प्रकाशक---

### मंत्री, माणिकचन्द्र-जैनग्रन्थ्माला हीराबाग, बम्बई ४

मार्च १६५७

० मुद्रक---

**भारदा मुद्रण** उठेरी बाजार, वाराणसी

# विषय-सूची

|         | वृष्ठ           |
|---------|-----------------|
|         |                 |
|         |                 |
|         | १–६             |
|         | ६–२२            |
|         | २२-६१           |
|         | ६६-१२२          |
| ६९-७५   |                 |
| ७५–११२  |                 |
|         |                 |
| ११२-१२२ |                 |
|         | <b>१२२-१</b> ३२ |
|         | \$\$8-8\$⊏      |
|         | \$\$E-88X       |
|         | 8xx-88E         |
|         | १४६-१५०         |
|         | १५०-१७३         |
|         | १७५             |
|         | १ <b>-</b> 12   |
|         | 2-19            |
|         | 4-86            |
|         | ७५–११२          |

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा सरदारशहर निवासी द्वारा जैन विश्व भारती, लाडनूं को सप्रेम भेट –

## प्राक्-कथन

जैन-शिलालेखसंग्रह, भाग १, का जत्र मैंने ग्राज से कोई बत्तीस वर्ष प्रं सम्पादन किया था, तब मुक्ते यह ग्राशा यो कि शेष प्राप्य जैन शिलालेखों के संग्रह भी शोष हो क्रमशः प्रस्तुत किये जा सकेंगे। किन्तु वह कार्य शोध सम्पन्न न हो सका। तथापि इस योजना की चिन्ता माणिकचन्द्र ग्रंथमाला के कर्णधार ग्रद्ध य पंत नाथूराम जी प्रेमा को बनी ही रही। उसी के फलस्रक्तप गेरीनो की शिलालेख स्त्री के श्रमुसार ग्रव यह संग्रह कार्य भाग दूनरे ग्रीर तीसरे में पूरा हो गया है। गेरीनो की स्त्री बनने के पश्चात् जो जैन लेख प्रकाश में ग्राय हैं, तथा जो महत्त्वपूर्ण लेख उस स्त्री में उिल्लिखत होने से छूट गये हैं उनका संकत्तन करना ग्रव भी शेष रहा है।

यह तो मानी हुई बात है कि देश, धर्म श्रीर समाज के इतिहास में पाषाण, ताम्रपट श्रादि लेख सर्वोपरि प्रामाणिक होते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास तमी से विधिवन प्रस्तुत किया जा सका है जब से कि इन शिला श्रादि लेखों के श्रथ्ययन श्रनुशीतन की श्रीर ध्यान दिया गया है। जितने शिलालेख प्रम्तुत संग्रह में समाविष्ट हैं वे सभी गत सौ वर्षों में समय समय पर यथाध्यान पत्रिकाश्रों श्रादि में प्रकाशित हो चुके हैं श्रीर उनस प्राप्य राजनातिक वृत्तान्त का उपयोग मी प्रायः किया जा चुका है। किंतु जैन इतिहास के निर्माण में उनका पूर्णतः उपयोग करना श्रमी भी शेव है। इस सग्रह में जो मोर्य सम्राट् श्रशोंक से लेकर कुषाण, गुम, चालुक्य, गंग, कदम्य, राष्ट्रक्ट श्रादि राजवंशों के काल के जैन लेख संकलित हैं उनमें भारतीय इतिहास श्रोर विशेषतः जैन धर्म के प्राचीन इतिहास की वड़ी बहुमृल्य सामग्री विखरी हुई पड़ी है जिसका श्रध्ययन कर जैन इतिहास को परिष्ठत करना श्रावश्यक है।

शिलालेखसंग्रह के प्रथम भाग की भूमिका में मैने वहाँ संकलित लेखीं का विभिन्न द्राष्ट्रयों से एक अध्ययन प्रस्तुत किया था। स्रव इस भाग के साथ तत्र से आगे प्रकाशित दोनों भागों का सुविस्तृत ओर सद्दम अध्ययन डॉ॰ सुताद चन्द्र चोधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो बहुत महत्त्वपूर्ण है। मुक्ते भरोसा है कि डॉ॰ चोधरी के इस परिश्रम से जैन इतिहास का बड़ा उपकार होगा। इनकी प्रस्तावना से प्रकाश में आने वाली कुछ विशेष वार्ते निम्न प्रकार हैं:—

- (१) मथुरा की खुदाई से प्रकाश में त्राई मूर्तियों मे प्रमाणित हुन्ना कि स्राज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व जैन प्रतिमाये नग्न ही बनाई जाती थीं। मूर्तियों में वस्त्रों का प्रदर्शन लगभग पाँचवीं शावी से पूर्व नहीं पाया जाता।
- (२) प्राचीन काल की प्रतिमाश्रों में तीर्थकरों के बैल श्रादि विशेष चिह्न बनाने की प्रथा नहीं थी। केवल श्रादिनाथ के केश (जटा) तथा पाश्वे श्रीर सुपाश्वें के सर्पफण मूर्तियों में दिखलाये जाते थे।
- (३) तीर्थं करों के साथ साथ यन्न यिन्धियों की पूजा का भी प्राचीन काल से ही प्रचार था स्रोर उनक' भी मूर्तियाँ स्थिपित को जाती थीं।
- (४) मथुग से जो जैन मृतियां को प्रतिष्ठा संबंधो लेख मिले हैं उनमें गणिकार्ये, गणिकापुतियाँ, नर्तिकयाँ स्रोर खुहार, सुनार, गंधीगिर स्रादि जातियो के लोग भो पूजा प्रतिष्ठादि धार्मिक कार्यों में भाग लेते हुए पाये जाते हैं।
- (५) मशुरा के ले वो से सिद्ध होता है कि उत्तर भारत में भी मातृपर-म्परा के उल्लेख की प्रथा थो। वात्स्वीपुत्र, गोतिमोपुत्र, मोगलिपुत्र, कौशिकी-पुत्र ब्रादि जैसे नाम पाये जाते हैं।
- (६) मथुरा के लेखों में बो जैन मुनियों के गणों, कुलों और शाखाओं के उल्लेख मिज़ते हैं उनसे कल्पद्दन को स्थिवरावली की प्रामाणिकता सिद्ध होती है।
- (७) कदव वंशा लेखों के अनुसार ४-५ वी शती के लगभग दिस्ख भारत में निर्मन्य महाश्रमण, श्वेतपट महाश्रमण तथा यापनीय श्रीर कूर्चक संघों का श्रन्तित्व पाया जाता है। ये सब सम्प्रदाय प्राय: मिल जुल कर रहते थे।
- (८) मूलसंत्र का सर्व प्रथम उल्लंख गम वश के माधव वर्मी द्वितीय श्रीर उसके पत्र श्रविनीत (सन् ४००-४२५ के लगभग) के लेखों में पाया जाता है। किन्तु इन लेखों से किसो गण, गच्छ, श्रन्वय श्रादि का कोई उल्लेख

नहीं है। गरा गच्छादि के उल्लेख सन् ६८७ श्रीर उसके पश्चात्कालीन लेखों में उत्तरोत्तर बडते हुए पाये वाते हैं।

- ( ६ ) पाँचवीं छुठी राती के लेखों में निन्दसंघ श्रीर निन्दगच्छ तया श्री मूलमूलगण् श्रीर पुत्रागचृत्वमूलगण् के उल्लेख यापनीय संघ के श्रन्तर्गत मिलते हैं। ग्यारहवीं शती से निन्द मंघ का उल्लेख द्रविड संघ के साथ तथा वारहवीं शती से मूलसंघ के साथ दिखाई पड़ता है।
- (१०) यापनीय मंघ के अन्तर्गत वलहारि या वलगार गण के उल्लेख दशवीं शती तक पाये बाते हैं। ग्यारहवीं शती से वलात्कार गण मूलसघ से मनद प्रकट होता है।
- (११) मर्करा के जिस ताम्रपत्र लेख के ब्राधार पर कोयडकुन्दान्वय का ब्रास्तित्व पाँचवीं शती में माना जाता है वह लेख परीच्या करने पर बनावटी सिद्ध होता है, तथा देशाय गया की जो परम्परा उस लेख में दी गई है वहीं लेख नं० १५० (मन् ६३१) के बाद की मालुम होता है।
- (१२) कोएडकुन्दान्यय का स्वतंत्र प्रयोग श्राठवीं नौवीं शती के लेख में देखा गया है तया मूजनंव कोएडकुन्दान्वय का एक साथ सर्व प्रथम प्रयोग लेख नं० १८० (लगमग १०४४ ईं०) में हुआ पाया जाता है।

डॉ॰ चीघरों की प्रस्तावना में प्रकट होने वाले ये तथ्य हमारी श्रनेक सांस्कृतिक श्रोर ऐतिहासिक मान्यताश्रों को चुनोतो देने वाले हैं। श्रतएव उनपर गंभोर विनार करने तथा उनसे फिलित होने वालो वातों को श्रपने हित-हास में यथोनित रूप से समाविष्ट करने की श्रावश्यकता है। इस दृष्टि से इन शिलाखेखों तथा डॉ॰ चोघरी की प्रस्तावना का यह प्रकाशन बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

मुजयकरपुर, १४–३–१६५७ हीरालाल जैन हायरेक्टर, प्राकृत जैन निचापीठ, मुजफ्फरपुर ( निहार )

#### प्रकाशकीय निवेदन

जैन-शिलालेख सप्रह का पहला भाग सन् १६२८ में निकला था। दूसरा भाग उसके चौबीस वर्ष बाद सन् १६५२ में ग्रोर यह तीसरा भाग उसके लगभग पाँच वर्ष बाद प्रकाशित हो रहा है। ग्राथीत् सब मिलाकर इन तीन भागों के प्रकाशन में कोई तीस वर्ष लग गये।

पहले भाग के साथ में चुहृद्वर डा॰ हीरालाल जी ने उसके लेखों का १६२ पृष्ठों का एक मुविस्तृत ग्रध्ययन लिखा था। दूसरे भाग के साथ उसके लेखों का परिचय देने का कोई प्रवन्ध न हो सका, इसलिए ग्रव इस तीसरे भाग में दोनों भागों के लेखों का ग्रध्ययन करके डा॰ गुलावचन्द्र जी चौधरी, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, ग्राचार्थ ने १७५ पृष्ठों की भूमिका लिख दी है जिसमे जैन सम्प्रदाय के संघों, गर्यों, गच्छों, राजवंशों, सामन्तों, श्रेष्ठियों, जैन-तीथों ग्रादि पर विस्तृत प्रकाश डाला है।

डा॰ चीघरी स्याद्वाद विद्यालय काशी के स्नातक हैं और इस समय नालन्दा के पाली बीद विद्यापीठ में पुस्तकाध्यक्त एवं प्राध्यापक हैं। दो वर्ष पहले इन्हें हिन्दू विश्वविद्यालय से "पोलिटिकल हिस्ट्री आँफ नादर्न इिएडया फ्राम जैन सोसंन्' से (जैन स्रोतों से प्राप्त किया गया उत्तर भारत का राजनीतिक इितहास ) महानिवन्ध पर 'डाक्टरेट' भी उपाधि मिली थी। चूं कि जैन साधनों से उक्त महानिवन्ध तैयार किया गया था, और इसके लिए इन्हें अनेक शिलालेखों की भी छान-त्रीन करनी पड़ी थी, इस लिए इस ग्रंथ की यह भूमिका लिखने के लिए वही उपयुक्त समक्षे गये और उन्होंने भी मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया। मुक्ते बड़ी प्रसन्तता है कि उन्होंने यह काम एक इतिहास-संशोधक की दृष्टि से बड़ी लगन के साथ परिश्रमपूर्वक किया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इसमें ऐसी अनेक वातों पर प्रकाश डाला गया है जो अभी तक अन्धकार में भी और जिनकी ओर ध्यान देना इतिहासको के लिए परम आवश्यक है। इनमें से कुछ वातों की तरफ डा॰ हीरालाल जी ने 'प्राक्कथन' में हमारा ध्यान आकृषत किया है।

इन तीन भागों में वे सब लेख ह्या गए हैं जिनकी सूची डा॰ गेरिनी ने संकलित की थी ह्यौर जिसका नाम Repertoire de Epigraphie Jaina है।

उक्त सूची के प्रकाशित होने के बाद श्रीर भी सैकड़ों लेख प्रकाश में श्राये हैं श्रीर उनका प्रकाशित होना भी श्रावरयक है। परन्तु माणिक्यचन्द्र ग्रन्थमाला का फराड समाप्त हो गया है श्रीर इधर दीर्घकालक्यापिनी श्रस्वस्थता के कारण मेरी शक्तियों ने भी जवाव दे दिया है, इसलिए श्रव यह श्राशा तो नहीं है कि उक्त लेख-संग्रह भी चौथे माग के रूप में प्रकाशित कर सक्रांग। फिर भी विश्वास तो रखना ही चाहिए कि किसी न किसी इतिहास प्रेमी के द्वाग यह श्रावर्यक कार्य श्रविलम्ब पूरा होगा। सुक्ते सन्तोप है कि मेरी एक बहुत वड़ी श्राशा इन तीस वर्षों में किसी तरह पूरी हो गयी।

दूसरे भाग के समान इस भाग का सकत्तन भी श्री विजयमूर्ति जी एम॰ ए॰, शास्त्राचार्य ने किया है। इसमें उन्हें भी बहुत परिश्रम करना पड़ा है। विभिन्न लाइन्ने रियों मे जाकर 'इण्डियन एएटीक्वेरो', 'एपोग्राफिया इंडिका' श्रादि की पुरानी फाइलों में से मत्येक लेख को दूँ उना, उन्हें रोमन लिपि से नागरी में उतारना श्रीर फिर उनका सारांश लिखना समयमाध्य श्रीर श्रमसाध्य तो है ही। इसके लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

वम्बई २४-३-५७

नाथूराम प्रेमी संत्री

#### प्रस्तावना

#### १. जैनों का अभिलेख साहित्य: एक परिचय

भारतीय इतिहास के विविध श्रंगों के ज्ञान के लिए श्रिभिलेख साहित्य वड़ा ही प्रामाणिक साधन है। यह साधन भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है श्रीर विशेष कर दिल्ला भारत में। जैनों का श्रिभिलेख साहित्य वड़ा ही विशाल है। वैसे तो जैनों के ये लेख भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से प्राप्त हुए हैं। पर इनका प्राचुर्य दिल्ला श्रीर पश्चिम भारत में विशेषत देखा जाता है।

ये लेख जल्दी न नए होने वाले पापार एवं धातु द्रव्यों पर उत्कीर्ण पाये जाते हैं। इसिलए इनमें कालान्तर में सम्भावित संशोधन श्रीर परिवर्तन की वैसी कम गुंजाइश होती है जैसी कि श्रन्य साहित्यिक कृतियों में देखी जाती है। इसिलए इनसे प्राप्त होने वाले तथ्यों को प्रथम श्रेणी का महत्व दिया जाता है।

पापाणिनिर्मित द्रव्यों पर पाये जाने वाले जैनों के लेख कई प्रकार के हैं, जैसे चट्टानों एवं गुफाश्रों में मिलने वाले लेख, उदाहरण के रूप में लेख न० २,७,६१ एवं एलोरा, पञ्चपाण्डवमलें, बल्लीमलें श्रीर तिरुमलें से प्राप्त लेख; मंदिरों से प्राप्त लेख, जैसे श्रवण वेल्गोल, हुम्मच एवं श्रन्य तीर्थ स्थानों के कई लेख; मूर्तियों के पादुका पट्ट पर उत्कीर्ण लेख जैसे श्रवण वेल्गोल, श्राव, गिरनार, शत्रुं जय, महोवा, खजुराहो, ग्वालियर से प्राप्त होने वाले कितपय प्रतिमालेख; स्वम्मों पर उत्कीर्ण लेख, जैसे मशुरा से प्राप्त लेख नं० ४३,४४ एवं कहायूं का लेख तथा दिल्ण मारत से प्राप्त मानस्तम्मों एवं सल्लेखना मरण के स्मारक स्वरूप निर्मित निपिधिकलाों पर के लेख; मशुरा से प्राप्त कितपय लेख स्तूपों पर तथा शिलापट्टों पर, मशुरा के श्रायागपटों के लेख श्रीर शासन पत्र के रूप में लेख नं० २२६,३३२,३७४ श्रादि प्राप्त हुए हैं।

ताम्रादि धातुत्रों पर भी उत्कीर्ण त्रानेकों जैन लेख पाये जाते हैं, उदाहरण के रूप में मर्करा का ताम्रपत्र एवं कदम्ब वंश के कतिपय लेख समक्कने चाहिये।

इन लेखों में अधिकाश पर काल निर्देश देखा गया है, चाहे वह शासन करने वाले राजा का संवत् हो, चाहे वह शक संवत्, विक्रम संवत् या ज्योतिष् शास्त्रप्रणीत प्लझ, खर ग्रादि संवत् हो। ये संवत् राजनीतिक, धार्मिक, एवं सास्त्रितिक इतिहास की दृष्टि से वड़े महत्त्व के हैं।

जैन लेखों की प्रकृति समभाने के लिये, हम उन्हें अनेक दृष्टियों से विभक्त कर सकते हैं, जैसे उत्तर भारत के लेख, दिन्नण भारत के लेख, दिगम्बर सम्प्रदाय के, रवेताम्बर सम्प्रदाय के, राजनीतिक, धार्मिक तथा भाषाबार सस्कृत, प्राकृत, कत्रड़, तामिल आदि,इसी तरह लिपि के अनुसार भी। पर वास्तव में इनके दो ही भेद करना ठीक है, एक तो राजनोतिक शासन पत्रो के रूप में या श्रिषकारिवर्ग द्वारा उत्कीर्णं श्रीर दूसरे सास्कृतिक, जनवर्गं से सम्बधित। राजनीतिक एव श्रिध-कारिवर्ग से सम्त्रिधित लेख प्रायः प्रशस्तियों के रूप में होते हैं। इनमें राजाओं की अनेक विरुदावली, सामरिक विजय, वंश पिन्चिय आदि के साथ मंदिर, मूर्ति या पुरोहित त्र्यादि के लिए भूमिदान, ग्रामदानाटि का वर्णन होता है। सास्कृतिक एवं जनवर्ग से सम्बधित लेखों का चेत्र बहुत विस्तृत है। ये लेख अपनी धार्मिक मान्यता के लिए मक्त एवं श्रद्धालु पुरुष या न्त्रीवर्ग द्वाग लिखाये जाते थे। ऐसे लेख १-२ पंक्ति के रूप में मूर्ति के पादुकापट्टों पर तथा कुटुम्ब एवं व्यक्ति की प्रशंसा में उच्च कोटि के काव्य रूप में भी पाये जाते हैं। इनसे अनेक जातियां के सामाजिक इतिहास और जैनाचार्यों के सव, गरा, गच्छ, पट्टावली के रूप मे धार्मिक इतिहास के श्रतिरिक्त सान्कृतिक एवं राजनोतिक इतिहास का परिचय मिलता है। इन लेखों में प्रायः मूर्तियों, धर्मस्थानों, श्रीर मंदिरों के निर्मीण का काल ग्रिङ्कित रहता है। निससे कला ग्रोर धर्म के विकास-क्रम को समभतने मे वड़ी सहायता मिलती है, श्रीर सामाजिक स्थिति का परिज्ञान-एक देश से दूसरे देश में जैन कब फैले श्रीर वहाँ जैन धर्म का प्रसार श्रधिकाधिक कब हुश्रा—भी हो जाता है। अनेक जैन मक्त पुरुषे और महिलाओं के नाम भी इन लेखों से

जात होते हैं जो कि भाषाशास्त्र की दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। अधिकाश नाम अपभ्रंश और तत्कालीन लोक भाषा के रूप को प्रकट करते हैं।

प्रस्तृत लेख संग्रह से ज्ञात साम्कृतिक इतिहास का एक छोटा चित्र यहाँ दिया जाता है । लोग अपने कल्याण के लिए, माता, पिता, माई, वहिन आदि के कल्यारा के लिए, गुरु के स्मृत्यर्थ, राजा, महामएडलेश्वर आदि के सम्मानार्थ मंदिर या मूर्ति का निर्माण कराते थे और उनकी मरम्मत, पूजा, ऋषियों के त्राहार, पुजारी की त्राजीविका, नये कार्यों के लिये तथा शास्त्र लिखने वालों के भोनन के लिए दान देते थे। दातव्य वस्तुत्रों मे ग्राम, भूमि, खेत, तालाव, कुँ आ, दुकान, मनन, कोल्हू, हाथ के तेल की चक्की, चावल, सुपारी का वगीचा, साधारण वगीचे, चुंगी से प्राप्त ग्रामदनी, तथा निष्क,पण, गद्याण, होन्तु (ये सब एक प्रकार के सिक्के हैं) भी एवं मुफ्त अम ग्रादि हैं। एक लेख ( १६८ ) में ब्राह्मण को कुमारिकाओं की भेंट का उल्लेख है जो देवदासी प्रथा की याद दिलाता है। प्राम या भूमि के दान में प्रायः यह ध्यान रखा जाता था कि वे वान सर्व करों से मुक्त कराकर दिये जाँग ( २२६,४०४ ग्रादि )। उत्सवों पर ही दान देने की प्रथा थी। बहुत से लेखों से ज्ञात होता है कि दानादि द्रव्य. चंद्र प्रहरा, सूर्य प्रहरा, उत्तरायग्-सकाति या पूर्णिमा आदि के दिन दान दिये जाते ये (१०२१२७,३०१,६४६ भ्रादि)। मूर्तियों के निर्माण में हम देखते हैं कि लोग प्रायः तीर्थकरों की मूर्तियाँ वनवाते थे-उनमें विशेपतः स्त्रादिनाथ, शान्तिनाथ, चंद्रप्रम, कुं शुनाथ, पार्श्वनाथ एवं वर्धमान की मूर्तियाँ होती थीं। तीर्थंकरों के अतिरिक्त हम दिल्ला भारत में वाहुवली की मूर्ति भी देखते हैं। भक्त या शिष्यगग् अपने आन्त्राचों की मूर्तियाँ या पादुका (चरण्) भी वनवाते थे। यत्त-यत्तिरिएयो की पूजा भा प्रचिलत थी। हुम्मच पद्मावती की पूजा का प्रमुख केन्द्र था। लेखों में श्रम्त्रिका देवी (३४६) श्रौर ज्वालामालिनी (७५०) की मूर्तियों का भी उल्लेख भिलता है। प्रतिमाएँ प्रायः पापाण श्रौर घातु की वनती थीं, पर एक लेख (१९७) में पंच घातु की प्रतिमा का उल्लेख है। मंदिर प्रायः पाषाण या ई ट के वनते थे, पर कुछ लेखो (२७७,२०४) में लकड़ी

के मंदिर का भी उल्लेख है। पूजा के अनेक प्रकार होते थे (३३८)।

धर्मप्राण महिलावर्ग एवं पुरुषवर्ग सारे जीवन को धर्म की ग्राराधना में व्यतीत कर ग्रान्तिम ज्ञ्णों में समाधिमरण पूर्वक देहोत्सर्ग करता था। चौदहवी शताब्दी के लगभग दिल्ण प्रांत में जैन महिलावर्ग के वीच सतीप्रथा का भी प्रवेश हो गया था ( ५५६,५७४,६०५ )। राजधराने की महिलाएँ ग्रापने पति के शासन में हाथ बटाती थीं।

जमीन प्रायः नापकर दान में दी जाती थी। लेखों में विविध प्रकार की नापों का उल्लेख है जैसे निवर्तन (लेख नं० १०१,१६०२) भेक्एड दएड (१८१) मत्तर (२१०) कम्म (२४१) कुण्डिदेश दएड (३३४) हाथ (३२०) तथा स्तम्म (३३४) ब्रादि। चावल ब्रादि की नाप के लिए मत्त (१८१) तथा तेल की नाप के लिए करघटिका (२२८) का भी उल्लेख मिलता है।

विविध प्रकार के आय करों के नाम भी लेखों से जात होते हूँ। जैसे अनि-याय वावदण्ड विरे (१६७, तामिल देश में , सिद्धाय कर (३१२) नमन्य (२१०) हालदारे (६७३)। तत्कालीन अनेकों सिक्कों के नाम भी लेखों में मिलते हैं, जैसे गुप्त कालीन कार्पीपण (६४) निष्क (४६४) सुवर्ण गद्याण (१६७) लोक्कि गद्याण (२५३) गद्याण (१६७,६७३) होन्नु (४११,६७३) विंशो-पक (२२८) आदि।

गाँव के अधिकारी के रूप में सेनवोव (पटवारी, २१०,२२६,२५१) महा-महत्तु, (७१०) एवं हेर्गांडे या पेर्गांडे (२०८) के नाम पाते हैं। पटवारी लोग अन्छे पढे लिखे होते थे। एक लेख (२५१) में एक पटवारी को लेख रचने वाला लिखा है।

यह एक छोटा सा चित्र है । विस्तृत के लिए भूमिका के विविध प्रकरणों को देखना चाहिये ।

लेख पद्धति:—प्रत्येक पाषाण लेख या ताम्र लेख, यदि वह बहुत ही छोटा केवल नाम मात्र का या छोटा-सा दानपत्र नहीं हुत्रा तो, प्राय: देखा गया है कि उसमें एक निश्चत शैली का ऋनुसरण किया जाता है। प्रारम्भ में वहघा मंगला-चरण होता है। वह छोटे वाक्य के रूप में 'सर्वज्ञाय नमः ॐ नमः सिद्धे ध्यः' त्रादिः या पद्म के रूप में जिनशासन को नमस्कार या किसी देवता या अपनेक देवताओं को नमस्कार ग्रादि । इसके वाद प्रशस्ति प्रारम्भ होती है जिसमें राजा के नाम युद्ध में विजय ग्रादि तथा वंशपरम्परा का वर्णन होता है। यह वर्णन कभी कभी ऐसे साचे मे दले हुए के समान होता है कि एक राजा के शासनकाल के सभी लेखों में एक्सा विवरण मिलता है। लेख का यही हिस्सा राजनीतिक इतिहास के विद्यार्थों के लिए वड़े महत्त्व का होता है। इस ग्रंश के वाद राजा से भिन्न ग्रगर कोई दाता है तो उसका, उसके वंश एवं वैभव ख्रादि का वर्णन ख्राता है। साथ में देय पात्र का वर्णन त्र्याता है । यदि वह मुनि व त्राचार्य हुन्ना तो उसकी गुरुपरम्परा संघ, कुल, गण, गन्छ, अन्यय आदि का वर्णन होता है। यदि वह मंदिर आदि धर्मस्थान हुन्ना तो उसका भी वर्णन होता है। इसके वाद देय वस्तु- धन, जमान, कर, शुल्क, तेल ब्रादि जो होता है उसका भी खुलासा वर्णन मिलता है। जमीन के दान में उसकी सभी परिधियों का वर्णन होता है। इसके बाद दान की रत्ता के लिए विशेष श्रनुरोध किया जाता है। इसमे दान को जो ज्ति पहुचाते हैं उनकी भत्सेना श्रीर जो रत्ना करते हैं उनके प्रशंसावाक्य दिये जाते हैं। श्रंत में लेख को उस्कीर्यं करने वाले का या निर्माता का नाम होता है।

जैन लेख संग्रह —जैन शिला लेखों की सख्या इतनी श्रिधिक है कि उनका सग्रह एक जगह करना कठिन है। इघर माणिकचंद्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला से दिगम्बर सम्प्रदाय से सम्बंधित लेखों का संग्रहं तीन भागों में निकला है। बाबू कामताप्रसाद ने एक छोटा प्रतिमालेख संग्रह निकाला है। वैसे ही श्वेताम्बर जैन शिलालेखों के संग्रह स्वर्गीय बाबू पूरणचंद्र नाहर ने जैन लेख संग्रह नाम से तीन भाग में, मिन वयंतिववय जी ने अर्जु द प्राचीन लेख संग्रह पाच भाग में, विजयधर्म सिर के प्राचीन लेख संग्रह श्रीर जैन घातु प्रतिमा लेख संग्रह एवं सुनि काति-सागर जी का जैन प्रतिमा लेख दो भाग तथा उपाध्याय विनयसागर जी का प्रतिष्ठा लेख संग्रह श्रीद प्रकाशित हो चुके हैं।

- जैन धर्म और जैन समाब के इतिहास निर्माण में इन लेखों का जितना महत्व है वैसा ही भारतीय इतिहास के लिखने में भी है। भारतीय इतिहास के अनेक परिच्छेदों के निर्माण करने में, उन्हें संशोधित एवं प्राप्त तथ्यों को दृड़ करने में इन लेखों का बड़ा उपयोग है। भारतीय इतिहास के निर्माण में जैन साहित्यिक उपादानों की मले ही अब तक उपेना हुई हो पर वर्षा, सदीं एवं गर्मी के आधातों से सुरिन्त इन लेखों से प्राप्त अटल तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत लेख संग्रह:—प्रस्तुत लेखों का संग्रह श्रद्धेय पं० नाथ्र्राम जी प्रेमी की सत्क्रपा एवं प्रेरणा का फल है। इसके प्रथम भाग का संकलन एवं सम्पादन डा० हीरालाल जी जैन ने २८-२६ वर्ष पहले किया था। उक्त भाग में ५००लेख श्रवण वेल्गोल श्रीर उसके श्रास पास के कुछ स्थानों के हैं। इसके बहुत वर्षों बाद श्रद्धेय प्रेमी जी ने पं०विजयमूर्ति जी एम० ए० शास्त्राचार्य से द्वितीय एव तृतीय भाग का संकलन कराया। इन दो भागों मे ८८६लेख संप्रहीत है। इसके संकलन में प्रसिद्ध फ्रेन्च विद्वान स्व० ए० गेरोनो द्वारा प्रकाशित जैन शिलालेखों की एक विस्तृत तालिका Repertoire Epigraphie Jaina की सहायता लो गई है। वह तालिका सन् १६०८ मे प्रकाशित हुई थी, इसलिए इस सग्रह में उक्त सन् या उससे पहले तक के प्रकाशित लेख ही श्रा सके हैं, बाद का एक भी लेख नहीं। सभी लेखों का संग्रह तिथिकम से किया गया है। उनमें प्रथम भाग में प्रकाशित लेखों का एवं श्वेताम्वर लेखों का यथास्थान निर्देश मात्र कर दिया गया है इससे प्रन्थ का कलेवर वड़ नहीं सका।

सन् १६०८ से श्रव तक अनेक जैन लेख प्रकाश में श्रा चुके हैं। उनका भी तिथिकम से संकलन श्रावश्यक है। अन्यमाला को चाहिये कि उन लेखों को भी संग्रह कराकर प्रकाशित करे।

### २ मथुरा के लेखः एक अध्ययन

प्रखुत संग्रह में मथुरा से प्राप्त ८५ लेख संग्रहीत हैं। इनमें नं० ४ से लेकर १६ तक के लेखों को अन्त्रों की बनावट की दृष्टि से डा० बूल्हर ने ईसा पूर्व १५० से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी के वीन्त का सिद्ध किया है। नं० १७ से ⊏६ तक के लेख कुवाण्कालीन हैं जिनमें कुछेक पर सम्राट् कनिष्क, हुचिष्क एवं वासुदेव के राज्यसंवत्सर दिये गये हैं श्रीर कुछेक विना संवत्सर के हैं। शेव लेख गुप्तकाल से लेकर ११वी शताब्दी तक के हैं।

इनमें से द्र लेख तो श्रायागपटों पर, २ लेख ध्वन स्तम्भों पर, ३ लेख तोरणों पर, १ लेख नैगमें पर ( यत्तप्रतिमा ) पर, १ लेख सरखती की मूर्ति पर, ५ लेख सर्वतोभद्र प्रतिमाश्चों पर, श्रीर शेष प्रतिमापट्ट या मूर्तियों की चौकियों पर उत्कीर्ण मिले हैं।

उक्त तथा श्रन्य मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त हुई थी। इस टीले पर कंकाली देवी का एक मन्दिर है। मन्दिर भी एक छोटी-सी कोपड़ी के रूप में है, जिसमें नक्काशीदार एक स्तम्भ का टुकड़ा रखा गया है, जिसे लोग कंकाली देवी मानकर पूजते हैं। इस तरह देवी के नाम से इस टीले का नाम कंकाली पड़ गया।

इसकी सर्व प्रथम खुदाई सन् १८७१ में जनरल किनंघम ने की थी जिसमें उन्हें तीर्थंकरों की अनेक मूर्तियां मिलीं जिनमें कुछ पर कुपाण बंशी प्रतापी सम्राट् किनक के भू वें वर्ष से लेकर वासुदेव के राज्य के कुषाण, संवत् ६८ तक के लेख खुदे। दूसरी खुदाई सन् १८८८–६१ में डा॰ पयूरर ने विस्तृत रूप से की जिससे ७३७ मूर्तियाँ तथा अन्य शिल्पसामग्री प्राप्त हुई। उसके पश्चात् पं॰ राधाक्तप्ण ने भी यहाँ की खुदाई की और अनेक महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की। इस तरह कंकालो टीला जैन सामग्री के लिए एक निधान सिद्ध हुआ। यहाँ से अनेक

१—नं० ५,८,६,१५,१७,७१,७३,८१

२—नं० ४३,४४

३--नं० ४,१४,६८

४---नं० १३

५--नं० ५५

६---र्न० २२,२६,२७,४१,१७३

प्रकार की हिन्दू और बीद्ध सामग्री भी प्राप्त हुई है जिससे ज्ञात होता है कि जैन धर्म की बढ़ती देखकर, हिन्दुओं और बीद्धों ने भी मथुरा को अपना केन्द्र बना लिया था। यह स्थान प्राचीन काल में जैनियों का श्रतिशय चेत्र था।

डा॰ फ्यूरर को इसी टीले से एक जैन स्तूप भी मिला था। स्तूप की एक श्रोर विशाल मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदाय का श्रौर दूसरा श्वेताम्बर सम्प्रदाय का मिला, पर वे खनन कार्य की असावधानी से छिन्न मिन्न हो गये। खोदने के समय के फोडुक्रों में ये तथ्य अब भी मौजूद हैं। लेख नं० ५९ से जात होता है कि इस स्तूप का नाम 'देवनिर्मित वोद्ध स्तूप' था। लेख एक प्रतिमा की चोकी पर पाया गया है जो उक्त स्तूप पर प्रतिष्ठित की गई थी। लेख में कुलागा संवत् ७६ दिया गया है। इस संवत् में कुषाण नरेश वासुदेव का राज्य था। ईस्वी सन् की गराना में इस मूर्ति की प्रतिष्ठा ७९ + ७८=१५७ ईस्वी में हुई थी। उस समय भी यह स्तूप इतना पुराना हो गया था कि लोग इसके वास्तविक बनाने वाले को एकदम भूल गये थे श्रीर उसे देवों का वनाया (देवनिर्मित) हुआ मानते थे। इससे प्रतीत होता है कि 'वोद्व स्तूप' वहुत ही प्राचीन स्तूप या जिसका कि निर्माण कम से कम ईसा पूर्व ५-६ वी शताब्दी मे हुन्ना होगा। इस अनुमान की पुष्टि का दूसरा प्रमाशा यह भी है कि तिन्वतीय विद्वान् तारनाथ ने लिखा है कि मौर्य-काल की कला यन्न-कला कहलाती थी श्रीर उससे पूर्व की कला देवनिर्मित-कला। अतः सिद्ध है कि कंकाली टीले का स्तूप कम से कम मौर्य-काल से पहले ऋवश्य बना था। जिनप्रम सूरि (१३ वी १४ वी १ नं०) ने विविधतीर्थकल्प मे लिखा है कि पहले यह स्तूप स्वर्ण का बना था, इसमे रतन जड़े थे, इसे मुनि धर्मरुचि श्रीर धर्मधोष की इच्छा से कुवेरा देवी ने सातवे तीर्थ-कर सुपारर्वनाथ की पुरायस्मृति मे वनवाया था। तत्परचात् २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के समय में इसका निर्माण ईटों से हुन्ना था त्रीर पापाण का एक मन्दिर इसके बाहर बनाया गया था। पुनः वीर भगवान् के केवलज्ञान प्राप्त · करने के १३०० वर्ष वाद वण्पभट्टि सूरि ने इस स्तूप को मग० पार्श्वनाथ के नाम पर श्रर्पेश करने के लिए इसकी मरम्मत कराई थी। मग० महावीर की केवलज्ञान की

प्राप्ति ईसा से लगभग ५५० वर्ष पहले हुई थी, ख्रतः इस स्तूप की मरम्मत १३०० वर्ष वाद द्रार्थात् सन् ७५० के लगभग मे हुई होगी । छोर पार्श्वनाथ के समय मे इसके ईटों से बनाये जाने का काल ईसा से ६०० वर्ष से भो पूर्व निश्चित होता है। संभव है देवनिर्मित शब्द यही द्योतित करता है। यदि यह समावना ठोक है तो भारत वर्ष के जितने स्तूप एवं इमारते हैं उनमे यह स्तूप सबसे प्राचीन समकना चाहिये।

स्तूप का मूल ग्रमी तक विद्वानों के विवाद का विषय है। किन्हीं का मत है कि यह प्राचीन यज्ञशालाओं का अनुकरण है जब कि दूस हते मग० द्वद के उलटकर रखे गये भिन्नापात्र के ग्राधार पर निर्मित मानते हैं। कभी कमी विशिष्ट पुरुषों के स्मारक रूप में भी स्तूप बनते थे श्रोर उसमें उनके अश्यिपूल रखे जाते थे। पर यह ग्रावश्यक नहीं कि सभी स्तूप ऐसे हों। सारनाथ के घमेख स्तूप श्रीर चौखराड़ी स्तूप में कर्निंघम को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।

स्तूप का तलमाग गोल होता है। नीचे एक गोल चवृतरा, उसके जपर दोल या कुएं के आकार की इमारत और उसके भी जपर एक अर्थ गोलाकार गुवन (छतरी) होती है। चवृतरे पर स्तूप के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ छोड़कर पत्थर को लम्बो खड़ी ओर आड़ी पर्टरियों का एक घेरा (Rading) बना रहता है। इस घरे में अधिकतर चारों दिशाओं में तोरण (gate way) बने होते हैं। ये तोरण बड़े ही सुन्दर बनाये जाते हैं। पत्थर के दो स्तम्भ खड़े करके उनके ऊपर के शिरो पर तीन आड़ी पर्टरियां लगा देते हैं। उन्हीं के नीचे से आने जाने क रास्ता रहता है। तोरण तक जाने के लिए सीढियां रहती हैं। ये स्तूप पोले ओर ठोस दोनों तरह के मिले हैं।

मथुरा के जैन स्तूप का वर्णन इस प्रकार है:—इस स्तूप के तले का व्यास ४७ फीट था। यह ईंटो का बना था, ईंटे आपस में बराबर न थी किन्तु छोटो बड़ी थी। इसकी मूमि का दाँचा इक्के गाड़ी के आकार का था। केन्द्र से वाहर की दीवार तक आठ व्यासार्ध, जिनपर आठ दीवार स्तूप के मीतर-भीतर ऊपर तक बनी थी। इन दीवारों के बीच में मिट्टी भरी हुई मिली है। कदाचित् यह स्तूप

ठोस था श्रीर एहिनर्माण की मितन्ययिता के कारण भीतर की श्रीर केंवल ये दीवारें ही बना दी गई थीं। इस कारण भीतर के कुछ हिस्से में ईट चिनने की जरूरत न रहीं। स्तूप के वाहर की श्रीर तीर्थकरों की प्रतिमाएँ वनी थीं।

यहाँ एक श्रौर जैन स्तूप था, उस पर का बहुत छोटा सा लेख मिला हैं। वह ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी का मालूम होता है।

इन स्तूपों के अतिरिक्त यहाँ कई आयागपट्ट मिले हैं। जिनसे प्र लेख प्रस्तुत संग्रह में संकलित हुए हैं। ये आयागपट्ट पत्थर के वे चौकोर पटिये होते हैं जो अनेको प्रकार के माझिलक चिन्हों से आंकित करके किसी तीर्थंकर को चढ़ाये जाते ये। मश्चरा के इन आयाग पट्टों का जैन कला में विशेष स्थान है। एक आयागपट्ट (जिस पर लेख नं० ७१ उत्कीर्ण है) पर १ मीन मिश्चन, २ देव विमान यह, ३ श्रीवत्स, ४ वर्धमानक, ५ त्रिरत्न, ६ पुष्पमाला, ७ वैजयन्ती और प्र्यांघट ये अष्ट मांगालिक चिह्न मिले हैं। दूसरे अन्य आयागपट्टों पर नंदावर्त खित्रक, कमल आदि चिह्न अिंद्रत हैं।

इन पर उत्कीर्ण लेखों से जात होता है कि ये मन्दिरों में अईन्तों की पूजा के लिए रखे जाते थे। अधिकाश न अईन्तों की प्रतिमाएं हैं, कुछ में चरणचिह्न हैं। तीन आयागपट्टों पर स्तूपों के चित्र अद्भित मिले हें। लेख नं० प्रऔर १५ वाले आयागपट्ट इनमें से ही हैं। लेख न० प्रवाला आयागपट्ट (मथुरा संग्रहालय २) अधिक महत्व का है। अनुमान किया जाता है कि उक्त आयागपट्ट पर उत्कीर्ण तोरण और वेदिका मिएडत स्तूप मथुरा के विशाल जैन स्तूप की प्रतिकृति है। लेख के अनुसार अमणों की आविका गणिका लोगशोभिका की पुत्री गणिका वासु ने अपनो माता, पुत्री, पुत्र और अपने समस्त कुदुम्ब के साथ अईत् का एक मन्दिर एक आयागसमा, पानीएइ और एक पाषाणासन बनवाये।

इसके अतिरिक्त कंकाली टीले से स्तूप को प्रतिकृति और पूजन आदि के महोत्सन को चित्रित करनेवाले कुछ इमारतों के अंश भी मिले हैं। लेख नं० ६८ ऐसे ही एक तोरण के अंशपर से लिया गया है। इस तोरण पर एक नग्न साधु चित्रित है जिसकी कलाई पर एक खरड वस्त्र लटका हुआ है।

यहाँ से सैकड़ों जैन तीर्थंकरों एवं यत्-यत्ति शियों की मूर्तियाँ मिली हैं। ये मूर्तियाँ वड़े सादे ढंग से बनाई गई हैं। तीर्थंकरों की मूर्तियाँ खड़ासन एवं पद्मासन दोनों प्रकार की मिली हैं। प्रारम्भिक शताब्दियों की मूर्तियाँ नग्न हैं। इनमें श्रिष्ठकाश मूर्तियाँ श्रादिनाथ, श्रावितनाथ, ध्राश्वंनाय, शान्तिनाथ, श्रादिनाथ, श्राविकाश न होंने के कारण मूर्तियों में प्रायः एक दूसरे से मेद नहीं है। हाँ, श्रादिनाथ के केश ( सटाएं ) तथा पार्श्व श्रोर सुपार्श्व के सर्पंक्रण इनको पहचानने में सहायता देते हैं। बैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ नग्न होने के कारण, क्तस्थल पर श्रीवस्स चिन्ह होने से श्रोर शिर पर उप्णीप न होने कारण इस काल की बौद्ध मूर्तियों से श्रलग श्रासानी से पहचानी जा सकती हैं।

मथुरा से इसी समय की चौमुली मूर्तियाँ मिली हैं जो सबँतोमद्रिका प्रतिमा अर्थात् वह शुम मूर्ति जो चारो अरोर से देखी जा सके, कहलाती थीं। इन प्रतिमाओं में चारों और एक तीर्थेंकर की मूर्ति बनी होती है। चौमुली मूर्तियों में आदिनाथ, महाबीर और नुपार्श्वनाथ अवश्य होते हैं। ऐसी मूर्तियाँ कुषाण और गुत काल में बहुतायत से बनती थीं। ईंग्वी सन् ४७५ के लगमग उत्तर मारत पर हूणों के भयानक आक्रमणों से मथुरा के स्थापत्य को बड़ा घक्का लगा। अतः ईस्वी हवीं के पश्चात् मथुग से जो नमूने हमें मिले हैं वे भोड़े और भदे हैं। उनमें पहले की सी सर्वीवता नहीं है। इसी काल के लगमग विना कपड़ेवाली मूर्तियों में कपड़े दिखाये जाने लगे, और सर्वप्रथम राजसिंहासन यच् यिन्यणी, त्रिछत्र एवं गजेन्द्र आदि प्रदर्शित होने लगे जो उत्तर गुतकाल और उसके बाद की जैन मूर्तियों के थिशेंच लक्क्य हैं। इन्हीं के साथ मध्यकाल में मथुग के शिल्यों ने यन्न यिन्यियों और जैन मातृकाओं की भी प्रथक

१—-त्राव् कामताप्रसाद जैन इसे जैनो के अर्घफालकसम्प्रदाय से संबंधित वताते हैं, देखो जैन सि० भास्कर माग म अंक २ प्रष्ठ ६३-६६

मूर्तियाँ दनाना प्रारम्भ कीं। जैन मातृकान्त्रों मे त्रादिनाथ की यिन्छी चक्र श्वरी, तथा नेमिनाथ की त्रम्बिका देवी की मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं। यन धरणेन्द्र की मूर्ति भी मिली है।

इन मूर्तियों के सिवाय यहाँ नैगमेव नामक एक यक्त की भी मूर्ति मिली है। नैगमेव या हरि नैगमेव जैन मान्यता के अनुसार सन्तानोत्पत्ति के प्रमुख देवता थे। इनकी पुरुव और स्त्री दोनों विग्रहों में मूर्तियाँ मिली हैं। संभवतः पुरुपशरीर की मूर्तियाँ पुरुषों के पूजने के लिए और स्त्रीशरीर की मूर्तियाँ स्त्रियों के लिए थीं। इनका मुख वकरी के आकार का होता है। इनके हाथों या कन्धों पर खेलते हुए बच्चे चिन्हित किये गये हैं। गले में लम्बी मोती की माला भी है जो कि इनका विशेष चिह्न है। कुवायाकाल में इन मूर्तियों की विशेष पूजा होती थी। लेख नं० १३ ऐसी ही एक मूर्ति पर से लिया गया है।

मथुरा से प्राप्त ये लेख ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से वड़े महत्त्व के हैं। इनमें उल्लिखित शक एवं कुषाण राजाओं के नाम तथा तिथियों से हमे उनके क्रिक इतिहास तथा राज्य काल की अवधि का पता चलता है।

लेख नं ५ वे म स्वामी महाक्त्रप शोडास का सवतसर ४२ तथा मास दिन दिये हुए हैं। शोडास, महाक्त्रप रंजुवल का पुत्र एवं उत्तरिक्षकारी था। रंजुवल शक ने श मोग्र के ग्रधीन मथुरा का महाशासक था। यह मोग्र ईसा पूर्व ६० के लगभग ग्रफगानिस्तान एवं पंजाब का शासक था। उसके ग्रधीन मथुरा का शासक रंजुवल पीछे स्वतत्र हो गया था बैसा कि उसकी शाही उपाधियों से मालूम होता है। लेख में शोडास की स्वामी एवं महाक्त्रय उपाधियों से मालूम होता है। लेख में शोडास की स्वामी एवं महाक्त्रय उपाधियों दी गई हैं बो कि उसके स्वतन्त्र शासक होने की परिन्वायक हैं। यदि उक्त लेख का सवत्सर ४२ विक्रम-संवत् माना बाय बैसा कि स्टीन कोनो सा० का मत है, तो शोडास ईसा पूर्व १७-१६ में राज्य करता था।

शकों के राज्य पर अधिकार करनेवाले थे कुषारणवशी राजा। इनका राज्य भारत वर्ष पर ईसा की प्रथम शताब्दी के मध्य से स्थापित हुन्ना था। इस वंश का सबसे बड़ा प्रतापी राजा कनिष्क हुन्ना, जिसने श्रपने राज्यामिषेक के समय से एक संवत् चलाया था जो कि विद्वानों के मत से सन् ७८ ई० से प्रारम्भ होता है। इतिहासज्ञों के अनुसार कनिष्क ने सन् १०० ई० तक अर्थीत् २२ वर्ष राज्य किया। इसके वाद उसके उत्तराधिकारी वासिष्क ने सन् १०८ तक, तत्पश्चात् उसके उत्तराधिकारी हुविष्क ने सन् १३८ तक तथा उसके उत्तराधिकारो वासुदेव ने सन् १७६ तक राज्य किया।

प्रस्तुत संग्रह में लेख नं० १६ मे देवपुत्र कनिष्क लिखा है त्रोर राज्य सं० ५ दिया है। इसी तरह लेख नं० २४ मे महाराज राजातिराज देवपुत्र पाहि कनिष्क तया राज्य सं० ७ दिया है श्रीर लेख न० २५ मे महाराज कनिष्क तथा सं० ६ दिया गया है। इन लेखों के सिवाय लेख नं० १७,१८,१६,२०,२१,२६,२८,२६,३०,३३ श्रीर ३४ मे राजा का नाम तो श्रंकित नहीं है पर राज्य संवरसर से मालूम होता है कि ये कनिष्क के ४र्थ वर्ष से लेकर २२वे तक के लेख हैं। लेख नं ३५-३८ तक कुपाण सं० २५ से २६ तक के हैं जो कि वासिष्क के के राज्य काल के होते हैं। यद्यपि इनमे राजा का नाम या तो दिया ही नहीं गया या स्पष्ट उत्कीर्ण नहीं हो पाया है। लेख नं० ४० से ५६ तक के लेख कुपाण सं० ३१ से ६० के भीतर के हैं जो कि हुविष्क के शासनकाल के हैं। इनमें लेख नं० ५३,४५,४८,५८,५० श्रीर ५६ मे तो हुविष्क का शासनकाल के हैं। होन्से लेख नं० ५३ से ६० के भीतर के हैं जो कि हुविष्क का शासनकाल के हैं। होन्से लेख नं० ५३ से ६० के भीतर के हैं जो कि हुविष्क का शासनकाल के हैं। होन्से लेख नं० ५३ से ६० के भीतर के हैं जो कि हुविष्क का नाम दिया हुत्रा है। लेख नं० ५० से ५६ नके कुपाण सं० ६३,४५,५८,५० श्रीर ५६ मे तो हुविष्क का नाम दिया हुत्रा है। होतहासजों के मत से लेख नं० ६६ वासुदेव का नाम भी दिया हुत्रा है। इतिहासजों के मत से लेख नं० ६६ वासुदेव के राज्य की श्रन्तिम श्रविष का ग्रोतक है।

यहाँ लेखों के सम्बन्ध में यह सब विस्तार पूर्वक इस लिए लिखना पड़ा कि इस संग्रह मे मूल से कतिपय लेखों पर दूसरे राजाग्रों का नाम दिया गया है जो कि इतिहासजों के लिये भ्रम उत्पन्न कर सकता है। इन राजाग्रों मे किनिष्क, वासिष्क एवं हुविष्क तो बोढ़ धर्म प्रतिपालक थे ग्रीर वासुदेव शैव मत का, पर ग्रपने शासन में वे लोग ग्रान्यधर्मों के प्रति वड़े उदार थे। इनके राज्यकाल में जैन धर्म का हित सुरचित या ग्रीर वह खूब समृद्ध स्थित मे था।

सामिनक इतिहास की दृष्टि से भी ये लेख नड़े महत्व के हैं-। इन लेखों भें गिएका ( ८) नर्तकी (१५ ) लुहार (३१,५४ ) गिन्धक (४१,४२,६२,६६ ) सुनार (६७), ग्रामिक (४४) तथा श्रेष्ठी (१६,२६,४३ ) स्त्रादि ज्ञातियों या नर्ग के लोगों के नाम मिलते हैं निन्होंने मूर्ति स्त्रादि का निर्माण, प्रतिष्ठा एवं दान कार्य किये थे। इनसे विदित होता है कि २ हजार वर्ष पहले जैन संग में सभी व्यवस्थाय लेखों से धर्माराधन करते थे। स्त्रिधकाश लेखों में दातावर्ग के रूप में स्त्रियों की प्रधानता है जो नड़े गर्व के साथ स्त्रपने पुरुष का भागधेय स्त्रपने माता-पिता सास-सनुर पुत्र-पुत्री, माई स्त्रादि स्त्रात्मायों को बनाती थीं (-१४)। इन स्त्रियों में बहुतसी निधवाएं थीं जो वैधव्य के शोक से घर एहस्थी छोड़कर विरक्त हो जैन संघ में स्त्रार्यिका हो गर्या थी। लेख नं० ४२ में ऐसी ही स्त्री कुमारमित्रा थी जिसे लेख में स्त्रार्य कुमारमित्रा लिखा है तथा उसे संशित, मिखत एवं वोधित कहा गया है।

इन लेखों से एक श्रीर महत्व की वात सूचित होती है कि उस समय लोग श्रंपने व्यक्तिवाचक नाम के साथ माता का नाम जोड़ते थे जैसे वात्सीपुत्र, तेवणी-पुत्र, वैहिवरीपुत्र, गोतिपुत्र, मोगलिपुत्र एवं कौशिकिपुत्र श्रादि। ऐसे नाम सांस्कृतिक-इतिहास निर्माण की दृष्टि से मूल्यवान् हैं।

जैन धर्म के प्राचीन इतिहास की दृष्टि से मथुरा के ये लेख श्रीर भी वड़े महत्त्व के हैं। इन लेखों में मूर्ति के संस्थापक ने न केवल श्रापना ही नाम उत्कीर्ण कराया है विल्क श्रपने धर्मगुरुश्रों का नाम भी, जिनके कि सम्प्रदाय का वह था। इनमें श्राचार्यों की उपाधियाँ—श्रार्थ, गर्गा, वाचक, महावाचक, श्रातिपक श्रादि जो कि उस समय प्रचलित थीं, दी गई हैं। लेखों में श्रनेक गर्गो, कुलों श्रीर शाखाश्रों के नाम भी दिये गये हैं। ठीक इस प्रकार के गर्ग, कुल एवं शाखा, श्रेवताम्बर श्रागम कल्पसूत्र' की स्थावरावली में तथा बुद्ध वाचक श्राचार्यों के नाम नित्तूत्र की पट्टावली में मिलते हैं। महत्त्व की वात तो यह है कि लेखों का कुछ हिस्सा धिस जाने था पर्यर के कारीगर द्वारा गलत इंग्रों अरकीर्ण

किये जाने या लेखों का गलत छापा लेने तथा नकल को गलत पढ़े जाने पर भी उक्त दोनों पट्टावलियों के कई नामों के साथ साम्य स्थापित किया जा सकता है।

समव है सम्प्रदाय का नाम गण, उसके निमाग का नाम कुल तथा उसके उपविभाग का नाम शाखा था। ये नाम जैन श्रमणों के उन विभिन्न संघों की श्रोर संकेत करते हैं जो कि ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में जैन श्रमणों में श्रपनी श्रपनी श्राचार्य परम्परा श्रौर पर्यटन भूमि की विभिन्नता के कारण पैदा होना शुरु हुए थे।

कल्पसूत्र स्थिवरावली के अनुसार वर्धमान स्वामी की परम्परा में ६ वीं पीडी में आर्य मुहस्ति हुए जो कि आर्य स्थूलभद्र के अन्तेवासी थे। इन आर्य मुहस्ति के १२ अन्तेवासी थे। इनमें से आर्य रोहण, आर्य कामिर्ध, आर्य मुस्थित तथा मुप्रति-बुद्ध एवं आर्य श्रोगुप्त से निकलने वाले गण, कुल एवं शाखाओं के कई एक नाम लेखों में पहिचाने जा सके हैं।

तदनुसार श्रार्य रोहण गणी से 'उद्देह' गण निकला जो कि हमारे लेख २४ एवं ६६ का 'उद्देकिय' गण समम्भना चाहिये। उक्त गण्के ६ कुल थे जिनमें से केवल दो की पहिचान हो सकी है। 'नागभूय' कुल हमारे लेख नं० २४ का 'नागभूतिय' होना चाहिये। 'परिहासक' गलत रूप से लिखा या पड़ा जाकर लेख नं० ६६ मे पुरिध के रूप में प्रतीत होता है। उक्त गण की चार शाखायें थी जिनमे एक शाखा 'पुरुण पत्तिका' लेख न० ६६ की पेतपुत्रिका होना चाहिये।

श्रार्य कामिंध गणी से वेसवाडिय गणा निकला। यद्यपि यह नाम लेखों में स्पष्ट रूपसे उत्कीर्ण नहीं मिला लेकिन उक्त गणाके चारकुलों में से एक 'मेहियकुल' मेहिक के रूप मे २६ श्रीर ६३ वें लेख मे प्राप्त हुआ है।

श्रार्य मुस्थित एवं मुप्रतिबुद्ध गणी से 'कोडिय' गण निकला जो कि श्रनेकों लेखों में कोट्टिय के रूप में मिलता है। इस गण के चार कुलों में पहले कुल 'वंगिलज' को तो श्रनेको लेखों का ब्रह्मदासिक कुल ही समम्मना चाहिये। दूसरा 'वत्थिलज' भी लेख नं० २७ कावच्छिलिय प्रतीत होता है। तृतीय 'वाणिज' कुल स्रनेक लेखों से प्राप्त टानिय कुल के रूप में प्राप्त हुन्ना है। इसी तरह चतुर्थ 'पएहवाहरए' तो पएहवरएय कुल (६६) मालुम होता है। उस्त गर्ए की चार शाखाये थीं। प्रथम 'उच्चानगरि' तो स्रनेक लेखों की उच्छेनगरी ही है। द्वितीय 'विज्ञाहरी' शाखा लेख नं० ६२ की विद्याचरी शाखा मालूम होती है। तृतीय 'वहरी' शाखा को हम स्रनेक लेखों में वेरिय, वेग, वंर, वहर के रूप में देख सकते हैं। चतुर्थ 'मिन्सिमिल्ला' शाखा लेख नं० ६६ की मन्सम शाखा ही समसना चाहिये

श्रार्य श्रीग्रुत गणी से 'चारण' गण निकला था नो कि मथुरा के श्रानेक लेखों में वारण गण के रूप में पड़ा गया है। उससे सम्बन्धित ७ कुलों में से 'पीइ-धिमाश्र' लेख नं० ३४ एवं ४७ का पेतविमक माजुम होता है। 'हालिज' कुल लेख नं० १७,४४ एवं ८० का श्रार्य हार्टिकेय प्रतीत होता है। 'पृनिमित्तिज' लेख नं० ३७ का पुरयमित्रीय तथा 'श्रज्वेडय' कुल लेख नं० ४५ का श्रार्यचेटिय एवं नं० ५२ का श्रय्यमिस्त (१) श्रोर 'क्एहसय' लेख नं० ७६ का किनयसिक विदित होते हैं। इसी तरह उक्त गण की चार शाखाश्रों में 'हारियमालागारी' लेख नं० ४५ की 'हरीतमालकाधी,' 'वजनागरी' लेख नं० ११,४४ एव ८० की वाजनगरी, 'संकासीश्रा' लेख नं० ५२ की सं (कासिया) तथा 'गवेधुका' लेख नं० ७६ में श्रोद (संभव गोडुक) के रूप में पड़ी गयी है।

इस तरह ३ गण, १२ कुल एवं १० शाखाओं के नाम लेग्यो और कल्यस्त्र स्थिवरावली में वरावर मिल जाते हैं। केवल लेख नं० ८२ के बारण गण के नाडिक कुल का मिलान नहीं हो सका है। संमव है यह नाम अन्य नामों के समान लिखने की अशुद्धियों के कारण अजात सा प्रतीत होता है।

कल्पसूत्र स्थिवरावली के अनुसार काल की दृष्टि से दन गणों, कुलों श्रोर शाखाओं का त्राविभीव वीर स० २४५-२६१ ग्रायीत् ई० पूर्व २=२-२३६ के बीच हुत्रा था श्रीर मथुरा के लेखों से मालूम होता है कि ये गुप्त सबत् ११३ ग्रायीत् सन् ४३४ तक बराबर चलते रहे।

मथुरा के इन लेखों में उक्त गणों, कुलों एवं शाखात्रों के सिवाय त्रानेको श्राचार्यों के नाम त्राते हैं जो कि वाचक त्रादि पद से विभृपित थे। श्वेताम्बर श्रागम नन्दिसूत्र में एक वाचक वंश की पट्टावली दी हुई है, जिसके श्रानेकों नामों का मिलान शिलालेखों के नामों से किया जा सकता है। उक्त पट्टावली मे मुधर्म गराधर की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए ७वें आर्य स्थूलमद्र के शिष्य मुहित्ति से चलने वाले वाचक वंश का वर्णन है जो कि बीर निर्वाण सं० २४५ से लेकर ६६४ तक अर्थात् ई० पूर्व र⊏र से लेकर सन् ४६७ तक चलता रहा। उक्त वंश में ही त्रार्य देविर्ध समाश्रमण हुए ये किन्होने वर्तमान श्वेताम्बर श्रागमों को श्रन्तिम रूप दिया था। उक्त पट्टावली में गण, कुल एवं शाखाश्रों का नाम बिल्कुल नहीं दिया। संभव है वहाँ गर्ण, कुल शाखादि को महत्त्व न दे वाचक पदधारी ब्रान्तायों का नाम ही गिनाया गया है। जो भी हो, यहाँ उक्त पट्टावली श्रौर लेखों के कुछ नामों में काल दृष्टि से साम्य प्रकट किया जाता है। १३—श्रार्य समुद्र, वीर नि॰ स॰...महावाचक, गणि समदि (ले॰ नं०५२) १४— ग्रार्य मंगु , ,, ४६७२ गणि मंगुहस्ति ( ,, ५४ ) त्रार्य नन्दिक (,, ४१) १५--ग्रार्यं नन्दिल समरा गर्गा नन्दी (,, ६७) १६—ग्रार्यं नागहस्ति ( ,, ६२०३-६८६) वाचक ग्रार्यं घलुहस्ति ( ,, ५४ )

१—मुनि दर्शनविजय, पट्टावली समुच्चय, भा० १ प्रष्ट १३ पर ग्रार्थ मगुकी गाथा के ग्रनन्तर दो प्रित्ति गाथाएँ श्राती हैं, जिनमे श्रज्जधम्म, भद्रगुप्त, श्रज्जवयर, श्रज्जरिक्ति के नाम ग्राते हैं।

२—वही, पृष्ठ ४७, तपागच्छपट्टावली। इस पट्टावली का रचना काल विक्रम सं० १६४६ है।

३-वही, पृष्ठ १६, 'सिरि दुपमाकाल समण्संत्रथयं' नामक पृष्टावली का

एवं हस्तहस्ति ( लैं० नं० ५५ ) २२ - भूतदित्र (वी० नि० ६०४-६८३° ) दन्तिल (,, ६२)

लेख नं० ५२ पर जिसमें कि महावाचक गिंग समिद का नाम श्राता है, कुषाण संवत् ५० श्रंकित है वो कि गणना में वीर निर्वाण सं० ६५५ श्राता है । निर्विण संव पट्टावली में श्रार्थ समुद्र का नाम श्रार्थ मंगु से पहले श्राता है । श्रार्थ मंगु का समय पट्टावली के श्रनुसार वीर नि० सं० ४६७ है । यदि यह ठीक है ताब तो श्रार्थ समुद्र का समय भी श्रार्थ मंगु से पहले होना चाहिये। लेख में दिया गया कुषाण सं० ५० (वी०नि० सं० ६५५) यदि श्रार्थ समिद का समय है तो इस हिसाब से पट्टावली के समय श्रीर लेख के समय में लगभग १८८ वर्ष का श्रन्तर श्राता है । पर वान्तव में लेख नं० ५२ में श्रार्थ समिद का समय नहीं दिया गया बल्कि वह श्रार्थ दिनर (१) श्रादि की एक शिष्या द्वारा मूर्ति स्थापना का समय है । उक्त लेख में समिद शब्द के बाद कई श्रद्धर विस गये हैं । यदि

रचना काल वि० सं० १३२७ है।

१. शुद्ध नाम हस्ति-हस्ति 'प्रतीत होता है। हस्ति का पर्यायवाची नाग

<sup>ं</sup> होता है। यह संभन है कि नागहित को लेख म हित्त-हित लिखा

<sup>्</sup> गया है। संभव है लेख को उत्कीर्यां करने वाले की भूल से हिल शब्द घल्त हो गया हो, और दूसरे लेख में हिल्त का हस्त हो गया हो।

२. वहीं, पृष्ठ १८, दिन श्रीर दित्तल दोनों शब्द दत्त शब्द के प्राकृत रूप होते हैं।

३. जैन परम्परा के अनुसार वीर निर्वाण का समय विक्रम सं० से ४७० वर्ष पूर्व है, अतः ई० सन् पूर्व ५२७ होगा। कुषाण संवत् ईस्वी सन् ७८ से प्रारंभ होता है अतः कुपाण संवत् के प्रारंभ में ५२७ + ७८ ६०५ वीर निर्वाण सं० समम्भना चाहिये। डा० याकोबी के मतानुसार तीर निर्वाण ई० सन् पूर्व ४६७ में होता है।

श्रद्धरों की पूर्ति श्राद्धचर या श्राद्धचरी शब्द से की जाय तो यह कहा जा संकता है कि वह शिष्या या उसके गुरु, महावाचक समिद के श्राद्धचरी या श्राद्धचर ये। श्राद्धचर शब्द का यदि यह श्रर्थ मान लिया जाय कि उक्त श्राचार्य की परम्परा में विश्वास करने वाला तो यह संमावना करनी पड़ेगी कि महावाचक समिद की परम्परा १८८ वर्ष या उसके कुछ श्रिषक वर्षों तक चलती रही । इसी हालत में लेख श्रोर पट्टावली के श्रार्य समिद श्रीर श्रार्य समुद्र का समीकरण संमव है।

इसी तरह गिए ग्रार्थ मंगुहस्ति का उल्लेख करने वाले लेग्य न०५४ का समय कुपाए सं० ५२ दिया गया है जो कि वी० नि० सं० ६५७ होता है। इस लेख मे जो समय दिया गया है वह है वाचक ग्रार्थ घरतुहस्ति के शिष्य एवं गए। ग्राय्य मंगुहस्ति के श्राद्धचर वाचक ग्रार्थ दिवित का। प्राय्वती में ग्रार्थ मंगु का समय वी० नि० सं०४६७ दिया गया है। लेखगत समय वी० नि० सं०६५७ (कुपाए। सं०५२) से संगति वैद्याने के लिए यहाँ यह समक्तना चाहिए कि ग्रार्थ मंगु की परम्परा कम से कम १६० वर्ष तक चलती रही।

मधुरा के लेख नं० १७ में सदचरी, ४३ में सदचरिय, ५४ में पदचरों तथा ५५ में अद्धचरों शब्द आते हैं।

२. यह संभावना इसलिए करना पड़ी कि उस काल में एक समय मे ही आचार्यों की कई परम्परायें चलती थीं। श्वेताम्बर जैन पट्टाविलयों के देखने से यह वात भली माँति विदित होती है कि आर्य महिस्त के वाद ऐसी अनेक परम्पराओं का उद्गम हुआ था। कोई वाचक परम्परा थी, कोई युगप्रधान परम्परा थी तथा कोई गुरु परम्परा थी आदि, तथा उन आचार्यों से कई गएा, कुल और शाखा निकले थे। जिन परम्पराओं की स्मृति रही उनका अंकन तो हो गया, शेव कालदोष से जुप्त हो गई।

लेख नं० ४१ एवं ६७ के आर्य निन्दक या गर्णी निन्दय, निन्दसूत्र पट्टा-वली के १५ वें आर्य निन्दल समण प्रतीत होते हैं। लेखों में उनका समय कुषाण सं० ३२ तथा ६३ दिया हुआ है जो कि गणना में वीर नि० ६३७ तथा ६६८ होता है। इस तरह उनका समय ६१ वर्ष आता है। पर पट्टावलो को गणना में उक्त समय आर्य नागहित को दिया गया है तथा निन्दल के समय का कोई उल्लेख नहीं। यद्यपि यहाँ लेख और पट्टावली के समय को देखते हुए एक समय में दो वाचक आचार्य—निन्दल और नागहित—के होने का आपित्त दोष आता है पर मथुराके लेखों में तो एक एक, दो दो वर्ष के बीच या एक ही समय में अनेक वाचक आचार्यों को होता देख उक्त दोनों आचार्यों को एक समय में संभावना कोई वाधक सो प्रतीत नहीं होती।

लेख नं ० ५४ एवं ५५ के आर्य घस्तहिस्त तथा हस्तहिस्त तो काल की हिंछसे भी पट्टावली के १६ वें पट्टघर नागहिस्त मालुम होते हैं। लेखों से जात समय और पट्टावली में दिये गये उन के समय में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती। लेखों के कुषाण संवत् ५२ और ५४ अर्थात् वीर नि॰सं॰ ६५७ और ६५६, पट्टावली में दिये गये नागहिस्त के समय वीर नि॰ ६२०-६८ के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस तरह लेखगत यह समकालीन उल्लेख अद्भुत है।

लेख नं० ५४ और ५५ की एक और वात विशेष उल्लेखनीय है। लेख नं० ५४ में आर्य नागहिस्त ( घस्तुहस्ति ) और मंगुहिस्त का तथा लेख नं० ५५ में नागहिस्ति ( हस्तहस्ति ) और माघहिस्त का एक साथ उल्लेख र । माघहिस्त संभव है मंगु,मंखु या मंद्धु का नामान्तर यां शब्दान्तर हो या शिल्पों की असावधानी से ऐसा उत्कीर्ण होगया हो। यदि यह अनुमान सही है तो दोनों लेखों में इन दोनों आचार्यों का एक साथ उल्लेख कुछ विशेष आर्थ रखता है। दिगम्बर परम्परा के धवखादि अन्थों में आर्थ मंखु और नागहिस्त को सहपाठी कहा गया है । मंगु और मंखु एकार्थक हैं। घवला और जयधवला इन दोनों में इन

१-- पट्खंरडागम की भूमिका,पुस्तक २ पृष्ट३८

दोनों श्राचायों को समाश्रमण श्रीर महावाचक भी लिखा है । इन्हें उक्त प्रत्यों में यतिवृषम का गुरु कहा है ।

इसी तरह लेख नं० ६२ के आर्थ दिलल, निन्दसूत्र पट्टा० के २२ वें वाचक आर्थ भूतदिन मालूम होते हैं। दन्तिल का समय ग्राप्त संवत् ११३ अर्थात् सन् ४३४ ई० होता है जो कि वीर नि० सं० ६६१ है। पट्टावली में भूतदिन्न का समय भी वीर नि० सं० ६०४से ६८३ दिया गया है। इस समय के अन्तर्गत लेख का समय आ जाता है।

यद्यपि लेखों के तथा निदस्त्र पट्टावली के एवं कल्पस्त्र थेरावली के श्रन्य कुछ नामों में साम्य सा प्रतीत होता है—जैसे न० पट्टा० के स्किन्दल या पंडिल्ल का लेख नं० २४, ३२ एवं ३६ के द्यार्य संधिक या संधि से तथा सिंहस्तरि का लेख नं० ३१, ३२ के सिंह या सीह से द्यौर कल्पस्त्र थे० के २७ वे पट्टघर वृद्ध का नाम लेख नं० ५६ एवं ५० के वृद्धहित से तथा २३ वें पट्टघर गेहिल या लेण्ड का लेख न०, २३ के गाढक व ज्येष्ठ हित से— पर कालकम के विचार से यह समीकरण ज्यर्थ सा है। यहाँ पट्टावली द्यौर लेखों के इन नामों से इतना तो श्रवश्य जात होता है कि ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में जैन मुनियों के प्रायः ऐसे नाम होते थे।

जो भी हो, पर मथुरा के शिलालेखों के आचार्यों और उनके गणों, कुलों और शाखाओं के नाम जैनधर्म के इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। हम इन गणों आदि के अस्तित्व से उस महान् युग का, उसके जीवन की गति विधि

१--पुरातन जैन वाक्य सूची, भूमिका, पृष्ट ३०.

२—यितवृपम का समय अभी तक ठीक रूप से निश्चित नहीं हुआ। विद्वान् लोग इन्हें सन् ४७८ के लगभग का मानते हैं, पर अद्धेय प्रेमी जी की संभावना कि वे और पहले के आचार्य हैं (जैन सा० और इति० द्वि० सं०, पृष्ठ २१)। विद्वानें का घ्यान मैं अपनी संभावना की ओर खींचता हूं।

का तथा साथ ही सम्प्रदायों की परम्परा को रखने में विशेष सावधानी का अनु-मान कर सकते हैं ।

. ३. जैर्न संघ् का परिचय<sup>्</sup>

मथुर्रा के प्राचीन लेखों की चर्ची के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि कल्प-सूत्र स्थविरावली ग्रीर निर्दास्त्र पट्टावली में ग्रांक्कित कुछ गण, कुल ग्रीर शाखात्रों का श्रास्तित्व गुतकाल (ले॰ नं॰ ६२) तक श्रवश्य था। इसके वाद हमें ऐसे लेख नहीं मिले जिनसे कहा जाय कि उक्त परम्परा चलती रही हो। गुप्तकाल

१. इस अध्याय के लिखने में सहायक अन्यों का निर्देश— जी व्यूलर, इिएडयन सेक्ट आफ जैन्स, लन्दन, १६०३. जे वह लोजेन्डे, सीथियन पीरियड, लीडन, १६४६. इ० जे रेप्सन, केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग १, दिल्ली, १६५५. इ० याकोबी, कल्पसूत्र, अंग्रेजी अनुवाद (से० ब्र० ई० भाग २२) आक्स-

फोर्ड, १८८४.

. . जे॰ फर्ग्युसन एरड जे॰ वर्जेस,हिस्ट्री श्राफ इंडियन एरड ईस्टर्न श्राकिटेक्चर, मारा २, १६१०.

उमाकान्त प्रेमचन्द शाह, स्टडीन इन जैन ब्रार्ट, वनारस, १६५५. पं॰ नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य श्रीर इतिहास, वन्वई, १६४२, १६५६. डा॰ हीरालाल जैन, षट्खरडागम, प्रथम, द्वितीय पुस्तक। मजूमदार श्रीर पुसलकर, एन श्राफ इम्पीरियल यूनिटी, वन्वई। सुनि दर्शनिवनय नी, पट्टावली समुन्चय, प्रथम भाग, वीरमगाम १६२३. त्रिपुटी महारान, जैन परम्परानो इतिहास ब्रहमदावाद १६५२.

प्रेमी श्रिमिनन्दन ग्रन्थ । जैन हितैपी माग, १०, १३. जैन सिद्धान्त भास्कर ।

श्रनेकान्त।

के ही कुछ लेखों से तथा वाद के सैकड़ों लेखों पर सरसरी दृष्टि डालंने से हमें दिल्ए भारत में कुछ नये सभों श्रोर उनकी नई शाखाश्रों — गए, गच्छ, श्रन्वय एवं विलयों के नाम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है कि दिल्ए भारत में उत्तर भारत की परम्परा शायद उसी रूप में चालू न रही थी। हम श्रवण विल्गोल के एक लेख (प्र० भा० नं० १) से जानते हैं कि दिल्ए भारत में सर्व प्रथम भद्रवाहु द्वितीय श्राये ये श्रीर वहाँ जैन धर्म की प्रतिष्ठा इनसे ही हुई थी, पर कदम्ब वशी नरेशों के एक लेख (६८) से मालूम होता है कि ईसा की ४-५ वी शताब्दी में जैन सब के वहाँ विशाल दो सम्प्रदाय—श्वेतपट महाश्रमण संत्र श्रीर निर्गन्य महाश्रमण सघ—का श्रीतित्व था। इसी तरह इस वंश के कई लेखों मे जैनों के यापनीय श्रीर कूर्चक नामक संघों का उल्लेख मिलता है जो कि एक प्रकार से उक्त दोनों से भिन्न थे।

दिल्ण भारत में निर्प्रत्य सम्प्रदाय एवं यापनीय तथा कूर्चक तथा सम्प्रदायों की स्थापना किसने की यह बात स्पष्ट रूप से हमें लेखों से विदित नहीं होती, पर यह कहने मे शायद आपित न होगी कि निर्प्रत्य सम्प्रदाय वहा भद्रवाहु (दितीय) द्वारा स्थापित हुआ था। लेख नं० ६ म् और ६६ (सन् ४७०-४६० के लगभग) मे इस सम्प्रदाय का उल्लेख है पर इसके बाद इस नाम से नहीं। वैसे तो प्राचीन काल में निर्प्रत्य या निगएठ (लेख नं० १) शब्द भग० महावीर और उनके अनुयायी सम्प्रदाय मात्र के लिए प्रयुक्त होता था पर इन् लेखों

१. यह सम्प्रदाय सिद्धात दृष्टि से श्वेताम्बर सम्प्रदाय से ऋषिक मिलता जुलता था, परन्तु संव के साधु नग्न रहते एवं ऋनुयायी नग्न मुर्तियों की स्थापना करते एवं पूजते थे। इसका ऋस्तित्व १५-१६ वीं शताब्दी तक दिल्ए भारत में था। परिचय ऋगो दिया गया है।

२. कूर्चक सम्प्रदाय का परिचय आगे दिया गया है।

में श्वेताम्बर श्रीर यापनीय सम्प्रदाय से भिन्न श्रर्थ में प्रयुक्त होने के कारण इसे दिगम्बर सम्प्रदाय श्रर्थ में ही लेना सयुक्तिक होगा। इस संघ का प्रारंभिक रूप क्या था यह तो ईसा से पूर्व तथा ईसा के बाद ४-५ वीं शताब्दियों के लेखों से विदित नहीं होता पर कदम्ब नरेश मृगेशवर्मी के उपर्युक्त लेख नं । ६८-६६ से जात होता है कि इस सम्प्रदाय के सुनियों के नाम पर दान में प्राम श्रीर मृमि श्रादि दी जाती थी।

लेख नं० ६ द्र से जात होता है कि देविगरि नामक स्थान में श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर सम्प्रदाय मिल जुल कर रहते ये श्रौर शायद उनका एक ही मन्दिर था। इसके बाद हम निर्प्रन्थ सम्प्रदाय का नाम तो लेखों में नही पाते पर गंग-वंश के नेरेश माधववर्म द्वितीय (सन् ४०० के लगमग) श्रौर उसके पुत्र श्रविनीत (सन् ४२५ या उसके बाद) के लेखों (६० श्रौर ६४) में सर्व प्रथम मूल संघ का उल्लेख पाते हैं जो कि ६-१० वीं शताब्दी के लेखों में श्रौर उसके, बाद के लेखों में प्रचुर मात्रा में निर्दिष्ट है। विद्वानों की धारणा है कि दिख्या भारत में श्वेता० सम्प्रदाय से दिगम्बर सम्प्रदाय को प्रथक बतलाने के लिए ही संभवत: मूलसंघ का प्रयोग किया गया है। यदि यह बात ठीक है तो कहना होगा कि निर्प्रन्थ सम्प्रदाय ही उस समय से मूलसंघ कहलाने लगा हो। प्रस्तुत

१. श्रद्धेय पं० नायूराम जी प्रेमी मूलसंघ के नाम को तीसरी चौथी शताब्दि के लेखों में न देख संभावना करते हैं कि मूलसंघ यह नामकरण अपने से अतिरिक्त दूसरों को अमूल—जिनका कोई मूल आधार नहीं—वतलाने के लिए ही किया गया है। और यह तो वह स्वयं ही उद्घोषित कर रहा है कि उस समय उसके प्रतिपत्ती दूसरे दलों का अस्तित्व था। (जैन साहित्य और इति० द्वि० संस्करण, पृष्ठ ४८५)

संग्रह में मूलसब के प्रथम दो लेखों में हमें आचार्य वीरदेव श्रीर जन्द्रनिद् आचार्य का नाम मिलता है। उक्त आचार्यों ने जैन मन्दिरों की प्रतिष्ठा करायी थी और गङ्ग नरेश माधन द्वितीय और अविनीत ने कुछ भूमि और आमादि दान में दिये थे।

उपर्युक्त लेखों में मूलसंघ के पश्चात्कालीन लेखों में दिखने वाले किसी गण, गच्छ एवं अन्वय तथा वर्लि का निर्देश नहीं है। उनका उल्लेख सातवीं के उत्तरार्ध (लेख नं० १११ सन् ६८७ ई०) से ही मिलता है। लेखों से प्राप्त होने वाले इस संघ के प्रमुख गणों का नाम इस प्रकार है:— देवगण, सेनगण, देशिय गण, सरभ्यगण, काण्रुरगण और वलात्कार गण। इन गणो का नाम-करण प्राय: मुनियों के नामान्त शब्दों को लेकर या प्रान्त विशेष अथवा स्थान विशेष को लेकर किया गया है। इनमें लेखों के कमानुसार देवगण प्राचीन (७ वीं शता०) है। इसके वाद सेन, देशिय और स्रस्थ गण हैं। शेष का उल्लेख ११ वीं १२ वीं शताब्दी से ही मिलता है, इसके पहले नहीं। इन गणों और उनके अवान्तर मेदों का परिचय देने के पहले इनके समकालीन दूसरे जैन संघों—विशेष कर यापनीय, क्वंक और द्रविड संघ—का परिचय देना आवश्यक है।

यापनीय संव

यह सघ दिल्ए भारत की अपनी देन है। वहाँ के जलवायु और कठोर जीवन विताने के प्रति आग्रह ने इस संघ को भग० महावीर द्वारा उपिदृष्ट यथा-वत् जैनधर्म पालन करने में प्रेरणा दी। इस संघ के साधु एक ओर दिगम्बर साधुओं के समान उग्र चर्या के रूप में नग्न रहते, मोर की पिच्छो रखते तथा पाणितल भोनी थे एवं नग्न मूर्तियाँ पूनते थे और वन्दना करने वालों को धर्म-

१—संभव है ये वीरदेव राजग्रह (विहार) के सोन मग्रहार से प्राप्त एक एक लेख (नं० ८७ ३री४थी श०) के ब्राचार्य वैरदेव ही हों । देखों 'प्रसिद्ध जैन केन्द्र' प्रकरण ।

लाभ देते थे, तो दूसरी श्रोर सैद्धान्तिक मान्यता में श्वेताम्वरों के समान स्त्रीमुक्ति, केवलीकवलाहार श्रोर सग्रन्यावस्था श्रादि भी मानते थे। वे प्राचीन जैनागम प्रत्यों का पटन-पाठन करते थे पर उनके श्रागम शायद श्वेताम्वरों के वर्तमान श्रागमों से पाठभेद को लिए हुए कुछ भिन्न थे। संभव है यह सम्प्रदाय श्वेताम्वर दिगम्बरों के बीच की एक कड़ी था। इस सम्प्रदाय में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वान, श्राचार्य एवं किव हुए हैं जिन्होंने संस्कृत प्राकृत श्रोर कन्नड मान्ना में सैकड़ों प्रति-ष्ठित ग्रन्थ लिखे हैं। श्रद्ध य परिडत नाथूराम जी प्रेमी ने खोजकर वतलाया है कि इन विद्वानों मे शिवार्य, श्रपराजित, पाल्यकीर्ति शाकटायन, महावीर श्रोर स्वयम्भू किव थे। वे संभावना करते हैं कि उमास्वाति, वट्टकेरि, यतिवृत्वम श्रादि भी शायद यापनीय हों।

प्रस्तुत संग्रह में इन संघ का प्रकट या अप्रकट रूप से उल्लेख करने वाले अने को लेख हैं जिनसे इनके गणों एवं गच्छों का परिचय मिलता है। इस संघ के कितपय गणों के सम्बन्ध में, लेखों के तिथिकम से, अध्ययन करने पर मालूम होता है कि वे पीछे दिगम्बर सम्प्रदाय के अन्य दूसरे सभी द्वारा आत्मसात कर लिये गये, या उनका पुनः सस्कार किया गया, या वे काल के थपेड़े में लुप्त हो गये। लेखों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो बाती है। यह सम्प्रदाय बड़ा ही राज्यमान्य था। लेखों से विदित होता है कि कदम्ब, चालुक्य, गंग, राष्ट्रकृट और रह बश के राबाओं ने इस संघ को और इसके साधुओं को अने कों भूमिदानादि किये थे।

कैदम्ब वंश के लेख न० ६६, १०० तथा १०५ से जात होता है कि उस वंश के प्रारम्भिक राजाओं के काल में यह संघ वड़ा ही प्रभावक था। कदम्ब नरेश मृगेशवर्मा (सन् ४७०-४६०) ने पलासिका स्थान में इस सघ को अन्य दूसरे संघों — निर्प्रत्य एवं कूर्ज्वकों-के साथ मृमिदान द्वारा साकृत किया था (६६)। उक्त नरेश के पुत्र रविवर्मा ने इस संघ के प्रमुख आचार्य कुमारदत्त को पुरुखेटक

१--देखिए, जैन साहित्य और इतिहास, द्वितीय संस्करण के अनेक स्थल।

ग्राम दान में दिया था (१००)। इसी तरह कदम्त्र वंश की दूसरी शाखा के युवराज देववर्मा ने भी यापनीय संघ को कुछ च्लेत्रों का दान देकर सत्कृत किया था (१०५)। लेख नं०१०५ में 'यापनीयसंवेग्यः' यह बहुवचन प्रयोग द्योतित करता है कि यापनीय संघ के कई श्रवान्तर भेद थे।

यद्यपि इन लेखों से इस सम्प्रदाय पर विशेष प्रकाश नहीं मिलता पर लेख नं० १०६,१२१, १२४, १४३ ग्रादि से इसके गर्यों ग्रीर,गच्छों का साधारण परिचय मिलता है। इन लेखों से ज्ञात होता है कि इस सम्प्रदाय में निद्संघ निद पच्छ ) प्राचीन तथा प्रमुख था। इस संव के ग्राचार्यों का नाम विशेषतः नन्यन्त ग्रीर कीर्यन्त (१२४) होता था। निद्संघ कई गर्यों मे विभक्त था या संव की व्यवस्था की दृष्टि से कल्पित भेदों में वाट दिया गया था। उनमे कन-कोपलसम्मृत यूच्मृलगर्य (१०६) श्रीमृलनृलगर्य (१०१) तथा पुत्रागर्य मूलगर्य प्रमुख (१२४) थे। इस देखते हैं कि गर्यो के ये नाम कितपय ख्वों के नामों से सम्बन्धित हैं। ब्र्चों के ये नाम भी या तो विभिन्न साध समुदाय का चिह्न रहे होंगे जैसे विभिन्न राजवंशों के सिंह, वन्दर ग्रादि चिह्न होते हैं या वे लोग ग्रमुक ग्रमुक ब्रच्न विशेष वाले स्थान से शुरू शुरू में सम्बन्धित रहे होंगे ग्रीर

१—लेख में मूलगुण लिखा है नो कि अशुद्ध प्रतीत होता है। पं० नाथूराम नी प्रेमी लेख नं० १०६ के मूल गण को मूलसंव समक वैठे हैं ( नै०सा०हति० दि० सं० पृ० ४८५) पर मूलसंघ को मूलगण कहीं नहीं लिखा गया और न वह उस अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। मूलगण उक्त लेखों में तीन नगह आया है नो कि कुछ बृज्ञान्त नामों से निशेषित है। चूँ कि ले० नं० १२१ और १२४व बृज्म्लूपरक गण निन्दसंघ से सम्बन्धित हैं इसलिए ले० नं० १०६ के कनकोपल सम्मूत मूलगण की भी निन्द संघ से सम्बन्धित होने की संभावना है। लेखों से ज्ञात होता है कि निन्दसंघ आठवीं और नवीं शता० में सर्वप्रथम यापनीय सम्प्रदाय के अन्तर्गत था तो निन्दसंघ से सम्बद्ध उस काल के गणों को उस सम्प्रदाय से ही सम्बद्ध समक्ता चाहिए।

तत्कालीन सुविधा की दृष्टि से नामकरण किया गया होगा पर पीछे वही नाग किइगत हो गया। इनमें पुत्र ग=नागकेशर के समीप से ग्राने वाले साधु पुत्रागदृत्तम्लगणं, श्रीमृल=शाल्मिल=सेमर के वृत्त के पास से ग्राने से श्रीमृल, मूलगण तथा कनक = चम्पा, पलाश या धत्रा, उपल=पापाण या रत ग्रायीत उक्त वृत्तों से विरे पादाणों के पास से ग्राने या वहीं बैठने ग्रादि के कारण कनकोपलसम्मृत मूलगणं नाम पड़ा होगा, ऐसा प्रतीत होता है।

उक्त लेखों में लेख नं० १०६ (सन् ४८८ ई०) से कनकोपलसम्भूतवृत्तं मूलगण के आचार्यों की गुरुपंक्ति इस प्रकार है—सिद्धनन्दि, वितकाचार्य (जिनके पांच सो शिष्य थे), नागदेव श्रोर जिननन्दि । जिननन्दि के लिए चालुक्य नरेश जयसिंह के एक सामन्त सेन्द्रक वंशी सामियार ने एक जैन मन्दिर बनवा कर, एक गांव श्रोर कुळ जमीन दान में दो थो। इसो तरह ले० नं० १२१ में चन्द्रनन्दि, कुमारनन्दि, कोर्तिनन्दि श्रोर विमलचन्द्राचाय के उल्लेख के सिवाय उसका संज्ञित वर्णन है। लेख में श्रीमूल मूलगण के श्रन्तर्गत एरेजिन्तू र गण श्रीर पुलिकत गच्छ, का उल्लेख है जो प्रतीत होता है कि कोई स्थानीय मेद रहा होगा। उक्त गणों के विमलचन्द्राचार्य के उपदेश से गङ्ग नरेश श्रीपुरुष के ५०वें वर्ष में उसके एक सामन्त निर्गुन्दराज परमगूल ने जैन मन्दिर बनवाकर सर्व करों से मुक्त करा कर एक गाँव दान में दिया था। इसी प्रकार पुनाग वृत्त मूलगण के आचार्यों की परम्परा लेख नं० १२४ मे इस प्रकार दी गई—श्री कित्याचार्य (चितकाचार्य १), इनके बाद अनेकों आचार्य होने पर क्रिंग्लाचार्य, विजयकीर्ति श्रीर, श्रक्कीर्ति। श्रक्कीर्ति के लिए राष्ट्रकृट नरेश। प्रमृतवर्ष गोविन्द तृतीय ने श्रपने सामन्त चाकिराज की प्रार्यना पर सन् ६२२

तेख नं० १०६ में उसे काकोपलाम्नाय भी लिखा है । संभव है यह उसका दूसरा नाम हो या उसकी अवान्तर शाखा हो ।

२. ये बड़े वैयाकरण थे, इनके मत का उल्लेख शाकटायन न्याकरण में किया गया है।

ई॰ में शिला ग्राम के बैन मिन्दिर के प्रबन्ध के लिए जालमङ्गल नाम का गाँव दान में दिया था। उक्त मुनि ने चाकिराज के भानजे विमलादित्य की शनिवाधा को दूर किया था। यह लेख गोविन्द तृतीय के पुत्र ग्रमोधवर्ष प्रथम के राजपद पाने के केवल एक वर्ष पहले का है। ग्रमोधवर्ष के समय ही यापनीय संघ में शाकदायन व्याकरण के कर्ता ग्राचार्य पाल्यकीर्ति (शाकदायन) हुए हैं। श्रद्धे य प्रेमी जी सम्भावना करते हैं कि पाल्यकीर्ति इस लेख के श्रक्कीर्ति के या तो शिष्य ये या सधर्मी थे। व

यापनीय नन्दिसंघ के कनकोपलादि गर्गों का श्रिक्ताल बाद के लेखों से नहीं मालूम होता इसिलए यह कहना कठिन है कि उनका क्या हुशा। पर लेख न॰ २५० (सन् ११०८) में पुत्रागवृत्त मूलगर्ग को हम मूल संघ के श्रन्तर्गत जीवित पाते हैं। संभव है पीछे वह मूलसंघ द्वारा श्रात्मसान् कर लिया गया हो।

उपर्युक्त लेखों से कर्नाटक प्रान्त में यापनीय सम्प्रदाय का परिचय मिलता है। कर्नाटक के समान ही तामिल प्रान्त में भी यापनीय सम्प्रदाय का अच्छा प्रचार या, यह वात हम लेख न० १४३-१४४ से विदित होती है। लेख न० १४३ में यापनीय सम्प्रदाय के निन्द्र वाच्छ (संत्र) के कोटिमडुवगण का उल्लेख है और उसके ब्राचायों — जिननन्दि, दिवाकर, श्रीमान्दिर देव (धीरदेव)—का नाम दिया गया है। धीरदेव कटकाभरण जिनालय के ब्राधिष्टाता थे। उस जिनालय के जिए पूर्वीय चालुक्यवंश के अम्मराज दितीय ने सेनापित (कटकराज) दुर्गराज की प्रार्थना पर उक्त संव के लिए एक गाव दान में दिया था। उसी राजा के दूसरे एक लेख नं० १४४ में ब्राडुक्जियाच्छ वज्ञहारियण के ब्राचायों को गुरु पंक्ति इस प्रकार दी गई है — 'सकचचन्द्र, अय्यपोटि ब्रीर श्रह्मिन्दि। अर्हनन्दि सीन को अम्मराज दितीय ने सर्वलोकाश्रय जिनालय की भोजनशाला की मरम्मत कराने के लिए ब्रिक्तिनाएड प्रान्त के कलुचुम्बर्ष नामक ग्राम को दान में दिया था। यद्यपि उक्त लेख में स्वष्ट रूप से यापनीय या नन्दिसंव का उल्लेख नहीं है पर अर्डक्लियच्छ बलहारि गण का ब्रान्य संघों के साथ निर्देश न देख तथा एक

बेन साहित्य और इतिहास (द्वि० सं०) पृष्ठ १६७.

ही नरेश से उक्त दोनों लेखों को सम्बद्ध देख ऐसा प्रतीत होता है कि बलहारि गण श्रीर श्रृडुकलिंगच्छ भी यापनीय सम्प्रदाय के थे। इस सम्बन्ध में हमें इसलिए श्रीर विश्वास करना पड़ता है कि लेख नं० १८१ (सन् १६४८ ई०) में केवल बलगार गण (बलहारि गण) का उल्लेख है श्रोर नन्दान्त नाम वाले मेधनन्दि श्रीर केशवनन्दि (श्रष्टोपवासी) मुनियों का नाम दिया गया है। इस तरह किसी श्रीर संब के साथ उल्लेख न देख तथा नन्दान्त नाम के कारण, उक्त गण को यापनीय मानने में हमें कोई श्रापत्ति नहीं दिखती।

इस सम्प्रदाय के निन्दसघ ग्रीर वलहारि या वलगार गण का पीछे क्या हुन्ना सो तो मालूम नहीं क्योंकि इससे सम्बन्धित पीछे की शताब्दियों के कोई लेख नहीं मिले। हाँ, ११ वीं शताब्दी के (लेखों १८८ सन् १०५८ ग्रादि) से निन्द संघ को द्रविड गण या द्रविड संघ के साथ विशेष रूप से तथा १२ वीं शताब्दी के लेखों (२५५ प्रथम भाग ४७ सन् १११५ ई० ग्रादि) से मूल संघ के साथ कतिपय लेखों में उल्लेख देख हम यह अनुमान करते हैं कि प्रारम्भ में द्रविड संघ को चलाने वाले या तो इसः सब के साधु थे या ११ वीं शताब्दी में नव संगठित द्रविड सब ने इस संघ को ग्रपना ग्राधार बनाया था। पीछे मूल संघ का पुनर्गठन करने वाले साधु समूह ने इस संघ को ग्रपने ग्रन्तर्गत भी मान्यता प्रदान की। इसी तरह बलहारि या वलगार गण् का उल्लेख ११वीं शताब्दी के उत्तरार्घ (२०८) से बलात्कार गण के रूप में मूल संघ से सम्बद्ध मिलता है। यह सम्भव है कि बलिहारि एवं बलगार शब्द का हो परिवर्तित एवं मुसंस्कृत रूप (बला-त्कार ) हो ग्रीर यापनीय संघ के उक्त गण् को मूल संघ के संघटन कर्तांग्रों ने पीछे ग्रीरीन कर लिया हो।

१, बलगार शब्द स्थान निशेष का चोतक है। उस स्थान से निकले साधु समुदाय का नाम बलगार गर्ग पड़ा। बलगार नामक एक ग्राम भी था (मेडीवल के जैनिजम, १०३२७)।

२. वलात्कार शब्द स्थानविशेष का घोतक नहीं प्रतीत होता। स्थान-विशेष के अर्थ में संमव है, वह शब्दानुकरण मात्र हो।

रट्ट वशी नरेशों के लेखों से इस संप्रदाय के दो श्रीर नये गणों पता चलता है। वे हैं कारेय गण श्रीर करडूर गण। लेख नं० १३० से जात होता है कि रहवंश के प्रथम नरेश पृथ्वीराम के गुरु इन्द्रकीतिं (गुणकीर्ति के शिष्य) मैलाप तीर्थ कारेय गण के थे। कारेय गण निश्चित रूप से यापनीय था यह वात हमें केन एन्टीक्वेरी भाग ह, श्रंक २, पृष्ठ ६८, ६६ में श्रिक्त दो लेखों (५३-५५) से मालूम होती है। लेख नं० १३० के सिवाय लेख नं० १८२ में भी कारेय गण का उल्लेख है श्रीर वहाँ मैलापतीर्थ के स्थान में मैलापान्वय लिखा हे तथा गुरुपरम्परा लेख नं० १३० के गुणकीर्ति से प्रारम्भ की गई है। दोनों लेखों को मिलाकर कारेय गण मैलाप श्रन्यय की परम्परा इस प्रकार वनती है—मूल मट्टारक, गुणकीर्ति,, इन्द्रकीर्ति, नागचन्द्र (गुणकीर्ति के शिष्य) जिनचन्द्र, शुभकीर्ति, देवकीर्ति। देवकीर्ति मुनि को किसी श्रमोघवर्ष नरेश के गंग सामन्त ने कैन मन्दिर वनवाकर एक गाँव दान में दिया था। लेख में शक संबत् २३१ दिया गया है जो कि श्रशुद्ध प्रतीत होता है। कारेयगण का इस संग्रह के श्रन्य लेखों में श्रीर कोई उल्लेख नहीं है।

इस सम्प्रदाय के करहूर गए। का श्रस्तित्व रह नरेशों के दो लेखों नं० १६० श्रीर २०५ से विदित होता है। लेख नं० १६० (सन् ६८० ई०) में यापनीय करहूर गए। की गुरुपरम्परा इस प्रकार है—देवचन्द्र, देविसिंह, रिवचन्द्र श्रह्णिन्द, श्रमचन्द्र, मौनि देव श्रीर प्रभाचन्द्र देव। लेख नं० २०५ में करहूर गए। के रिवचन्द्र श्रीर श्रहणिन्द (१६०) का उल्लेख है। इस गए। का ११ वीं शतान्दी में क्या हुश्रा सो तो मालूम नहीं पर मूल संबके ११ वीं शतान्दी के उत्तरार्ध से मिलने वाले लेखों (२०७, २०६ श्रादि) में काएर गए। के रूप में उल्लेख देख ऐसा लगता है कि यापनीय करहरू गए। ही मूल संघ द्वारा, श्रात्मसात् कर लिया गया है।

, इस तरह लेखगत प्रमार्गों से हम देखते हैं कि यह संघ ४ थीं, से १० वीं

रे. करडूर से काडूर श्रीर वाद में कासूर का प्रचलन हुशा, ऐसा प्रतीत होता है।

शताब्दी या उसके कुछ बाद तक अच्छा संगठित था इसमें कई प्रभावशाली गण थे जिन मे से पुनागवृत्त मूलगण, वलहारि गण अर करडूर गण मूलसंघ में शामिल कर लिए गये और नन्दिसंघ को द्रविड संघ और पीछे मूलसंघ ने अपना लिया।

## कूचेंकसंघ,

कर्नीटक प्रान्त में ईस्वी पांचवी शतान्दी या उसके पहले जैनों का एक सम्प्रदाय क्चैंक नाम से था और कदम्बवशी राजाओं के खेखों (६८, ६६) से ज्ञात होता है कि वह निर्ध्रान्य संघ, श्वेतपट (श्वेताम्बर) सब एव यापनीय संघ से पृथक् था। अद्धे ये प्रेमी जो का अनुमान है कि यह क्चैंक जैन साधुओं का ऐसा सम्प्रदाय होना चाहिये जो दाड़ी-मू छ रखता हो। प्राचीनकाल में जटाधारी, शिखाधारी, मुड़िया, क्चैंक, वस्त्रधारां और नग्न आदि अनेक प्रकार के अजैन साधु थे। जान पड़ता है कि इसी तरह जैनो में मा साधुओं का ऐसा सम्प्रदाय था जो दाड़ी-मू छ (क्चैंक) रखने के कारण क्चैंक कहलाता होगा। वरागचरित्र के कर्ती जटाचार्य सिंहनन्दि सम्भव है ऐसे ही साधुओं में थे जिनकी जटाओं का वर्णन (जटा: प्रचलवृत्तयः) आचार्य जिनसेन ने अपने आदिपुराण में किया है।

कदम्बवंशी राजाश्रों के एक लेख ( ६६ ) में इस सम्प्रदाय का यापनीय श्रीर निम्न न्यों के साथ उल्लेख है। लेख में 'यापनीयनिम्न न्यकूर्चकानां' बहुवचनान्त पद सूचित करता है कि यापनीय, निर्मन्य श्रीर कूर्चक तीन पृथक सम्प्रदाय थे। कूर्चक सम्प्रदाय के भी कई संघ थे इससे उक्त सम्प्रदाय का लेख नं १०३ में बहुवचन (कूर्चकानाम्) प्रयोग किया है। यदि लेख नं ० ६६ के कूर्चक पद को बहु-वचनान्त मान निर्मन्य पद को उसका विशेषण मान लें, तो कहना होगा कि वह संघ निर्मन्य श्रयीत दिगम्बर सम्प्रदाय का ही एक मेद था। कदम्ब मृगेशवर्मा ने अन्य दो जैन सम्प्रदायों के समय इसे भी भूमिदान देकर सन्कृत किया था। दूसरे एक लेख ( १०३ ) में इस संघ के अवान्तर वारिषेणाचार्य संघ का उल्लेख

है। साथ में लिखा है कि उक्तसंत्र के प्रधान मुनि चन्द्रचान्त को कदम्ब नरेश हिरवर्मा ने अपने पितृव्य शिवरय के उपदेशसे सिंह सेनापित के पुत्र मृगेश द्वारा निर्मापित जैन मन्दिर की अष्टाहिका पूजा के लिए तथा सर्व संघ के मोजन के लिए वसुन्तवाटक नामक आम दान में दिया था। लेख नं० १०४ में अहिरिष्ट नामक एक और अमण सब का उल्लेख है जिसे सेन्द्रक सामन्त भानुशक्ति की प्रार्थना पर कदम्ब नरेश हरिवर्मा ने मरदे नामक आम दान में दिया था। उक्त संघ के आचार्य धर्मनन्दि को यह दान में भेट किया गया था ताकि वे अपने अधीन चैत्यालय की पूजा आदि का प्रवन्ध कर सके और उस दान का उपयोग साधुओं के लिए भी कर सके। यद्यपि इस लेख में कूर्चक सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं है तथापि जान पड़ता है कि वारिपेग्याचार्य संघ के समान ही अहिरिष्ट अमण संब भी कूर्चकों का एक भेद था।

## द्राविड़ संघ

डिवड़ देश में रहने वाले जैन साबु समुदाय का नाम द्राविड़ सब है। इस सब के अनेको लेख प्रस्तुत संग्रह में हैं। इन लेखों में इसे डिमिड़, द्रविड़, डिविंग, द्रविख, द्रविख, द्रविख या तिबुल नाम से उल्लिखित किया गया है। नामगत ये सब भेद लेखक या उत्कीर्णंक के कारण हुए प्रतीत होते हैं। द्रविड़ देश वास्तव में वर्तमान आन्त्र और मद्रास प्रान्त का कुछ हिस्सा है जिसे सुविधा की दृष्टि से तामिल देश भी कह सकते हैं। इस देश में जैनधर्म पहुँचने का समय बहुत प्राचीन है। उस देश के प्राचीन साधु समुदाय का कोई संब रहा होगा। उसका क्या नाम था यह हमें मालुम नहीं पर देवसेनाचार्य ने अपने दर्शनसार में अन्य संबों के उत्पत्ति के वर्णन में द्राविड़ संब के सम्बन्ध में लिखा है कि पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दि ने वि० सं० ५२६ में दिस्स्य मथुरा (मदुरा) में द्राविड़स्य की स्थापना की। इस संब को वहाँ जैनाभासों में गिनाया गया है और वज्रनन्दि के

<sup>,</sup> १. जैन साहित्य ग्रीर इतिहास ( द्वितीय संस्करण ) पृष्ठ ५५६-५६३

विषय में लिखा है कि उस दुष्ट ने कछार, खेत, वसदि श्रौर वाणिज्य से जीविका निर्वाह करते हुए शीतल जल से स्नान करते हुए प्रचुर पाप श्रिजित किया। इस कथन में सचाई कहा तक है यह तो हम नहीं कह सकते पर इन लेखों में इस संघ के श्रमेक प्रतिष्ठित श्रौर विद्वान् श्राचायों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद संघीय विद्वेष के कारण मूलसंघ के उक्त श्राचार्य ने एक प्राचीन श्राचार्य के सम्बन्ध में ऐसी कटूक्ति कह दी हो।

इस संघ से सम्बन्धित इस संग्रह के सभी लेख ईस्वी १०-११वीं शताब्दी या उसके ही बाद के हैं। इससे पहले इसकी प्राचीनता का खोतक शायद ही कोई लेख मिला हो, तथा दसवीं शताब्दी से पहले का ऐसा कोई ग्रन्थ भी नहीं जो इस संघ के इतिहास पर प्रकाश डालें।

इस संघ के प्राय: सभी लेख को झाल्ववंशी, शान्तरवंशी तथा हो व्सल-वंशी राजाओं के राज्यकाल के हैं जिससे ज्ञात होता है कि उन वंशों के मरेशों का इस संघ को संरच्या प्राप्त था। श्रिषकांश लेख हो व्सल नरेशों के हैं। इन लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि इस संघ के श्राचार्यों ने पद्मावती देवी की पूजा एवं प्रतिष्ठा के प्रसार में बड़ा योग दिया था। इस संघ के कई लेखों में शान्तर श्रीर हो व्सलवंश के श्रादि राजाश्रों द्वारा राज्य सत्ता पाने में पद्मावती के चमत्कार या प्रभाव की सहायता दिखायी गई है। लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि इस संघ के साधु वसदि या जैन मन्दिरों में रहते थे। उनका जीयोंद्वार श्रीर श्रुषियों को श्राहार दान, तथा भूमि, जागीर श्रादि का प्रवन्ध करते थे।

१. सिरिपुज्जपादसोसो दाविडसंघरस कारगो दुट्टो । ग्रामेगा वज्जगंदी पाहुडवेदी महासत्यो ॥ ः ५ ॥ पञ्चसप छुन्त्रीसे विक्कमरायस्य मरग्रपत्तस्स । दिक्खणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥ २६ ॥ कन्छं खेत्त वसिंह वागिज्जं कारिऊग् जीवन्तो । गहंतो सीयलनीरे पावं पडरं च संचेदि ॥ २७ ॥

इस संघ के आदि एवं प्राचीन कुछ लेख होयसलों के उत्पत्ति स्थान श्रद्भदि ( सोसेट्र ) से ही प्राप्त हुए हैं। इस स्थान के एक लेख नं० १६६ (सन् ६६० के लगभग ) में इस संच को द्रविड संघ कोएडकुन्दान्वय, तथा दूसरे लेख नं १७= ( सन् १०४० ई० ? ) में मूलसत्र द्रविडान्वय लिखा है। पर ई० ११ वी शताब्दी के उत्तरार्ध के लेख नं० १८=,१८६,१६०,१६२,२०२, २१४.२१५.२१६ श्रोर २२६ में इसका द्रविड़ गए के रूप में निद्संत्र इरुक्कला-न्वय या श्ररुङ्गलान्वय के साथ उल्लेख किया गया है। इन निर्देशों से यह श्रनु-मान होता है कि प्रारम्भ में नव संगठित इविड संघ ने अपना आधार या तो मुत्तसंत्र को या कुन्दकुन्दान्त्रय को बनाया होगा पर पीछे यापनीय सम्प्रदाय के विशेष प्रमावशाली नन्दिसंच मे इस सम्प्रदाय ने ग्रपना व्यावहारिक रूप पाने के लिए उससे विशेव सम्बन्ध रखा या द्रविड गए। के रूप में उक्त सब के श्रन्त-र्गत हो गया। पीछे, यह द्रविङ् गण् इतना प्रभावशाली हुन्रा कि उसे ही संव का रूप दे दिया गया छोर साथ मे कुछ लेखों ( २१३-२१५ ) मे निन्दसंघ को निन्दिगण के रूप में निर्दिष्ट किया गया पर पोछे उसको उसी रूप ( निन्दसघ ) मे उल्लेख किया गया है। दर्शनसार (१० वीं शता०) में द्रविद सत्र की यापनीयों के साथ जो जैनामास कहा गया है, वह संभव है, इस स्रोर हो संकेत कर रहा है।

हायसलां के उत्पत्तिण्यान अद्गदि (सोसेवूर) से इस संघ के आदि एवं प्राचीन लेखां की प्राप्ति से इम अनुमान करते हैं कि इस संघ के प्रारम्भिक आचार्यों ने जैन धर्म सरज्ञ्ज होय्सल नरेशां को ऊपर उठाने में अवश्य सहायता की होगी, अथवा प्रगतिशील दोनो—राज्य एवं संघ—ने एक दूसरे को चढाने की कोशिश की होगी । होयसल वंश के अनेकों नरेश और सेनापित इस संघ के

बहुत संभव है कि होय्सल वंश के समुद्धारक सुदत्तमुनि (४५७)
या वर्धमान मुनि (६६७) लेख नं० १६६ में आये त्रिकाल मौनि देव
हो या विमलचन्द्राचार्य के सधर्मी कोई और मुनि हों।

भक्त थे हाला कि उन्होंने अपनी भक्ति एवं आदर दूसरे जैन संघों के प्रति भी प्रदर्शित किया है। धार्मिक उदारता सचमुच में उस शुग की देन थी।

इसके बाद इस नवीन संघ के एक प्रमुख श्राचार्य के रूप में वज्रपाणि परिडत का नाम त्राता है। लेख न० १७८ में इन्हें द्रविदान्वय मूलसंत्र का तया नं १८५ में सूरस्य गण का लिखा है । पिछले लेख में उनकी एक ग्रहस्य शिष्या के दान का उल्लेख है। लेखनं० १७८ की शुरू की पिक्तया भन हैं पर 'तकीच्चालित' ग्रादि विशेषणों से प्रतीत होता है कि थे बड़े तार्किक थे। ये होय्सल नरेश राचमल भूपाल ( नृपकाम ) के गुरु थे ग्रोर दन्होंने होय्सलों के उत्पत्तिस्थान सोसेवर में ग्रापना जीवन जिता कर संन्यास मग्गा किया था। लेख में यद्यपि काल निर्देश नहीं है फिर भी उनका समय द्विद मंत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख करने वाले ग्रन्थ दशंनसार श्रीर होग्नल नृपकाल के समय के ब्रासपास होना चाहिये। देवसेनाचार्य के दर्शनसार में दिस वज़र्नान्द का वर्णन किया गया है ज्रौर उनके द्वाग प्रवृत्त जिन शिथिलानार की ज्रौर मंकेत किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि इस संब की स्थापना देवसेन के समय ( १० वीं शता० ) या उससे कुछ पूर्वे हुई है। वि० सं० ५२६ के जिन वग्रर्नान्द को प्रन्थकर्ती ने शिथिलाचार फैलाने का दोपी ८हराया है, उनका उल्लेख किसी लेख या उनसे पूर्व किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता । फिर जिन बंदुशब्दो द्वारा एक संग्र के ब्रानुयायी द्वारा दूसरे संव के प्रतिष्ठापक ब्रान्तार्य ही भर्त्तना की गई उससे प्रनीत होता है कि वे समकालीन या कुछ ही समय पूर्ववर्ती रहे होंगे। संभव है इस लेख के वज्रपाणि ही वज्रनन्दि हो, पर इस श्रनुमान की पुणि के लिए श्रभी श्रीर प्रमाखों की ग्रावश्यकता है।

वज्रपाणि परिडत की श्रागे पीछे की गुरुपरम्परा का वर्णन हमें किनी लेख से प्राप्त नहीं हुन्ना। इसके वाद इस संव के लेखा में निन्दसंव के श्रानायों की परम्परा चलने लगती है। इस संव के श्रानेको ऐसे लेख हैं जो कि पट्टावली कहे जा सकते हैं पर उनमें गुरुपरम्परा का क्रम व्यवस्थित न होने से कम से कम प्राचीन श्रानायों के क्रम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। श्रानेकों लेखो (२१३-२१४ श्रादि) में वर्धमान, एवं गौतमस्वामी के उल्लेख पूर्वक कितपय प्रसिद्ध जैनाचायों का निर्देश किया गया है—जैसे कोगडकुन्दाचार्य, मद्रवाहु, समन्तमद्र-स्वामी, सिंहनन्दि, श्रकलंक देव, वज्रनन्दि, पूल्यपाद स्वामी श्रादि। इन लेखों में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि प्राय: सभी प्रतिष्ठित प्राचीन श्राचार्य द्रविड़ संघ के निन्दसव के श्रन्तर्गत थे। इम पहले सभावना कर चुके हैं कि र्नान्द संव द्रविड़ संव में यापनीय सब से श्राया है। निन्दसव को एक प्राचीन प्राकृत पट्टावली भी है जिसमें भगवान महावीर के बाद ६०३ वर्षों तक की परम्परा दी गई है। उसके बाद के कम का उल्लेख करने वालों कोई प्रामाणिक पट्टावली उपलब्ध नहीं होती। संभव है द्रविड़ संघ में श्राकर निन्दसव के पश्चातकालीन श्राचार्यों ने श्रपनी स्मृति से कुछ परम्परा को सुरच्चित रखने के लिए लेखों में उक्त श्राचार्यों का निर्देश कि श्रक्त हो। यह निर्देश स्चित करता है कि उक्त श्राचार्ये उस निन्दसंघ के श्रन्तर्गत थे जो कि प्रारम्भिक शताब्दियों में याप-नीय था।

इस संघ के अन्तर्गत निन्दसंघ के साथ अत्येक लेख में अरुद्गलान्यय का उल्लेख मिलता है। अरुद्गलान्यय किसी स्थानविशेष की अपेका स्वित करता है। अरुद्गल नाम का स्थान भी तामिल प्रान्त के गुडियपत्तन तालुका में हैं जो कि एक प्राचीन जैन स्थान था। हम यापनीय संघ के वर्णन में देख चुके हैं कि तामिल प्रान्त में यापनीय निन्दसंघ का अस्तित्व पूर्वाय चालुक्यों के राज्य में था। अबिड़ संघ, निन्दसंघ, अरुद्गलान्यय इन तीनों शब्दों का एकत्र प्रयोग हमें नि.सन्देह स्चित करता है कि वह तामिल प्रान्त का निन्दसंघ था जो कि अरुद्गल स्थान से उद्भृत हुआ। था। इससे अब हमें यह कहने में संकोच न होना चाहिये कि तामिल प्रान्त के यापनीयों के निन्दसंघ से ही द्रविड़ सघ के निन्दसंघ को उत्तराधिकार मिला था।

षद्खंडागम, पुन्तक १, ५० २४-२७। संमव है यह पट्टावली प्राचीन याप-नीय निन्दसंघ की हो।

११-१२ वीं शताब्दी में इस सघ के मुनियों की गिद्दियों को झाल्य राज्य के मुल्लूर तथा शान्तर राजाओं की राजधानी हुम्मच में थीं । हुम्मच से प्राप्त लेख नं० २१३-२१६ में इस संघ के अनेकों आचार्यों का परिचय मिलता है। इनमें अयांस पिडत, उनके सधर्मा कमलभद्र और वादीभिसंह अजितसेन पिडत के पूर्ववर्ती और समकालीन आचार्यों की परम्परा दी गई है। जो इस प्रकार है:—

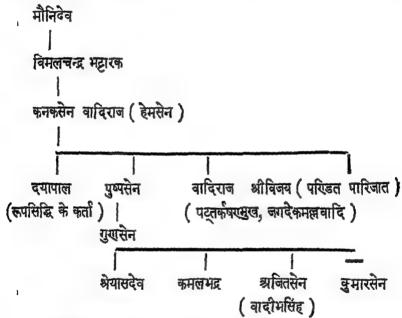

इनमें मौनिदेव श्रीर विमलचन्द्र भट्टारक वे ही मालुम होते हैं जिनका उल्लेख अंगदि से प्राप्त लेख नं० १६६ (लगभग ६६० ई०) में द्रविड़ संघ कुन्द्रकुन्दान्वय के श्राचार्य के रूप में किया गया गया है। शायद ये ही द्रविड़ संघ के श्रादि प्रवर्तक श्राचार्य रहे हों। कनकसेन वादिराज का दूसरा नाम लेख नं० २१३ श्रीर २१५ में हेमसेन दिया गया है। संस्कृत ने कनक श्रीर हेम का श्रर्थ भी एक होता है। इन्हें श्रीविजय, वादिराज, द्यापाल श्रादि के गुरु के रूप में कहा गया है। वादिराज की उपाधियाँ पट्तर्कष्रमुख श्रीर

जगदेकमल्लवादी थीं । वादिरान भी हमे एक उपाधि मालम होती है, क्योंकि लेख नं ३४७ में इनका ग्रसली नाम श्री वर्धमान जगदेकमल्ल वादिराज दिया गया है। इनके सधर्मा रूपसिद्धि नामक व्याकरण ग्रन्थ के कर्ता द्यापाल थे। मिल्लिपेश प्रशस्ति ( २६०, प्रथम भाग ५४ ) में उपयु क प्रावली के ग्रनेकों ग्राचार्यों का उल्लेख तथा प्रशंसावाक्य दिये गये हैं। उसमें वादिरान के गुरु का नाम मतिसागर दिया गया है श्रीर दयापाल को उनका सधर्मी माना गया है। उसी प्रशस्ति के ३५ वें पदा में मतिसागर की प्रशंसा के बाद ३६-३७वें पद्म में हेमसेन मुनि की प्रशंसा की गई है, पर दोनों श्राचार्यों का कोई सम्बन्ध नहीं वतलाया गया। हेमसेन तो निःसन्देह हम्मच के उक्त दोनों लेखों के कनकसेन वादिराज ( हेमसेन ) ही हैं। पर वादिराज के गुरु मतिसागर भी थे, यह वात हमें उनकी षट्तर्कपरमुख प्रतिमा के परिचायक उनके न्यायशास्त्र के प्रन्य न्यायविनिश्चयविवरण की प्रशस्ति से मालूम होती है। लेखों से यह सिद्ध होता है कि मतिसागर श्रोर हेमसेन (कनकसेन ) दो व्यक्ति थे। संभव है एक तो वादिराज के दीनागुरु श्रौर दूसरे विद्यागुरु रहे हों। हमारे इस ग्राशय का समर्थन न्यायविनिश्चयविवरण की प्रशस्ति के दूसरे पद्य से भी होता है नहाँ श्लेषात्मक ढंग से निनेन्द्र की स्वुति करते हुए बादिरान ने 'सन्मतिसागरकनकसेनाराध्यम्' लिखा है । वादिराच वड़े ही विद्वान् , लेखक एवं वादी त्राचार्य थे। इन्हें चालुक्य नरेश जयसिंह तृतीय जगदेकमञ्ज ( सन् १०१६-१०४४ ) ने जादेकमल्लवादि नामक उपाधि दी थी ( २६० पद्य ४२, प्रथम भाग ५४)। लेख न० २१५ में इन्हें अकलक, धर्मकीर्ति और अद्युपद के प्रतिनिधिरूप माना गया है।

वादिराज के अन्य सधर्माओं में पुष्पसेन और श्रीविजय परिडत थे। पुष्प-सेन हमे वे ही प्रतीत होते हैं जिनकी पादुकाओं की स्थापना का स्मारक लेख नं० १७७ (सन् १०३० के लगभग) में है। इनके शिष्य का नाम गुरासेन था जिनके कई लेख मुल्लूर से प्राप्त हुए हैं। ये को झाल्व नरेश राजेन्द्र चोल के कुलगुरु थे (१८८-१६२)। लेख नं० २०१ में इन्हें पोय्सलाचारि लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि इनका प्रभाव होय्सल राजात्रों पर भी था। लेख नं ० २०२ (सन् १०६४ ई०) इनके समाधिमरण का स्माप्क है और उन्हें द्रविल-गण, निन्दसंघ, अरुद्धलान्वय का नाथ तथा अर्नेक शास्त्रों का वेत्ता लिखा है। लेख नं ० १७७ और लेख नं ० २०२ में अंकित वर्षों से ज्ञात होता है कि वे ३४ वर्षों (१०३० ई०-१०६४ ई०) तक वरावर जिनशासन की प्रभावना करते रहे। हुम्मच के लेख नं ० २१३ में इनका नाम वादिराज के वाद की पीढी के-आचार्यों में दिया गया है और मिल्लिपण प्रशस्ति के पद्य ५३ में इनकी प्रशंसा की गयी है।

श्रीविजय पिएडत के सम्बन्ध में लेख नं० २१३ से विदित होता है कि वे अनेक प्रतिष्ठित आचार्यों के गुरु थे। उनका दूसरा नाम वोडेयदेव या ओडेयदेव था जो कि तियगुडि के निडुम्बरे तीर्थं, अरुद्धलान्वय, निद्रिगण के अधीरवर थे। इन्हें तामिल प्रान्त (तामेल्लर ) से सम्बन्धित वताया गया है (२१४) पर इनका अधिक समय हुम्मच मे बीता था ऐसा उक्त स्थान से प्राप्त लेखों से मालुम होता है। इनके ग्रहस्थ शिष्यों में निज शान्तर एवं प्रसिद्ध जैन महिला चट्टलदेवी प्रमुख थे।

श्रीविजय के शिष्यों में श्रेयासदेव को लेख नं २१३ में उर्वीतिलक जिना-लय का प्रतिष्ठापक लिखा है। दूसरे शिष्य कमलभद्र लेख न २१४ श्रीर २१६ के श्रनुसार भुजवल शान्तर श्रादि तथा चट्टल देवी द्वारा सम्मानित थे। तीसरे शिष्य श्रजितसेन ने वड़े ही विद्वान थे। उनकी कई उपाधियाँ थीं—जैसे शब्द-

१. कुछ विद्वान् इन श्रान्तिसेन वादीभिसंह का गद्यिन्तामिण श्रीर चत्रचूडामिण के कर्ता वादीभिसंह श्रानितसेन से सम्य स्थापित करते हैं, पर यह ठीक नहीं क्योंकि ग्रन्थकर्ता श्रानितसेन के गुरु का नाम पुष्पसेन था। इस लेख के श्रानितसेन के गुरु सधर्मा एक पुष्पसेन श्रवश्य थे पर वे श्रन्थकर्ता श्रानितसेन के गुरु थे यह लेखों से नहीं ज्ञात होता।

चतुर्भुख, तार्किकचक्रवर्ता एवं वादीमसिंह (२१४)। लेख नं० २४८ मे इन्हें वादिघरट, तार्किक चकवर्ती एवं वादीभपञ्चानन कहा गया है। ये विक्रम शान्तर द्वारा पूजित थे। उसने पञ्चवसदि जिनालय के लिए इन्हे श्रामादि भेट में दिये थे ( २२६ ) । पीछे विक्रम शान्तर के पुत्र त्रिभुवनमल्ल शान्तर ने अपनी दादी की रुपृति में इन्हीं गुरु का स्मरण कर एक मन्दिर का शिला-न्यास किया था (२४८)। इन मुनि के श्रन्तिम समय का स्मारक लेख नं० १३२ है जिसका समय लगभग १०६० ई० दिया गया है। लेख न० २१४ मे इनके सधर्मी मुनि कुमारमेन का नाम दिया गया है जो कि वैद्यगजकेशरी थे। लेख नं ० २१३ में इनके समकालीन शान्तिदेव श्रीर दयापाल नामक दो मुनियों का उल्लेख है। शान्तिदेव के सम्बन्ध में मित्रिपेश प्रशस्ति में लिखा है कि इनके पवित्र पादकमलों की पूजा होय्सल विनयादित्य द्वितीय (सन् १०४० से. ११०० ई० ) करता या। लेख नं० २०० से भी यह बात समर्थित होती है। इस लेख के अनुसार सन् १०६२ में इनकी मृत्यु के उपलच्य में एक स्मारक खड़ा किया गया था। दयापाल के सम्बन्ध में मिल्लिपेस प्रशस्ति में केवल प्रशसा पद दिये गये हैं।

हुम्मच के लेखों से प्राप्त इतिवृत्त के बाद इस संग्रह के अनेको लेखों से <sup>4</sup> जो संघ की आचार्यपरम्परा जात होती है वह इस प्रकार है—

१—इस सग्रह के श्रन्य लेख हैं—रिद्ध, २६५, २७४, २८७, २८०, २८० ३०५, ३१६, ३२६, ३२७, ३४७, ३५१, ३७३, ३७५, ३७६, ३८०, ४१०, ४२५ श्रीर ४६६.

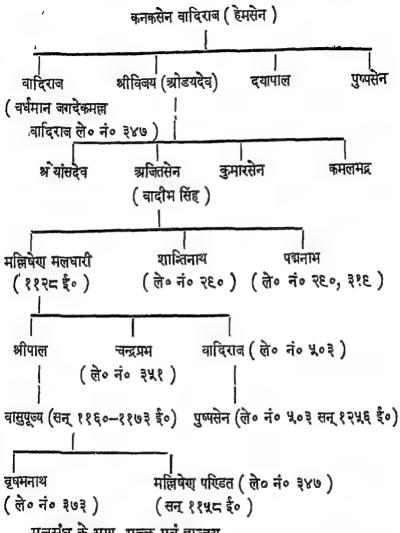

मूलसंघ के गण, गच्छ एवं अन्वय

हम पहले लिख चुके हैं कि यापनीय श्रीर द्रविड संघ के वर्णन के बाद मूलसघ के गण गच्छादि का लेखों से प्राप्त होने वाले वाला परिचय देगे। इसके सम्बन्ध में ११ वीं शताब्दी के श्राचार्य इन्द्रनिद के श्रुतावतार में श्रीर उसके अनुकरण पर पीछे १४ वीं शताब्दी में लिखे गये लेखों (५६६ प्रथम भा० १०५ और ६२५ प्रथम भाग० १०८) में लिखा है कि अईद्विल आचार्य ने आपसी द्वेप को घटाने के लिए सेन, निन्द, देव और सिंह नाम से चार सभों की रचना की थी अथवा अकलंक देव के स्वर्गवास के वाद संघ, देश भेद से उक्त चार भेदों में विभावित हो गया, इनमें कोई चरित्रभेद नहीं है आदि. पर ऊपर जैन संघ के विकासक्रम को दिखाते हुए हमें यह लगता है कि यह बहुत कुळु मूलसंघ कुन्दकुन्दान्वय को नव संगठित करने वाले आचार्यों की कल्पना थी इसके पीछे ऐतिहासिक आधार कम है।

देवगण—लेखों के निर्देशानुसार मृलसंघ के श्रन्य गणों से देवगण कुछ प्राचीन है यह हम कह श्राये हैं। इस गण का श्रित्तित्व लद्मेश्यर से प्राप्त चार लेखों (१११,११३,११४ श्रीर १४६) से तथा कड़वन्ति से प्राप्त ११ वीं शताब्दी के एक लेख (१६३) से मालुम होता है। इसके पश्चात् श्रीर लेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। देवगण यह नाम कैसे पड़ा यह तो तत्कालीन लेखों से शत नहीं होता पर उक्त गण के सभी श्राचायों के नाम देवान्त देख यह लगता है कि इससे ही देवगण नाम पड़ा हो। श्राचायों के नाम इस प्रकार हैं—पूज्यपाद, उदयदेव, (११३) रामदेव, लयदेव, विजयदेव (११४) एकदेव, लयदेव (१४६) श्रद्ध देव, महीदेव (१६३)। इनमें पूज्यपाद को कुछ इतिहासक श्रकलंकदेव पूज्यपाद मानते हैं। यदि यह सत्य है तो कहना होगा कि श्रकलंकदेव ही इस गण के प्रतिष्ठापक थे।

सेनगण—देवगण के समान सेनगण भी प्राचीन है। एक दृष्टि से तो उससे भी प्राचीन है। यद्यपि लेखों में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मूलगुण्ड से प्राप्त लेख नं० १३७ ( सन् ६०३ ) में हुआ है पर इसके पहले नवमी शताब्दी के उत्तरार्ध ( सन् ८६८ के पहले ) में उत्तरपुराण के रचिता गुण्भद्र ने अपने गुफ जिनसेन और दादागुरु वीरसेन को सेनान्वय का कहा है। पर जिनसेन

श्रीर वीरसेन ने जयधवला श्रीर धवला टीका में श्रपने वंश को पञ्चस्त्पान्वय किला है। यह पञ्चस्त्पान्वय ईसा की पाचवीं शताब्दी में निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के साधुश्रों का एक संघ था यह वात पहाड़पुर (बिला राजशाही, बंगाल) से प्राप्त एक लेख से मालुम होती है । पञ्चस्त्पान्वय का सेनान्वय के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख गुग्पभद्र ने, संभव है श्रपने गुरुश्रों के सेनान्त नाम को देखते हुए किया है। इससे हम कह सकते हैं कि गुग्पमद्र के गुरु बिनसेनाचार्य इस गग् के श्रादि श्राचार्य थे।

मूलगुएड के लेख नं० १३७ में सेनगण को सेनान्त्रय लिखा है श्रीर किसी श्रासार्य नाम के व्यक्ति द्वारा उक्त वंश के कनकसेन मुनि को एक खेत दान देने का उल्लेख है। लेख में कनकसेन को वीरसेन का शिष्य लिखा है श्रीर वीरसेन के श्रागे दो नाम—पूज्यपाद श्रीर कुमारसेन—दिये हैं पर उनसे वीरसेन का संबन्ध नहीं वतलाया। हमारी समक्त में पूज्यपाद देवंगणा के श्रकलंक देव पूज्यपाद थे जिनको छतियों का ममं वीरसेन स्वामी ने श्रव्छी तरह समका था श्रीर काल की दृष्टि से भी वीरसेन (सातवी का उत्तरार्ध श्रीर श्राठवीं का पूर्वीर्ध) श्रकलंकदेव (सातवीं शताब्दी) से दूर नहीं है। कुमारसेन का उल्लेख दितीय जिनसेन (पुनाटसधीय) ने श्रपने हरिवशपुराण में वीरसेन गुरु से पहले किया है श्रीर उनके शिष्य के रूप में प्रभाचन्द्राचार्य को लिखा है।

इसके बाद इस गण के लेखों में सेनगण के साथ पोगरि गच्छ का उल्लेख हैं जो कि १३ वी शतार्व्या तक के लेखों में मिलता है। इन लेखों में जिस तरह श्राचार्यों का निर्देश है। उससे इस वंश की कोई गुरुपरम्परा नहीं निर्मित की जा सकती। लेख नं० १८६ (सन् १०५४ई०) २१७ (१०७७ई०) तथा ५११ (सन् १२७१ई०) में एक महासेन नामक मुनि का नाम श्राता है।

पञ्चस्तूपान्वय का मूल कुछ विद्वान पूर्वीय बंगाल से श्रीर कुछ मधुरा के पञ्चस्तूपों से, जिनका उल्लेख हरिषेण के कथाकोष में हैं, मानते हैं।

२. जैन सिद्धान्तभास्कर माग १६, किरण १, पृष्ठ १-६।

उन्हें ब्रह्मसेन का प्रशिष्य श्रीर श्रार्यसेन का शिष्य लिखा है तथा लेख नं० २१७ में गुण्भद्र के सहधर्मी के रूप में लिखा है श्रीर उनके किसी विद्वान् शिष्य रामसेन का नाम दिया है पर लेख न० ५११ में वीरसेन, जिनसेन श्रीर गुण्भद्र का उल्लेख कर बिना कोई सम्बन्ध बताये महासेन श्रीर उसके बाद उनके शिष्य पद्मसेन का नाम है। इस सबसे यह मालुम होता है कि तीनो लेखों के महासेन जुदे २ व्यक्ति थे। हिरे श्राविल से इस गण् के पाँच लेख प्राप्त हुए हैं जो कि १२ वी से १५ वी शताब्दी के बीच के हैं। जिनसे प्रतीत होता है कि यह स्थान इस गण् के साधुश्रों का प्रमुख केन्द्र रहा है। लेख नं० ५३८ (१३ वी शताब्दी का उत्तरार्ध) में सेनगण् के साथ छुन्दकुन्दान्त्रय जुड़ा है श्रोर किन्हीं कत्तरसेन का उल्लेख है, तथा लेख न० ६१४ (सन् १४२१ ई०) में इस गण् के मुनिभद्र स्थामी का नाम दिया गण्या है। संभव है १५ वी शताब्दी से इस गण्य का प्रभाव जी होने लगा था।

देशिय गण और कोण्डकुन्दान्वयः—देशिय गण इस सप्रह के अनेकों लेखा में देशिय, देशिक, देशिग, देनिय, देसिय एवं महादेशिगण नाम से कहा गया है। इन नामों से ऐसा लगता है कि देशिय शब्द देश शब्द से निकला है। देश का साधारण अर्थ प्रान्त होता है। दिल्ण भारत में कन्नड प्रान्त के उस हिस्से को, जो कि पश्चिमी घाट के उच्चभूमि भाग (वालाघाट) और गोदावरी नदी के बीच में है, एक समय देश नाम से कहते थे। वहाँ के बाह्मण अत्र भी देशस्थ बाह्मण कहलाते हैं। समन है कि देश नामक प्रान्त में में रहने वाले साध समुदाय को शुरू में देशिय कहा जाता हो और पीछे वहीं एक प्रमुख गण के रूप में परिणत हुआ हो।।

प्रचितित कुन्दकुन्दान्वय का लेखगत प्राचीन नाम कोएडकुन्दान्वय है। निसका द्र्यर्थ होता है कोएडकुन्दपुर से निकला मुनि वंश जैसे द्रारुक्षलान्त्रय, श्रीपुरान्वय किन्तुरान्वय द्रादि। पर जहाँ वह किसी गए या संव के विशेषण रूप मे

१--देशीगण, जैन एन्टीम्बेरी, भाग १ ग्रं० ३, प्रष्ठ ६३-६६.

प्रयुक्त हुआ है वहाँ उस परम्परा से सम्बद्ध गण या संघ समकता चाहिये। कुछ विद्वान् साहित्यिक आधारों के बल पर सिद्ध करते हैं कि मूलसंघ और कोस्ड-कुन्दान्वय पर्यायवाची हैं, ब्राचार्य कुन्दकुन्द ही मूलसंघ के ब्रादि प्रवर्तक हैं श्रादि, पर यह बात ११ वीं शताब्दी के पहले किसी लेख से सिद्ध नहीं होती। मृतसंघ कोराडकुन्दान्वय का एक साथ सर्वं प्रथम प्रयोग लेख नं० १८० ( लगभग सन् १०४४ ई० ) में हुन्ना है । हाँ, कोएडकुन्दान्वय का स्वतन्त्र प्रयोग ८-६ वीं शताब्दी के लेख नं ०१२२, १२३ श्रीर १३२ में देखा गया है । लेख नं ० १२३ ( सन् ८०२ ई० ) में कोएडकुन्दान्वय को गए भी माना गया है। लेख नं १३२ में इस अन्वयं के एक आचार्य मौनि सिद्धान्तदेव भटार का नाम दिया गया है। लेख न० १२२-१२३ में इस वंश के तीन स्राचायों-तोरणाचार्य, पुष्पनिन्द श्रीर प्रभाचन्द्र-के नाम दिये गये हैं। तेख नं० १२२ से ज्ञात होता है कि गङ्जनरेश मारसिंह प्रथम के प्रमावक सेनापति श्रीविजय ने मएए। में एक विशाल जिनालय बनाकर प्रमाचन्द्र मुनि को बसदि के लिये एक गाँव श्रीर कुछ मूमियाँ दान में दीं। इसी तरह लेख नं० १२३ से जात होता है कि उक्त श्रीविजय द्वारा निर्मापित जिनमवन के लिए प्रभाचन्द्र मनि के शिष्य वप्पय्य ने एक गाँव दान में दिया । पुष्पनिन्द के शिष्य प्रभाचन्द्र कौन थे, यह अपन्य श्राधारों से पता नहीं लगता । लेख में इन्हें चन्द्रमा के समान निर्मल चारित्र वाला लिखा है। पुष्पनिद को गणाप्रणी (१२२) श्रीर उपशम भावना से कल्मव हीन (१२३) तथा उनके गुरु तारेखाचार्य को कोएडकुन्दान्वय में उत्पन्न तया शाल्मिल ग्राम का निवासी वतलाया गया है। लेख नं० १२२ में इनके सम्बन्ध में लिखा है कि उन्होंने अज्ञान अन्यकार को नष्ट कर सत्पय में लोगों को स्थापित किया था तथा अपने तेन से पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए वे सूर्य के समान सशोभित थे।

कोएडकुन्दान्वय के साथ देशीय गण का सर्वप्रथम प्रयोग लेख नं० १५० (सन् ६३१ ई०) में हुआ है। कुछ विद्वान् मर्करा के ताम्रपत्रों (६५) को प्राचीन (सन् ४६६ ई०) मानकर देशीयगण कोएडकुन्दान्वय का स्रस्तित्व एवं उल्लेख बहुत प्राचीन मानते हैं पर परीक्षण करने पर उक्त लेख बनावटी सिद्ध होता है , तथा देशीयगण की जो परंपरा वहाँ दी गई है वह लेख नं०१५० के वाद की माजुम होती है।

१. मर्करा के ताम्रपत्र सन् १८७२ में इिएडयन एएटोक्वेरी भाग १, पृष्ठ ३६३—३६५ में स्व० बी० एल० राइस महोदय ने मूल तथा अनुवाद के साथ प्रकाशित करवाये थे। ये ताम्रपत्र ८ इञ्च लंबे तथा ३.२ इञ्च चौड़े हैं पर मोटाई में एक से नहीं। इनमें गद्भवंशी नरेश कोग्रिण प्रथम से लेकर अविनीत तक को वंशावली दी गई है और लिखा है कि अकालवर्ष पृथुवीवल्लम के मंत्री (जिसका नाम नहीं दिया गया ) ने (किसी ) सवत् ३८८ के माघ महीने की शुक्ल ५, सोमवार, स्वातिनज्ञ में वद्योगुष्पे नामक ग्राम तलवन नगर के श्रीविजय जिनालय के लिए देशिगण, कोएडकुन्द अन्वय के चन्द्रण्टिंद मट्टार (जिनकी गुरुपरम्परा लेख में दी गई है ) को भेट में दिया।

लेख का परिचय देते हुए वर्जेंस महोदय ने लेख के सकत् को विल्सन सा० के मिकेन्डी कलेक्शन' के आधार पर शक संवत् माना है पर ज्योतिप शास्त्र के आधार पर उक्त संवत् के दिन और नक्ष्त्र को ठीक नहीं वतलाया। तदनुसार सोमवार, स्वाति नक्ष्त्र के स्थान में वहाँ बुधवार उत्तरा माद्रपद नक्षत्र होना चाहिए था।

दूसरी एक ग्रोर वात कि, लेख मे ग्रागे 'ग्रविनीत महाधिराजेन दत्तेन' ग्रादि शब्द लिखकर ग्रविनीत ग्रीर ग्रकालवर्ष के मंत्री के बीच क्या संबन्ध था यह स्पष्ट नहीं किया गया।

लेख की आगं की पंक्तियों से द्योतित होता है कि 'उसने ( मंत्री ने ) आस पास के ६ गाँवों पर आतद्ध फैलाकर उन पर अधिकार करके सिन्ध द्वारा उयम्बलि एवं तलवनपुर को लेकर तथा पिरिकेरे में राजकीय अधिकारों को संचालित कर ( राजमान अनुमोदन ) एक मनोहर आम 'बदरों- गुप्पे' दान में दिया या' ( अनुवाद इ० ए० भाग, पृष्ठ ३६५ )। उपर्यं क

वर्णन हमें वलात् राष्ट्रकूट वंश के इतिहास की आरे ले जाता है। इस वंश में अकाल वर्ष उपाधिधारी तीन नरेश हुए हैं। उन सभी का नाम कृष्ण था। कृष्ण प्रथम का समय सन् ७५० से ७७० ई० के लगभग, द्वितीय का सन् ७७६ से ६१४ के लगभग, तथा तृतीय का सन् ६३७ से ६६८ ई० के लगभग वतलाया जाता है।

लेख का तलवनपुर वर्तमान तलकाड नामक ग्राम ही है जो कि मैसूर से २८ मील दूर कावेरी के बायें किनारे पर स्थित है। गङ्ग वंश की राजधानी यहीं थी। बदगोगुप्पे, तलकाड से ५-६ मील दिच्या में नदी के दूसरे किनारे 'वदनक्पम्' नामक ग्राम के रूप मे पिहचाना गया है (दि० च० सरकार-सक्शेसर ग्राफ सातवाहनाज, पृष्ठ २६८)। गंग राज्य के एक प्रान्त गङ्गवाडी पर, जिसमें कि तलवनपुर, मरगो (मान्यपुर) ग्रादि अविध्यत हैं, राष्ट्रकृट इञ्चा प्रथम (ग्रकालवर्ष) ने ग्राधिपत्य स्थापित किया था यह हमे मन्ने से प्राप्त तलेगाव-ताम्रपत्रों से विदित होता है (ग्रस्तेकर-राष्ट्रकृटाज, पृ० ४४)। इसके बाद राष्ट्रकृट साम्राज्य के ग्रन्त होने तक गङ्ग-प्रान्त राष्ट्रकृट नरेशों के ग्रधीन था। ग्रतएव मर्करा के ताम्रपत्रों के ग्रकाल वर्ष पृथ्ववीवल्लम को उक्त वश के तीन ग्रकालवर्ष उपाधिधारी नरेशां में से एक होना चाहिए।

यह कौन नरेश था इस बात का पता हमें यदि लेख में मंत्री का नाम दिया होता तो कुछ हद तक लग सकता था पर दुर्भाग्य से वह नहीं दिया गया। फिर भी श्रीविजय जिनालय का नाम (जिसके लिए दान दिया गया था) हमे इस सम्बन्ध मे कुछ सहायता देता दिखाई देता है। इस संग्रह के मन्ने से प्राप्त दो लेखों (१२२-१२३) में एक श्रीविजय का उल्लेख है जो कि सन् ७६७ ई० में गड़ नरेश मारसिंह के प्रभावक सेनापित के रूप में श्रीर सन् ६०२ मे राष्ट्रकृट गोविन्द तृतीय (सन् ७८३-८१४ ई०) के ज्येष्ठ भ्राता एवं गड़वाडी प्रान्त के उपशासक (Viceroy) कम्म ('स्तम्भ-रणावलीक) के श्रधीन तथा मन्ने के श्रासपास के होत्र का महासामन्त एवं

शासक के रूप मे वतलाया गया है। यह श्रीविजय वड़ा ही जिनमक था। 'इसने मएएों में एक विशाल जिनालय' वनवाया था (१२२,१२३)। इसें संग्रह के वाहर के एक जैन लेख (मै० ग्रा० रि० १६२१, पृष्ठ ३१) सें ज्ञात होता है कि राष्ट्रकृट कम्म ने सन् ८०७ ई० में ग्रपने पुत्र की प्रार्थना पर तलवनपुर के श्रीविजय जिनालय के लिए कोएडकुन्दान्वय के कुमारनिद्ध मदार के प्रशिष्य एवं एलवाचार्य के शिष्य वर्धमान गुरु को वद्गोगुष्पे ग्राम दान में दिया। यह श्रीविजय जिनालय बहुत कर जिनमक्त महासामन्त श्रीविजय द्वारा ही निर्मापित हुन्ना था (सालेतोरे-'मेडीवल जैनिज्म' पृष्ठ ३८)।

उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि तलवननगर में श्री-विजय जिनालय का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द तृतीय के शासनकाल में हुआ था इसलिए उक्त ताम्रपत्रों का श्रकालवर्ष राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम तो हो नहीं सक्ता, क्योंकि वह गोविन्द तृतीय का पितामह था। तब उसे कृष्ण दितीय या तृतीय में से कोई होना चाहिए।

श्रव हम मर्करा के ताम्रपत्रों के उस वक्तव्य की श्रोर ध्यान देते हैं विसमें श्रकालवर्ष के मन्त्री द्वारा श्रासपास के गावों पर श्रातंक या श्राक्रमण श्रादि की चर्चा है। तलवनपुर पर श्राक्रमण का संकेत हमें कृष्ण उतीय के राज्यकाल में मिलता है। उक्त नरेश ने श्रपने वहनोई एवं सामन्त गंज रूप बुतुग द्वितीय का पत्त लेकर तलवनपुर पर चड़ाई की (संभव है मन्त्री द्वारा की) श्रोर उसके ज्येष्ठ भ्राता राचमल उतीय का वध कर गज़वंश की राजगदी पर उसे वैठाया (श्रल्तेकर, राष्ट्रकृटाज, पृ० ११२-११३)। यह एक घरेलू क्रगड़ा रहा होगा, इसीलिए मर्करा के ताम्रपत्रों में इसका संचित्र में श्रामास दिया गया है। कृष्ण उतीय को श्रकालवर्ष पृथुवीवलम इस समूचे नाम से कहा जाता था, यह बात हरसोल ताम्रपत्रों से भी समर्थित होती है (श्रस्तेकर, राष्ट्रकृटाज, पृ० १२०)।

यदि किन्हीं कारणों से मर्करा के ताम्रपत्रों को प्राचीन भी मान लिया जाय तो उस लेख़ के सन् ४६६ के बाद और लेख नं० १५० के सन् ६३१ के पहले ४-५ सी वर्षों तक बीच के समय में कोग्रहकुन्दान्वय और देशिय गण का एक साथ लेखगत कोई प्रयोग न मिलना आश्चर्य की बात है और इतने पहले उस लेख में उक्त दोनों का एकाकी प्रयोग मर्करा के ताम्रपत्रों की स्थित को अजीव सी बना देता है।

कोरडकुन्दान्वय के साथ प्रयुक्त होने के पहले देशिय गए। का मूलसंघ के साथ प्रयोग एक लेख (१२७ सन् ८६० ई०) में देखा गया है, पर उस लेख की अपनी कहानी है। वह बहुत समय तक ताअपत्र के रूप में था पर पीछे (लगभग १२ वी शता०) मुनि मेघचन्द्र त्रैनिय के शिष्य वीरनन्दि मुनि ने कुछ लोगों के अप्राप्त पर उसे पाषाण पर उत्कीर्ण कराया था। इन मेघचन्द्र और वीरनन्दि की शिष्यपरम्परा लेख नं० ५५२ (प्र० भा० ४१ = सन् १३१३) मे दी गई है जहां उन्हें मूलसंघ देशीगण पुस्तक गच्छ कोरडकुन्दान्वय का लिखा गया है। देशियगण की एक शाखा पुस्तक गच्छ थी यह बात हमें ई० ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ के लेखों से जात होती है। मूलसंघ के साथ उसका प्रयोग भी ११ वीं शता० (लेख १८०) से होने लगता था पर इसके पहले और लेख नं० १२७ (सन् ८६० ई०) के बाद के करीव १५० वर्षों से ऊपर के समय में एक भी लेख में मूलसंघ के साथ देशियगण, पुस्तक गच्छ के प्रयोग को न देख, और

इस सबसे हमें लगता है कि मर्करा के प्राचीन ताम्रपत्रों को उक्त राजा के काल में पुनः नये रूप में उत्कीर्ण किया गया है तभी इन नामों एवं घटना श्रादि के साथ दान से सम्बन्धित देशीय गण, कोण्डकुन्दान्वय के श्राचारों के नाम लिखें गये हैं।

र-लेख में राष्ट्रकूट वंशावली दी गई है जो अन्य लेखों से भिन्न है, पर इसमें अमीघवर्ष के सम्बन्ध में जो घटनाये वर्णित हैं उनको इतिहासज्ञ महत्त्व देते हैं।

केवल उक्त लेख (१२७) में देख सन्देह सा होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे उत्कीर्ण करते समय उस लेख में संशोधन कर मूलसंघ ला दिया गया है श्रीर वह भी, संभव है, यह समम्म कर लाया गया है कि लेख के उत्कीर्णन काल १२ वीं शता • में कोस्डकुन्दान्वय श्रीर मूलसंघ पर्यायवाची या एक हो गये थे।

इस संवन्ध में लेखीय श्राधारों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोग्रहकुन्दान्वय का प्रचलन ई० ७ वीं के उत्तरार्घ से प्रारम्भ हुन्ना था न्नोर उसने द्रम्भ वीं शताब्दी में प्रभावशाली वनने के प्रयत्न किये थे। उसका प्रथम प्रभाव कर्नाटक प्रान्त के देशस्य साधुन्नों पर पड़ा विसके सम्पर्क से वे कोग्रहकुन्दान्वय देशियगण के कहलाने लगे। कोग्रहकुन्दान्वय का कुन्न प्रभाव द्रविड संघ पर भी पड़ा था ऐसा लेख नं० १६६ से जात होता है पर संभव है वह प्रभाव स्थायी न था क्योंकि श्रीर किसी लेख में द्रविड संघ कोग्रहकुन्दान्वय नहीं दिया गया।

हम पहले देख चुके हैं कि मूलसंब ४-५ वां शताब्दी में दिल्ण मारत में विद्यमान था। उसकी धारा देवान्त श्रीर सेनान्त मुनियों के बीच देवगण श्रीर सेनागण के रूप में चल रही थी पर पिछली शताब्दियों जिसा उसका न तो संघटन था श्रीर न प्रभाव। ई० सन् ११ वों शताब्दी के प्रारम्भ से ही उसके पुनर्गटन एवं प्रमाव का क्रम चला ऐसा लेखों से जात होता है (१८० श्रादि)। द्रविड संघ के कुछ साधु भी एक बार उसके प्रभाव में थे (१७८)। मूलसघ के बढ़ते हुए प्रभाव के भीतर यापनीय संब के कितपय गण भी इन्हीं शताब्दियों में श्राये थे, इस श्रीर हम संकेत कर चुके हैं। संमवत: उस संमय नवोदित इतर जैन संघों— द्रविड संघ, काछा संघ—के संघटनों (गण, गच्छ श्रादि) ने जैन जनता पर विशेष प्रभाव डालना शुरू किया था इसलिए मूलानुगामी मूलसघ के साधु समूह ने मूल जैनल की रज्ञा के लिये शायद श्रान्दोलन कर श्रपने पुनर्गटन के प्रयत्न में इतर संघों के तत्कालीन श्रनुकूल गणों को श्रपने में मिलाने की चेष्टा की हो। यह प्रयत्न पिछली शताब्दियों तक जारी रहा श्रीर हम देखते हैं कि १२वीं शताब्दी में द्रविड संघ का एक मात्र श्राघर निद्धंष भी मूलसंघ कोएड-

कुन्दान्वय के संरत्न्य में आने लगा (२५५, प्रथम माग ४७ आदि) और इस तरह १३वीं शताब्दी के बाद द्रविंड सब का नाम शेष रह गया। काष्टासंघ उत्तर भारत में आकर अपने अस्तित्व को ईसा की १६वीं शताब्दी तक वनाये रखा यह लेखों से मालूम होता है।

इस चर्चा को हम आगे के अनुसंधान कर्ताओं पर छोड़ अपने प्रकृत विषय देशिय गण पर आते हैं। यह बात पहले कही गयो है कि इस गण के इतिहास की होंग्रे से लेख नं० १५० प्रथम है और मर्करा के ताप्रपत्र द्वितीय हैं। लेख नं० १२७ को हमने छन्देह की हिंग्रे से देखा है पर उक्त लेख में दिए गण-देशिय गण के आदि आचार्य के रूप मे देवेन्द्र मुनि का नाम लेख नं० १५० और वाद के कई लेखों—२०४, २३३ (प्र० मा० ४६२) २५६ (प्र० मा० ५५) —से भी बात होता है। इसलिए गण की आचार्यपरम्परा को हिंग्रे से और उसमें अंकित समय की हिंग्रे मी यदि हम उसे ही देशिय गण का प्रथम लेख मानकर लेख न० १५० और मर्करा के ताम्रपत्रों को दूसरा एवं तीसरा नम्बर दें तो कोई आपित न होगी। उक्त लेखों से निम्न लिखित गुरुपरम्परा बनती है:—

त्रैकाल योगीश (१२७)

देवेन्द्र सुनि (सिद्धान्त भट्टार) (१२७, १५०)

चान्द्रायणद भट्टार (१५०)

ग्राणचन्द्र , (१५०, ६५)

श्रीलमद्र भटार (६५)

चयणन्द ,, (६५)

चयणन्द ,, (६५)

चन्द्रणन्द ,, (६५)

इस परम्परा में ग्रादि मुनि त्रैकाल योगीश हैं जिनके सम्बन्ध में विशेष मालुम नहीं । देवेन्द्र सिद्धान्त के सम्बन्ध में कई लेखों को सृत्रित कर चुके हैं। इनका समय लेख नं० १२७ का ही समय सन् ८६० दिया गया है। १२वीं शताब्दी के दितीय, तृतीय ग्रीर बाद के दशकों के लेखों—न० २५५ (प्र० भा० ४७) २८५ (प्र० भा० ४३) ३२३ (प्र० भा० ५०) एवं ३८८ (प्र० भा० ४२) ग्रादि—में देवेन्द्र मृनि का नाम तो ग्रवश्य है पर उन्हें एक वड़े विद्वान् सुनि गुजानिद के तीन सो शिष्यों में उत्क्रस्तम ७२ शिष्यों में से एक बताया गया है पर इस बात का उक्त लेखों से पहले के लेखों से समर्थन नहीं होता।

उक्त गुरुवश में देवेन्द्र मुनि के बाद चान्द्रायण्ड मद्वार का नाम श्राता है को कि श्राचार्य का नाम न मालुम होकर उपाधि मालुम होती है। लेख नं रूप में देवेन्द्र मुनि के शिष्य का नाम चतुर्य खदेव दिया है श्रीर लिखा है कि वे चारों दिशाश्रों की श्रोर प्रमुत गुख होकर अधोपवास मत करते थे इससे चतुर्य खक्ताये। चान्द्रायण्द उपाधि भी चान्द्रायण् प्रत को स्चित करती है जो कि श्रद्योपवास हो जैता है। शेष दूसरे मुनियों के सम्बन्ध में हमें विशेष मालुम नहीं। लेख नं १२७ के श्रनुसार देवेन्द्र मुनि को श्रमोधवर्ष प्रथम ने तलेयूर प्राम तथा दूसरे गाँवों को जमीने दान में दी थीं। लेख नं १५० में श्रमयण्यित की वतपरायण्य शिष्या नाण्ये किन्त का उल्लेख है तथा लेख नं रूप (मर्करा ताम्रपत्र) में चन्द्रण्यित भदार को श्रीविजय जिनालय के लिए स्प्रकालवर्ष नृष (कृष्ण्य तृतीय) के मंत्री द्वारा वद्योगुष्मे नामक गांव के दान का उल्लेख है।

इस गण के श्रादिम श्रान्वायों के नाम के साय भट्टार पद जुड़ा है। यह हमें उपयु क केवल तीन लेखों से ही नहीं मालूम होता विलक लेख नं० १५८ श्रीर २०४ से भी जात होता है। यथार्थ में ६ वीं-१० वीं शताब्दी के श्रनेकों लेखों (१३१, १३२, १३४, १३६, १४४, १५८ श्रादि) में मुनियों की उपाधि मिद्रार दी गई है। पीछे के लेखों में इस गण के श्रान्वायों की उपाधि सिद्धान्त-देव, सिद्धान्तिक तथा विविद्य दी गई है।

प्रस्तुत संग्रह में देशियगण से संबन्तित ६५-७० लेख हैं पर कुछ ऐसे लेख हैं जिनसे ७-८ श्राचार्यों का एक गुरुवंश वन सकता है श्रीर कुछ से गण की विभिन्न पट्टाविलया। लेखों के पर्यालोडन से विदित होता है कि कर्नाटक प्रान्त के कई स्थानों में इस गण के केन्द्र थे। उन स्थानों में हनसोगे (चिक हनसोगे) प्रमुख था। यहाँ के श्राचार्यों से ही पीछे इस गण की हनसोगे विल या गच्छ निकले हैं। गच्छ का साधारण श्रर्य होता है शाखा श्रीर विल (कन्नड शब्द बलय या वलग) का श्रर्य होता है परिवार = श्राध्यात्मिक परिवार या समुदाय।

चिक हनसोगे से प्राप्त लेख नं० १७५, १६५, १६६ और २२३ से विद्यत होता है कि यहाँ इस गण की अनेक वसदियाँ (मन्दिर) थीं, जिन्हें चड़ाल्व नरेशों द्वारा संरक्ष प्राप्त था। हनसोगे (पनसोगे) विल या गच्छ के आचार्यों की लेख नं० २२३, २३२, २३६, २४१, २५३, २६६, २८४ एवं २८५ कीसहायता से प्राप्त एक परम्परा अगले पृष्ठ पर दी गई है। इसका बहुत कुछ समर्थन धवला के अन्त में दी गई आचार्य शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की अन्यप्रशस्ति से भी होता है।

लेखों से प्राप्त इस गुरुपरम्परा में और प्रशस्ति में दी गई परम्परा में कुछ, अन्तर है। प्रशस्ति में गुरुवंश कुन्दकुन्द, गृद्धिपच्छ और वलाकिपच्छ से चला है और इस परम्परा के पूर्णंचन्द्र को देशिय गण के प्रतिष्ठापक देवेन्द्र सिद्धान्त से जोड़ने का प्रयत्न हुआ है। उनके बीच मे वसुनन्दि और रिवचन्द्र सिद्धान्त देव नामक दो आचार्यों का नाम दिया गया है। देवेन्द्र सिद्धान्त के पहले गुण्नन्दि पिडत का नाम भी रखा गया है। मालुम होता है कि प्रशस्ति के आधार १२वीं शतान्दी के द्वितीय, तृतीय दशकों के लेख (२५५५, २५५, आदि) रहे होंगे। प्रशस्ति के तथा अन्य लेखों के द्वितीय शुभचन्द्र सिद्धान्त देव प्रसिद्ध सेनापित गंगरांच के गुरु थे।

१. षटलस्डागम, पुस्तक पृष्ठ ७-१०।

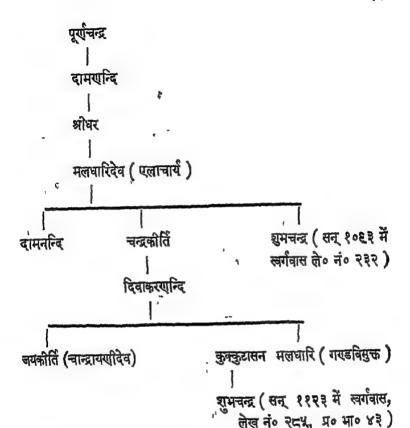

इस गण की एक श्रीर शाखा का नाम इंगुलेश्वर बिल है जिसके श्राचार्य गण प्राय: कोल्हापुर के श्रास पास रहते थे (४११ एवं ५७१ श्रादि)। इस से सम्बन्धित श्रनेकों लेख (४११,४६५, ५१४, ५२१, ५२४, ५२८, ५७१, ५८४, ५६६, ६००, ६२५ श्रीर ६७३) हैं पर इन लेखों से इस गण की ठीक गुरुपरम्परा नहीं दी जा सकती। १२-१३ वीं शताब्दी के लेखों में माधनन्दि श्राचार्य का नाम प्रथम दिया गया है (४११, ४६५, ५१४ श्रादि)। १४ वीं-१५ वीं शताब्दी लेखों में श्रमयचन्द्र श्रीर उसके शिष्य श्रुतसुनि का नाम श्राग श्राता है तथा १६ वीं शताब्दी के लेखों में चारकीर्ति का नाम।

लेख ४७८ में इस गण की एक वास्त्य विलय का नाम दिया गया है। इस गण का प्रसिद्ध एवं प्रमुख गच्छ पुस्तक गच्छ है। जिसका कि उल्लेख अधिकांश लेखों में है। इसी गच्छ का दूसरा नाम वक्रगच्छ है (२५६, प्रथम भा० ५५ और ४२६)।

निद्गणः — मूलसंघ, कोण्डकुन्दावय, देशियगण, पुस्तक गच्छ, से सम्बन्धित तथा सन् १११५ से ११७६ ई० के बीच के अवण्वेल्गोल से प्राप्त लेख नं० २५५ (४७) २८५ (४३) ३३२ (५०) ३६२ (४०) श्रीर ३८८ (४२) में आचार्यों की कई पट्टाविलया दी गई हैं। इनमें बीच या अन्त में आचार्यों के साथ मूलसंघ देशियगण आदि लिखा है पर आदि में दो चार मंगलाचरण के श्लोकों के बाद केवल निद्गण का उल्लेख कर एक सामान्य परम्परा दी गई है जो इस प्रकार है:—

पद्मनिद (कोग्डकुन्द )
उनके श्रन्वय में
|
उमास्वाति (ग्रद्धपिच्छ )
|
वताकपिच्छ |
गुणनिद |
देवेन्द्र सैद्धान्तिक |
क्लाभीतनिद

तोल नं २६२ की योड़ी विशेषता यह है कि वलाकिएच्छ के वाद समन्तमद्र, देवनन्दि ('पूज्यपाद ) श्रीर श्रक्लंक का नाम दिया गया है। इनमें गुर्णनन्दि, देवेन्द्र सिद्धान्त श्रादि देशियगण की परम्परा से सम्बन्धित हैं यह हम पहले देख चुके हैं पर उनके पहले के कोण्डकुन्दाचार्य, उमास्त्राति, समन्तमद्र श्रादि श्राचार्यों के नाम द्रविड संघ से सम्बन्धित निद्गण के ११ वीं शताब्दी के लेखों (२१३, २१४,२८७ श्रादि) में भी दिखाई देते हैं। इग तरह मूलसंघ श्रीर द्रविडसंघ के लेखों में नन्दिगण के प्राचीन श्राचार्यों के प्रायः एक से नामों को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों सर्घों में 'कोई प्राचीन नन्दिगण (संघ) बाहर से शामिल किया गया होगा; तथा ये सब श्राचार्य उसी गण के रहे होंगे श्रीर इस विषय में इम संकेत भी कर श्राये हैं कि यापनीय संघ के नन्दिसघ को ही द्रविड संघ श्रीर मूलसंघ ने श्रपनाया था। यापनीय संघ के साथ नन्दिसघ के प्राट या श्रप्रगट रूप से किये गये कतिपय उल्लेखों से यह जात होता है कि यापनीयों में नन्दिसंघ महत्त्वपूर्ण था (१०६, १२१, १२४, १४३)। प्राकृत मापा में नन्दिसंघ की जो प्राचीन पट्टावली उपलब्ध है वह संभव है इसी सब की थी । उसमें बीर निर्वाण स० ६८३ तक की वंशपरम्परा दी गई है। संस्कृत में नन्दिसंघ की एक श्रीर पट्टावली उपलब्ध है पर वह मूलसंघ के परचारकालीन श्राचार्यों की है उसका प्राकृत पट्टावली से कोई सम्बन्ध नहीं।

इस सम्भावना के बाद उपर्युक्त मूलसंघ के लेखों में जो पट्टाविलयाँ दी गई हैं उन पर हम संज्ञित में कह देना चाहते हैं कि लेख नं० २५५ (४७) श्रीर ३२२ (५०) में प्रायः एकती गुरुपरम्परा दी गई है पर वह कलघोतनिन्द के बाद देशिय गण के उपर्युक्त निर्दिष्ट श्रन्य लेखों से नहीं मिलती। लेख नं० ३६२ (४०) में देशिय गण को निन्द गण का प्रमेद कहा गया है श्रीर उसमें जो पट्टावली दी गई है वह जैन शिलालेखसंग्रह के प्रथम भाग की भूमिका के प्रष्ट सं० १३२ में श्रीद्वित है। लेख नं० २८५ (४३) में कलघोतनिन्द एवं रिवचन्द्र के बाद जो गुरुपरम्परा मिलती है वह देशिय गण हनसोगे बिल की पट्टा-

१. पट्खरडागम, पुस्तक १, पृष्ठ २४-२७

२. जैन सिद्धान्त भारकर, भाग १, किरण ४ प्रष्ठ ७१, ८१.

वली में हमने जो दी है वही है। लेख-नं० २८८ (४२) में हनसोगे जिल के मलघारि देव के बाद एक दूसरी गुरुपरम्परा दी गई है जो उक्त लेख से जान लेना चाहिये।

इसके बाद लेख नं० ५६६ (१०५, १४वीं शताब्दी) और ६२५ (१०८, १५ वी शताब्दी) में निद्गाल को निद्संघ कहा गया है और उसे मूलसंघ के अर्थ में प्रयुक्त किया है। इन दोनों लेखों में सेन, निन्द, देव और सिंह संघों का एक काल्पनिक इतिहास दिया गया है। लेख नं० १०५ के ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रथम भाग की भूमिका के पृष्ठ १२४-१२७ देखे। ये दोनों लेख एक सुन्दर काल्य कहे जा सकते हैं।

सूरस्थागा:—मूलसंघ का एक गण स्रस्थ गणा नाम से प्रसिद्ध था यह लेख नं० १८५ २३४, २६६, ३१८, ४६० श्रीर ५४१ से जात होता है। लेखों में इसका स्रस्त, सुराष्ट्र एवं स्रस्थ नाम से उल्लेख है। इन लेखों में इसके अन्वय गच्छ श्रादि का निर्देश नहीं है पर इस संग्रह के बाहर के कुछ, लेखों से जात होता है कि इसमें चित्रकूट श्रन्वय या गच्छ था । स्रस्थ एवं स्रस्त नाम कैसे पड़े यह कहना कठिन है। सुराष्ट्र नाम से प्रतीत होता है कि इस गणा के साधु शुक में सुराष्ट्र देश में रहते रहे होंगे, पर सुराष्ट्र का प्राकृत या श्रपभंश रूप तो सुरह होता है स्रस्य नहीं। संग्रव है उत्कीर्णक ने सुरह का पुनः संस्कृत क्या से नहीं। इस तरह स्रस्थ गणा की व्युत्पत्ति श्रव भी भ्रान्त है। हो सकता है कि कोई स्रस्त नाम का दिल्णा भारत में चेत्र हो जहाँ से इस गणा के सुनियों ते श्रपना नाम ग्रहण किया हो।

स्रूर्य गया का सर्वप्रथम उल्लेख सन् १६४ के एक जैन लेख में मिलता है। कहा जाता है कि स्रूर्थ गया प्रारम्भ में मूल संघ के सेनगण से सम्बन्धित था ।

<sup>.</sup> १. जैन एन्टीक्वेरी, भाग ११, श्रंक २, पृष्ठ ६३, ६५

२. जैनिक्म इन साउथ इिंडया, लेख नं०' ४६ पृष्ठ ३६७–३७४ ( जीवराज ग्रन्थमाला सोलापुर )

इसके वाद प्रस्तुत संग्रह के ११ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के लेख नं० १८५ में इसका उल्लेख है वहाँ यह मूलसंघ के साथ द्रविड़ान्वय से युक्त है। इस पर हम अनुमान करते हैं कि द्रविड़ संघ के आदि गठन काल में, संभव है, इस गण के साधुओं ने भाग लिया हो या उस संघ के साधुगण मूलसंघ स्रस्थ गण में सम्मिलित रहे हों। इस गण के लेख, ११ वीं के पूर्वार्ध से लेकर १३ वीं शता० के अन्त तक के मिलते हैं। सभी लेख छोटे हैं केवल लेख नं २६६ को छोड़कर। इसमें सीभाग्य से इस गण की एक छोटी पट्टावली दी गई है जो इस प्रकार है:—अनन्तवीर्थ, बालचन्ड, प्रभाचन्द्र, कल्नेलेय देव (रामचन्द्र), अष्टोपवासि, हेमनन्दि, विनयनन्दि, एकवीर और उनके सधमी पल्लपिडत (अभिमानदानिक)। लेख मे पल्ल परिडत की बड़ी प्रशंसा है। इनका समय सन् १११८ ई० (२६६) दिया गया है। इस गण के किसी भी लेख मे कुन्दकुन्दान्वय का उल्लेख नहीं है। संभव है यह गण मूलसंब की प्रमावशालिनी कुन्दकुन्दान्वय घारा मे स्थान न पाने के कारण पिछली शताब्दियों में अपनी स्थित को न सम्हाल सका हो।

काणूर गणः काणूर गण के सम्बन्ध मे यापनीय संघ के विवेचन में हम संमावना प्रकट कर त्राये हैं कि काणूर गण यापनीयों के करहर गण के नाम का शब्दानुकरण है। करडूर या काणूर दोनों किसी स्थान विशेष को स्वित करते हैं जहाँ से कि उक्त गण के साधु समुदाय ने नाम प्रहण किया है। इस गण के ११ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध (२०७, सन् १०७४ ई०) से लेकर १४ वीं शताब्दी के अन्त तक लेख मिलते हैं। इस संग्रह में १७-१८ लेख इस गण से सम्बन्धित हैं जिनसे माजुम होता है कि इसमें प्रसिद्ध दो गच्छ थे—मेपपाषाण गच्छ (२१६, २६७, २०७, २६६, ३५३) तथा तिन्त्रिणोक गच्छ (२०६, २६३, ३१३, ३७७, ३८६, ४०८, ४३१, ४५६, ५८२)। मेवपाषाण का अर्थ है मेषों के वेठने का पापाण । यह कोई स्थल विशेष होना चाहिए जहाँ से इस गण के के साधुत्रों का शुरू गुरू में सम्बन्ध रहा होगा। तिन्त्रिणीक एक वृद्ध का नाम है। ये पापाणान्त और वृद्ध परक नाम इस गण के आपनीय संब के साथ पूर्व सम्बन्ध

की स्मृति दिलाते हैं।

लेख नं० २६७, २७७ श्रीर २६६ से मेनपानाण्याच्छ, की इस प्रकार गुरु-परम्परा प्राप्त होती है (तिथिक्रम के श्रनुसार लेख नं० २६६ (पुरले) को सबसे पहले होना चाहिए)।

सिंहनन्दि त्रादि त्रनेकों त्राचार्यों के नाम विना किसी सम्बन्ध को दिखाये

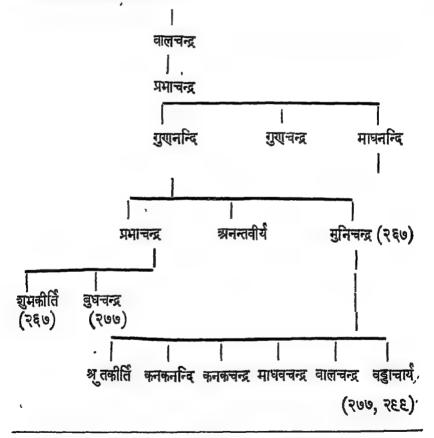

१. यापनीयों में श्रीमूलमूलगया पुन्नागवृद्धमूलगया तथा कनकोपल (कनकपाषाया) श्रीदि गया थे। गया एवं गच्छ पिछे एकार्थ में भी प्रयुक्त हुए हैं।

इन लेखों में मूलसंत्र कुन्दकुन्दान्वय के नाथ खरूप सिंहनन्दि श्राचार्य का उल्लेख है जिन्हें गंग महीमण्डलिककुलसंघरण या समुद्धरण कहा गया है। लेख नं २७७ में श्राईद्विल, वेट्टद-दामनन्दि भट्टारक, वालवन्द्र भट्टारक, मेन्नचन्द्र वैविद्य श्रादि श्राचार्यों के नाम बिना किसी सम्बन्ध बताये दिए गये हैं।

इन लेखों से जात होता है कि ११-१२ वी शताब्दी के गंगनरेश भुजबल गंग वर्मदेव उसकी रानी गंग महादेवी तथा चार पुत्र मारसिंग, निजय गंग, रक्कस गंग श्रीर भुजबल गंग चौथी श्रीर पाचवी पीढ़ी के श्राचार्यों के मक्त थे श्रीर उन्हें दानादि से सम्मानित किया था।

काणूर गण के तिन्त्रिणोक गच्छ की श्राचार्य परम्परा लेख न० ३१३, ३७७ ३८६, ४०८ श्रीर ४३१ से इस प्रकार मालुम होती है।



इनमें मुनिचन्द्र श्रीर उनके शिष्य की लेखों में बड़ी प्रशंसा है। वे , कल्याया के चालुक्यों के श्रधीन सामन्तों के गुरु थे। मानुकीर्ति यंत्र, तंत्र, मंत्र में प्रवीया थे। वे बन्दिश्यकापुर के श्रधिपति थे (३७७) तथा मण्डलाचार्य कहलाते थे श्रीर इस पद पर करीव ४० वर्ष तक रहे (३१३, ४०८)।

मूलसंघ के देशिय गण श्रीर काणूर गण की श्रपनी वसदियाँ होती थीं श्रीर उन दोनों में वास्तविक भेद था यह वात हमें दिंछग से प्राप्त एक लेख से मालुम होती है जिसमें लिखा है कि होय्सल सेनापित मिरियाने श्रीर भरत ने दिंडगण-केरे स्थान में पाँच वसदियाँ बनवायी थीं उनमें चार तो देशिय गण के लिए श्रीर एक क्राणूर गण के लिए श्रीर

१४ वीं शताब्दी के बाद क्रागुर गगा का प्रभाव बलात्कार गणा के प्रभाव-शाली भट्टारकों के आगे चीणा हो गया। इसके बाद इसके विरले ही उल्लेख मिलते हैं।

बलात्कार गणः —इस गण के सम्बन्ध में हम कह चुके हैं कि नामसाम्य की देखते हुए यह यापनीयों के बलिहारि या बलगार गण से निकला है। बलिहारि श्रीर बलगार, सम्भव है, स्थान विशेष के सूचक हैं पर उससे निकले बलात्कार शब्द से ऐसा सूचित नहीं होता। बलात्कार शब्द का श्रर्थ पीछे १६ वीं शताब्दी के विद्वानों ने बतलाया है कि: चूं कि इस गण के श्रादि नायक पद्म-निद्द श्राचार्य ने सरस्वती को बलात्कार से खुलाया था इसलिए बलात्कार गण श्रीर सरस्वती गच्छ नाम प्रसिद्ध हुश्रा । जो हो, लेखों से बलात्कार के इस श्रर्थ की कोई सूचना नहीं मिलती।

बलात्कार गण का सर्व प्रथम नाम ले॰ नं॰ २०८ (सन् १०७५ ई॰ के लगभग) में मिलता है जिसमें इस गण के चित्रक्टाम्नाय के मुनि मुनिचन्द्र श्रीर उनके शिष्य श्रनन्तकीर्ति का उल्लेख है। लेख २२७ (सन् १०८७ ई॰) में इस गण के कुछ मुनियों की परम्परा दी गई है जो निम्न प्रकार है:—

१: जैन एएटीक्वेरी माग ६, ऋंक २, प्रष्ठः ६६, नं० ५⊏

रः दिल्या भारत में बलगार नामक एक गाव था (मेडीवल जैनिज्म, पृष्ठ ३२७)

३. जैन साहित्य श्रीर इतिहास (प्र० सं० ') 'प्रष्ठ ३४३।

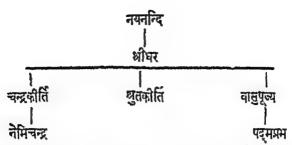

लेख के अन्त में गण का नाम वालक्कार गण दिया गया है। इसके बाद लेख नं० २४६ और ४४४ में इस गण के मुनि बुनुदचन्द्र महारक व बुनुदेन्दु का नाम तथा उन्हें कुछ सिद्धियों हारा दान का उल्लेख हैं। लेखों में कोई समय नहीं दिया गया। उसके बाद चोदहवीं शताब्दी के पूर्वीर्ध तक इस गण के कोई लेख नहीं है। नीदहवीं शता० के उत्तरार्ध के लेखों से इस गण का विशेष प्रभाव द्योतित होता है। विजयनगर साम्राज्य के नरेश इनका सम्मान करते थे। लेख नं० ५६६ में बीर कुकराय के राज्यकाल में इस गण के एक अप्रणी आचार्य सिहनिद का उल्लेख है। उनकी उपाधियाँ—राय, राज्युक तथा मण्डलाचार्य थीं। उक्त लेख उनकी ग्रहम्य शिष्या का समाधिमरण स्मारक है।

लेख नं॰ ५७२ ( प्रथम भाग १११ ) श्रीर ५६५ में इस गण की निम्न मज्ञर की परम्परा मिलती है :---

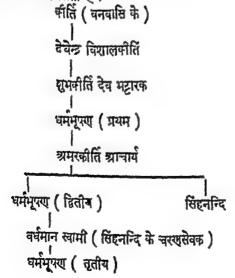

लेख नं० ५८५ बड़े महत्त्व का हैं। इसमें म्लसंघ के साथ निन्दसंघ का तथा वलात्कार गण के सारस्वत गच्छ का उल्लेख है। साथ ही इस गण के आदि आचार्य के रूप में पद्मनिन्द को लिखा है और उनके कुन्दकुन्द, वक्ष-ग्रीव, एलाचार्य, एप्रिपच्छ नाम दिए हैं। हमें लेखों से इस परम्परा के आचार्य अमरकीतिं तक केवल प्रशंसा के अतिरिक्त विशेष कुछ, नहीं मालुम होता है। लेख नं० ५७२ (सन् १३७२) से घर्ममूष्या द्वितीय की। उनके शिष्य वर्धमान मुनि द्वारा निषद्या निर्माण का उल्लेख है। लेख नं० ५८५ में सिंहनिन्द आचार्य को सेनापित इरुगप का गुरु लिखा है। ये सिंहनिन्द वे ही प्रतीत होते हैं जिनका उल्लेख हमें लेख नं० ५६६ में मिला है। घर्ममूष्या तृतीय का कुछ विद्वान वर्तमान न्यायदीपिका ग्रंथ के कर्ता से साम्य स्थापित करते हैं। ये विजयनगर सम्राट् देवराय प्रथम का समय सन् १४०६ ई० से १४२२ तक है। लेख में धर्मभूष्या तृतीय का समय सन् १३८६ दिया गया है जो संभव है उनके पट्टारोहण के आस पास का समय सन् १३८६ दिया गया है जो संभव है उनके पट्टारोहण के आस पास का समय हो।

लेख नं॰ ६६७ ( सन् १५५४ के लगभग ) श्रीर ६६१ (सन् १६०८ ई०) में इस गग्न की एक गुरुपरम्परा इस प्रकार दी गईं:—

सिंहकीर्ति

मेरुनन्दि, वर्धमान ब्रादि ब्र

विशालकीर्ति (सन् १४६७-१५५४ ई०))
विशालकीर्ति (सन् १५०२-१५३० ई०)
देवेन्द्रकीर्ति (सन् १५३०-१५५० ई)
विशालकीर्ति द्वितीय (सन् १५५०-१६०८ ई०)

१. पं० दरवारीलाल न्यायांचार्य, न्यायदीपिका, प्रस्तावना, पृष्ट ६२-६६ ।

लेख न० ६६७ में जैनधर्म की प्रभावना करने वाले अनेकों आचायों का नाम शुरू में दिया गया है जो कि विभिन्न संघों एवं गणों से सम्बन्धित हैं। सिंहकीर्ति से पहले धर्मभृत्या तृतीय का भी उल्लेख है पर उन दोनों के बीच कोई सम्बन्ध का निर्देश नहीं हैं। हो सन्ता है कि ये सिंहकीर्ति, धर्मभृत्या तृतीय से जुदी विसी और गुक्परम्परा के हो। उन्होंने दिख्लों के वादशाह मुहम्मद मुहित्राण की सभा में बौदादि वादियों को जीता था। इस बादशाह का समय सन् १३२६ से १३३७ तक था। मेरनन्दि आदि के विपय में हमें मुख्य नहीं मालुम। विशाल कीर्ति ने विजयनगर नरेश विस्तान के दरवार में विजय पत्र प्राप्त किया था तथा सिकन्दर मुनित्राण (मुल्तान मिकन्दर सूर सन् १५५४ ई०) के दरवार में विरोधियों को जीता था। इसते विशालकीर्ति का ८०-६० वर्ष का दीर्घ जीवन मालुम होता है। विद्यानद की उपाबि वादी थी इन्होंने अनेको दरवारों में विरोधियों को बाद में परान्त किया था। इनकी अनेक यशस्त्रों विजयों का वर्णन लेख में दिया गया है। एमी तरह उनके शिष्य देवेळकीर्ति थे। लेख में तिथिका निर्देश नहीं ह तथा वर्णन व्यतिक्रम से आचार्यपरम्परा ठीक नहीं मालुम हो पार्ती।

लेख न॰ ६१७ में उत्तर भारत में बलाक्षार गण के मदसारद गन्छ की गुरुपरम्परा दी गई है वह निम्न प्रकार है—

धर्म जन्द्र | रान कीर्ति | प्रभा जन्द्र | पद्मनन्दि | शुमचन्द्र

१. जैन एन्टोक्वेरी माग ४ प्र०१--२१ तथा मेडावल जेनिज्म, पृष्ट ३७१-३७५ ।

इसी तरह लेख नं० ७०२ में पश्चिम भारत के वलात्कार गण सरस्वती गच्छ कुंन्द्कुन्दान्वय की भट्टारक परम्परा दी गई है जो इस प्रकार है—सकलकीर्ति, भुवनकीर्ति, तानभूषण, विजयकीर्ति, शुभचंद्र, सुमितकीर्ति, गुणकीर्ति, वादिभूषण, रामकीर्ति तथा पद्मनिन्द ।

## काष्ट्रासंघ

कांष्ठासंघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक विवाद हैं । दसवीं शताब्दी में देवसेनाचार्यक्रत दर्शनसार अन्य में लिखा है कि दिच्या प्रात में आचार्य जिनसेन के सतीर्थ्य विनयसेन के शिष्य कुमारसेन ने उत्तर पुराख के रचियता गुराभद्र के दिवंगत (संवत् ६५३) होने के परचात् काष्ठासंघ की स्थापना की थी, पर यह उल्लेख कालक्रम आदि अनेक दृष्टियों से युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता है । १७ वीं शताब्दों के एक अन्य वचनकोश में इस संघ की ट्रिपित के सम्बन्ध में लिखा है कि उमास्वामी के पट्टाधिकारी लोहाचार्य ने इस संघ की स्थापना उत्तर भारत के अमरोहा नगर में की थी। इस कथन में सचाई जो हो पर १६-२० वीं शताब्दी के लेखों में काष्टासंघ के अन्तर्गत लोहाचार्य अन्वय का उल्लेख मिलता है। प्रस्तुत संग्रह के एक लेख नं० ७५६ (सं० १८८१) में यही बात हम पाते हैं।

इस संग्रह में इस संघ से सम्बन्धित सभी लेख उत्तर श्रीर पश्चिम भारत से ही प्राप्त हुए हैं। लेख नं० ६३३ श्रीर ६४० में इसका नाम काञ्चीसंघ लिखा है, जो कि माथुरान्वय ( मयूरान्वय ) एवं पुष्करगण के साथ होने से लगता है कि यह काष्ठासंघ का ही श्रपर नाम होना चाहिए। इस सब के प्रमुख गच्छ या शाखायें चार थीं:— निन्दतट, माथुर, वागड़ श्रीर लाटवागड़। ये चारों नाम वहुतकर स्थानों श्रीर प्रदेशों के नामों पर रखे गये हैं। निन्दतट से संवन्धित एक ले० नं०११९ इस संग्रह के प्रथम माग मे है जिसमे कि निन्दतट को मूलकर मिर्डित-तट लिखा गया है। संभव है इस गच्छ का संबन्ध दित्तण से था। माथुर गच्छ

१. जैन साहित्य श्रौर इतिहास, पृष्ठ २७७ (द्वि॰ सं॰ )।

या त्रान्यय से संबन्धित ६ लेख प्रस्तुत संग्रह में हैं। त्रार्थुं गा से प्राप्त लेख नं० ३०५ क मे यदापि काष्टासव का उल्लेख नहीं है फिर भी उसके प्रसिद्ध ग्रान्वय माथगन्वय का निर्देश है और लेख से इस संव के एक ब्राचार्य छत्रसेन का नया नाम मालूम होता है। लेख नं० ५८६ में मसार से प्राप्त तीन प्रतिमालेखों मे इस संब के ब्यान्तार्य कमलकीर्ति का नाम देकर एक लेख में उन्हें माथरान्वय का लिखा है। ग्वालियर से प्राप्त दो लेख नं० ६३३ श्रीर ६४० में तीमरवशीय नरेश ट्रांगरिमह य्रोन उसके पुत्र कीर्तिसिंह (१५ वी शता॰) के समय इस संय के कतिपय प्रतिष्ठित भट्टारकों के नाम मिलते हैं। लेख नं० ६३३ मे भट्टा० गुर्फार्ति श्रोर उनके शिष्य यस.कीर्ति का उल्लेख है, साथ में प्रतिष्ठाचार्य श्री पिटन रदधृ का माँ । भट्टा० यश.कोर्ति वे ही हैं जिन्होने श्रपश्च शापा में पारडवपुगरा (वि० स० १४२७) ग्राग इरिस्शपुगरा (वि० स० १५००) की रचना की थीं। अपभ्रंश चदापहचरिंड भी इनकी रचना है। इन्होंने प्रमिख क्वि न्वयम्भृ के हिन्वशपुराण की जीर्ण-शीर्ण खरिटत प्रति का समुद्धार मों किया था। ये गुगाकीर्ति भट्टारक के ब्रानुज तथा शिष्य भी थे। प्रतिष्ठाचार्य ग्दयू, प्रतिष्ठ कवि रद्यू ही हैं जिन्होंने बोसो ग्रन्थो की ग्चना की थी। ये महान् कवि होने के साथ नाथ महारकीय पिएडत थे, प्रतिष्ठा त्र्यादि में भाग लेते थे इसलिए प्रतिष्ठाचार्य कहलाते थे। ग्वालियर से प्राप्त ले॰ न० ६४० में श्रोर वावा गंज से प्राप्त लेख नं॰ ६४३ में इस संघ के कुछ दूमरे भट्टारकों के नाम गुरुपरम्परा पूर्वक मिलते हैं, वे हैं-च्रेमकीर्ति, देमकीर्ति, विमलकीर्ति (६४०) तथा च्रेमकीर्ति, हेमकीर्ति, कमलर्जार्ति एवं रत्नकीर्ति (६४३)। संभव है इन दोनां लेखों के भट्टारक एक परम्परा से नम्बन्धित थे श्रीर लेख नं ६३३ की परम्परा से जुदे थे, क्योंकि ज्ञानार्ण्य की लेखक-प्रशन्ति से मालम होता है कि उक्त लेख के भट्टारक यश:-र्क:ति के बाद उनकी गद्दी पर उनके शिष्य मलय कीर्ति श्रीर प्रशिष्य गुण्मद्र मट्टारक हुए थे । ले० नं० ६४३ मे मट्टारक रत्नेकीर्ति को मण्डलाचार्थ लिखा

१. र्नेन साहित्य ग्रोर इतिहास, पृष्ठ ५३५ ( प्रथम संस्करण )।

है। माधुर गच्छ ( ग्रन्वय ) पुष्कर गण का उल्लेख करने वाला सं॰ १८८१ का एक लेख पमोसा ( कीशाम्बी ) से प्राप्त हुग्रा है विसमें मट्टारक जगत्कीर्ति श्रीर उनके शिष्य ललितकीर्ति का निर्देश है।

माथुर गच्छ या संघ का इतना प्रभाव या कि ज्ञाचार्य देवसेन को ज्ञपने प्रन्थ दर्शनसार मे इसकी गण्ना ज्ञलग करना पड़ी । माथुर संघ नाम भी स्थान के कारण पड़ा है—मथुरा नगर या प्रान्त का जो मुनिसंब है वह माथुर संघ । मधुरा प्राचीन काल से जैन धर्म का प्रमुख स्थान रहा है यह हम मथुरा से प्राप्त बहुंसंख्यक लेखों से जान चुके हैं । स्थान सापे चिकता के कारण सघी, गणा एवं गच्छों के नाम को लेकर बावू कामताप्रसाद जी जैन ने काष्टासव की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कल्पना की है कि यह संव मथुरा के निकट जमुना तट पर स्थित काष्टा प्राम से निकला है, या हो सकता है कि काष्टासंघ जैन मुनियों के उस साधुसमुदाय का नाम पड़ा जिसका मुख्य स्थान काष्टा नामक स्थान था।

काष्ट्रासंघ माथुरान्यय के प्रसिद्ध श्राचार्यों में मुभापितरत्नसन्दोह श्रादि श्रानेक ग्रन्थों के रचयिता श्रा० श्रामितगति हो गये हैं जो परमार नरेश मुंज श्रीर मोज के समकालीन थे (वि० स० १०२० से १०७३)।

काष्टासंघ, की दूसरी शाखा लाट वागट से भी सम्बन्धित दो लेख प्रस्तुत संग्रह में हैं और वे है दूबकुएड से प्राप्त ले॰ नं॰ २२ मीर २३५ । सन् १०८८ ई॰ के लेख नं॰ २२८ में इस शाखा (गण्) के देवसेन, कुलभूपण, दुर्ल्लभसेन, शान्तिपेण एवं विकयकीति नामक ब्राचायों के नाम गुरु-शिष्यपरम्परा के रूप में दिये गये हैं। ब्रान्तिम ब्राचार्य विकयकीति उक्त प्रशस्ति के रचयिता थे। यदि पूर्ववर्ती चार ब्राचार्यों का समय १०० वर्ष मान लिया जाय

१. जैन सिद्धान्त भास्कर भा० २, किरण ४, पृष्ठ २८-२६ ।

२. पं० नाथ्राम जी प्रेमी ने वतलाया है कि दिल्ली के उत्तर में जमुना के किनारे काछा नगरी थी जिस पर नागर्विश्यों की एक शाखा का राज्य था । १४वी 'शताब्दी में 'मदनपारिजात' निवन्ध यहीं लिखा गया था ।

तो उते सन् १०= में ते घराने पर देवसेन का समय सन् ६८ ई० के करीय ग्रा जाता है। देवसेन ग्रपने गण के उन्नत रोहणादि थे। कुलम्पण, दुर्लभसेन निर्मल चरित्रवान् ग्राचार्य थे। शान्तिपेण ने राजा मोज की सभा में ग्रम्बन्सेन ग्रादि सकड़ों वादियों को हराया था। लेख नं० २३५ में काष्टासव के महाचार्य श्री देवसेन की पादुकाग्रों की न्थापना का उल्लेख है। यह लेख प्रथम लेख के ठीक मात वर्ष बाद का है। संभव है इम संघ के प्रमुख ग्राचार्य देवसेन की स्मृति की बनाये रखने के लिए उनकी परम्परा के शिष्यों ने स्थापना की हो।

लाट वागट संव में प्रशुम्नचित्र काव्य के कर्ता श्राचार्य महासेन हो गये हैं जो कि परमार राजा मंज के समय बि० स० १०५० के लगभग हुए हैं।

दम संघ के ग्रान्य गाएँ। गान्छों के विषय में दम खेखों से विषीप छुछ जात नहीं होता है।

## ४. राज वंश और जैन धर्म

जैन संत्र का विस्तृत परिचय जानने के वाद ग्रव हम इन लेखों से प्राप्त होने वाले उत्तर भारत ग्रोर दक्षिण भारत के राज वशों का परिचय तथा उनके समय में जन धर्म की स्थितिका यथाशक्य वर्णन करते हैं।

## अ. उत्तर भारत के राज वंश

यर्थाप इम मग्रह में दिल्ण भागत के लेख श्रिधिक हैं फिर भी उत्तर भारत के लो भी लेख हैं उनसे प्राप्त गल बंशों का परिचय उन वशों के इतिहास के लिए प्रक का काम देता है। इतना ही नहीं कुछ लेख तो ऐसे हैं जो कि कितिपय वंशों का परिचय देने में एक मात्र साधन समके जाते हैं। उदाहरण के लिए उदयगिरि (उद्गीसा) से प्राप्त ले० नं० २ किलग सम्राट खारवेल के इतिहास पर, दूबकुण्ड से प्राप्त ले० न० २८८ दूबकुण्ड के कच्छप्यातों पर तथा ले० नं० ३०५ क श्र्यकुणा की परमार शाखा पर प्रकाश डालते हैं।

प्रस्तुत संग्रह का सर्वप्रथम लेख मीर्य सम्राट् श्रशोक का है जो कि उसके धर्म

शासनों में सातवाँ माना जाता है। इसका समय लगभग २४२ ई० पूर्व है। यह एक स्तम्म पर खुदा हुन्ना है। शिलालेखों में जैनियों का सर्व प्रथम उल्लेख इसी लेख में निगएउ नाम से हुन्ना हैं। पाली मापा में, जिससे कि इस लेख की भाषा बहुत इस्त मिलती है भगवान महावीर का निगएउ नाटपुत्त शब्द से न्त्रीर जैनियों का निगएउ (निर्मन्थ) नाम से वीसों जगह उल्लेख किया गया है। उक्त लेख से प्रगट होता है कि वौद्ध सम्राट् न्त्रशोंक की धार्मिक नीति वड़ी उदार थी। उसने अन्य सम्प्रदायों के समान जैनों का भी त्र्रानेकविध उपकार करने के लिए धर्म महामात्य नियुक्त किये थे।

इस संग्रह का दूसरा लेख एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रनिविधि लेख है। इसमें कलिंग के जैन सम्राट् खारवेल का इतिहास दिया गया है जो कि तत्कालीन राज-नीतिक एवं धार्मिक इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। यह लेख सन् १८२७ या उसके पूर्व स्टलिंग महोदय को मिला था। इसके वाद उसकी पाराडुलिपि वनाने त्रौर उसे पड़ने में उचकोटि के त्रानेको विद्वानों ने त्राथक परि-श्रम किया । उनमे जेम्स प्रिन्सेप, जनरल कर्निर्घम, राजेन्द्रलाल मित्र, भगवानलाल इन्द्र जी, राखालदास वनर्जी, श्रोर काशीप्रसाद जायसवाल के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। डा॰ वेखीमाघव वच्या ने इस लेख का महत्त्व त्यांकते हुए करीव ३०० पृश्वो का एक प्रन्थ त्रोल्ड ब्राह्मी इन्स्किप्सन्स, नाम से लिखा है त्रीर त्रानेक तथ्यों के ब्राधार से यह नया पाठ प्रस्तुत किया है । उन्होंने उक्त लेख का ब्राध्य-यन, खारवेल वंश से सम्बन्धित अन्य १४ जैन लेखों के साथ करके उक्त वंश का एक ब्राच्छा परिचय दिया है। इस तरह इस महत्त्वपूर्ण तेख के अध्ययन मे विद्वानों ने १०० से अधिक वर्ष लगाये। अशोक के लेखों के सिवाय, शायद ही श्चन्य किसी लेख का इस प्रकार श्रध्ययन किया गया हो । प्रस्तुत संग्रह मे जो पाठ दिया है वह सन् १९२१ तक निर्घारित पाठों में से एक है। इस पर से जी निष्कर्प निकले थे वे ग्रव वहुत कुछ पुराने एवं भ्रामक कहे ना सकते हैं।

जो हो, खारवेल चेदि (महा मेघवाहन) वंश का तृतीय नरेश था। उदय-गिरि से प्राप्त एक लेख से उसके पिता का नाम वक्रदेव जात होता है। उसने व्यक्ते प्रारम्भिक लीवन के १५ वर्ष कमारावस्था में और ६ वर्ष युवरान के रूप में विताये। २४ वे वर्ष मे उसका राज्यामिपेक हुआ। उसने लालाक वंश के हस्तिसिंह के प्रपीत की पुत्री से विवाह किया था। वह जैनधर्म का परम भक्त था इसलिए वह भिक्तराजा एव धर्मराजा कहलाता था। पर वह अन्धमक न था। अशोक के समान ही ग्रन्य धर्म वालों (पापएड) का भी त्रादर करता था। राजगही सम्हालते ही उसने दिग्विजय प्रारम्भ की । अपने राज्य के दूसरे वर्ष से उसने दिव्या भारत पर चढाई की । उस समय उस देश का राजा सातवाहन वंश का सातकर्शि प्रथम था। राज्य के चतुर्थ वर्ष में उसने किसी विद्याधर नरेश की राज-धानी पर श्रधिकार कर लिया तथा उसी वर्ष वरार प्रान्त के राष्ट्रिक श्रीर भोजकों को भी परास्त किया। ब्याटवें वर्ष में उसने गोरयगिरि नामक पहाडी किले ( गया जिले की 'वगवर' की पहाड़ियों ) को नष्ट कर राजगृह पर चढाई की. इस समाचार से मथुरा के यवन राजा के मन में भय का संचार हो गया। ग्यारहवें वर्ष में उसने मसुलीपट्रम् प्रदेश ( मद्रास प्रान्त ) के राजा की राजधानी पियह को नष्ट कर दिया खोर बारहवे वर्ष में मगधनरेश वहस्रतिमित्र पर चढाई कर नन्दराजा द्वारा क्लिंग से लायी गयी एक जिनमूर्ति को छीन कर ले गया। उसी वर्ष उसने सुदुर दक्षिण के पाएला नरेश को भो हराया था।

लेल मे उसके १४ वर्षों के कायों का वर्णन है जिससे जात होता है कि वह वहा ही प्रजाहितें था, अनेकों कलाओं मे प्रवीण था तथा उसने अनेकों निर्माण कार्य कराये थे। अन्त में लिखा है कि जिनधर्म मक्त उस राजा ने जैन साधुओं के लिए कुमारी पर्वत (खराडगिरि) पर ११७ गुफाये बनवायी थी और पामार स्थान में एक जैन मठ का निर्माण कराया तथा अनेक स्तम्भ, नैत्यादि भी वनवाये थे।

श्रनेक प्रमार्गों के श्राधार से इस राजा का समय इतिहासत्त ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के लगभग मानते हैं।

इस नरेश का मामा आपादसेन जैनधर्म मक्त था यह बात प्रमोसा से प्राप्त ले० नं ० ६ से ज्ञात होती हैं।

् इस संग्रह में उदयिगिर खंडिगिरि की गुफात्रों से प्राप्त केवल तीन लेख दिए गये हैं। दो (२,३) तो खारवेल के वंश से सम्बन्धित हैं। तीसरा लेख (२४५ लग० ११ वीं शताब्दी) केसरीवंश के नरेश उद्योतकेसरी के समय का है।

इसके वाद कालक्रम से मथुरा के लेख स्राते हैं जिनसे हमें शकों के चत्रप तथा कुषाणवंशी राजास्रों का परिचय मिलता है। उनका वर्णन पहले किया जा चुका है।

कुषाणों के बाद गुप्तवंश का राज्य त्राता है। इस वंश के केवल तीन लेख ( ६१,६२ एवं ६३ ) दिये गये हैं। लेख ६१ के प्रथम रलोक में गुप्त संवत्सर १०६ दिया गया है। लेख ६२ में कुमारगुप्त का नाम एवं गुप्त संवत् ११३ दिया गया है। इस लेख की विशेषता यह है कि वह स्वित करता है कि उस समय में भी कल्पसूत्र की पट्टावली में निर्दिष्ट प्राचीन गण एवं शाखादि विद्यमान थे। लेख नं० ६३ स्कन्दगुप्त के राज्यकाल का है उसमें त्रादिकर्ता पंच तीर्थंकरों की प्रतिमा के स्थापन का उल्लेख है।

उत्तर भारत में गुप्तवंश के बाद ४०० वर्षों में होने वाले किसी राजवंश से संबंधित जैन लेख इस संग्रह में नहीं हैं। हाँ, हर्पवर्धन (सन् ६०६-६४७ ई०) का उल्लेख हमें पहोले से प्राप्त चालुक्य पुलकेशि के एक लेख (१०८) में मिलता है जिसमें लिखा है कि वह पुलकेशिद्वारा विगलितहर्ष किया गया था (हार गया था)। इसी तरह उसी लेख में कलचूरि वंश का उल्लेख है जिसे पुलकेशि के चाचा मंगलीश ने हराया था।

इसके बाद ६ वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा मिहिर-मोज के समय का एक लेख (१२८) देवगढ़ से प्राप्त होता है जिसमें ६१६ विक्रम सं० अङ्कित है । वहाँ उक्त नरेश को सम्राट् की उपाधि से मूचित पाते हैं। उसके महासामन्त विष्णुराम के शासन में आचार्य कमलदेव के शिष्य श्रीदेव ने शान्तिनाथ का एक मन्दिर बनवाया था। लेख से मालुम होता है कि उस समय देवगढ़ या उस खेत्र का नाम लुख्यच्छिगिरि था। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य उदित होते हैं। उनमें चन्देल, परमार, कच्छपवात उल्लेखनीय है। इस सम्रह में दुबकुराड से प्राप्त लेख (न०२२८) में दुबकुराड शाखा के कच्छवाहों की वंशावली एवं प्रत्येक राजा का महत्व वतलाया गया है। इस वंश का द्वितीय नरेश अर्जु न, चन्देल नरेश विद्याघर के अवोन था तथा उसने गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल को युद्ध में मार डाला था तृतीय नरेश अपिमन्यु के शस्त्र प्रयोग से परमार नरेश भोज भी डरता था। यह लेख इस वंश के पाँचवें नरेश विक्रमिस है समय का है। उक्त नरेश के नगर चन्दोभ (दुबकुराड) में कुछ जैन व्यापारियों ने काष्टासव के मुनि विजयकीर्ति की प्रेरणा से एक मन्दिर का निर्माण कराया था। विक्रमिस ने उस मन्दिर के लिए कई प्रकार के दान भी दिये। उक्त लेख में काष्टासव के महाचार्य देवसेन से लेकर विजयकीर्ति तक की पृह्यवली दी गयी है।

बच्छपत्रातों की एक शाखा खालियर से भी राज्य करती थी। उसके एक नरेश बज़दाम के नाम एवं समय को सृचित करने वाला सुहानियाँ से प्राप्त एक लेख नं० १५३ है।

महोवे ग्रोर खजुराहो से प्राप्त कतिपय लेखों में चन्देल नरेशों के नाम एवं संवत् दिये गये हैं। उनसे उनके राजनीतिक इतिहास पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, पर जैन धर्म की ग्रान्छी स्थिति का पता ग्रवस्य लगता है।

परमार वंश को मुख्य शाखा के जैन लेख इस संग्रह में नहीं है पर उसकी वासवाड़ा एवं चन्द्रावती शाखा को वतलाने वाले लेख इस सग्रह में ग्रा सके हैं। लेख न० ३०५ क से वासवाड़ा शाखा के मण्डलीक, चामुण्डराव एव विजयराज का पता चलता है। इस लेख में काष्ट्रासत्र माश्रुरान्वय के एक नये ग्राचार्य छुत्र-सेन का नाम दिया गया है वो कि ग्रच्छे वक्ता थे। लेख में उल्लेख है कि विजयराज के राज्य में मृपण नामक एक जैन ने एक मूर्ति की स्थापना की थी।

चन्द्रावती के परमारों पर प्रकाश डालने वाले त्रावू से प्राप्त दो लेख

(४७१-७२) हैं। चूँ कि उन लेखों का मूल उद्धृत नहीं हो सका इसलिए उनका महत्व बतलाने मे कठिनाई है।

गुजरात के चौलुक्य वंश के प्रसिद्ध जैन सम्राट् कुमारपाल के राज्य का केवल एक लेख न० ३३२ इस संग्रहमें लिया गया है। यद्यपि यह लेख किसी जैन घटना या दानादि से सम्बन्धित नहीं है पर चूं कि यह दिगम्बराचार्य रामकीर्ति की रचना है इसलिए सग्रह में आ सका है। यह लेख कुमारपाल के चित्तीड़ आगमन पर लिखाया गया था तथा उसमें उक्त नरेश द्वारा शाकम्भरीश की पराजय और सपादलव्ह देश को मर्दन करने का उल्लेख है। उस समय शाकम्भरी का पित अगोराज चौहान था जिसे कुमारपाल ने हराया था और पीछे उसकी बेटी से विवाह किया था। उक्त लेख से वह भी जात होता है कि उस समय तक कुमारपाल शिवभक्त था। उसने वहाँ सिमधेश्वर के मन्दिर के लिए एक गाँव प्रदान किया था।

राजस्थान के चाहमानों (चोहानों) की विविध शाखान्त्रों को द्योतन करने वाले भी कुछ लेख इस संग्रह में निर्दिष्ट हैं पर खेद है कि उनका मूल पाठ नहीं दिया गया जिससे उनका महत्त्व वतलाना कठिन है। विजीली से प्राप्त सन् ११७० ई० का लेख न० ३७४ शाकम्भरी के चोहानों ने इतिहास के लिए प्रमुख लेख है। यद्यपि यह सोमेश्वर चौहान के राज्यकाल का है पर इस विशाल लेख में उसके पूर्व के २६ नरेशों की वशावली एवं प्रत्येक का वर्णन दिया गया है।

इसी तरह लेख नं० ३५७-५५८ नडोले के चोहान अल्ह्यादेव के समय के हैं जिससे उक्त शाखा के चौहानों का परिचय मिलता है। सुन्य पर्वत से प्राप्त लेख न० ५०७ में जालीर की चौहान शाखा के कई नरेशों का वर्णन है। गुजरात के अन्तिम हिन्दू शासक वंश—वर्षल वंश के लवग्णप्रसाद वीरधवल तथा उनके प्रसिद्ध मंत्री वस्तुपाल, तेजपाल की गतिविधियों एवं धार्मिक कार्यों का वर्णन मी हमारे संग्रह के एक लेख नं ४७६ से मिलता है।

१५ वीं शतान्दी में ग्वालियर स्थान से राज्य करने वाले तोमरवंशी हूड़रेन्द्र देव के समय दो लेख (६३३ श्रीर ६४०) मिले हैं। ये लेख ग्वालियर के किले में जैन मूर्तियों के निर्माण कराने वाले जैन हितैपी नरेश हूं गरिसह स्रौर कीर्तिसिंह के राज्य में जैन धर्म की स्थिति के स्त्वक हैं। नं० ६३६ (सन्१४५३ ई०) टांक से प्राप्त एक लेल में लू गरेन्द्र नरेश का उल्लेख है। लेल उक्त तोमरवंशी राजाक्रों के समकालोन है। लू गरेन्द्र समय है हू गरेन्द्र (तोमरवंशों) का ही नाम है जो अशुद्ध रूप से उत्कीर्ण हो गया या पडा गया है।

लेख नं० ६१७ (सन् १४२४) में मुस्तिम सरदार अलपखा के शाधन-काल में देवगढ़ तीर्थ में जैन प्रवृत्तियों का निर्देश है।

## आ. दक्षिण भारत के राजवंश

१. गद्भवंश—दिव्य भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक गग वंश माना जाता है। इस वंश का जैन धर्म से ईसा की प्रारम्भिक शताव्दियों से ही सम्बंध रहा है। लें० न० २७७ (सन् ११२१ ई०) में इस वंश की दिव्या भारत में स्थापना की कहानी दी गई जिससे जात होता कि उत्तर भारतवासी इद्वाकुवंशीय किसी गगदत्त से चलने वाले गंगवंश के दो राजकुमार दिंश श्रीर माधव ने इस की स्थापना कारपूर गया (१) के जैनाचार्य सिंहनन्दि की सहायता से गंगवाहि ६६००० प्रान्त में की थी। उक्त लेख में सिंह नित्द की 'गगराज्य-समुद्धरणम्' कहा गया है। यद्यपि यह वहुत पश्चात्कालीन निर्देश है इसलिए इस लेख का वक्तव्य कहाँ तक सच है हम नहीं कह सकते। हाँ, इस वंश के शुरू के लेखों में ऐसा कोई कथन नहीं हैं। पर जैन गुरु ने इस वंश के श्रादि राजाश्रों की सहायता की थी यह वात ईस्वी सातवी शताव्दी श्रीर उसके वाद के गग वशी तथा श्रन्य वंशों के लेखों से पुष्ट होती हैं । इस वंश के प्रारम्भिक लेखों में गंगनरेशों को लाह्नवेय कुल एव कारवायन सगोत्र का कहा गया है (६०,६४) तथा प्रथम नरेश का नाम कोड़ िया महादिराज दिया गया है। छ० राइस महोदय इस

१. भारकर त्रानन्द सालेतोरे, मेडीवल जैनिब्म, पृष्ठ ६-१०

नरेश का नाम, दिंडग कोड़ ुिंग देते हैं श्रीर उसका समय सन् १८८-२०० के लगभग मानते हैं ।

प्रस्तुत संग्रह में इस वंश का सबसे प्राचीन ले० नं० ६० है, जिसे ग्रुप्त काल के प्रारंभ का होना चाहिये। इसमें कोड़ िणवर्मा प्रथम से माधववर्मा दितीय तक पाँच नरेशों की वंशावली दी गई है यदि प्रथम राजा के राज्य का प्रारंम समय ई० सन् २०० के लगमग मान लिया जाय श्रीर पत्येक नरेश को ३५-४० वर्ष या उससे कुछ अधिक वर्ष का राज्यकाल दिया जाय ( जो कि संभव है ) तो लेख के ब्रान्तिम राजा माधव द्वितीय का समय ई० सन् ३७५-४०० के लगभग या कुछ वाद त्राता है। उक्त लेख में इस वात का उल्लेख नहीं है कि कोड़ शि-वर्मा और उसके बाद के दो नरेश किस धर्म के प्रतिपालक थे। पर इस वात का वहां स्पष्ट निर्देश है कि तृतीय नरेश हरिवर्मी महाधिराज का उत्तराधिकारी विष्णु-गोप नारायण भक्त था और उसका उत्तराधिकारी माधववर्मी न्यम्बकमक्त थार । माधववर्मा द्वितीय ने चिर प्रनष्ट देवभोग, ब्रह्बदेय स्त्रादि को फिर से संचालित किया था श्रीर कलियुग में धर्मोद्धार किया था ( ६४ )। इसका विवाह कदम्बवंशी नरेश काकुरथवर्मी की बेटी से हुआ था क्योंकि गंगवंश के अनेक लेखों में इसके वेटे अविनीत को कदम्बनरेश कृष्णवर्मा (संभव है प्रथम ) का प्रिय भागिनेय लिखा है<sup>3</sup> (६५, १२१, १२२)। कृष्ण्वमी काकुस्थवमी का द्वितीय पुत्र था। त्र्यम्बकभक्त होते हुए भी माधववर्मा द्वितीय की धार्मिक नीति वड़ी उदार थी।

१. मैस्र एएड कुर्ग इन्स्क्रिप्सन्स पृष्ठ,३२, ४६.

२. लुइस राइस महोदय सन्देह करते हैं कि इन ताम्रपत्रों में प्रत्येक राजा के साथ पूर्व निर्धारित या साचे में ढले हुए के समान जो विवरणात्मक वाक्य दिये हैं, वे संभव है, तथ्य नहीं हैं। वे मानते हैं कि ब्राह्मण प्रभाव के कारण ताम्रपत्र उत्कीर्ण करने वाले ने स्वेच्छा पूर्वक तथ्यों को विकृत कर उनके जैन होने पर पर्दा डाला है।

३. पीछे कदम्बों का परिचय भी देखिये।

ले॰ नं॰ ६० के अनुसार उसने अपने राज्य के १३ वे वर्ष मे आचार्य वोरदेव को सम्मति से मूलसंघ द्वारा प्रतिष्ठापित जिनालय के लिए कुछ भूमि और कुमारपुर गाँव दान मे दिया था।

माधव द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कों क्रु शिवर्म धर्ममहाधिराक स्रविनीत था। ले॰ नं॰ ६४ में इसके प्रतापी होने का वर्शन है। लेख से जात होता है कि यह जैनधर्मानुयायी था। इसने स्रपने गुरु परमाईत विजयकीतिं के उपदेश से स्रपने राज्य के प्रथम वर्ष में ही मूलसंब के चन्द्रनिद स्रादि द्वारा प्रतिष्टापित उरन्त्र के जैन मन्दिर के लिए एक गाँव प्रदान किया था तथा एक दूसरे जिनमन्दिर के लिए चु गी से प्राप्त धन का चतुर्थ भाग दान में दिया था। क्लु॰ राइस महोदय उक्त लेख का समय सन् ४२५ के लगमग मानते हैं। यदि उनका यह स्रनुमान सच है तो कहना होगा कि श्रविनीत सन् ४२५ के लगमग राजगही पर वटा था। स्रविनीत ने बहुत समय तक शासन किया था क्योंकि उसके वेटा दुर्विनीत का समय स्रनेक प्रमाशों के स्राधार पर लगमग सन् ४८० स्रीर ५२० ई० के बीच बटता है । स्रविनीत जैनधर्मानुयायी था यह वात मर्करा से प्राप्त ताम्रपत्रों (६५) से भी सिद्ध होती है ।

जैन धर्म के केन्द्र प्रकरण में हमने इन वीरदेव श्रीर सोनभगडार के वैरदेव मुनि में साम्य स्थापित किया है ।

२. प्रो॰ ज्योतिप्रसाद जैन, 'गङ्गनरेश' दुर्विनीत का समय', जैन एन्टीक्वेरी, भाग १८. ग्रंक २, पृष्ठ १-११ ।

३. मर्करा से प्राप्त ताम्रपत्र ग्रासली नहीं है क्योंकि उनमें पश्चात्कालीन श्राकालन वर्ष प्रध्वीवल्लम (राष्ट्रकूट नरेश) का निर्देश है तथा जो श्राचार्यपरम्परा दी गई है वह ई० ६-१० वी शताब्दी की मालुम होती है। लेख में समयोल्लेख के साथ यह निर्देश नहीं है कि वह किस (शक या विक्रम) संवत् का है।

श्रविनीत का उत्तराधिकारी एवं पुत्र दुर्विनीत संस्कृत श्रीर कन्नड भाषा का वड़ा विद्वान् था। उसे एक ताम्रपत्र में 'शब्दावतारकार, देवभारतीनिनद्ध वृह-त्कथा' श्रादि कहा गया है। राइस महोदय एवं डा० सालेतोरे श्रादि विद्वान् इस पद की व्याख्या कर यह स्चित करते हैं दुर्विनीत जैन वैय्याकरण पूज्यपाद का शिष्य था श्रोर उसने पूज्यपाद द्वारा लिखे शब्दावतार को कन्नड भाषा में परिवर्तित किया था । उसने भारिव के किरातार्जु नीय काव्य के १५ सर्गों पर संस्कृत टोका भो लिखो थी (१२१-१२२)। इसके समय का उल्लेख किया जा चुका है। हा, इसके समकालीन कोई जैन लेख हमारे सग्रह में नहीं हैं।

इसके बाद इस वंश के राजाओं का वर्णन ई० सन् ७५० के लेख नं० ११६ तथा बाद के लेखों (१२०-१२२) में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि गङ्ग वंश एक स्वतन्त्र राज्य था, उसने किसी की पराधीनता स्वीकार न की थी। इन लेखों से दुर्विनीत के बाद के नरेशों—मुष्कर, श्रीविक्रम, मूविक्रम, शिवमार प्रथम ((नवकाम) श्रीपुरुष, शिवमार द्वितीय एवं मारसिंह प्रथम तक वर्णन मिलता है। लेख नं० १२१ श्रोर १२२ में इन राजाश्रों को राजनोतिक सफलताश्रों श्रीर स्तामरिक विजयों का उल्लेख है।

शिवमार द्वितीय के पुत्र मारसिंह प्रथम के सम्बन्ध में उसके समकालीन लेख न० १२२ से जात होता है कि ई० सन् ७६७ में वह युवराज ही या। उसके राज्यकाल का ऐसा कोई लेख नहीं मिला जिससे कहा जाय कि वह राजा हो सका हो।

इसके वाद ईस्वी सन् ७९७ से ८८६ तक इस वंश का कोई लेख इस संग्रह में नहीं श्रा सका।

मएएों से प्राप्त सन् ८०२ ई० के एक लेख (१२३) से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय के समय में राष्ट्रकूट वंश दूसरे वश की प्रतियोगिता मे

मेडीवल जैनिज्म, पृष्ठ १६–२३।

कपर उठ गया था। उसने गङ्गों को वहुत समय से पराधीन देख उन्हें मुक्त किया पर उनके उद्धत स्वमाव के कारण पुन: वाध दिया। गङ्ग वंश के पराधीन होने की वात सन् ८६० के कोन्नूर से प्राप्त एक लेख (१२७) से भी ज्ञात होती है। इतिहासजों का अनुमान है कि गङ्ग वंश के इन बुरे दिनों मे शिवमार द्वितीय उक्त वंश की गद्दी पर था। उसने राष्ट्रकृट वंश की अधीनता मान ली थी। इस राजा के सम्बन्ध में लेख नं० १८२ में लिखा है कि यह राष्ट्रकृट नरेश अमीध-वर्ष प्रथम (८१४-८७७ ई०) का पञ्चमहाशब्दधारी महामण्डलेश्वर था। इसने कल्मावी में एक जैन मन्दिर बनवाकर उसके लिए एक गाव दान में दिया था।

इसके बाद मी जनधर्म की परम्परा इस वंश के नरेशों में वरावर चलती रही। लेख न० १३१ से जात होता है कि सन् ८८७ में सत्यवाक्य कोंगुिएवर्मी ने अपने राज्याभिषेक के १८ वें वर्ष में एक जैन मिन्दर के उद्देश से भट्टारक सर्वनिन्द के लिए १२ गाव दान में दिए थे। इतिहासज्ञ इस राजा को राचमल्ल द्वितीय मानते हैं जिसे राष्ट्रकृट नृप कृष्ण द्वितीय ने हराया था। इस लेख में और इसके बाद के लेखों में इस वंश की राजधानी का नाम कुवलालपुर (वर्तमान कोलार) ओर किले का नाम उच्च नन्दिगिर नाम दिया गया है। लेख नं० १३८ से विदित होता है कि सत्यवाक्य (राचमक्त द्वितीय) तथा उनके मतीजे एरेंयण्यस (चतुर्थ) ने कुमारसेन भट्टारक को दान दिया था। ले० नं० १३६ के अनुसार एरेंयण्यस के पुत्र नीतिमार्ग अर्थात् राचमक्त तृतीय का राज्य उत्तरोत्तर वट रहा था। उसने कनकिंगिर तीर्थवसिंद को दुगुना कर मट्टारक कनकसेन को दान दिया।

स्दी से प्राप्त सन् १३८ का एक लेख (१४२) इस वंश के इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। इसमें गंगवंश की ख्रादि से लेकर बृतुग द्वितीय तक सारे राजायों की वंशावली दी गई है तथा कहां कहीं उनके राजनीतिक महत्त्व के कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। इस लेख में लिखा है कि बृतुग द्वितीय ने अपनी पत्नी द्वारा निर्मीपित एक जैन मन्दिर के लिए कुछ भूमि दान में दी।

बृतुग, राचमल्ल तृतीय का माई एवं उत्तराधिकारी था, तथा राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय श्रकालवर्ष ( ६३८-६६६ ई० ) का वहनोई श्रोर सामन्त राजा था।

वृत्ग द्वितीय का पुत्र मारिसंह तृतीय इस वंश का वड़ा प्रतापी राजा हुन्ना है। लेख नं० १४६ ग्रीर १५२ में इसकी जो ग्रनेक उपाधियाँ दी गई हैं ग्रीर उसके लिए जो प्रशंसात्मक वाक्य प्रयुक्त हुए हैं उनसे इसके प्रतापी होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। लेख नं० १४६ के अनुसार उसने पुलिगेरे नामक स्थान में एक जिन मन्दिर बनवाया जो कि इसके नाम पर 'गंगकंदर्प जिनेन्द्र मन्दिर' कहलाता था। लेख न० १५२ के उल्लेखानुआर इसने ग्रनेक पुण्य कार्य किए थे, श्रीर जैन धर्म के उत्थान में वड़ा योग दिया था। इसी लेख में उसकी श्रनेक सामारिक विजयों का उल्लेख है। उक्त लेख के अनुसार इस राजा ने श्रन्त में राज्य का परित्याग कर अजितसेन मट्टारक के समीप तीन दिवस तक सल्लेखना कत का पालन कर बंकापुर में देहोत्सर्ग किया था। यह राजा राष्ट्रकृट नरेशों का महासामन्त था श्रीर इसने कृष्ण तृतीय के लिए अनेक देश जीत कर दिये थे तथा इन्द्र चतुर्थ का राज्यामिषेक कराया था। इसका श्रीर इसके वेटे राचमहा चतुर्थ का मत्री श्रोर सेनापित प्रसिद्ध चामुएडराय था।

राचमल्ल चतुर्थं के समय का केवल एक लेख (१५४) प्रस्तुत संग्रह मे है। उसने श्रवणवेल्गोल निवासी श्रीमत् श्रयन्तवीर्यं के लिए पेर्गांदूर नामक ग्राम तथा कुछ श्रीर दान दिये थे। इसके राज्यकाल में सेनापित चामुरुडराय ने श्रवण्-वेल्गोल स्थान में वाहुविल की एक विशालमूर्ति का निर्माण कराया था।

गंग वंश के राजाओं मे अन्तिम उल्लेखनीय नाम है रक्कसगंग पेम्मीनडि क्चमल्ल पचम का जो कि सन् ६८४ में सिंहासनारूढ हुआ था। उसका असली नाम अरुमुलि देव था। वह बृतुग द्वितीय की दूसरी पत्नी रेवकन्निम्मदि से उत्पन्न पुत्र वासव का पुत्र था। इसने अपनी कन्याओं के विवाह द्वारा पत्नवों

१. जैन शिलालेख संत्रह, प्रथम भाग, लेख नं० ३८.

श्रीर शान्तरवंश से संबन्ध स्थापित किया था। हुम्मच से प्राप्त लेख नं॰ २१३ सें विदित होता है कि निन्न श्रादि शान्तर राजकुमारों की श्रिमिमाविका प्रसिद्ध जैन महिला चट्टल देवी इसी की पुत्री थी। इसके गुंरु द्रविड संघ के विजय देव मट्टारक थे। इस राजा ने श्रपने वंश को गिरती हुई हालत को सुधारने का प्रयत्न किया पर सफल न हो सका।

यद्यपि इस वंश का अन्त सन् १००४ में राज राज चोल प्रथम की लड़ाई मे हो गया, तो भी यह यत्र तत्र शाखाओं के रूप मे जीवित वना रहा।

ऊपर निर्दिष्ट इस वंश के लेखों के अतिरिक्त दूसरे वश के लेखों (नं० १७२, २२२, २५१, २५३, २६७, २७७, २६६, ३१४, ४३१) में गंगवंश के अनेकों महामण्डलेश्वरों एवं राजाओं का नाम आता है। ले० नं० २६७, २७७ एव २६६ में तो इस वंश की प्रारम्भ से अन्त तक की वशावली दी गई है, पर पीछे, के राजाओं के सम्बन्ध में बहुत ही कम वार्ते मालुम होती हैं जिनसे कमबढ़ इतिहास नहीं लिखा जा सकता।

प्रस्तुत शिलालेख संग्रह के देखने से इस वात में तिनक भी सन्देह नहीं रह जाता कि इस बंश के राजा प्रारम्भ से ही जैन धर्म श्रीर साहित्य के उपासक एवं संरक्षक साथ ही श्रपनी उदारनीति के कारण दूसरे सम्प्रदायों को भी दान श्रादि द्वारा संरक्षण प्रदान करते थे। इस बंश के संरक्षण में जैन धर्म ने श्रपना स्वर्णयुग देखा है।

२. कदम्बवंशः—प्रस्तुत सग्रह में कदम्ब वंश से सम्बन्धित १० लेख (६६, ६७, ६८, ६०, १००, १०१, १०२, १०३, १०४ क्रोर १०५) सग्रहीत हैं जिनमें कतिपय तो सर्इत भाषा की मुन्दर काव्यात्मक शैली के नमूने हैं। यद्याप इन लेखों में कोई काल-निर्देश नहीं है पर जिन राजाओं के ये लेख हैं उनका समय अन्य प्रमाणों से जात होता है इसलिए हमें इन्हें लगभग सन् ३६६ से ५५० के मीतर के मानना चाहिए।

इन लेखों से कदम्ब नरेशों के गोत्रादि विदित होते हैं। तदनुसार वे मान-व्य गोत्र एवं हारितीपुत्र ऋंगिरस के वंशन तथा काकुस्थान्वयी थे। यद्यपि यह वंश ब्राह्मण्डमीतुयायी था पर इसके कितपय नरेशों की घार्मिक नीति वड़ी ही उदार थी श्रीर कुछ तो जैनधर्म प्रतिपालक भी थे। इस वंश का श्रादि नरेश मयूर-शर्मी माना जाता है पर उपर्युक्त लेखों में उसका तथा उसके वाद के चार नरेशों का नाम नहीं दिया गया। प्रस्तुत लेखों में इस वंश के पांचवे नरेश काकुस्थवर्मी से ही वंश परम्परा का उल्लेख है।

काकुस्यवर्मी के समय का केवल एक लेख (६६) अवतक उपलब्ध हुआ है। इसमें काकुस्य वर्मी को कदम्बयुवराव लिखा है तथा उल्लेख है कि उसने ८० वें वर्ष में अपने एक जैन सेनापित अतकोर्ति के लिए अईन्तों के खेट ग्राम में, बदोबर च्रेत्र दान में दिया था। लेख के ८० वाँ वर्ष को इतिहासत्र गुप्त संवत् का मानते हैं। इस मान्यता का आधार यह है कि कदम्बों का अपना कोई संवत् नहीं चला था तथा काकुस्यवर्मी की कुछ कन्याओं में से एक का विवाह गुप्त नरेश चन्द्रगुम विकमादित्य द्वितीय (सन् ३७५-१९५ ई०) के एक पुत्र से हुआ था। गुप्त संवत् के लेखा के अनुसार युवराव काकुस्थवर्मी का समय ३१६ म्८०=३६६ ई० होना चाहिए। इसके वाद काकुस्थवर्मी ने राजा के रूप में कुछ वर्ष अवस्य राज्य किया होगा। हम गंग अविनीत के सम्बन्ध में लिख आये हैं कि उसे काकुस्थवर्मी की एक पुत्री विवाही गई थी। समय की दृष्टि से अविनीत (लग० सन् ४०० ई० के वाद) और काकुस्थवर्मी प्राय: समकालीन भी थे। काकुस्थ वर्मी पलासिका मे राज्य करता था, पर उसके पुत्र और प्रयोत्र वैजयन्ती से राज्य करते थे। सम्भव है पलासिका, कुछ समय के तिये उनसे छिन गई थी।

काकुत्यवर्मी का पुत्र शान्तिवर्मी था ( EE ) उसके सम्बन्ध का इस संग्रह में कोई लेख नहीं हैं। ले॰ नं॰ EE में इसके सम्बन्ध में लिखा है कि जैसे दुर्जन किसी स्त्री को बलात् खींचता है उसी तरह उसने शतु के यह से लद्मी को ब्राकृष्ट किया था। यह उल्लेख उसके किसी संघर्ष का द्योतक है। उसका वेटा मृंगेश

१. दि० च० सरकार, सक्शेसर श्राफ् सातवाहनान, पृष्ठ २५६

वमी हुन्रा जिसके राज्य काल के तीन लेख ( ६७, ६८, ६६) प्रस्तुत संग्रह में हैं। ते० नं० ६७ से ज्ञात होता है कि उसने श्रपने राज्य के तीसरे वर्ष में श्रह्नंतदेव के श्रिभंक, उपलेगन एवं पृजनादि के लिए मूमिदान किया था। उसने श्रपने राज्य के चतुर्थ वर्ष में एक गाँव को तीन मार्गा में विभाजित कर एक भाग श्राह्नं नमहाजिनेन्द्र के लिए, दूसरा भाग श्वेताम्बर श्रमण संघ तथा तीसरा भाग दिगम्बर श्रमण के उपभोग के लिए दान में दिया था ( ६८ )। श्राटवें वर्ष में उसने पत्तासिका नामक स्थान में एक जिनालय बनवाकर ३३ निवर्तन प्रमाण भूमि को यापनीयों के लिए तथा निर्मन्य सम्प्रदाय के कूर्चकों के उपमोग के लिए दान में दे दिया ( ६६ )। ले० नं० ६६ में उसे एक धर्मविजयी नृप लिखा है। यह लेख राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से महत्य का है। इसमें उसे उन्नत गग कुल को नष्ट करने वाला तथा पल्लव वंश के लिए प्रलयाग्नि लिखा है। इस लेख से मालुम होता है मृगेशवर्मी पलाशिका से राज्य कर रहा था।

मृगेशवर्मा के तोन बेटे थे रिववर्मा, भानुवर्मा श्रोर शिवरथ । उनमें रिववर्मी उसका उत्तराधिकारी हुआ । उसके राज्यकाल के तीन लेख (१००, १०१, १०२) इस संग्रह में हैं। ले० नं० १०० के अनुसार सेनापित श्रुतकीर्ति के पीत्र जयकीर्ति ने कदम्त्र राजाओं द्वारा परम्परा से प्राप्त पुरुखेटक ग्राम को रिववर्मा की श्राज्ञा से अपने माता पिता के कल्याणार्थ यापनीय संघ के कुमारदत्त प्रमुख श्राचार्यों को दान में दे दिया । ले० नं० १०२ राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से महत्त्व का है। इसमें लिखा है कि विष्णुवर्मा प्रमृति राजाओं को नष्ट कर तथा काचीपित चएड-दएड को पराजित कर रिववर्मी पलाशिका में समवस्थित था। इतिहासज्ञ इस लेख के विष्णुत्रमाँ को काकुरयत्रमाँ के दित्रोय पुत्र कृष्णुत्रमाँ ( प्रथम ) का इस नाम वाला ज्येष्ठ पुत्र मानते हैं, जिन्नने सम्मन है, मुख्य शाखा के विषद्ध विद्रोह खड़ा किया

१. इस लेख नें गंगकुल के जिस नरेश से मतलव है वह पेरूर शाखा का गंग तप श्रय्यवर्म या माधव प्रथम होना चाहिये। पल्लव तप को सिंहवर्म का पुत्र स्मन्दवर्मा होना चाहिये। (सक्शेसर आफ सातवाहनाज, पृष्ठ २६४)।

था; तथा काञ्चीपित चएडदएड को निन्दिवर्मी पल्लव या उसका कोई एक उत्तराधि-कारी मानते हैं। इस ले॰ के अनुसार दामकीर्ति (अ तकीर्ति का पुत्र) के अनुज श्रीकीर्ति ने अपनी माता के कल्यणार्थ अपने स्वामा रिववर्मी से चार निवर्तन भूमि लेकर जिनेन्द्र के लिए दान में दी। ले॰ नं॰ १०२ से ज्ञात होता है कि रिववर्मी के ११ वे राज्य वर्ष में उसके अनुज भानुवर्मी से किसी पएडर भोजक ने १५ निवर्तन भूमि प्राप्त कर जिनेन्द्र के लिए दान मे दे दी। रिववर्मी का राज्यकाल साधारएत: सन् ४७८ से ५१३ ई० के लगमग माना जाता है।

रिविद्यमी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हरिवर्मी हुन्ना। इसके राज्य के दो लेख (१०३-१०४) इस संग्रह में हैं। ले० नं० १०३ से ज्ञात होता है कि उसने अपने राज्य के चतुर्थ वर्ष में अपने चाचा शिवरथ के उपदेश से पलाशिका में सिह सेनापित के पुत्र मृगेश द्वारा निर्मापित जैन मन्दिर की अधाहिका पूजा के लिए तथा सर्व संघ के भोजन के हेतु कूर्चकों के वारिषेणाचार्य संघ के हाथ में चन्द्रज्ञान्त को प्रमुख क्लाकर वसुन्तवाटक ग्राम दान में दिया। इसी तरह ले० नं १०४ से ज्ञात होता है कि उक्त नरेश ने अपने राज्य के पाचवें संवत्तर में सेन्द्रक राजा मानुवर्मी की प्रार्थना पर श्राहरिष्ट नामक दूसरे अमण संघ के लिए मरदे नामक ग्राम दान में दिया। हरिवर्मी का राज्य काल सन् ५१३ से ५३४ ई० मे माना जाता है।

कदम्बों की एक शाखा श्रीर थी जिसके कुछ नरेशों ने मुख्य शाखा से विद्रोह किया था यह हमें ले॰ नं॰ १०१ से ज्ञात होती है। इस शाखा से सम्बन्धित इस संग्रह में केवल एक लेख (१०५) है। जो कि इप्णवर्मा प्रथम के राज्यकाल का है। इतिहासकों ने इस कृष्णवर्मा को शान्तिवर्मा का श्रनुज एवं काकुरुथवर्मा का पुत्र माना है। ले॰ नं॰ १०५ में उसके श्रश्वमेधयाजिन, समरार्जित विपुल ऐश्वर्य, एकातपत्र श्रादि विशेषण दिये हैं जो कि इसके प्रताप

१ सक्शेसर त्राफ सातवाहनाज, पृष्ठ २७२-२७३।

२. सक्शेसर ऋाफ सातवाहनान, पृष्ठ २८२।

के स्चक हैं। लेख में इसके प्रियतनय देवरान का उल्लेख है जो कि युवराज था। वह त्रिपर्वत का शासक था तथा जिनधर्म का मक्त था। उसने अर्हन्त भगवान् के चैत्यालय की पूजा मरम्मत आदि के लिए यापनीय संत्रों के लिए कुछ खेत दान में दिये थे।

गंग वश के कई लेखों मे अविनीत महाधिरान को कदम्ब कुल के कृष्णवर्मी का प्रिय भागिनेय माना जाता है। कदम्ब नरेशों मे कृष्णवर्मी दो हो गये हैं। अविनीत का मामा कौन कृष्णवर्मी था इसमें इतिहासच एक मत नहीं है। फिर भी समकालीन राजवंशों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह प्रतीत होता है उसे कृष्ण वर्मी प्रथम होना चाहिए। कृष्णवर्मी प्रथम अविनीत का समकालीन मी था।

- ३. चालुक्य वंशः—प्रस्तुत सग्रह में इस वंश से सम्बन्धित अनेको लेख संग्रहीत हैं जिनसे मालुम होता है कि ये मानव्य गोत्र तथा हारीति के वंशज थे, वराह इनका लालुन था। इस वंश के राजाग्रो की साधारणतः बल्लम एवं सत्याक्षय उपाधियाँ थीं। इस वंश की एक शाखा जिसे पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है वातापी (वादामी) नामक स्थान से ६ वी ईस्वी से ८ वी ईस्वी तक शासन करती रही और पीछे दो शताब्दी बाद १०वी से १२वी तक कल्याणी नामक स्थान से। इसी तरह दूसरी एक शाखा पूर्वी चालुक्य के नाम से विख्यात थों और आब देश के वंगी नामक स्थान से ७ वी शताब्दी से ११-१२ वी शताब्दी तक सत्ताहद रही। इस तरह इस वंश ने दिल्ला भारत के बहु भाग पर शासन किया।
- (क) पश्चिमी चालुक्य:—जैन लेखों में इस वंश का सबसे प्राचीन दानपत्र (१०६) शक स० ४११ (ई० ४८६) का ग्राइते से मिला है। यह ले० सत्याश्रय पुलकेशि का था। तदनुसार उस राजा ने चोल, चेर, केरल, सिंहल ग्रीर किलड़ के राजाग्रो को कर देने वाला बना दिया या एव पाएड़ा

१. प्रो॰ ज्योतिप्रसाद, भग नरेश दुर्विनीत का समय', जैन एएटोक्वेरी, भाग १२, ग्रंक २, पृष्ठ १-११

त्रादि मगडलीक राजाओं को दिण्डत किया था। लेख का उद्देश्य है कि उक्त नरेश के शासनकाल में सेन्द्रकवंशी सामन्त सामियार ने अलक्तक नगर में एक जैन मन्दिर वनवाया था और राजाज्ञा लेकर चन्द्र ग्रहण के समय कुछ जमीन भीर गाँव दान में दिये। इस लेख के समय के सम्बन्ध में इतिहासज्ञ एकमत नहीं है। डा॰ रा॰ गो॰ मण्डारकर प्रभृति विद्वानों की धारणा है कि पुलकेशि प्रथम के सिंहासनारूढ होने का समय ई॰ सन् ५५० से पहले नहीं हो सकता, पर यह लेख उस नरेश के राज्यकाल को ६२ वर्ष पहले ले जाता है। जो हो, इस लेख में पुलकेशि प्रथम के वंश गोतादि के निर्देश के अतिरिक्त पितामह का नाम जयसिंह और पिता का नाम रण्या दिया गया है। ले॰ नं॰ १०६ से जात होता है कि रण्या के शासनकाल में उसके एक सेन्द्रक सामन्त दुर्ग-शक्ति ने पुलिगेर के प्रसिद्ध शंख जिनालय के लिए भृमिदान दिया था।

पुलकेशि प्रथम का उत्तराधिकारी उसका वेटा कीर्तिवर्मा प्रथम था। उसके शासन काल के एक लेख (१०७) के कन्नड ग्रंश से ज्ञात होता है कि कीर्ति-वर्मी ने कुछ सरदारों के निवेदन पर जिनेन्द्र मन्दिर के पूजा विधान के लिए कुछ खेत प्रदान किये थे। इसी तरह उक्त लेख के संस्कृत ग्रंश से ज्ञात होता हैं कि उसने अपने सरदारों द्वारा निर्मापित जिनालय एवं दानशाला ग्रादि के लिए भी कुछ खेतों का दान दिया था।

कीर्तिवर्मी प्रथम का वेटा पुलकेशि द्वितीय हुआ जिसके काल का एक प्रसिद्ध लेख एहीले (१०८) से प्राप्त हुआ है, जिसे कविता के ज्ञेत्र में कालिदास एवं भारिव की कीर्ति पाने वाले जैन किव रिवकीर्ति ने रचा था । भारतवर्ष का तत्कालीन राजनीतिक इतिहास जानने के लिए यह लेख बड़े महत्त्व का है। इसमें पुलकेशि द्वितीय के पिता कीर्तिवर्मी और चाचा मंगलीश की सामरिक विजयों के उल्लेख के बाद पुलकेशि द्वारा राज्य प्राप्ति और उसकी विस्तृत दिग्विजय का वर्णन मिलता है। उक्त लेख के अनुसार पुलकेशि उत्तर भारत के सम्राट् हर्षवर्धन का समकालीन था और उसने दिज्ञ की और बढ़ते हुए हर्ष का हर्ष ( उत्साह ) विगलित कर दिया था। लेख के अन्त में लिखा है कि प्रतापी पुल-

केशि के क्राश्रित कवि रविकीर्ति ने पापाण का एक जैन मन्दिर शक सं० ५५६ में वनवाया था।

इस वंश के अन्य लें ० नं ० १११, ११३, ११४ से कात होता है कि चालुक्य नरेश प्रारम्भ से लेंकर बंन धर्म और उसके उपास्य स्थानों को सरक्ष्ण देते आये हैं। लें ० नं ० १११ पुलकेशि द्वितीय के पौत्र विनयादित्य के राज्य-काल का है और नं ० ११३ विजयादित्य तथा नं ० ११४ विक्रमादित्य द्वितीय के राज्यकाल का है। इनसे विक्रमादित्य द्वितीय तक की वंशावली के अतिरिक्त हमे इन राजाओं के राजनीतिक इतिहास की कोई स्चना नहीं मिलती। ये लेख छोटे दान पत्र के रूप हैं। लें ० न० ११३ से मालुम होता है कि विजयादित्य ने अपने पिता के पुरोहित उदय देव पिरडत अर्थात् निरवय पिरडत को एक गाँव दान में दिया था। इसी तरह ११४ वें लेख से मालुम होता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलिगेरे नगर में धवल जिनालय की मरम्मत एवं सजावट करायी थी। तथा मूलसंय देवगण के विजयदेव पिरडताचार्य के लिए जिनपूजा प्रयन्थ के हेतु भूमिदान दिया था।

विक्रमादित्य द्वितीय के बाद चालुन्य कुल के बुरे दिन ज्ञाते हैं। यह बात हमें लें ० नं ० १२२, १२३,१२४, एवं १२७ से सूचित होती है। गंग ज्ञौर राष्ट्रकूट गजाछों ने इस साम्राज्य को तहस नहस कर दिया ज्ञौर लगभग २०० वर्षों तक यह फिर न पनप सका। इस बीच काल में इसका स्थान राष्ट्रकूट वश को मिला।

इस राजवंश का इतिहास पड़ने से मालुम होता है कि सन् ६७४ के ब्रास पास तैलप द्वितीय ने इस वंश का पुनरुद्धार किया तथा कल्याणी नामक स्थान को राजधानी बनाया। नृतन शक्ति प्राप्त इस वंश के कितपय राजाब्यों ने यद्यपि उतने उत्साह के साथ तो नहीं, फिर भी जैनधर्म की यथाशक्ति सेवा की। किव-चिरते नामक ग्रन्थ से मालुम होता है कि तैलप द्वितीय महान् कन्नड जैन किय रन्न का ब्राश्रयदाता था। यह धारा नरेश मुंच ब्रीर भोज का समकालीन था।

इसके हाथ ही मुंज, की मृत्यु हुई थी ै।

इसका पुत्र त्रीर उत्तराधिकारी सत्याश्रय इरिव वेडेग हुन्ना जिसने सन् ६६७ से १००६ ई० तक शासन किया। इस नरेश के जैन गुरु द्रविडसंघ कुन्दकुन्दान्वय के विमलचन्द्र पण्डित देव थे (१६६)।

सत्याश्रयं के दो उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में जैन लेखों से हमें विशेष कुछ नहीं विदित होता, पर जयसिंह तृतीय के सम्बन्ध में कुछ विवाद है। इस नरेश का राज्य सन् १०१५ से १०४२ ई० तक रहा। यह तैलप द्वितीय का पौत्र एवं सत्याश्रय का मतीजा था। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि इसने श्रपनी पत्नों के प्रभाव में धर्म परिवर्तन कर वीर शैवमत श्रपना लिया था श्रीर वसवपुराण के कथनानुसार उसकी पत्नी ने जैन श्रावकों को श्रनेक प्रकार की चिंति पहुँ चाई थी। कुछ इतिहासज्ञों का यह अनुमान है कि यह नरेश श्रनेक जैन विद्वानों का श्राध्ययदाता था । इसके राज्य में श्रनेक हिन्दू श्रीर जैन विद्वान हुए हैं। उसके श्रनेक विद्वाने एक था मिल्लकामोद। श्रवणवेल्गोल के एक लेख में ज्ञात होता है कि बिलपुर के मिल्लकामोद शान्तीश के चरण श्रवंक थे मलधारि गुणचन्द । संमव है उक्त मन्दिर को इस राजा ने बनवाया हो या इसके नाम पर किसी वूसरे ने। जयसिंह तृतीय के उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम के राज्य में भी उक्त मन्दिर की प्रसिद्धि का उल्लेख लें। नं० २०४ में है।

इस राजा के समय के प्रमुख विद्वान् थे द्रविडसंघ के वादिरान, द्यापाल एवं पुष्पपेशा सिद्धान्त देव । लेख नं० २१३, २१६ एवं २४८ से ज्ञात होता है कि वादिरान की उपाधि षट्तर्कष्णमुख थी। इनको एक उपाधि जगदेकमझवादि मां थी निसके सम्बन्ध में कतिपय लेखों से ज्ञात होता है कि यह उपाधि चयसिंह

१. इिएडयन एएटीक्वेरी, भाग २१, पृष्ठ १६७-६८.

२. शर्मा, जैनिज्म एराड कर्नीटक कल्चर, पृष्ठ २५.

३. सालेतोरे, मेडीवल जैनिज्म, पृष्ठ ४३.

४. जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, लेख नं० ५५, श्लोक न० २०.

त्तीय नगदेकमा ने अपने दरवार में किसी वादिवनय के प्रसंग में उन्हें दी थी ।

उक्त नरेश का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम हुन्ना जिसकी उघाधियाँ श्राहवमल्ल एवं त्रैलोक्यमल थीं। इसने सन् १०४२ से १०६८ ई० तक राज्य किया। इसके राज्यकाल के ६ लेख (१८१, १८६, १८७, १६८, २०३, २०४) प्रस्तुत संग्रह में है, जो कि इसके अधीन नरेशों के हैं तथा जिनमें इसे अधिराजा के रूप में स्मरण किया गया है। लेख नं० १८६ से जात होता है कि इसकी रानी केतलदेवी के ग्राधीन कर्मचारी चाकिराज ने त्रिभुवनतिलक जिनालय में तीन वेदियाँ बनवाई श्रीर उक्त राजा श्रीर रानी की श्राज्ञा से श्रनेक प्रकार के दान दिए। ले॰ नं॰ २९०२ से जात होता है कि इस ग्राहवमझ विरुद्धारी नृप ने अजिनसेन भग्रारक को 'शब्दच<u>त्तर</u>'ख' की उपाधि दी थी। ले० नं० २१३ श्रीर ३२६ में श्राजितसेन भट्टारक की श्रन्य उपाधियों —वादीमसिंह श्रीर ताकिकचकवर्ती-के साथ उक्त उपाधि का भी उल्लेख है। ले॰ नं॰ २०४ सोमेश्वर प्रथम के राज्य के अन्तिम वर्ष का है इसमे उक्त राजा के राजनीतिक मभाव का श्रच्छी तरह परिचय दिया गया है तथा लिखा है कि इसने शक स० ६६० में प्रधान योग का उत्सव कर तुंगमद्रा में जलसमाधि तो ली थी। इसी लेख में इस नरेश के ब्वेष्ठ पुत्र सोमेश्वर (द्वितीय ) भुवनैकमल्ल का उल्लेख है, निमका कि राज्य उसी वर्ष से प्रारम्भ होता है।

सोमेश्वर द्वितीय ने भी जैन धर्म का संरक्षण किया था। ले० नं० २०५ मे यह नरेश रह राजाळां के ऋधिपति राजा के रूप मे समरण किया गया है। ले० नं० २०७ से ज्ञात होता है कि इस नरेश ने सन् १०७४ ई० मे शान्तिनाथ मन्दिर के लिए मूल्संबान्वय तथा क्राणूर गण के कुलचन्द्र देव को नागरखराड मे मूमिदान दिया था। ले० नं० २१० मे प्रसगवश सुवनैकमल्ल शान्तिनाथदेव मन्दिर

१. लेख नं ० २१३ तथा ले ० नं ० २६० ( प्रथम भाग का ५४ वा लेख ) २. जैन शिल लेख सप्रह, प्रथम भाग, ले ० ५४

का उल्लेख है । समव है मुवनैकमल्ल विरुद्धारी उक्त तृप ने वह मन्दिर वनवाया था या उसमें शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी ।

सोमें एवर द्वितीय के बाद उसके भाई विक्रमादित्य प्रष्ट का राज्य सन् १०७६ से ११२६ तक ब्राता है। यह एक वड़ा प्रतापी राजा था। इसके चरित्र को चित्रित करते हुए प्रसिद्ध कवि विल्ह्या ने विक्रमाङ्कदेवचरित काव्य लिखा है। इस संग्रह से इस राजा के राज्यकाल के २२ लेख संग्रहीत हैं । ये भी इस नरेश के अधीन सामन्त राजाओं द्वारा दानपत्र के रूप में हैं जो प्राय: सामन्त राजाओं के वंशों पर प्रकाश डालते हैं। इन लेखों मे कुछ तो गंग वंश से,कुछ शान्तरों से दुछ रट्ट वंशसे,तथा कुछ होय्सल वंश से ख्रीर कुछ सेना पतियों से संबंधित है। ये सब सामन्त घराने जैन धर्म प्रतिपालक थे श्रीर श्रपने लेखों तथा दानपत्रों में त्रिभुवनमञ्ज विक्रमादित्य षष्ठ को सम्राट् के रूप में समरण करते हैं। ये लेख इस नरेश के द्वितीय वर्ष से ४८ वे वर्ष तक के हैं। ले० नं० २१७ से ज्ञात होता है कि उक्त नरेश ने त्रपने द्वितीय वर्ष में घारानाथ ( परमार ), सौराष्ट्र, श्रंग, कलिङ्ग, मगध, श्रान्त्र, श्रवन्ति एवं पाञ्चाल को वश में किया था। उसकी एक उपाधि गगपेर्मी-निंड थी क्योंकि उसकी माँ गंग वंश की राजकुमारी थी। उसने चालुक्य गंग-पेरमीनिंड चैत्यालय बनवाया या श्रीर एक समय श्रपने दएडनाथ के श्रनुरोध पर उस मन्दिर के प्रबन्धादि के लिए एक गाव मूलसंघ, सेनगण श्रीर पोगरिगच्छ के रामसेन मुनि को दान में दिया था। हमें कुछ ऐसे लेखों से मालुम होता है, जो कि इस संग्रह में नहीं त्राये, कि इस राजा ने वेल्गोल प्रदेश में कई जिनालय वनवाये थे जिन्हें राजाधिराज चोल ने जला दिया था । अवगावेलगोल की कत्तले

१. ले० नं० २१३, २१४, २१६, २१७, २१८, २१८, २२१, २२७, २३७, २४४, २४७, २४८, २५१, २५३, २६७, २७३ २७६, २७७, २८०, २८८, २६६, ३०८.

२. सालेतोरे: मेडीवल जैनिब्म, पृष्ठ १६४.

वसदि से प्राप्त एक लेख ' से जात होता है कि इस नरेश ने जैन मुनि वासवचन्द्र को बालसरस्वती की उपाधि दी थी।

ले० नं० २२७ में इसके एक प्रिय पुत्र का नाम जयकर्ण दिया गया है जो कि जात होता है उसके राज्यकाल में ही दिवंगत हो गया था। ले० नं० २९६ में इसके राज्य का शक न० १०५४ दिया गया है जो कि ठोक न होने से १०३४ अप्रयीत् सन् १११२ ई० किया गया है।

विक्रमादित्य पष्ठ का उत्तराधिकारी उसका दूसरा वेटा सोमेश्वर तृतीय मूलोक-मल्ल हुन्ना। इसका राज्यकाल सन् ११२६ से लेकर ११३८ तक है। ले॰ न॰ २१८ (शक सं० १००० = १०७८ ई०) में जो कि विक्रमादित्य पष्ठ के द्वितीय वर्ष का है, मूलोक्मल्ल सोमेश्वर का नाम एवं उसकी महाराजाधिराज उपाधि दी गई है। पर इतने पहले न्यपने पिता के राज्यकाल में उसका इस रूप में होना शंका का विषय है। यह लेख जाली ना मालुम होता है। ले॰ न॰ २६२ इस नरेश के छुठ्ये वर्ष का है क्लिम उल्लेख है कि इसके सामन्त नरेश मारसिंह ने कोडन-पूर्विद्यल्ला गांव के पाश्विनाथदेय की पूजा के लिए बहुत से ज्ञेत्र दान में दिये थे।

सोमेश्यर तृतीय का उत्तराधिकारी उसका स्येष्ठ पुत्र पेर्म्म कारेकमल हुन्ना। इसका शामन सन् ११३ - - ११५१ तक था। इसके शासनकाल के ६ लेख प्रस्तुन संग्रह में हैं तो कि उसके द्राइनायको एवं सामन्तो से सम्बन्धित है। ये सभी दानपत्र के रूप में हैं।

जगटेकमल के बाद इस बंश के राजाओं के ५ ग्रीर लेख हैं। ३४६ वें लेख ( उन् ११५६ ) में त्रिभुवनमल नाम चालुक्य का उल्लेख या उक्त वर्ष में इस नाम के राजा का श्रक्तित्व श्रव तक श्रन्य स्रोतों से ज्ञात नहीं हुआ। ३५६ वे लेख (सन् ११६१) में भृवलभराय पेम्मीडि का नाम श्राता है। संमव है यह

१. जैन शिलालेख सग्रह, प्रथम भाग, ले० न० ५५, प्रस्तुत सम्रह का ५६ वां लेख।

मूलोकमल्ल का दूसरा नाम हो जो कि तैल तृतीय का पुत्र था। यह नरेश कलचूरि राजा विष्जल के अधीन सन् ११६०-६१ में शासन करता था। ले० नं० ४०८ (सन् ११८२) इस वंश की पश्चारकालीन वशावली की दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। इसमें ले० नं० ३१३ के समान ही चालुक्य वश को वंशावली तेल दितीय से दी गई है और जादेकमल्ल के अनुब नूर्मींड तेल का उल्लेख है, तथा लिखा है कि चालुक्य राष्य की लच्मो कलचूरि-तिलक विष्जल के हाथ आ गई थो। यह नूर्मींड तेल, तैलप तृतीय हो था जिसने सन् ११५१-११५६ में राज्य किया था और जिसे विष्कल कलचूरि ने राज्य से हटा दिया था। ले० नं० ४३५ में इस वश के अन्तिम नरेश सोमेश्वर चतुर्थ का उल्लेख है जो कि तैलप तृतीय का तोसरा पुत्र था। ये लेख विशेषतः शान्तर, कलचूरि और होय्सल राजाओं से सम्बन्धित हैं। इनके विषय का वर्णन उन राजाओं के साथ किया जायगा।

(स्त ) पूर्वीय चालुक्य:—इस वंश की एक श्रीर शाखा पूर्वीय या वेगी के चालुक्य नाम से प्रसिद्ध थी। इस शाखा की परम्परा पुलकेशि द्वितीय के भाई कुन्क विष्णुवर्धन से चलती है। इसने सन् ६१५ से ६२३ ई० तक राज्य किया था। इस वंश के केवल तीन लेख हमारे सप्रह में हैं। ले० नं० १४३ (सन् ६४५) में कुन्क विष्णुवर्धन से लेकर उस वंश के २३वे राजा श्रम्म द्वितीय (विजयादित्य षठ्ठ) तक की वंशावली दी गई है। यह लेख वड़े महत्त्व का है। इसमें प्रत्येक राजाश्रों का शासनकाल तथा उत्तराधिकारक्रम श्रम्की तरह दिया गया है। इस वंश के कितपय नरेशों ने जैन धर्म का श्रम्की तरह संरच्या किया था। लेख का विषय है कि कटकामरण जिनालय की पूजादि के हेतु श्रम्मराज विजयादित्य ने यापनीय संघ, नन्दि गच्छ के धीरदेव (श्रीमान्दिरदेव) मुनि को मिलियपूिएड नामक ग्राम दान में दिया। इसी तरह ले० न० १४४ में, जो कि पूर्व लेख के समान ही वंशावली के परिचय की दृष्टि से महत्त्व का है तथा मुन्दर संस्कृत काव्य के रूप में है, उल्लेख है कि श्रम्मराज ने सर्वलोकाश्रय जिनमवन की मरम्मत श्रादि के लिए वलहारि गया, श्रद्धकिल गच्छ के श्रर्हनन्दि मुनि को मरम्मत श्रादि के लिए वलहारि गया, श्रद्धकिल गच्छ के श्रर्हनन्दि मुनि को

कलुचुम्बर नामक ग्राम दान में दिया। उक्त लेख में लिखा है कि यह दान पट्टबर्धिक कुल की तिलकभूता गिएकानन में प्रमुख चामेकाम्बा नामकी दान-दयाशीलयुत श्राविकी की प्रेरणा से दिया गया था। ले • नं • २१० (सन् १०७६) में चालुक्य चक्रवर्ती विजयादित्यवल्लम ग्रीर उसकी वहिन कु कुमदेवी का उल्लेख है। इस लेख के काल निर्देश को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इस वंश का विजयादित्य सनम होना चाहिये जो कि ग्रपने मतीजे चालुक्य राजेन्द्र दितीय (पीछे कुलोत्तुंग चोल नाम से प्रसिद्ध ) के श्रापने वेगी का शासक था। उक्त लेख में लिखा है पुरिगेरी में कुंकुमदेवी ने एक जैनमन्दिर वनवाया था ग्रीर शोनन्दि पिएडत ने कतिपय खेतों का दान दिया था।

इस वंश की कुछ और स्ततन्त्र शाखाये थीं । उनमे से एक ले॰ न॰ १२४ से मालुम होती है । उक्त लेख में राष्ट्रकृट गोविन्द तृतीय के राज्यकाल ( सन् ८१२ ) में चालुक्य वंशो किसी विमतादित्य तृप का नाम त्राता है जो कि यशो-वर्म का पुत्र और बलवर्मा का प्रपीत्र था । उसने शिन की वाधा हटाने के लिए अपने जैनधर्मावलम्बी मामा गंगवशी चाकिराज के कहने से एक जैन मन्दिर के लिए एक गाँव दान में दिया था । इस राजा का नाम चालुक्यों की किसी वंशा-वली में नहीं मिलता । डा॰ भएडारकर की मान्यता है कि पीछे ऐसे राजवंशों की कई शाखाएं खतन्त्र रूप से राज्य करती थी ।

४. चोलवंरा — दिल्ला भारत के सबसे प्राचीन वशो में से चोल वंश एक था। समय समय पर इससे अनेक शाखाये निकली थीं। कोड्राल्य और निडु-गल वंश ऐसे ही शाखाओं में से हैं जिनका परिचय इस भूमिका में दिया गया है। चोलवंश की प्रमुख शाखा के राजाओं का उल्लेख अन्य राजाओं के प्रसंग में जैन लेखों में कई बार आया है जो कि अनुक्रमिण्का एवं लेखों से जाना जा सकता है। प्रस्तुत संग्रह में १० वे और ११ वे चोल नरेशों के राज्यकाल

श्रीराजचालुक्यान्वयपिवारित पट्टवर्धिकान्वयतिलका । गिणिकाजनमुख-कमलद्यु मिण्द्यु तिरिह चामेकाम्बामृत् ।

के ३ लेख हैं जिनसे विदित होता है कि उक्त साम्राज्य में जैनधर्म सुरिच्चल था। चोल परिवार के लोग जैन धर्म में रुचि रखते थे।

ले० नं० १६७ दशवे चोल नरेश राजराज प्रथम के राज्य के म वें वर्ष का है। इस लेख से ज्ञात होता है कि उसके अघीनस्थ लाटराज दीर चोल ने अपनी जैन पत्नी की प्रार्थना पर तिरुप्पानमले देवता के पिं च्या दियालय ) को एक गाँव की आमदनो वाँध दी थी। यह ले० नं० ६६२ ई० का है। इसी तरह ले० नं० १७१ उक्त राजा के २१ वे वर्ष का है। इस लेख मे उल्लेख है कि तिरुमले नामक पवित्र पर्वत पर किसी गुग्वीर मामुनिवन् ने अपने उपाध्याय के नाम एक नहर या मोरो वनवायी थी। ले० नं० १७४ राजराज चोल के उत्तराधिकारी राजेन्द्र चोल प्रथम का है। लेख की महत्ता उसके हिन्दी सार में दे दी गई है। लेख में तिरुमले पर्वत का वर्णन है तथा उसके ऊपर निर्मित कुन्दव्वे जिनालय के लिए दिये दान का उल्लेख है। उक्त जिनालय कुन्दव्वे नामक जैन महिला ने वनवाया था। कुन्दव्वे राजराज चोल की पुत्री एवं राजेन्द्र चोल की विहन थी। यह पूर्वीय चाजुक्य वंश के नरेश विमलादित्य को विवाही गई थी। इतिहासज्ञ मानते हैं कि विमलादित्य (सन् १०११-१०१४ ई०) अपने अन्तिम वर्षों में जैन हो गया। था।

प्र. राष्ट्रकूट वंश:—राष्ट्र कूट वंश के हमारे संग्रह में वहुत गिने चुने लेख संग्रहीत हैं, जिनसे इस वंश को उत्पत्ति के सम्बंध में बुद्ध भी पता नहीं चलता। कुछ लोग राष्ट्रकूट शब्द की व्युत्पत्ति रह शब्द से मानते हैं श्रीर राष्ट्रकूटों को लहुलूर प्रवराधीश्वर श्रर्थात् 'श्रेष्ठ नगर लहुलूर के स्वामी' मानते हैं। पर रह वंश को स्वतन्त्र माना जाता है श्रीर इस संग्रह में उनके श्रानेकों लेख संग्रहीत हैं जिनमें उन्हें भी लहुलूर प्रवराधीश्वर लिखा है।

राष्ट्रकूटों का राज्य ब्राठवीं शताब्दी के मध्य भाग प्रारम्भ से होता है। इस वंश के ६ वें राजा दन्तिदुर्ग ने चालुक्य कीर्तिवर्मा द्वितीय से राज्य छीन कर राष्ट्र-

१—वेंकटरमनय्य ईस्टर्ने चालुक्याब त्राफ वेंगी, पृष्ठ २८८.

कूट साम्राज्य की नींव डाली थी। इस राजा के सम्बंध में कहा जाता है कि इसने महान् श्राचार्य श्रक्ताङ्क का श्रपने दरवार में सम्मान किया था। श्रवणवेल्गोल से प्राप्त एक लेख (२६०) में उल्लेख है कि श्रकलंक ने साहसतुंग के समल् उसकी प्रशंसा कर उसे श्रपनी विद्वत्ता से परिचित कराया था। इतिहासकों के मत से साहसतुंग, दन्तिदुर्ग (दितीय) का ही विरुद था।

उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम (सन् ७६८-७७२) ने चालुक्यों के सारे प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। कृष्ण के पश्चात् गोविन्द द्वितीय और उसके पुत्र घ्रुव ने राज्य किया। इस संग्रह के ले॰ नं॰ १२३ में कृष्ण प्रथम से ही वंशावली प्रारम्भ होती है। लेख में कृष्ण का दूसरा नाम वल्लम दिया गया है और लिखा है कि उसने चालुक्य कुल से लद्मी छीन ली थी। इस लेख के अनुसार उसका पुत्र घोर हुआ जिसने अपने ज्येष्ठ भाई से लद्मी छीन ली थी। उस की सामरिक विजयों के सम्बन्ध में लिखा है कि उसने गंग, पलव, गौड एवं वत्सराब को परावित किया था। घोर घ्रुव का दितीय नाम था। उसी लेख में उसकी निरुपम और कलिक्ल्लम, दो उपाधियाँ दी गई हैं।

उक्त लेख मे आगे लिखा है कि इसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविन्द तृतीय के राज्य भार सम्हालते ही राष्ट्रकृट वंश दूसरों से अलंबनीय हो गया उसने अकेले ही तत्कालीन विख्यात वारह नरेशों की शक्ति को नष्ट कर दिया था, तथा गुर्कर, मालव, विन्ध्याद्रि, पल्लव एवं वेंगों के चालुक्य राजाओं को जीत लिया था, गंगवंशो शिवमार द्वितीय को अपने अधीन कर लिया था। इसका दूसरा नाम प्रमृतवर्ष और निरुपम भी था। इसी लेख में लिखा है कि रणावलोक शौचकम्म देव, गोविन्दराज का वड़ा माई था। इस कम्मदेव ने अपने माई राजाधिराज प्रमृतवर्ष की आजा से पेर्ज्यं कि श्राम को सर्व करों से मुक्त कर महासामन्त अविवय द्वारा निर्माणित मन्दिर के लिए दान में दे दिया। लेख

१, जैन शिला ले॰ प्रथम भाग ले॰ न॰ ५४ (६७). पद्य २१.

२. डा० ग्र० स० त्राल्तेकर : राष्ट्रकूट ग्रीर उनका समय, पृष्ठ ४०६. प

नं० २६०९ में लिखा है कि आचार्य परवादिमल्ल ने अपने नाम की सार्थकता कुल्एराज को सममाई थी। उक्त लेख में साहसतुंग और कुल्ए के वीच एक शत्रुमयंकर विरुद्ध वाले राजा का उल्लेख है। विद्वानों का अनुमान है कि उक्त लेख में तिथिक्रम का व्यतिक्रम किया गया है और उक्त लेख के शत्रु मयंकर को गोविन्द तृतीय होना चाहिए जिसने अपने पराक्रमसे राष्ट्रकृट वंशके गौरवको वडाया था। कुल्ए को कुल्ए द्वितीय होने का अनुमान किया गया है जो कि गोविन्द तृतीय का पूर्ववर्तों नरेश या । लेख नं० १२४ में प्रमृतवर्ष गोविन्द तृतीय के पूर्वज राजाओं की वंशावली उत्तम संस्कृत काव्य में गोविन्द प्रथम से लेकर उस तक दी गई है। इस गोविन्दराज ने अपने गंगवंशीय सामन्त चाकिराज की प्रार्थना पर शक सं० ७३५ में जालमंगल नामक ग्राम को यापनीय सघ के अन्तर्गत निदसंघ के पुत्रागवृद्धमूलगण के अर्ककीर्ति मुनि को दान में दिया था।

प्रस्तुत संग्रह में इस वंश के तीसरे लेख (नं० १२०) में, जो गोविन्द तृतीय के पुत्र अमोधवर्ष प्रथम का है, राष्ट्रकृट वंश की एक वंशावली दी गई है जो कि दूसरो वंशावलियों से कुछ भिन्न है। लेख के हिन्दों सार में यह अन्तर दे दिया गया है। डा० दे० रा० भएडारकर इस अन्तर को विशेष महत्त्व नहीं देते और इस लेख में वर्णित कुछ, महत्त्वपूण घटनाओं की ओर संकेत करते हैं इसके पद्म १७–३४ से जात होता है कि अमोघ वर्ष के समय में अनेक आन्तरिक विद्रोह हुए थे। और सन् ८६० के पहले शाही ताकत को चुनौती देने के लिए कम से कम तीन ऐसे विद्रोह अवश्य हुए थे। पहला उस समय हुआ था जब कि अमोधवर्ष वालक था, दूसरा जब कि वह गुजरात के अपने चचेरे भाइयों से लड़ रहा या और तोसरा इसके कुछ बाद हुआ था। यद्यि इन विद्रोहों का वहा विस्तृत विवरण नहीं दिया गया पर माजुम होता है कि तीसरा विद्रोह वड़ा उम्र

१. जैन शिलालेख प्रथम माग, ले॰ नं॰ ५४.

२. सालेतोरे, मेडीवल नैनिन्म, पृष्ट ३६.

या श्रोर वनवासी के शासक बद्धे य ने समय पर पहुँच कर उस परिस्थिति का सामना किया। जान पड़ता है कि अमोघवर्ष के उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय ने भी विद्रोहियों का साथ दिया था, पर जब उसने उनका साथ छोड़ दिया तो उस अकेले ने उन्हें नष्ट कर दिया। लेख का उद्देश्य है कि शक सं० ७२० में चन्द्रप्रहण के समय राजा अमोघवर्ष ने बंकेय को महत्त्वपूर्ण सेवा के उपलब्ध में, कोलन्दर में उसके द्वारा स्थापित जैन मन्दिर के लिए तलेयूर नामक प्राम तथा कुछ प्रामों की म्मियाँ दान में दी। यह बंकेय वह है जिसके नाम से वंकापुर राजधानी बनाई गई थी। इसी बंकेय के पुत्र सामन्त लोकादित्य के समय में जब कि अमोघवर्ष का पुत्र कृष्ण द्वितीय (अकालवर्ष) सार्वभीम था, गुण्भद्र कृत उत्तरपुराण की पूजा हुई थी। उत्तरपुराण से हमें मालुम होता है कि अमोघवर्ष परम जैन भक्त था। उसके गुरु महापुराण, जयववलादि अन्यों के प्रणेता जिनसेनाचार्य थे ।

कृष्ण द्वितीय (श्रकालवर्ष) के राज्य काल का निर्देश करने वाले प्रस्तुत संग्रह में तीन लेख (१३०,१३७,१४०) हैं।१३० वे लेख के अनुसार रष्ट्रवंशीय प्रथ्वीराम को प्रमुख अधिपति होने का पद राष्ट्रक्ट राजा कृष्ण की अधीनता में मिला था। ऐसा जान पड़ता है कि लेख कृष्ण्यां के समय में उत्कीर्ण न होकर परवर्ती समय में उत्कीर्ण किया गया है क्योंकि उसमें प्रथ्वीराम की ५-६ पीढी बाद के वंशां राजा कन्न के दान का उल्लेख किया गया है। दूसरा लेख (१३७) मूलगुन्द से सन् ६०३ का मिला है। यह लेख अधूरा है इसमें कृष्ण द्वितीय के राज्यकाल में एक जैन मन्दिर के निर्माण एवं मूमिदान का उल्लेख है। लें० नं० १४० से ज्ञात होता है कि सन् ६१२ ई० में भी इस नरेश का राज्य या। इसके नागार्ज न नामक एक सामन्त की पत्नी सामन्त की मृत्यु के बाद राजा की आजा से शामन करती थी और सन् ६१८ में एक बीमारी के कारण उसने समाधिमरण से देहोत्सर्ग किया था।

१. जैन साहित्य ग्रीर इतिहास द्वितीय संस्करण ( १६५६ ), पृष्ठ १५०

ले॰ नं॰ १८२ में अमोघवर्ष के उल्लेख के बाद गंगनरेश शिवमार सैगोष्ट्र का नाम दिया गया है जिससे मालुम होता है कि यह अमोघवर्ष प्रथम (सन् ८१४-८७७ ई०) के समय का है। पर लेख में गलत रूप से शक सं० २६१ दिया गया है ओर किसी कब्बरस सैगोट्ट गग का उल्लेख है जिससे लेख जाली मालुम होता है। फ्लोट महोदय इसके उत्तरार्ध माग को सच्चा मानते हैं।

कृष्ण तृतीय ( श्रकालवर्ष ) के पीत्र इन्द्र चतुर्थ के सम्बन्ध में ले० नं०१६३ ( सन् ६८२ ) से जात होता है कि वह पोलों के खेल में बड़ा निपुण् था । उसने अवणवेलगोल में सल्लेखनापूर्वक मरण किया था । इस लेख में इन्द्र के श्रनेक विशे न्य दिये गये हैं श्रीर कहा गया है कि वह गंग गगेय ( बुतुग दितीय ) का कन्यापुत्र एवं राजचूड़ामणि का दामाद था । ले० न० १५२ से जात होता है कि राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के लिए गंग नरेश मारसिंह तृतीय ने गुर्जरप्रदेश को जीता था एवं श्रीर कृष्ण तृतीय के पीत्र इन्द्र चतुर्थ का राज्याभिषेक किया था । इन लेखों से जात होता है कि उस काल में इन दोनों राजवशों में घनिष्टता थी ।

६. कलचूरि वंशः—ले॰ नं॰ ४०८ से हमें ज्ञात होता है कि चालुक्य चूमीड तेल (तेल तृतीय) के बाद चालुक्य राज्य की लक्मी कलचूरितिलक विज्ञल के हाथ चलो आई। कलचूरि वंश वहुत प्राचीन है इसका उल्लेख हम एहीले के लेख (१०८) में पाते हैं वहाँ चालुक्य मंगलीश द्वारा उनके परास्त होने का उल्लेख है। कलचूरि वंश के अन्य लेखों से तथा इस संग्रह के लेख नं॰ ४०८, ४३५ से ज्ञात होता है कि ये अपनी उत्पत्ति उत्तर भारत के कालज्ञर नामक स्थान से मानते थे। लेख नं॰ ४०८ में विज्ञल की शूर वीरता का वर्णन हैं। उसका भाई मैलुगिदेव था। लेख से विज्ञल के तीन पुत्रों—सोयिदेव (राय-मुरारि), शंकम (निःशंकमल्ल), आहवमल्ल (रायनारायण्)—और पीत्र कन्दार का नाम एवं परिचय मिलता है। उक्त लेख में लिखा है कि राजा विज्ञल को सप्ताङ्ग सम्पत्ति दिलाने वाला उसका एक जैन सेनापित रेचि था जो

१. जैन शिलालेख, सं० भाग १, ले० नं० ३८ ।

'वसुचैकनान्ध्रच' कहलाता या । लेख का निषय है कि श्राहनमल्ल (रायनारायण) कलचूरि के शासनकाल में उक्त सेनापित ने मागुडि गाँव के रत्नत्रय चैत्यालय के लिए भानुकीर्ति सिद्धान्त देव को तलवे गाव दान में दिया था।

लेख नं ४३५ से मालुम होता है कि विज्ञल के शासनकाल में वीरशैव मत का वोलवाला था। उक्त मत का आचार्य एकान्तदरामय्य जैनों पर अत्याचार कर रहा था (४३५, ४३६)। यद्यपि कलचूरि जैन धर्मानुयायी थे, उनके शासन पत्रों पर तीर्थेकर की पद्मासन मूर्ति, इन्द्रादि सेवकों के साथ बनायी जाती थी, पर विज्जल समय की गति देखते हुए वीर शेवों की ओर मुका, और कहा जाता है है कि उन्हीं के द्वारा उसकी मृत्यु भो हुई। लेख नं० ४६५ से जात होता है कि उसके सेनापित रेचि ने उसे छोड़ कर जैन धर्मावलम्बी होय्सल नरेश बीर बल्लाल दितीय का आश्रय लिया था। लेख न० ४४८ में उल्लेख है कि कुन्तल देश से विज्जल के शासन को हटाकर बल्लाल होय्सल ने उसे अपने अधीन कर लिया था। इस तरह दिल्ला भारत में इस वंश का शीध ही अन्त हो गया।

७. होय्सल वशः — चालुक्यों के पतन के बाद दिल्ला भारत में दो नई शिक्तयों का जन्म होता है। ये दोनों अपने को यादव वंश से उत्पन्न मानते हैं। उनमे चालुक्य साम्राज्य के दिल्ला भाग पर अधिकार करने वाले होय्सल ये और उत्तर भाग पर यादव (सेऊला)।

गद्भ वंश के समान होय्सल वंश के अम्युदय में जैन प्रतिमा का वड़ा भारी हाय रहा। जैन गुरुश्रों ने इस वंश के उत्थान में योग देकर अहिंसा और अनेकान्त की दुन्दुमि को फिर एक बार दिल्ए प्रान्त में वलाया। इस वंश का उत्पित्त स्थान सोसेवूर (सं० शशकपुर) था जिसे राइस सा० ने वर्तमान अद्भिष्ठि (मुडगेरे तालुका, कहूर जिला, मैसूर राज्य) माना है। अंगिड से इस वंश से सम्बन्धित अनेकों लेख भी प्राप्त हुए हैं। यहीं इस वंश की कुलदेवता वासन्तिका देवी का मन्दिर अब भी विद्यमान है। संभव हैं यहीं इस वंश की उत्पत्ति से संवधित एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई थी जिसका उल्लेख करियय जैन

लेखों में मिलता है। श्रवणवेल्गोल से प्राप्त सन् ११२३ के एक लेख से ज्ञात होता है कि एक समय इस वंश के प्रवर्तक प्रथम पुरुष सल से एक जैन मुनि ने एक कराल व्याघ्र को देखकर कहा कि—पोय्सल—हे सल ! इसे मारो । लेख नं० ४५७ के अनुसार यह घटना इस प्रकार है:— कुन्तल आदि देशों का अधिपति, यदुकुल के सल को बनवास देश का मुख्य चेत्र दान मे देना चाहता था । उस समय मुदत्त मुनिप ने पद्मावती को एक चीते के रूप में प्रकट करवाया। पद्मावती को चीते के रूप में देखते ही उन्होंने सल से कहा— पोय्सल (सल, मारो)। जिस पर उसने चीते को सल (डएडे) से मारा और देवी पद्मावती के समच उसके साहस का प्रदर्शन कराया। इससे राजा का नाम पोंयसल पड़ा।

इस घटना के उल्लेख से इतना तो मालुम होता है कि चल उस समय एक होनहार। सरदार था जैन प्रतिभा को राज्याश्रय से विचत होते समय यह ग्रावश्यक प्रतीत हुन्ना कि वह किसी उदीयमान सरदार को ग्रागे वढाये जो जिनधमें को पुन: सरज्ञ्य प्रदान करे। इतिहास हमे बताता है कि सचमुच ही इस वंश ने श्रपने श्रन्तिम दिनों तक जैन धर्म को ग्राश्रय प्रदान किया था।

ं इस वंश के उद्गम होने के पहले अंगडि एक जैन केन्द्र था यह वात हमें लेख नं० १६६ से जात होती है। लेख नं० २०१ तथा अन्य लेखों से जात होता होता है कि इस वंश के शासक अपने को मले परोल गएड (पहाड़ी सामन्तों में मुख्य) मानते थे, जिससे मालुम होता है कि वे लोग पहाड़ो जाति के थे। यद्यपि प्रस्तुत संग्रह के लेखों से वंश के प्रारम्भ के तीन नरेश—सल, विनयादित्य प्रथम एवं नृपकाम—के सम्बन्ध में विशेष नहीं मालूम होता है पर अन्यत्र उल्लेखों से अनुमान किया जाता है कि ये तीनों नरेश सुदत्त सुनि के प्रभाव में थे?। नृपकाम के सम्बन्ध में ले० नं० ३४७ से जात होता है कि वह विनयादित्य

१. जै० शि० सं० प्रयम माग, ५६; प्रस्तुत संग्रह का २८२ या २८३ वां लेख। २. सालेतोरे, मेडीवल जैनिज्म, १ष्ट ६४-७३

द्वितीय का पिता था। लेख नं० २७८ ै मे नृपकाम होयसल का जैन सेनापति गग-राज के पिता एचि के संरत्नक के रूप में उल्लेख है। लेख नं० १७८ के श्राधार पर कुछ इतिहासज्ञ इस नरेश का समय सन् १०२२ या १०४० (१) के लगभग निर्धारित करते हैं, तदनुसार इसका दूसरा नाम राचमल्ल पेम्मीनिड था जो कि गंगवाडो के मुनियों में प्रसिद्ध थारे। इसके गुरु द्रविइसंघ के वज्रपाणि ने सोसवूर ( ग्रङ्गिड ) मे ग्रपना जीवन व्यतीत कर ग्रन्त मे सन्यासपूर्वक देह त्यागा था। नृपकाम का पुत्र विनयादित्य द्वितीय हुन्ना जिसने सन् १०४०-११०० के लगभग शासन किया। लेख न० २६०3 से जात होता है कि इसके गुरु शान्तिदेव थे, जिन की चरणसेवा से उसे राज्यलुदमी प्राप्त हुई थी। लेख नं० २८६ में उल्लेख है कि उसने खनेक तालाव एवं जैन मन्दिर वनवाये थे। लेख नं० १२५ से जात होता है कि विनयादित्य के राज्यकाल में ग्राङ्गिड में मकर जिनालय नाम से एक प्रसिद्ध चैत्यालय था। ले० नं० २०० के ब्रानुसार उक्त नरेश के गुरु शान्तिदेव सन् १०६२ ई० में दिवंगत हुए थे। उक्त अवसर पर उस नरेश ने श्रौर सभी नगरवासियों ने मिलकर उनकी स्मृति में एक स्मारक वनवाया था। यह नरेश चालुक्य नृप विक्रमादित्य पष्ट का सामन्त था । उसका वेटा एरेयड्स (त्रिसुवनमल्ल) सोमेश्वर तृतीय भृतोकमल्ल चालुक्य का सामन्त था ( २१८)। ले॰ नं० ४०३ श्रीर ३६३ में उसे चालुक्य नरेश का बलद ( दिल्ए ) भुजादएड कहा गया है। ले॰ नं॰ ३४८ में कई पद्यों द्वारा इसकी सामरिक बीरता की प्रशंसा

१. जै० शि० सं० प्रथम भाग लेख नं० ४४

२. रावर्ट सेवल, हिस्टोरिकल इन्स्क्रिप्तन्त स्राप सदर्न इरिडया, पृष्ठ ३५१

३. जे० शि० सं० प्रथम माग, ले० नं० ५४.

४. वही - ले॰ नं० ५३.

पू. वही—रो॰ नं॰ १२४.

६. वही-ले० नं० १३७ (१)

की गई है और अनेको उपाधियां दी गई हैं। लेख न० २३३ से, जो कि एरेयंग के राज्यकाल का ही है, जात होता है कि वह गंग मण्डल पर राज्य करता था। उसने अपने गुरु जैनतार्किक गोपनन्दि को अवशावेल्गोल की वसदियों के जीशों-द्धार के हेतु कुछ आम दान मे दिये थे।

इतिहासजों का अन्य लेखों के आधार पर विश्वास है कि एरेयंग अपने अन्तिम दिनों तक युवराज बना रहा और उसका वृद्ध पिता विनयादित्य गद्दी पर वैठा रहा । होय्सल वंश में एरेयंग प्रथम व्यक्ति था जिसने वीर गङ्ग उपाधि धारण की । पीछे इसके उत्तराधिकारियों में यह उपाधि बड़ी प्रिय समभी गई ।

लेख नं० २६५ से ज्ञात होता है कि एरेयद्भ की रानी एचलदेवी से बल्लाल, विश्रावर्धन (विट्टिंग) एवं उदयादित्य नामक तीन पुत्र हुए । लेख नं० २६६ में इसके एक दामाद का उल्लेख है जिसका नाम हैम्माडिदेव था, यह गंगवंशोत्पन्न एवं जैन धर्मानुयायी था । लेख नं० २१८ के अनुसार मालुम होता है कि उसके ज्येष्ठ पुत्र बल्लाल ने कुछ समय के लिए शासन किया था यद्यपि उक्त लेख का शक संवत् १००० सन्देहास्पद है । इस लेख मे बल्लाल के शौर्य की प्रशंसा भी है । लेख नं० ५६६ तथा ६२५ दे ज्ञात होता है कि उसके जैन गुरु चांरकीर्ति मुनि थे जिन्होंने इसे असाध्य वीमारी से वचाया था । बल्लाल का शासन काल सन् ११०० से ११०६ ईस्वी तक माना जाता है ।

बल्लाल का उत्तराधिकारी उसका भाई विष्णुवर्धन हुन्ना। यह इस वंश का सबसे बड़ा प्रतापी राजा था। इस राजा ने कर्नीटक देश को चोल त्र्याधिपत्य से मुक्त किया था। इस संग्रह में उसके राज्य के अनेकों लेख संग्रहीत हैं। लेख

१. वही-ले व नं ४६२।

२. वही-ले० नं० १०५, १०८

नं २६३, २६४, २८३,२८७, २८६, ३०४,३४८, ३६३ एवं ४०३ में विष्णु-वर्धन के अनेकों विरुद्धों तथा प्रतापादि का उल्लेख है। उसके आठ जैन सेनापतियों ---गङ्गराज, बोप्प, पुरिएस, वलदेव, मरियाने, भरत, ऐन्न एवं विष्णु ने अनेकों महत्व के युद्धों में उसे विजय प्रदान कर उसके राज्य को मजबूत वनाया था। लु० राइस महोदय की मान्यता है कि सन् १११६ ई० के पहले विष्णुवर्धन ने जैन धर्म को छोड़कर रामानुवाचार्य के प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया था । सत्य नो हो पर उसके मन पर जैन प्रभाव ग्रौर कृतज्ञता इतनी श्रिधिक थी कि जैनत्व के प्रति श्रद्धा एवं मिक्त में उसने कमी नहीं की थी। लेख न० २८७ ग्रीर ३०१ से जात होता है कि सन् ११२५ ग्रीर ११३३ ई० में भी जैन धर्म के प्रति श्रउालु था । २८७ वे लेख के श्रनुसार उसने चोल सामन्त श्रदियम, पल्लव नरिंस्ह वर्म, कोझ, कलपाल तथा ग्राइस्न के राजान्त्रों को पराजित किया था तथा पोछे वतिदयों के बोखोंद्वार के हेतु तथा ऋषियों को आहार दान देने के लिए त्रपने जैन गुरु इविङ संघ के श्रीपाल त्रैविद्य देव को चल्य ( शल्य ) नामक ग्राम दान में दिया था। लेख नं० ३०१ ( सन् ११३३ ) से विदित होता है कि उसके एक सेनापति वोग्पडेव द्वारा हनसोगेवलि के द्रोहघरट्ट जिनालय की स्थापना के बाद जिस समय पुरोहित लोग चढाये हुए भोजन ( शेपा ) को विष्णुवर्धन के पास बङ्कापुर ले गये उसी समय वह एक शत्रु पर विजय प्राप्त कर आया था, तथा उनकी रानी लदमी महादेवी से पुत्ररत्न उत्पन्न हुत्रा था। उसने उनका स्त्रागत कर प्रणाम किया ऋौर यह सममक्तर कि इन्हीं पार्श्वनाथ भग०की स्थापना से उसे युद्ध में विनय, पुत्रोत्पत्ति एवं सुख समृद्धि मिली है, उसने देवता का नाम विजयपार्श्व तथा पुत्र का नाम विजय नरसिंह देव रखा था। ले॰ नं॰ २८३२ से ज्ञात होता है कि उसकी एक पतनी शान्तलदेवी जैन धर्म परायणा था। उसकी एक उपाधि थी उद्वृत्तसवितगन्धवारगे ग्रायीत् उच्छुङ्ख सौतो के लिए मत्त हायी । उसने श्रवण्येल्गोल में 'सवित गन्धवारण' वसिद भी वनवायी थी। उसके श्रानेक - १. वही-(२८३ से क्रमश.) ले० न० ५६,४६३,५३,१४४,१३८,१२४,१३७।

२. वही-ले ० नं० ५६

दानादि कार्यों का वर्णन जैन महिलाओं के प्रकरण में दिया गया है। विष्णु-वर्धन से सम्बन्धित प्रायः सभी लेखों में उसके जैन सेनापितयो मन्त्रियों एवं ग्राफसरों की शूर वीरता, दानादि कार्यों का वर्णन है जो कि प्रसगानुसार पृथक् किया गया है।

यद्यपि विष्णुवर्धन ने होय्सल वंश को दिल्ल भारत की राजनीति में समु-स्नत बनाया था ख्रीर अपने वंश के पूर्व अधिपति चालुक्य वंश से बहुत कुछ, स्वतंत्र कर लिया था, पर वह सम्राट् का पद धारण न कर सका। लेख नं० '२६५ से सिद्ध होता है कि वह चालुक्यामरण त्रिभुवनमञ्ज (विक्रमादित्य पष्ठ) का आधिपत्य स्वीकार किया था। उसके अन्तिम वर्षों के लेखों (३१८ आदि) में भी उसे महामण्डलेश्वर कहा गया है।

इतिहासकों की मान्यता है कि विष्णुवर्धन सन् ११४० ई० में दिकंगत हुआ और उसका बेटा नरसिंह (प्रथम ) गद्दी पर आरूड हुआ। यद्यपि विष्णुवर्धन के राज्यकाल का उल्लेख करने वाले लेख सन् ११४६ ई० तक के मिलते हैं पर या तो वे पुराने लेखों की पुनरावृत्ति हैं या जाली हैं। जैन लेखों में ऐसा ही एक लेख (३१८) उसकी मृत्यु के दो वर्ष वाद का है। विष्णुवर्धन को नर सिंह के अतिरिक्त एक और पुत्र था। ले० नं० २६३ (सन् ११३० ई०) से जात होता है कि उसका ज्येष्ठ पुत्र शीमन् त्रिभुवनकुमार ब्रह्मालदेव राज्य कर रहा था। उसकी बहिनों में सबसे बड़ी हरियन्वरिस थी जो जैन धर्मपरायण थी। उक्त राजकुमार के संबंध में इससे अधिक और कुछ ज्ञात नही।

नरसिंह प्रथम के राज्यकाल के मी अनेकों लेख इस संग्रह में दिये गये हैं ( ३२४, ३२८, ३३६, ३३६, ३४७, ३४८, ३५१, ३५२, ३५६, ३६३, ३६७)। ये सामन्तों, सेनापितयों एवं अफसरों से सम्बन्धित हैं। लेख नं० ३४८ से जात होता है कि उक्त नरेश के भारदागारिक एवं मंत्री हुझ ने

<sup>ं</sup> १. वही-ले० नं० १३८.

श्रवणवेल्गोल में चतुविशति जिन मिन्दर निर्माण कराया । यह मिन्दर श्राज-कल भी भएडारिविस्त कहलाता है । उक्त लेख में लिखा है कि एक समय नर-सिंह श्रपनो दिग्विजय के समय श्रवणवेल्गोल श्राये श्रीर उक्त जिनालय को देख प्रसन्न हो उसका नाम भन्य चूड़ामिण रखा । नरसिंह ने उस समय मिन्दर के पूजनादि प्रवन्थ के लिए 'सवणेरु' नामक ग्राम दान में दिया । यही वात लें के नं के क्ष्य में मी लिखी है । श्रन्य लेखों से प्राप्त इसके सेनापितयों एवं महाप्रधानों का वर्णन दूसरे प्रकरण में दिया गया है । इन लेखों से ज्ञात होता है कि उक्त नरेश ने श्रपने शासनकाल में होय्नल वंश की समृद्धि के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये । केवल श्रपने पिता द्वारा श्रर्जित राज्य वैभव श्रीर उसके यश का ही उपयोग करता रहा । लेख नं ० ३३६ में इसकी एक उपाधि 'जगदेकमल्ल' दी गई है जो स्चित करती है कि यह चालुक्यों का श्राधिपत्य स्वीकार करता था ।

नरसिंह का उत्तरिषकारी उसका प्रतापी वेटा बहाल द्वितीय हुम्रा निसे लेखों में वीर बहाल कहा गया है। यह बड़ा बहादुर राजा था। इसने होग्सल वंश को स्वतन्त्र बनाया ग्रीर राज्य में शान्ति एवं सुख समृद्धि स्थापित की। इसका राज्य सन् ११७३ से १२२० ई० तक ग्रर्थात् ४८ वर्ष के लगभग रहा। इस नरेश के राज्यकाल के भी ग्रानेकों लेख इस संग्रह में दिये गये हैं। लेख नं० ३७३ (सन् ११६८) इसकी युवराज ग्रवस्था का है जिससे ज्ञात होता है कि यह ग्रपने पिता के शासनकाल में सिक्रय सहयोग देता था। इसके जैन गुरु का नाम बासुपूज्य सिद्धान्त देव था। लेख नं० ३७६ ग्रीर ३८१९ इसके राज्य के प्रथम वर्ष के हैं। ले० नं० ३७६ से विदित होता है कि ग्रपने पट्ट-वन्धोत्सव में महादान दिये थे। शक सं० १०६५ की श्रावण शुक्ता एकादशी (दशमी) रिववार को उसका राज्याभिषेक हुन्ना था। उस दिन उक्त लेखा-

१. वही-ले॰ नं॰ ४६१.

नुसार उसके महासांधिविग्रहिक मंत्री बृचिमय्य ने त्रिक्ट जिनालय वनवा कर, उसकी पूजादि के लिए द्रविड संघ के वासुपूज्य सिद्धान्तदेव को मिरकली गाँव भेंट किया। इसी तरह लेख नं० ३८१ से विदित होता है कि उसका दर्खाधिप हुल्ल था। यह हुल्ल उसके पितामह विष्णुवर्धन के समय से ही उक्त वंश की सेवा में था। बल्लाल देव ने उस वर्ष मानुकीर्ति व्रतीन्द्र को पार्श्व श्रोर चतुर्विश्वित तिर्थकर की पूजा हेत्र मारुहिल ग्राम दान में दिया तथा हुल्ल के श्रनुरोध से बेक्क गाँव भी मेंट में दिया। ले० नं० ३९६ में लिखा है कि वल्लाल ने अपने पिता द्वारा दिये गये तीन गाँवों के दान को हुल्ल मंत्री द्वारा पूरा कराया।

इस राजा के इस संगह के अनेक लेख उसके सेनापितयों, मंत्रियों एवं सेठों से सबंधित है जिनका वर्णन पीछे प्रकरणों में दिया गया है। उसकी सामूहिक विजयों के सम्बन्ध में ले॰ न॰ ३६४ में लिखा है कि इसने उच्चिंग के किले को जीता था, तथा ले॰ नं॰ ४३१ से विदित होता है कि उसते सेनुण राजा को हराया और ले॰ नं॰ ४४८ से जात होता है कि उसने कुन्तल देश पर कलचूरि विज्जल के शासन को हटाकर अपने अधीन किया था। ले॰ नं॰ ४६५ से माजुम होता है कि इसका एक जैन दर्गडनायक रेचि था जो कि ४०८ वे ले॰ में कलचूरि वंश का दर्गडाधिनाथ वतलाया गया है। दोनों लेखों का अध्ययन करने से माजुम होता है कलचूरि नरेश के धर्म परिवर्तन के कारण तथा वल्लाल द्वारा अपने स्वामी के परास्त होने पर संभव है वह उसका सेनापित हो गया हो।

बल्लाल द्वितीय के पुत्र नरसिंह द्वितीय के राज्य का केवल एक लेख (४७५) हमारे संग्रह में हैं जिसमें उसकी पृथ्वीवल्लम, महाराजाधिराज, सर्वज्ञचूड़ामिण ज्यादि उपाधियाँ दी गई हैं। लेख में उक्त नरेश के राज्य में एक सेठ द्वारा गोम्मटेश्वर की पूजा के हेतु किये गए दान का उल्लेख है।

र वही—ले० नं० ६०.

२. वही-ले० नं० ८१.

हमें नरसिंह द्वितीय के पुत्र सोमेश्वर के समय के दो लेख (४६५ एवं ४६६) मिलते हैं। ले॰ नं॰ ४६५ में सोमेश्वर की विजय एवं कीर्ति का परिचय उनकी उपाधियों से ज्ञात होता है। उक्त नरेश के सेनापित शान्त श्रीर उसके पुत्र सातरण ने मनलकेरे मे जैनमन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था। द्वितीय लेख में वीर बल्लाल तक तो ठीक रूप से वंशावली दी गई पर पीछे की वंशावली नहीं। लेख में काल निर्देशको देखते हुए कहा जा सकता है कि यह उसके समय का है।

सोमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी उसकी दो रानियों के दो पुत्र, नरसिंह तृतीय एवं रामनाथ हुए। नरसिंह तृतीय के चार लेख प्रस्तुत संग्रह में दिए गये हैं। ले॰ नं॰ ४६६ के अन्तर्गत दो लेखों से ज्ञात होता है कि सोमेश के पुत्र नर सिंह ने अपने जीजा द्वारा वनवायी गई चहार दीवारी एवं मकान की मरम्मत कराकर विजयपार्श्वदेव की सेवा में अपीय किया या तथा कुछ महीने वाद अपने उपनयन संस्कार के समय उक्त देव की पूजादि के निमित्त दान दिया था। ले॰ नं॰ ५०२२ में उक्त नरेश द्वारा तथा होन्नचगरे के सम्भुदेव द्वारा भूमिदान का उल्लेख है। ले॰ नं॰ ५२०३ में होय्यसलराय शब्द से इस नरेश का निर्देश इसके गुरु महामएडलाचार्य माधनित्व का उल्लेख तथा वेल्गोल के जोहरियो द्वारा भूमिदान का कथन है। चूँ कि लेख का समय उक्त नरेश के राज्यकाल में पड़ता है इसलिए होयसलराय से नरसिंह तृतीय हो समकता चाहिये।

अन्यत्र उल्लेखों से ज्ञात होता है कि रामनाथ तथा नरसिंह के उत्तराधिकारी वाला तृतीय ने भी जैन धर्म को सक्तरण प्रदान किया था ।

इस तरह हम देखते हैं कि इस वंश के ख्रादि पुरुप से लेकर अन्तिम राजा तक सभी जैन धर्म के प्रति श्रद्धालु, मक्त एव उसे संरक्ष प्रदान करने वाले थे।

१. वही-ले० न० ४९६.

२. ,, ले० नं० ६६.

<sup>.</sup> ३. ,, ले० नं० १२६.

४. सालेतोरे, मेडीवल जैनिच्म, पृष्ठ ८५-८६

८. विजय नगर राज्य:─होय्यसल साम्राज्य १३ वीं शताब्दी तक दिल्ल् भारत में विद्यमान रहा पर मुसलमानों के दो तीन हमलो से वह ध्वस्त हो गया । उसका अन्तिम राजा वल्लाल तृतीय, मदुरा के सुल्तान गियासुद्दीन द्वारा मार डाला गया । दिल्ल् के अन्य हिन्दू साम्राज्य भी खतरे में थे । वे सब सचेत हो विजय नगर के नायकों के भरखें के नीचे आये ।

विजय नगर साम्राच्य के संस्थापक ऋपने को यादव वंश का मानते हैं (५८५ श्लो॰ १५ )। इस वंश का संस्थापक था संगमेश्वर या सगम (५६१) जिसके संबंध में हमें विशेष कुछ मालुम नहीं। इसके दो वेटों ने मिलकर हिन्दू शक्ति को नेतृत्व प्रदान किया। हरिहर प्रथम जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह सन् १३३६ में गद्दी पर वैठा था सन् १३५५ तक जीवित रहा । प्रस्तुत सग्रह में उसके समय के दो ले॰ नं॰ ५५८, ५५६ हैं जिनमें उसे महामएडलेश्वर, हिन्द्रवराय, सुरताल श्री वीर कहा गया है । उसका उत्तराधिकारी उसका माई बुक्कराय हुआ जिसने सन् १३५५ से १३७७ ई० तक राज्य किया। इसके राज्य के ६-७ ले प्रस्तुत संग्रह में दिए गये हैं, जिनमें उसे महामएडलेश्वर कहा गया है। ले॰ नं ५६६ में उसे पूर्व दिक्षि पश्चिम समुद्राधीश्वर तथा ले॰ न॰ ५६२ मे अभिनव ब्रुक्कराय कहा गया है। ले॰ नं॰ ५६१ में उसके एक पुत्र विरुपरण वोडेयर का उल्लेख है। ले॰ नं॰ ५६१, ५६५ एवं ५६६ में उक्त नरेश की धार्मिक नीति का निरूपण है। तदनुसार वह अपने राज्य में जैन और वैष्णवों मे कोई भेद नहीं देखता था स्रोर जब कभी विवाद के प्रश्न उठते थे तो दोनों के पारस्परिक मेल मिलाप कराने में उद्यत रहता था । उसके राज्य के शेव लेख प्रायः समाधिमरण के स्मारक है।

बुक्कराय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वीर हरिहरराय द्वितीय हुआ जिसने सन् १३७७ से १४०४ ई० तक शासन किया। इसके राज्यकाल के करीव १३

१. जैन शि० सं०, प्रथम भाग, ले० नं० १३६.

लेख इस संग्रह में हैं जो कि प्रायः साधारण जनता, सरदारों एवं सेनापितयों से सम्बंधित हैं। ले॰ नं॰ ५७६ में उसके एक जैन सेनापित वैचण का उल्लेख है जो कि उसके पिता के समय से उक्त पद पर था। उक्त लेख में उसकी कोंकण देश से लड़ाई का वर्णन है जिसमें वैचण की जीत हुई थी। ले॰ न॰ ५८१ में हरिहर द्वितीय के पुत्र बुक्कराय द्वितीय तथा वैचण सेनापित के पुत्र इक्गण महामंत्री का उल्लेख है। ले॰ नं॰ ५८५ में चैच (वैचप) श्रीर इक्गण की प्रशंसा के साथ बुक्क श्रीर हरिहर की प्रशंसा है। सन् १३८६ में इक्गण ने विजयनगर में एक मन्दिर वनवाया श्रीर उसमें कुन्यु जिननाथ की स्थापना की थी। ले॰ नं॰ ५८६ में श्रीर उसके बाद के लेखों में महामण्डलेश्वर के स्थान में उक्त राजा की श्रप्रवपित, गजपित श्रादि तथा महाराजाधिराज उपाधिया मिलती हैं। ले॰ नं॰ ६०२ में हरिहरराय की मृत्यु का उल्लेख है। उक्त लेखानुसार वह सन् १४०४ (शक सं० १३२६ माद्रपद कृष्ण १० सोमवार) में दिवंगत हुश्रा था।

हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका वेटा बुक्क द्वितीय हुन्ना जिसने १४०४ से १४०६ ई० के वीच राज्य किया था पर उसके राज्य का एक भी जैन लेख प्रस्तुत संग्रह में नहीं है। उसका उत्तराधिकारी देवराय हुन्ना जो कि उसका आता था। इसने १४०६ से १४२२ ई० तक राज्य किया। इसके राज्य के ह लेख प्रस्तुत संग्रह में हैं। ले० नं० ६०४ में उसकी न्नाधिराट् जैसी उपाधियाँ दी गई हैं तथा ६०५ में इसकी प्रशंसा की गई है। ले० नं० ६०६ में उसकी ग्रानेक उपाधियों के साथ उसके जैन सेनापित गोप का उल्लेख है। लेख नं० ६१५ के अन्तर्गत दो लेखों से विदित होता है कि उसका एक वेटा हरिहरराय था जो कि जैन धर्मानुयायी था। उसने कनकिंगिर के विजयनाथ देव की उपासना ग्रादि के लिए मलेयूर ग्राम दान में दिया था।

ले ० नं ० ६१६ एवं ६२० मे इस वंश की वंशावली दी गई है निससे

१. वही-- ले० नं० १२६

विदित होता है कि देवराय का उत्तराधिकारी विजय श्रार्थीत् जुक्क तृतीय था जिल ने कुछ हो महीने राज्य किया था। ले ने कि इर में विजय जुक्कराय के सम्बंध में लिखा है कि उसने स्वर्ण प्राप्ति के लिए गुम्मदनाथ स्वामी की पूजा एवं सजावद के लिए तोटहिल्ला गाँव मेंट में दिया था। वह मगवद् श्राह्त परमेश्वर का श्राराधक था। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र देवराय द्वितीय हुआ। ले नं कि इर श्रीर ६२० में इस वंश की देवराय द्वितीय तक वंशावली दी गई है। ले नं कि इर के श्रानुसार उक्त ताम्रपत्रों का दाता यही देवराय था। ६२० में इस वंश के प्रत्येक राजा की प्रशंसा में एक एक शाद लिक्कीडित छुन्द दिया गया है। देवराय द्वितीय की प्रशंसा में स्त्रनेक छुन्द हैं श्रीर कहा गया है कि उसने श्रपने पान सुपारो बगीचे में एक चैत्यालय बनवाया था श्रीर मन्दिर में श्री पार्श्वनाय स्वामी की प्रतिमा विराजमान की थी। इस नरेश ने सन् १४२२ से १४४६ तक राज्य किया। ले नं ६३५० (सन् १४४६ ई०) में इसकी मृत्यु का संवत् दिया गया है।

देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका बेटा मिल्लकार्जन हुआ पर उसका एक भी लेख प्रस्तुत संग्रह में नहीं है। इसकी मृत्यु के बाद सन् १४६५ में उसका भाई विरूपात्त तृतीय गद्दी पर बैठा। उसका राज्य सन् १४८५ तक था। उसके समय का एक लेख नं० ६४८ (सन् १४७२) है जिसमे उसकी अनेक उपाधियाँ—पृथ्वीमनोवल्लम, महाराजाधिराज, राजपरमेश्वर आदि—दी गई हैं। यह संगम वंश का अन्तिम राजा था। इसके मंत्री सालुव नरसिंह ने इसे मार कर राज्य छीन लिया और इस तरह सन् १४८५ में इस वंश का अन्त हो गया। इस वंश के बाद विजयनगर पर शासन करने वाले अन्य वंश भी हुए हैं। उनमें दुलुव और आरवीडु वंश ख्यात हैं। दुलुव वश के तृतीय नृप कृष्णदेव राय का नाम इतिहास में विशेष प्रसिद्ध है। अन्य उल्लेखों से जात होता है कि इसने

१. वहो-ले ने १२५

वैन धर्म को श्रव्छो तरह संरत्ए। प्रदान किया था ै। उसका उत्तरिकारी उसका माई श्रव्युत राय हुआ था। लेख नं० ६६७ में लिखा है कि वादि विद्यानन्द ने नरिष्ट के कुमार कृष्णराय के दरवार में परमतवादियों को श्रपने वाग्वल से परास्त किया था तथा उनके चरण कमलों को कृष्णराय के माई श्रव्युतराय श्रपने मुकुट से पूजते थे।

विनय नगर राज्य पर शासन करने वाले आरवीह वंश के दो नरेशों के राज्य काल के दो लेख नं ० ६६१ (सन् १६०८) और ७१० (सन् १६३७) भी इस सग्रह में उपलब्ध है। प्रथम लेख वेद्धयद्वि प्रथम के समय का है। जिसमें उसे रानाधिरान आदि उपाधिया दी गई हैं और उल्लेख हैं कि मेलिंगे नामक स्थान में वोम्मण श्रेष्टों ने जिन मन्दिर वनवाकर अनन्त निन की प्रतिष्ठा की थी। इसी तरह दूसरे लेख में वेद्धयद्वि द्वितीय का अनेक उपाधियों के साथ उल्लेख है। उसे कलिकाल अष्टम चक्रवर्ता कहा गया है। इस लेख में लिंगायत और जैनों के वोच उठे धार्मिक विवाद पर आपसो सममोता होने का उल्लेख है।

विजय नगर राज्य के लेखों कों देखने से हमें मजी माति जात होता है कि जनता के बीच विशेषतः नायकों श्रीर गोडों के बीच जैन धर्म प्रिय था। वे उसका विधिवत् पालन करते, दान देते तथा श्रन्त में समाधि विधि पूर्वक देहत्याग करते थे। हिरियाविल एव नव निधि श्रादि ऐसे स्थान थे कि जहाँ समाधि विधि साधक श्राचार्य रहते थे। स्त्रियां श्रपने पित के मरने के बाद या तो सहगमन धिती होकर) या समाधि विधि से मरण करती थीं। सती प्रथा के दो तीन दृशन्तों से जात होता है कि जैन समाज हिन्दू संस्कारों से प्रमावित होने लगा था। उनके धार्मिक मामलों में वैष्णवों की श्रोर से भी समय समय पर बाधाएं श्राने लगी थीं।

हैं जो कि जैनशिलालेल सग्रह प्रथम माग में विश्वत हैं। केवल दो लेल नं० ७५०

१. देखो, लेख नं० ५५६, ५७४, ६०५,

(सन् १८२८ केलसुरु से प्राप्त ) एवं नं० ७६४ (सन् १८२६ ) नरसीपुर से प्राप्त नये हैं, जो कि सुम्मुडि कृष्ण्राज चतुर्थ के राज्यकाल के हैं। इसका राज्य सन् १७६६ से १८३१ ई० तक था। पहले भाग के लेख नं० ४३३, ६८ एवं ४३४ इस संग्रह में लेख नं० ७५२, ७५७ एवं ७६६ के रूप में संग्रहीत है, जो कि इसी नरेश के समय के सममने चाहिये, कृष्ण राज तृतीय (राज्य काल ई० १७३४-१७६१ ) के नहीं।

## ई. दक्षिण भारत कें छोटे राजवंश एवं सामन्त गण।

- १. सेन्द्रक कुल -इस कुल की उत्पत्ति नागवंश से कही जाती है। लेख नं ० १०६ में इन्हें भुजगेन्द्रान्वय का कहा गया है। इनका देश नागरखण्ड था जो कि बनवासि प्रान्त का एक भाग था। पहले ये कदम्बों के सामन्त थे पर पीछे कदम्बों के पतन के बाद बादामी के चालुक्यों के सामन्त हो गये। प्रस्तुत संग्रह के लेख नं ० १०४, १०६ एवं १०६ से जात होता है कि ये जैन धर्मानुयायी थे। इस वंश के सामन्त भानुशक्ति राजा ने कदम्ब हरिवर्मा से जैनमन्दिर की पूजा के लिए दान दिलाया था (१०४) तथा चालुक्य वयसिंह (प्रथम) के राज्य में सामन्त सामियार ने एक जैन मन्दिर बनवाया था (१०६)। लेख नं ० १०६ से जात होता है कि चालुक्य रग्गराग के शासन काल में विजयशक्ति के पौत्र एवं कुन्दशक्ति के पुत्र दुर्गशक्ति ने पुलिगेरे के प्रसिद्ध शंख जिनालय के लिए भूमिदान दिया था।
- २. नीर्पुन्द वंशः—इस वंश का उल्लेख गंगवंश के एक लेख नं० १२१ में मिलता है। वहा लिखा है किं वाण्यकुल को भयभीत करने वाला दुएंडु नाम का एक नीर्पुन्द नामक युवराब हुआ। उसका वेट परगूज पृथवी नीर्पुन्द राज हुआ उसकी पत्नी कुन्दाचि थी जिसकी माता पल्लव नरेश की पुत्री थी तथा उसका पिता सगर कुल का मरुवमी था। परगूज और उसका पिता दुएंडु दोनों जैन थे। उसकी पत्नी कुन्दाचि ने लोक तिलक नामक जैन मन्दिर बनवाया। जिसके लिए:

परगूल ने अपने अधिपति नरेश से एक ग्राम दान में दिलाया था। उक्त लेख में दुएडु के नेन गुरु विमलचन्द्राचार्य का उल्लेख है।

३. शान्तर वंश—दिल्ख भारत में जैन धर्म को शिक्तशालो वनाने में शान्तरवंशी राजाश्रों का वड़ा मारी हाथ था। प्रस्तुत संग्रह के अनेक जैन लेख इस बात के प्रमाण हैं।

शान्तर राजाओं के वंश का नाम उग्रवंश था श्रीर सातवीं शताब्दी के लगभग पित्नमी चालुक्य नरेश विनयादित्य के शासनकाल में यह वंश हमारे सामने
श्राता है। राज्य के रूप में इस वंश को स्थापित करने वाले प्रथम पुरुष का नाम
जैन लेखों में, विनदत्तराय मिलता है। लेख नं० १४६ के श्रनुसार यह
जिनदत्तराय कलस राजाओं के खानदान कनककुल में उत्पन्न हुन्ना था। उसने
जिनामिपेक के लिए कुम्बसेपुर नामक गांव दान में दिया था। जिनदत्तराय के
पताप का वर्णन ले० नं० १६८ में दिया गया है जिससे चिदित होता है कि
उसने पद्मावती देवी के प्रताद को प्राप्त कर एक राज्यस के प्रत्न को श्रपने सुजबल से भयमीत कर दिया था। ले० नं० २१३ श्रीर २४८ से जिनदत्तराय श्रीर
उसके वंश के सम्बन्ध की श्रनेक सूचनायें मिलती हैं। इनसे मालुम होता है कि
इस वंश की उत्पत्ति उत्तर भारत के मशुरा नगर में हुई थी श्रीर जिनदत्तराय ने
पद्मावती के प्रसाद से पट्टिपोम्बुच्चपुर (वर्तमान हुम्मच) में श्रपना शासन
स्थापित किया था। इसके बाद शान्तर लोगों की राजधानी बहुत समय तक
हुम्मच ही रही। इस वंश के श्रनेकों लेख भी हुम्मच से ही प्राप्त हुए हैं।

विनदत्तराय के वंशा में कुछ समय बाद तोलापुरुष विक्रमशान्तर हुआ जिसने मीनिभट्टारक के लिए एक पापाण्यसिद (१३२) बनवाई थी। ले॰ नं॰ २१३ से विदित होता है कि विक्रम शान्तर ने एक महादान देकर सान्तिगि हजार नाड् नाम का एक भिन्न राज्य स्थापित किया, इससे वह कन्दुकाचार्य, दान-विनोद, विक्रमशान्तर इन तीन नामों से प्रसिद्ध हुआ। उसका पुत्र चागि शान्तर हुआ जिसने चागि समुद्र का निर्माण कराया था। उक्त लेख से ज्ञात होता है कि चागि के बाद क्रमशः वीर, कन्नर, कावदेव, त्यागि, निन्न, राय, चिछवीर अम्मन

तथा तेल (सन् ८५० ई० के लगमग से १०२५ ई० के लगमग तक) इस वंश में उत्पन्न हुए। दुर्भाग्य से इन सबके सम्बन्ध में कोई लेख -नहीं मिलते।

्तेल (प्रथम ) के तोन पुत्र थे उनमें वीर शान्तर (द्वितीय ) ज्येष्ठ था। वहीं राज्य का श्रिधिकारी हुन्ना। उसके राज्य के इस संग्रह में दो लेख हैं। ले० नं १६७ में उसके अनेक विरुद दिये गये हैं। ले॰ नं १६८ से जात होता है कि उसने समस्त विरोधियों को नष्ट कर श्रपने राज्य को निष्करटक कर दिया था। इस लेख में उसकी पतनी चागलदेवी द्वारा निर्मापित तोरण एवं मन्दिर श्रादि कार्यों तथा दानों की प्रशासा है। वीरशान्तर का ऋधिराज़ा त्रैलोक्यमल चालुक्य ( सोमेश्वर प्रथम-सन् १०४२--१०६८ ई० ) या इसके नाम पर ही वीर शान्तर का दूसरा नाम त्रैलोक्यमल्ल पड़ा (१६७, १६८)। ले० नं० २१३ से ज्ञात होता है कि इसका विवाह जिन भक्त कुल गंगवंश में हुया था। उसका ससुर रक्स गंग था। उसकी पत्नी कज्जलदेवी (वीर महादेवी) से उसे चार पुत्र उत्पन्न, हुए-तेल, गोगिगा, स्रोडुग स्रोर वर्मा,। ये सब जैन धर्म के परम भक्त थे। इन भाइयों ने अपनी जैन धर्मपरायणा मौसी चट्टलदेवी के सहयोग से जैन धर्म की प्रभावना के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये थे। इस संग्रह में तैल-शान्तर के राज्यकाल के ७ लेख (२०३, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २२६ ) हैं जो सभी हुम्मच से प्राप्त हुए हैं। ले॰ नं० २०३ से जात होता है कि तैल द्वितीय ने सन् १०६६ मे अपनी राजधानी पोम्बुच्चपुर मे एक जिनालय वनवाया था, जिसका नाम भुजवल शान्तर जिनालय था। श्रन्य लेखों में उसके भाइयों के धार्मिक कार्यों का उल्लेख है। तैल द्वितीय भी श्रपने पिता के समान चालुक्य त्रिमुवन महा (विक्रमादित्य षष्ठ ) के ग्राधीन था। उसका विरुद् मी था त्रिभुवन महा । उसने त्रपनी माता वीरन्वरिंस की स्मृति में, वादिवरट्ट श्रनित सेन परिडतदेव का नाम लेकर एक क्सदि की नींव रखी थी।

ले० न० २४८ स्रौर ३२६ से ज्ञात होता है कि तैल शान्तर के पम्पादेवी नाम की एक पुत्री तथा श्रीवल्लम नाम का पुत्र था तथा झेड़ुगा शान्तर के तेल ( तृतीय ) नामका पुत्र था। ग्रन्यत्र उल्लेखों से ज्ञात होता है कि तैल तृतीय' श्रीवल्लम का उत्तराधिकारी हुन्ना । ले० न० ३४६ में इस वंश के श्रन्तिम श्रंश का वर्णन है। यह लेख तैल चतुर्य के वर्णन से प्रारम्म होता है। तैल चतुर्य, श्रीवल्लम शान्तर का पुत्र था। इसकी पत्नी श्रक्खादेवी थो जिससे काम, छिंह ग्रीर श्रम्मण ये तीन पुत्र हुए। काम से जगदेव ग्रोर सिंगिदेव दो पुत्र तथा श्रालिया देव पुत्री हुई। काम, तेल चतुर्य का उत्तराधिकारी हुन्ना ग्रोर जगदेव 'कामदेव का। उत्तर लेख में श्रालियादेवी के दान कार्यों का वर्णन है। यह देवी गगवंश के राजकुमार होन्नेयरस की पत्नी थी।

यद्यपि पीछे के शान्तर नरेश वीर शंवधर्म की श्रोर मुक गये थे तो भी कैन धर्म को कृतज्ञता के भाव उनके मन में बरावर थे। २-३ शताब्दी बाद भी इस वंश के नायकों को श्रपने पूर्वजों के धर्म की याद बनी रही। कारकल से प्राप्त दो लेखों (६२४ श्रोर ६२७) से हमें ज्ञात होता है कि जिनदत्तराय के वंशज भैरव के पुत्र वीर पायख्य ने कारकल में बाहुविल की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित कराई थी तथा वहीं जिनमक त्रहा ( च्लेत्रपाल ) की प्रतिमा भी प्रतिष्ठापित की थी।

४. को ज्ञान्ववंशः—को द्वात्ववंश रावात्रों का शासन को द्वातनाड ८००० प्रान्तपर या वो कि वर्तमान कुर्गके उत्तरीभाग येलु सावीर प्रान्त ग्रौर मैस्र के हसन बिले के दिल्लियाग ग्राफुल पुद तालुका को शामिल किये था। यहाँ के पूर्व इतिहास का हम पता नहीं पर ११वीं शताब्दो इस्त्रों से को द्वात होता है कि उस समय यह चेत्र महत्वपूर्ण था।

इस वंश के जो भी लेख प्रस्तृत संग्रह में हैं उनसे उनके राजवंश का विशेष परिचय नहीं मिलता पर उनकी जैन धर्मपरायणता का परिचय अवश्य मिलता है। सन् १०५८ ई० के लेखों (१८८, १८६, १६०) से मालुम होता है कि राजेन्द्र कोझाल्व ने अपने पिता द्वारा निर्मापित वसदि के लिए भूमिदान दिया या। उसकी मा ने भी एक वसदि बनवाई थी और उसमें अपने गुरु गुरुसेन

१-रावर्ट सेवेल,हिस्टोरिकल इन्किप्सन्स ग्राफ सदर्न इख्डिया, ५८ ३६०

परिडत देव की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। ले॰ नं॰ १६० में राजेन्द्र का पूरा नाम राजेन्द्र चोल कोझाल्व दिया गया है। सन् १०७० के एक तुटित लेख (२०६) में पृथुिव कोझाल्व नाममात्र मिलता है उसके आगे का अंश नहीं पर ले॰ नं॰ २२० में उसका पूरा नाम राजेन्द्र पृथ्वी कोझाल्व अदररादित्य दिया गया है। इसने अदररादित्य नामक नैत्यालय निर्माण कराया था। पहले के उद्घृत लेखों और इस लेख से ज्ञात होता है कि उसका शासन काल कम से कम सन् १०४६ से १०७६ ई॰ तक अवश्य था। उनत लेख में राजेन्द्र कोझाल्व की महत्त्वपूर्ण अनेकों उपाधियाँ दी गई हैं जिनसे मालुम होता है कि व सूर्यवंशी थे और चोलवंश से उनकी उत्पत्ति हुई थी। उन्हें ओरेयूर पुरवराधीश्वर कहा गया है। ओरेयूर व उरगपुर चोलराज्य की आचीन राजधानी थी। इस वंश के नरेश प्रारंभ से ही होय्सल राजाओं के अधीन सामन्त थे तथा पीछे विजय नगर राज्य के अधीन बने रहे।

, प्रस्तुत संग्रह में इस वंश के श्रीर राजाश्रों के लेख नहीं श्रा एके । ले॰ नं॰ प्रह० (सन् १३६१) में कोङ्गाल्ववंशी किसी राजा की रानी सुगुर्ण देवी द्वारा प्रतिमा स्थापना एवं दानादि कार्यों का उल्लेख है। इससे विदित होता कि इस वंशके नरेश चौदहवीं शताब्दी या उसके बाद तक जैन धर्म पालन करते रहे।

ध. चङ्गाल्व वंशः — कोङ्गाल्वों के दिल्ला में चंगाल्व वंश का राज्य था। पहले वे चंगनाड् (मेसूर रियासत का वर्तमान हुण्सूर तालुका) के अधिपित थे। पश्चात् इनका राज्य पश्चिम मेसूर और कुर्ग में फैला था। यद्यपि ये शैव सम्प्रदाय के थे पर प्रस्तुत संग्रह के कुळ लेख यह सिद्ध करते हैं कि ११ वीं शताब्दी के अन्तिम एवं १२वीं के प्रथम दशकों में वे जैन धर्मावलम्बी थे। ले० नं० १७५, १६५, १६६ एवं २२३ से ज्ञात होता है कि वीर राजेन्द्र चोल निम्न चंगाल्व ने देशियगण, पुस्तक गच्छ के लिए कुळ बसदियाँ वनवायी थीं। लेख न० २४० और २४१ में कथन है कि उसी राजेन्द्र चंगाल्व ने सन् ११०० मे

<sup>-</sup> १--जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, ले० नं० ५००

चन्द-तीर्थ की वसदि को, जिसे पहले राम ने वनवाया या श्रीर जिसको गंगोंने दान में दिया था, फिर से वनवाया ।

लें० नें० ३७७ में उल्लेख है कि कदम्बवंशी सोविदेव ने किसी चंगाल्य राजाको हरा दिया था और ४५२ में लिखा है कि होय्सल सेनापित ने चंगाल्य नृप को मार भगाया था। पर इन राजाओं का क्या नाम है, हमें मालुम नहीं। लें० नं० ६६१ में सूचना है कि सन् १५१० के लगभग इस वंश के एक नरेश के मंत्री पुत्र ने गोम्मटेश्वर की ऊपरी मिल्लिक का जीखेंदितर कराया था।

६. निद्भगल वंश:-१३ वी शताव्दी ईस्वी में इस वंश का राज्य उत्तर मैसर प्रान्त के कुछ हिम्से पर था। ये अपने को चोल महाराच तथा श्रीरेयूर पुरवराधीश्वर कहते थे। इस वंश के दो लेख (४७८ श्रीर ५२१) हमारे संग्रह में हैं जिनसे माजुम होता है कि इस वंश के कुछ नरेश जिनधर्म भक्त थे। ले॰ नं॰ ४७८ में इस वंश की एक वंशावली दी गई है जो कि तीसरे वंशघर से प्रारंभ होती है, यथा-चोल राजाख्रों में हुद्या मंगि, उससे विव्य, उससे गोविन्द, उसका पुत्र हुआ इरुद्गोल (प्रथम)। इरुद्गोल का पुत्र हुआ भोगन्य जिससे वर्म्म ( त्रहा ) तृप हुआ। उस वर्म्म तृप की रानी वाचालदेवी से इरुंगील द्वितीय हुआ। इस नरेश ने अपने आश्रित एक जैन व्यक्ति गर्गयन मारेय के अनुरोध पर पार्श्व जिनवसदि के लिए कुछ भूमियों का दान दिया। उनत बसदि का निर्माण उन्त नैन ने कराया था। उस . वसदि की पूजा त्रादि के लिए कुछ किमानों ने चन्दा एवं तैलादि दान की व्यवस्था की थी। ले॰ नं॰ ५२१ में उसकी अनेक उपाधियाँ दो गई हैं तथा उक्त जिन वसदि का नाम नहा जिनालय दिया गया है जो कि सम्मन है उसके पिता के नाम पर रखा गया था। उनत वसदि के लिए सन् १२७८ ई॰ मे मिल्ल सेट्टि ने सुपारी के २००० पेड़ों के २ हित्से दान में दिये थे। इक गोल द्वितीय के सम्बन्ध में इतिहासजों की मान्यता है कि वह जैन धर्मावलम्बी था ।

१-रावर्ट सेंबेल, हिस्टोरिकल इन्स्क्रिप्सन्स ग्राफ सदनै इण्डिया, पृष्ठ ३६६

इस्ंगोल प्रथम के सम्बंध में अवरा, बेल्गोल से प्राप्त दो लेखों (३४८, ३७८²) से ज्ञात होता है वह भी जैन था। उसके गुरु नयकीर्ति सिद्धान्त देव थे तथा वह होय्सल विष्णुवर्धन द्वारा पराजित हुन्ना था।

७. चेर वंश—चेर वंश की एक शाखा श्रिद्गिमान् का एक लेख (४३४) हमारे सग्रह में है, जिससे उस वंश का थोड़ा परिचय मिलता है। उक्त लेख में एलिनि उर्फ यविनका नामक एक श्रिद्गिमान् सरदार का उल्लेख है। दूसरा सरदार राजराज था। उसका पुत्र विडुकादलिगय पेरुमाल श्रयीत् व्यामुक्त श्रवणोळ्चल था, जिसे लेख में तकटानाथ कहा गया है। श्रन्यत्र उल्लेखों से मालुम; होता है कि वह सन् ११६८ ८ १०० ई० में जीवित था। उक्त लेख के श्रनुसार व्यामुक्त श्रवणोळ्चल ने श्रपने पूर्वच यविनका द्वारा त्यदीर मण्डल के श्रव्धिगिरि पर प्रतिष्ठापित यल्च-यित्णी की प्रतिमाश्रो का जीर्णोद्धार कराया तथा एक घण्टा दान में दिया श्रीर एक नाली भी वनवायी थी। लेख से जात होता है कि इस शाखा के तीनो पुरुष जैन धम में रुचि रखते थे।

म. शिलाहार वंश—शिलाहार अपने को जीमृतवाहन का वंशज मानते हैं। प्रस्तुत संग्रह में पश्चात्कालीन शिलाहारों के केवल तीन लेख संग्रहीत हैं, जो कि कोल्हापुर और उसके आसपास प्रदेश में राज्य करते थे। ले॰ नं॰ ३२० और ३३४ में इस वंश की दंशावली दी गई है जिसमे जंतिग से इस वंश का प्रारम्भ माना गया है। जतिग को नरेन्द्र, जितीश कहा गया है। जतिग के चार वेटे थे—गोइल, गूवल, कीर्तिराज और चन्जादित्य। इसमें गोइल का पुत्र भारसिह हुआ जिसके पाँच पुत्र थे:—गूवल, गंगदेव, वल्लाल, भोजदेव, गएडरा-दित्य। उक्त दोनों लेख गएडरादित्य के पुत्र विजयादित्य के राज्य के हैं जो कि भूमिदान संबंधी है। इन लेखों मे उसके जो विरुद दिये गये हैं उनसे जात होता है कि वह अपने समय का बड़ा प्रतापी मएडलेश्वर था। बल्लालदेव और

२—जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम माग, ले० नं० १३८, ४२

गएडरादित्य के सम्बन्ध में ले॰ नं॰ २५० में उल्लेख है कि उसने जैन मुनियों के लिए एक भवन दान में दिया था। उसकी महामएडलेश्वर उपाधि थी। भोजदेव के सम्बन्ध में अन्यत्र उल्लेख से मालुम होता है कि उसके दरबार में रहकर सोमदेव ने शब्दार्श्व चिन्द्रका बनायी थी।

E. रहु वंश—इस वंश के अनेक लेख इस सग्रह में दिखाई देते हैं। इस वंश के राजे जैन धर्म के सरत्वक राष्ट्रकृट एवं चालुक्य नरेशों के सामन्त थे। हुल्स महोदय की मान्यता है कि इस वंश का व्यवहारों नाम रहे। या जब कि राष्ट्रकृट अलंकारिक एवं शाही रूप था। जो भी हो, रह लोग राष्ट्रकृट कृष्ण तृतीय के समय से प्रमाव में आये थे। सौदत्ति से आत एक लेख (१३०) से मालुम होता है कि रहों में अथम जिसने प्रमुख अधिकारी होने का पद पाया था वह या मेरड का पुत्र प्रश्वीराम। उसे यह पद राष्ट्रकृट कृष्ण तृतीय की अधीनता में मिला था। उससे पहले वह मैलाप तीर्थ के कारे याण के इन्द्रकीर्ति खामों का शिष्य था। ले० न० १६० में पृथ्वीराम के पुत्र, प्रपीत्र एवं उनकी पत्नियों के नाम दिए गए हैं। संभव है ये सब सामन्त या महासामन्त थे। इसके बाद इस बंश की परम्परा का क्रम कुछ मंग हो गया है।

वंशायली का द्वितीय श्रंशं २०५ श्रीर २३७ वे लेख मे वर्णित है, जिसमें नन्न से सेन द्वितीय तक वश परम्परा दी गई है। इन लेखों मे तथा पीछे के लेखों मे कार्तवीर्य को लत्तलपुर्व प्रयाधीश्वर तथा महामण्डलेश्वर श्रादि कहा गया है। ले० नं० ३६६, ४४०, ४४८, ४५३, ४५४ श्रोर ४७० इसी वंश से संबंधित है जिनमे सेन दितीय से ४-५ पीड़ी तक श्र्यात् कार्तवीर्य च्छर्यं, मिल्लकार्जुन श्रीर लद्मीदेव द्वितीय तक की वंशावली दी गई है। ज्ञात होता है कि इस वश का श्रम्युदय ई० सन् ६७८ के लगभग से १२२६ ई० तक रहा। इस वंश के प्रथम पुरुष पृथ्वीराम ने राष्ट्रकृट वश की श्रधीनता में वृद्धि की पर उसके उत्तराधिकारी शान्तिवर्मा से लेकर सेन द्वितीय तक कल्याणी के चालुक्यों की

श्रधीनता में रहे । सेन दितीय पीछे, स्वतन्त्र हो जाता है श्रीर संभव है कि उसके बाद के समी वंशधर स्वतन्त्र थे।

वंश के आदि पुरुष पृथ्वीराम के सम्बन्ध में ले० नं० १३० में कहा गया है वह एक जैन मुनि का विनीत छात्र था। उपर्युक्त लेखों से मालुम होता है कि कार्तवीर्य और मिल्लकार्जुन ने अपने दानों द्वारा जैन धर्म को अच्छी तरह संरक्षित किया था।

१०. यादव वंशः —यह वंश अपनी उत्पत्ति विष्णु से मानता है (३१७) गर इसके प्रारम्भिक इतिहास के विषय में हमें कुछ नहीं मालुम । इस संग्रह के जैन लेखों से ज्ञात होता है कि वे राष्ट्रक्टों के तथा पीछे कल्याणी के चालुक्यों के सामन्त थे। ईस्वी १२ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह शक्ति कुछ स्वतन्त्र होती दिखती है। प्रारम्भिक यादवों को सेउण देश के यादव भी कहते हैं। पीछे इन्होंने देवगिरि में अपने राज्य को स्थापित किया था।

प्रस्तुत संग्रह में इस वंश के राजा सेउण्चन्द्र तृतीय से लेकर रामदेव या रामचन्द्र तक के शिला, लेख संग्रहीत हैं। ले० नं० ३१७ से जात होता है कि राजा सेउण्चन्द्र तृतीय ने चन्द्रप्रभ भगवान के मन्दिर के खर्च के लिए अंजनेरी में तीन दुकाने दान मे दी थीं पर उसकी राजनीतिक स्थिति का पता नहीं चलता। ४२१ वें लेख में उल्लेख है कि होय्सल नृप वीरवाहाल द्वितीय ने, सन् ११६८ के लगभग सेऊण्देश के किसी राजा को जिसके पास अगण्ति हाथी घोड़े तथा वीर योद्धा थे, युद्ध में अकेले ही हराया। इतिहास को देखने से पता चलता है कि उस समय वहाँ मिल्लम पश्चम का वेटा जैत्रपाल (जैतुनि) प्रथम शासन, कर रहा था। उसके शौर्यसम्पन्न विशेषणों से जात होता है कि उस समय तक यादवों का प्रभाव एवं स्थिति अच्छी हो गई थी। जैत्रपाल प्रथम का वेटा सिहण हुआ जिसका राज्य सन् ११६१ ई० से १२४७ ई० तक था।

विशेष इतिहास के लिए देखो, दिनकर देसाई, महामरडिलेश्वराज अर्डर दि चालुक्याज आफ कल्यासी, वम्बई, १६५१

इसके ३७ वें वर्ष को द्योतन करने वाला एक समाधिमरण स्मारक लेख (४६०) प्रस्तुत संग्रह में दिया गया है। इसी तरह सिंहण के पौत्र कन्हार देव या कन्धार देव के समय का वैसा ही एक लेख (५०२) इसी संग्रह में है। इस वंश्रा से सम्बन्धित ले० नं० ५११ में वंशावली वाला भाग त्रुटित है, तो भी इससे इतना जात होता है कि कन्धार देव का सहोदर महदेव था तथा कन्धार-राय का पुत्र रामदेव (रामचन्द्र) था। उक्त लेख के अनुसार दण्डेश क्विराज ने अपने स्वामी महदेव के करकमलों द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर निर्मापित खदमी विनालय को दुछ दान दिलवाया था। रामचन्द्र या रामदेव के राज्य काल के ५ लेख (५१३,५३५,५३६,५४०,५४१) इस संग्रह में हैं जो कि दाताओं द्वारा दिये दान के स्मारक हैं। सन् १२६२-६५ के बीच के ले० नं० ५३८,५४०,५४१ मे उक्त राजा की भुवजल प्रौढ प्रताप चक्रवर्ती आदि उपा-धियाँ दी गयी हैं।

होय्सल वंश के समान ही इनका राज्य मुसलमानों ने नष्ट कर दिया।

११. संगीतपुर के सालुव मण्डलेश्वर:—१५ वीं ई० के उत्तरार्ध से लेकर १६ वीं के उत्तरार्ध तक संगीतपुर के शासक जैन धर्म के नेता के रूप में हमारे सामने ग्राते हैं। तोलव देश (उत्तर कनारा जिला) में संगीतपुर, जिसे हाडु हिल्ला भी कहते हैं, एक समृद्ध नगर था। उस नगर के शासक काश्यप गोत्र तथा सोमवंश के कहलाते थे। ले० नं० ६५४ में इस नगर का वड़ा सुन्दर वर्णन है। वहाँ का शासक महामण्डलेश्वर सालुवेन्द्र था जोकि चन्द्रप्रभ भगवान का मक्त था। लेख में उक्त राजा के ग्रानेक विशेषणा दिये गये हैं जिससे विदित होता है कि वह राज्य ग्रीर जैनवर्म दोनों को ग्रान्छी तरह पालन कर हा था। उसके मंत्री का नाम पद्म या पद्मणा था जो कि शाही खान्दान का था। उसे तन् १४८८ में सालुवेन्द्र महाराज ने एक ग्राम भेट दिया जिसे उसने जिनधर्म की उन्नति के लिए दान में दे दिया (६५४)। इसी मंत्री ने १० वर्ष वाद सन् १४६८ में पद्माकरपुर में एक चैत्यालय बनवाकर पार्श्व जिन की स्थापना की तथा ग्रानेक दान दिये (६५८)।

महामग्र छोरेवर सालुवेन्द्र के पिता का नाम संगिराय था तथा अनुज का नाम कुमार इन्दगरस चोडेयर था। इन्दगरस का दूसरा नाम इम्मिड सालुवेन्द्र था जो कि अपनी शूर वीरता के लिए, प्रसिद्ध था (६५६)। वह जैनधर्म का भक्त था और उसने विदिक्त, ये वर्षमान, स्वामी की पूजा के निमित्त दान की व्यवस्था की थी।

श्रागे इस वंश के सालुव मिल्लाराय, सालुव देवराय, सालुव कृष्ण्राय के नाम मिलते हैं जिन्होंने जैनधर्म को सरज्ञ्ण प्रदान किया था। सालुव कृष्ण्राय, सालुव देवराय की बहिन पद्माम्बा का पुत्र था। से० नं० ६६७ से ज्ञात होता है कि ये तीना शासक प्रेसिड जैन वादो विद्यानन्द मुनि के भक्त थे। सालुव मिल्लाय श्रीर देवराय के दरवारों में उक्त मुनि ने अनेकों प्रतिवादियों को परास्त किया था। ते० नं० ६७४ में तीनों राजाओं के पूर्वजों का परिचय तथा एक दूसरे के सम्बन्ध का परिचय दिया गया है। वहाँ उन्हें ज्ञेमपुर का शासक भी कहा गया है।

## ५. जैन सेनापति एवं सन्त्रिगण

इन लेखों पर दृष्टिपात करने से यह निश्चय रूप से मालुम होता है कि दिल्ला भारत में जैन धर्म ने अपना व्यावहारिक रूप अच्छी तरह पा लिया था। जैन सन्तों के उपदेश से न केवल वत नियमादि पालन कर अन्त में समाधि से देहोत्सर्ग करने वाले व्यक्ति ही प्रभावित थे विल्क विशाल 'सेनाओं के नायक द्र्यहाधिपति एवं राज्यसंचालक मंत्रिगण भी प्रभावित हुए थे। अहिंसा का सन्देश केवल उनकी श्रद्धा का विषय न था, वह तो देश की प्रगति में वाधक होने की जगह साधक था। उसके बिना चाहे धार्मिक होत्र हो या राजनीतिक, स्वतन्त्रता संभव न थी।

इन लेखों में त्रनेकों वीर सेनानियों की श्रमर कहानियाँ भरी पड़ी हैं। उनमें से प्रमुख कुछ का संद्वित परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

१. श्रुतकीति. — जैन धर्म के आश्रयदाता कदम्बों के सेनापति श्रुतकीर्ति श्रीर उसके वंशाओं की भिक्त उल्लेखनीय है। ये लोग यापनीय संघ के श्राचायों के मक्त थे। पलाशिका ( हल्ली ) त्र्योर देविगिरि से प्राप्त ले जो में इस वश का चरित चित्रित है। ले॰ न॰ ६६ से विदित होता है कि अ तकीर्ति सेनापित ने श्रपने कल्याण के लिए बदोबर चेत्र की अर्हन्तों के लिए दे दिया था जो कि उसने अपने त्वामो कदम्य काकुरुयवर्मी से खेटक ग्राम मे प्राप्त किया था। लेख नं ० १०० में इसके गुला की प्रशंसा है श्रीर इसे भोजवंश का या भोजक लिखा है। यह काङ्गरस्यवर्मी का विशेष कृपापात्र या। उन्त लेख के श्रनुसार काकुरस्य वर्मी के वेटे शान्तिवर्मी के पुत्र मृगेश ने श्रुतकीर्ति की पत्नी एवं दामकीर्ति की मां को खेटग्राम धर्मार्थ दे दिया था। उसी लेख में लिखा है उस दामकोर्ति का ज्येष्ट पुत्र जयकांति था जिसके गुरु ब्रान्तार्य वन्धुपेखा थे । उसने श्रपने माता पिता के पुरायार्थ खेटक ग्राम को यापनाय संघं के ग्रानार्य कुमारदत्त को दे दिया था। ले॰ नं॰ १०१ में दामकाति के छोटे माई का नाम श्रीकार्ति था जो कि अपने कुल के ग्रानुरूप धर्मीतमा था। ले० नं० ६७ ग्रीर ६६ मे दामकीर्ति का उल्लेख है जिनसे जात होता है कि वह कदम्त्र शान्तिवर्मी की धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रेरक था। उन दिनों पलाशिका ( हल्सी ) यापनीय संघ का केन्द्र था स्त्रीर श्रुतकीति के वंश्रज उक्त सब के श्रनुयायी थे।

२. चागुण्डराय:-इसका प्रिय नाम 'राय' मी था। इतना शर्वीर, इतना हड मक एवं इतना स्वामिमक मंत्री कर्नीटक के इतिहास में दूसरा छौर कोई नहीं दिखाता। उसके समय के अनेकों लेखों और उसकी कन्नड भाषा में कृति चागुराडराय पुराण से उसके जीवन का परिचय मिलता है। ले० नं० १६५ (प्रथम भाग, न० १०६) से ज्ञात होता है कि वह ब्रह्मक्त्र कुल मे पैदा हुआ था। वहाँ उसे 'ब्रह्मक्त्रकुलोदयाचलशिरोभूपामिण' कहा गया है। यह गंग नरेश राचमल्ल चतुर्थ का सेनापित था पर माजुम होता है कि वह उसके पिता मारसिंह तृतीय के समय भी सेनापित था। मारसिंह के विषय में लिखा जा चुका है कि वह उस वंश का वड़ा प्रतापी नरेश था। वह राष्ट्रकृट नरेश कृष्ण तृतीय

का महासामन्त था। श्रवण्विल्गोला से प्राप्त ले॰ नं॰ १५२ (प्रथम भाग, ३८) ग्रीर १६५ (प्रथम भाग, १०६) में इसकी अनेक विजयों का वर्णन किया गया है। ले॰ नं॰ १५५ (प्रथम भाग, ६१) में वर्णित अनेक विजयों का श्रेय राजा मारसिंह को दिया गया है पर उकत लेख के कथन को ले॰ नं॰ १६५ श्रीर चामुराहराय पुराण के सहारे पढ़ने से वास्तविकता समस में आ जाती है। राज्य माल को 'जगदेकवीर' उपाधि स्चित करती है कि ये सब विजयें उसके राज्य में सम्पन्न हो सकी थीं। मारसिंह और राज्यमल्ल ने ये सब युद्ध अपने अधिराष्ट्र राष्ट्रकृष्ट कृष्ण तृतीय और इन्द्र चतुर्थ के लिए सेनापित चामुराह राय के द्वारा जीते थे।

उपयु क लेखों में चामुएडराय की शूरवीरता को सूचित करने वाली अनेक उपाधियाँ दी गई हैं। खेद है कि ले॰ नं॰ १६५ छः पद्यों के बाद अक्स्मात् समाप्त हो जाता है जिससे हमें उसके सम्बन्ध की पूरी जानकारी नहीं हो पाती। उसके जीवन के अन्य पहलुओं को उसकी अमरकृति चामुरहराय पुराग श्रीर उसके आचार्यों के अन्यों से जाना जा सकता है।

उसकी श्रमर कीर्ति की प्रतीक श्रवणावेल्गोल में बाहुविल की जगिद्धख्यात एक विशाल मूर्ति (५७ फुट कॅची) प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति के निर्माण का हेतु लें ॰ ने ॰ ३६५ में वर्णित है जिसका कि अन्यत्र उल्लेख किया गया है। चामुग्डराय के दो गुरु थे एक का नाम या अजितसेन और दूसरे का नाम नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती। श्रवण वेल्गोल के एक लेख (प्रयम भाग, १२२) से ज्ञात होता है कि इस सेनापित ने चिक्क वेट पर एक वसदि बनवाई थी तथा लें ॰ ० १५७ (प्रथम भाग, ६७) से ज्ञात होता है कि उसके पुत्र जिनदेवण्ण ने भो जो कि अजितसेन मुनि का शिष्य था, एक वसदि बनवाई थी।

चामुरहराय की जैन धर्म के प्रति की गई सेवाओं की छाप दक्षिण भारत में

१. देखो, 'जैनधर्म के केन्द्र' प्रकरण ।

शताब्दियों तक रही। ले॰ नं॰ ३६३ (प्रयम माग, १३७) में एक प्रसंग में लिखा है कि जिन शासन के स्थिर उद्धार करने में प्रथम कीन है १ तो उत्तर होगा राचमझ भृपति के वरमंत्री राय (चामुण्डराय) (पद्य २२)।

३. शान्तिनाथ—इसके सम्बन्ध में लें० नं० २०४ में लिखा है कि वह सहलक्षि, चतुरक्षि, नित्सहायक्षि नित्सहायक्षि नित्सहायक्षि सरस्वतीमुखमुखर यी। उसकी यश श्रिति विशद या श्रीर वह जिन शासन क्ष्पी सत्सरोजिनी का कलहंस था। उसने श्रपने राजा लद्मनृप से प्रार्थना कर विल-नगर में लक्ष्ण के बने जन मन्दिर को पापाण का बनवाया। इस मन्दिर का नाम महिकामोद शान्तिनाय था।

१२ वीं शताब्दी में होव्यल वश से सम्बन्धित हम अनेक जैन सेनापितयों को देखते हैं। इस वंश का प्रतापी नरेश विष्णुवर्धन था। उसकी अनंक विस्तृत विजयों का श्रीय उस नरेश के आट बेन सेनापितयों को था। वे सेनापित थे—गंगरान, वोत्य, पुणिस, वलदेवण्ण, मरियाने, भरत, ऐच और विष्णु। इन सेना-पितियों के कारण ही होव्यल राज्य दिल्ला भारत की प्रधान शक्तियों में गिना जाने लगा।

४. गंगराज—इन सेनापतियों में प्रधान था गंगराज। इसके सम्बन्ध में लेन शिलालेखसंग्रह प्रथम भाग की भूमिका में पर्याप्त लिखा गया है। इसके लीवन वृत्त को जानने के लिए इस संग्रह में दो दर्जन से ग्रधिक लेख हैं। प्रस्तुत दितीय तृतीय भाग में इस सेनापित से सम्बन्धित केवल ले० नं० २६३, २६६, २६६, ३०१ श्रीर ४११ के मृल पांठ हैं। शेप २८५ (४३) २७८ (४४) २५४ (४६) २८६ (४४) २५४ (४६) २८६ (४८) २८६ (६०) के मृल पाठ प्रथम माग में दिए गये हैं, कोष्टक में उन लेखों की संख्या दी गई है। प्रथम भाग के ले० नं० ७५, ७६, ४४७ श्रीर ४७८ इन भागों के लेखों की संख्या से नहीं पहिचाने जा सके। लेख २६३, २६६ श्रीर २६६ में उसकी श्रनेक सामरिक विजयों का उल्लेख तथा जैन मुनियों श्रीर

मन्दिरों को श्रनेक प्रकार के दानों का उल्लेख है। इन लेखों में उसके दो जैन गुक्श्रों—मेघचन्द्र सिद्धान्त देव एवं ग्रुप्तंन्द्र सिद्धान्त देव—का नाम मिलता है। ले॰ नं॰ ३०१ में गंगराज की बड़ो प्रशंसा की गई है। उसकी मृत्यु के स्मारक स्वरूप उसके पुत्र बोण्य सेनापित ने दोर समुद्र में एक जिनालय वनवाकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। उक्त लेख में लिखा है कि श्रनेक उपाधियों से विमूषित गंगराज ने श्रगणित ध्वस्त जैन मन्दिरों का पुनर्निर्माण कराया था। श्रपने श्रनविध दानों से उसने गंगवाडि ६६००० को कोपण के समान चमकाया था। गंगराज के मत से ये ७ नरक थे— भूठ बोलना, शुद्ध में मय दिखाना, परदारात रहना, शरणार्थियों को शरण न देना, श्रवीनस्थों को श्रपरितृप्त रखना, जिनको पास में रखना चाहिए उन्हें छोड़ देना श्रीर स्वामी से द्रोह करना।

उक्त जिनाल्य का नाम गङ्गराज की एक विशिष्ट उपाधि पर से द्रोहघरट्ट जिनाल्य पड़ा था। इसी जिनाल्य की स्थापना को अपनी सुख समृद्धि के वर्धन में हेतु मानकर होय्सल विष्णुवर्धन ने इसे आमादि दान दिये थे।

(308)1

थ. बोप्प—गंगरान का पुत्र दर्ग्डेश वोप्प देव भी वड़ा ही श्रूरवीर एवं ' धर्मिष्ठ था। उसने उपर्यु क द्रोहघरट्ट जिनालय के सिवाय दो और मन्दिर वनवाये थे, कम्बदहिल से शान्तीश्वर वसदि तथा सन् ११३८में त्रेलोक्यरङ्गन वसदि जिसका दूसरा नाम वोप्पण चेत्यालय था (३०३)। इसे ले० नं० ३०३ में लुधक्खु, सता वन्धुः कहा गया है। इसी तरह ले० ३०१ और ४११ में उसके अपनेक विशेषणों के साथ उसकी वीरता की प्रशंसा की गई है। ले० नं० ३०४ में उल्लेख है कि सन् ११३४ में उसने शत्रु पर आक्रमण किया और उनकी प्रवल सेना को खदेड़कर अपने भुनवल से कोड़ों को परास्त किया था।

६. पुणिसः —गंगरान के वहादुर साथियों में पुणिस भी था। उसके पूर्वन श्रमात्य होते श्राये थे। उसके पितामह पुणिसम्म चमूप था जो कि सकल शासन वाचक चक्रवित था। उसके ज्येष्ठ पुत्र चामण का पुत्र पुणिस था। यह होय्सल नरेश विष्णुवर्धन का सान्धिविग्रहिक था। ले० नं० २६४ में उसकी सामरिक श्रू

वीरता के कार्यों का वर्णन है। उसने अनेको देश जीतकर होयसल विण्णुवर्धन को दिये। पुण्लिस, गंगराज के समान ही विशाल हृदय का था। उसने धर्म और मानवता की समान दृष्टि से सेवा की। ले॰ नं॰ २६४ में लिखा है कि युद्ध के कारण जो ज्यापारी विगट गये थे, जिन किसानों के पास वीज वोने को नहीं था, जो किरात सरदार हार जाने से अधिकार वंचित हो नौकर हो गए थे, उन्हें तथा उन मक्को जिनका जो नष्ट हो गया था, वह सब पुण्लिस ने दिया और उनके पालन पोपण में मदद की। उकत लेख में यह भी उल्लेख है कि उसने एएणोनाड़ के अरकोट्टार स्थान में अपने द्वारा बनवाई गई त्रिक्ट क्सदि से सलग्न वसदियों के लिए भूदान दिया तथा निर्भय होकर गंगों की तरह गगवाडि की वसदियों को शोभा से सिडजन किया।

७. वलदेवणणः—विष्णुवर्धन का चौथा सेनापित वलदेवणण था। ले॰ नं॰ २६६ में इसके सम्बन्ध म थाड़ा परिचय मिलता है। वह राजा झरसादित्य झौर झाचाम्दिके का नूर्ताय पुत्र था। उसके दो वड़े भाइयो का नाम पम्पराय झौर हरिदेव था। लेख में उसके 'मंत्रियूथाप्रणि, गुणी, सक्लसचिवनाथ एव विनपादांत्रि सेवक' झादि विशेषण दिये गए हैं।

प्-हे. सरियाने और भरतः—होय्सल विष्णुवर्धन के सेनानायकों में दो माई-दण्डनायक मिर्याने श्रोर भरत या भरतेश्वर भा थे। इनके वंश का परिचय तें ० नं ० ३०७, ३०० श्रोर ४११ में दिया गया है जिससे जात होता है कि इसके वंश होय्सल राजवंश से सम्बन्ध रखते थे। इस कारण इन दोनों भाइयों का पद सर्वाधिकारों, माणिकमाण्डारों तथा प्राणाधिकारी था। विष्णुवर्धन ने मिर्याने दण्डनायक को श्रपना पट्टदाने (राज्य गजेन्द्र) समक्तकर ही उसे सेनापित बनाया था। ये दोनों भाई जैसे शूर वीर थे वैसे ही धर्मिष्ठ थे। लेख में इन्हें 'निरवद्य-स्याद्वादलद्मीरत्नकुण्डलं, नित्याभिषेकनिरतं, जिनपूजामहोत्साहजनितप्रमोदं, चतुविधदानिवनोदं श्रादि कहा गया है। लें ० ३०७ में भरत के श्रनेक गुणों की प्रशंसा की गई है। वहाँ लिखा है कि उसका धन जिनमन्दिरों के लिए था, दया सभी प्राणियों के लिए थी, उसका श्रच्छा मन जिनराज की पूजा

में था, श्रीदार्य सजन वर्ग के लिए तया दान सन्मुनीन्द्रों के लिए था। श्रवण्-वेल्गोल से प्राप्त ले॰ नं॰ २५४ श्रीर ३५५ से विदित होता है कि उसने श्रवण्वेल्गोल में ८० नई वसिंद्याँ बनवार्थी श्रीर गंगवांडि की २०० पुरानी बसिंद्यों का जीर्णोद्धार कराया था। इन दोनों भाइयों के गुरु थे देशीगण, पुस्तक गच्छ के श्राचार्य माधनन्दि के शिष्य गण्डिवमुक्त ब्रती। ले॰ नं॰ ४११ से ज्ञात होता है कि ये दोनों भाई विष्णुवर्धन के बेटे नारसिंह के समय में भी विद्यमान थे। इन दोनों ने ५०० होन्तु देकर उक्त नरेश से सिन्दगेरी श्रादि तीन गाँवों का प्रमुख प्राप्त किया था।

- १०. ऐच:—गंगराज का भतांजा एवं उसके वड़े माई का पुत्र ऐच भी विष्णुवर्धन के सेनापितयों में था। उसकी शूरवीरता त्रादि के सम्बन्ध में विशेष तो नहीं माजुम पर ले० नं० २०४ (प्रथम भाग १४४) में लिखा है कि उसने कोपण, वेल्सुल ब्रादि स्थानों में अनेक जिन मन्दिर वनवाये और सन् ११३५ में संन्यासविधि से प्राणोत्सर्ग किया। गंगराज के पुत्र वोष्प ने अपने चचेरे भाई की स्मृति में निषद्या वनवाई थी।
- ११. विष्णु दण्डाधिप ले० नं० ३०५ से जात होता है कि विष्णुवर्धन होय्सल का एक और सेनापित था जिसका नाम विष्णु दण्डाधिप या इम्मिड दण्डनायक विद्यिण्ण था। इसने आधे महीने में ही दिल्ण प्रान्त की विजय कर ली थी। विष्णुवर्धन होय्सल का यह दाहिना हाथ था। यह वचपन से ही उक्त नरेश का प्यारा था। लेख में लिखा है कि किशोरावस्था प्राप्त होने पर नरेश ने इसका बड़े उत्सव के साथ स्वयं ही उपनयन संस्कार कराया, सात आठ वर्ष की आधु के बाद जब वह समस्त शास्त्र विज्ञान में पारंगत हुआ तव उसकी अपने प्रधान मंत्री की सर्व लक्षण सम्पन्न पुत्री व्याह दी और १०-११ वर्ष की उम्र में महाप्रचण्ड दण्डनाथ तथा सर्वाधिकारी का पद दिया।

<sup>&#</sup>x27;१. प्रथम माग, ३६८.

२. वही, ११५,

यह सेनापित बड़ा ही धर्मिष्ठ एवं दानी या। इसने कई सार्वजिनिक कार्य कराये थे तथा राजधानी दोरसमुद्र में एक जिनालय बनवाया था। इसके गुरु का नाम श्रीपाल त्रे विद्यदेव था जिन्हें उक्त जिनालय के प्रवन्ध श्रीर श्रृपियों के श्राहार दान के हेतु उसने एक ग्राम श्रीर भूमिया दान में दी थीं।

१२ मादिशाल—विष्णु वर्धन का एक जैन मत्री महाप्रधान मादिराज था।
ले॰ नं॰ ३१६ में उसके धार्मिक गुर्खोंकी वड़ी प्रशंसा की गई है। वह श्रीकरण का
श्रिधिपति था श्रीर श्रपनी वक्तृता से सभा मवन को प्रभावित किये था। वह कोप
का लेखा रखता था। उसके भी गुरु श्रीपाल त्रै विद्यदेव थे। विष्णुवर्धन के
उत्तराधिकारी नरसिंह के भी चार सेनापित जैन धर्मीवलम्त्री थे। वे थे देवराज,
हुल्ल, शान्तियएण श्रीर ईश्वर चमूप।

- १३. देवराज ले॰ नं॰ ३२४ में देवराज का उल्लेख है। इसका गोत्र-कीशिक था। लेख में इसे 'श्रीजिनधर्मनिर्मलाम्बरिहमकर' एवं 'श्री हो यसल महीशराज्यभृश्वन्तिलय मिर्याप्रदीपकलश' कहा गया है। राजा नरसिंह ने उसकी धर्मशुद्धि श्रीर स्वामिभक्ति से प्रसन्न होकर उसे स्रन्महिल्ल गाँव दिया जहाँ उसने जिन चैत्यालय बनवाया जिसके लिए हो यसलदेव ने श्रष्टविधार्चन श्रीर श्राहार दान के निमित्त १० होन्नु दान में दिये श्रीर गाँव का नाम पार्श्वपुर रख दिया। उक्त ले॰ में उसके ग्रुष्ट मुनिचन्द्र का नाम दिया है। उन ग्रुष्ट की पट्टावली भी उक्त ले॰ में दी गई है।
- १४. हुझ नरसिंह होय्सल का दितीय सेनापित हुझ या हुझप था। उस युग में जैन धर्म के उद्धारकों में चामुख्डराय ग्रीर गंगराज के बाद हुझप का ही नाम ग्राता है। इसके सम्बन्ध में जैन शिलालेख संग्रह प्रथम भाग की भूमिका में पर्याप्त लिखा गया है। इस संग्रह में ये ले० नं० ३४८, (१३८) ३६२ (४०) ३६३ (१३७) ३८१ (४६१) ३६६ (६०) इस सेनापित से सम्बन्धित हैं। कोष्ठक में प्रथम मागु के लेखों की संख्या दी गई है। इस सेना-

पित ने होय्सल विष्णुवर्धन, नरसिंह श्रौर बल्लाल द्वितीय के राज्य में होय्सल वंश की सेवा की थी।

२५. शान्तियण्ण—ले० नं० ३४७ में उक्त नरेश के एक श्रीर जैन सेनापित शान्तियएण का नाम मिलता है। वह पारिसएण श्रीर वम्मलदेवी का पुत्र था। पारिसएण मिरियाने दरण्डनायक का दामाद था। लेख में उसे महा-प्रधान, पिट्टस भएडारि (भालों का श्रध्यक्त) कहा गया है। उसने युद्ध में शतुश्रों को परास्त कर श्रन्त में श्रपने प्राण दे दिये। उस पर नरसिंह ने उसके पुत्र शान्तियएण को करुगुण्ड का स्वामी तथा सेना का दर्ण्डनायक बना दिया। उक्त स्थान में शान्तियएण ने श्रपने पिता की स्मृति में एक वसदि बनवायी श्रीर उसकी सुरक्षा के लिए दान दिया। उसके गुरु मिल्लिपेण परिडत थे।

१६. ईरवर चम्पः — ले० नं० ३५ २में उक्त नरेश के राज्य में एक जैन सेना-पित का और उल्लेख हैं। वह है महाप्रधान, सर्वाधिकारी, दर्ण्डनायक एरेयङ्ग का पादोपंजीवी ईरवर चम्प। ये दोनों श्वसुर दामाद थे। ईश्वर चम्पित ने जिना-लयों की मरम्मत करवायी और उसकी पत्नी माचियक्क ने मय्दवोलल नामक एवित्र तीर्थ में एक जिन मन्दिर एवं एक तालाब बनवाया। उसके गुरु का नाम गण्डविमुक्त मुनिप था।

नरसिंह के उत्तराधिकारी बद्धाल द्वितीय के समय भी होय्सल राज्य का भाग्य निर्माण करने वाले कुछ जैन सेनापित थे।

१७. रेचरसः—ले० नं० ४६५मे उल्लेख हैिक बह्वालदेवकी रत्नत्रय श्रीर धर्म में दृदता सुनकर कलचूर्य कुल के सचिवोत्तम रेचरस ने बह्वालदेव के चरणों में श्राश्रय पाकर श्ररियकेरे में सहस्रकृट जिन की प्रतिमा स्थापित की श्रीर मन्दिर की व्यवस्था के लिए राजा बह्वाल से हन्दरहालु ग्राम प्राप्त कर श्रपने वंश के गुरु सागरनिद सिद्धान्त देव को सौंप दिया। उक्त जिनालय का नाम एल्कोटि जिनालय था। इस रेचरस के सम्बन्ध में ले० नं० ४०८ में लिखा है कि वह ३६ वर्ष पहले सन् ११८२ में कलचूरिवंश के नरेश विज्ञल का दर्ण्डाधिनाय था। उक्त लेख में इसकी श्रनेक विश्व प्रशंसा एवं वंश का परिचय दिया गया है।

उस लेख में लिखा है कि रेचण को कलचुरि नरेशों से बहुत से देश मिले थे उनमें नागर खण्ड था। वहाँ मागुडि नामक स्थान में, शान्तिनाथ जिनालय के लिए उसने दानादि दिये थे। श्रवण्विल्गोल से प्राप्त एक लेख नं० ४२६ (प्रथम भाग ४७१) से ज्ञात होता है कि उसने सन् १२०० के लगभग शान्ति-नाथ भगवान् की प्रतिष्ठा करायी श्रीर वसदि को कोल्हापुर के सागरनिद को सौंप दिया। लेख में उसे 'वसुधैकत्रान्यव' कहा गया है।

१८. वृचिराजः — होय्सल बल्लाल द्वितीय का दूसरा सेनापित बूचिराज या। ले॰ नं० ३७६ मे उसे मन्त्रीश्वर एवं साधिविग्रहिक कहा गया है। उसमें चतुविध पारिडत्य था तथा वह संस्कृत श्रीर कन्नड दोनों भाषाश्रों मे किवता कर सकता था। इसके श्रतिरिक्त उमकी धर्मिष्ठता की श्रनेक विध प्रशासा की गई है। उसने सन् ११७३ मे राजा वल्लाल के पट्टवन्धोत्सव के समय सीगेनाड के मारिकिल स्थान में त्रिक्ट जिनालय बनवाया श्रीर मन्दिर की पूजा, जीर्योद्धार एवं श्राहार दान श्रादि के लिए श्रपने गुरु वासुपृष्य सिद्धान्त देव को मारिकिल आम भेंट में दिया।

१६. चन्द्रमोलि:— उक्त बल्लाल नरेश के राज्य मे जैनधर्म के प्रति उदा-रता दिखलाने वाला एक शैंव मंत्री चंद्रमौलि था। ले॰ नं॰ ४०६ (प्रथम माग ४६४) में वह भारत शास्त्र, श्रागम, तर्कव्याकरण, उपनिषद्, नाटक, काव्य श्रादि में विद्वन्मान्य था तथा बल्लालन्तृप के दाहिने हाय का द्रण्डस्वरूप था। यद्यपि वह स्वयं कट्टर शैंच था पर उसकी पत्नी श्राचलदेवी परम जैन धर्मीवलिम्बनी थी। उस देवी ने श्रवण्वेल्लोल तीर्थपर बड़ी भिक्त के साथ पार्श्व-नाथ का मन्दिर निर्माण कराया श्रीर मंत्री चंद्रमौलि ने राजा बल्लाल से स्वयं प्रार्थना कर उक्त जिनालय की पूजादि के लिए वम्मेयनहल्लि नामक गाँव दान में दिलाया।

२०. नागदेव: —वल्लाल द्वितीय के मंत्रियों में एक जैन मंत्री नागदेव मो था। वह वोम्मदेव सचिव का पुत्र था। ले० नं० ४२८ (प्रथम भाग '१३०) में लिखा है कि वह जैन मन्दिरों का प्रतिपालक था तथा राजा ने उसे पट्टन- स्वामी बनाया था । उसके गुरु का नाम नयकीर्ति । सिद्धान्तदेव था । उसने । सन् ११६५ में अवण्वेल्गोल तीर्थ पर पार्श्वदेव के आगे नृत्यरंगशाला एव शिला-कुट्टिम बनाकर अपने दिवंगत गुरु की स्मृति में एक निषिध वनवायी थी । जिनधर्म के लिए नागदेव की स्थायी इति थी अवण्वेल्गोल में 'श्रीनिलय' नगर-जिनालय का निर्माण तथा उसके लिए मूमिदान । उसके प्रतिपालन के लिए उसने खएडलि और मूलभद्र के वंशज अवण्वेल्गोलवासी विण्जों को नियुक्त किया था।

२१. महादेव दण्डनाथ:—जैन मंत्रियों में उस मत्री का नाम भी उल्लेख-नीय है। वह बल्लाल द्वितीय के महामण्डलेश्वर एक्कलरस का महाप्रधान था। उसके गुरु का नाम सकलचन्द्र महारक था। लेख नं० ४३१ में लिखा है कि उसने सन् ११६८ में उद्धरे नामक स्थान में एक अनुपम जिनालय वनवाया और उसका नाम एरग जिनालय रखा और उक्त जिनालय की पूजा, जीर्णोद्धार के हेतु स्वयं बहुत प्रकार के दान दिये तथा एक्कलरस आदि से भी विविधदान दिलाये।

२२. कम्मट माचय्यः—सन् १२०० के लगभग के कुम्वेयनहिंत ग्राम से प्राप्त एक ले॰ नं॰ ४३७ (प्रथम माग ४६५) में एक श्रौर जैन मंत्री का उल्लेख है। वह है महाप्रधान, सर्वाधिकारी, तन्त्राधिष्ठायक, कम्मट माचय्य। उसने उक्त सन् में श्रपने श्वसुर के साथ कुम्वेयनहिंत नामक ग्राम में परिवादिमाल जिनालय के लिए दान दिया था। उक्त लेख में यह भी लिखा है कि महा-प्रधान, सर्वाधिकारी हरियएए। ने कुम्वेयनहिंत्ल के देव की प्रतिष्ठा की थी।

२३. अमृतः — ले॰ नं॰ ४५२ से विदित होता है कि वल्लाल द्वितीय के अमृत नाम का एक और दण्डनायक या जो कि महाप्रधान, सर्वाधिकारी, महापसायस (आमृष्णाध्यद्ध) एवं मेरुदन मोत्तिदृशयक (उपाधिधारियों का अध्यद्ध) या। लेख में उसे कविकुलज और चतुर्थवर्ण (श्रुद्ध) का कहा गया है। उसे धार्मिक, धममित, पुण्याधिक, मंत्रिचूडामिण, सौम्यरम्याकृति कहा गया है। उसने अविकुलजोरे में सन् १२०३ में एक्कोटि नामक जिनालय बनवाया और सभी

नायकों, नागरिकों श्रीर किसानों के समद्ध शान्तिनाय भगवान् की श्रष्टविधपूजन श्रीर मुनियों को श्राहारदान देने के लिए भूमि प्रदान की । उसने श्रपने जन्म स्थान लोक्कुएडी में श्रपने भाइयों के साथ एक मंदिर, एक वड़ा तालाव एक सत्र स्थापित किया, एक श्रग्रहार श्रीर एक प्याक वैठायी । वह श्रजैनों के प्रति भी वड़ा उदार था । उसने श्रपने जन्मस्थान में श्रमृतेश्वर का एक मन्दिर बनवाया ।

२४. ईचण:—सन् १२०५ के एक ले० नं० ४५१ में हम ईचण का नाम पाते हैं। इसने होय्छल बल्लाल दितीय के राज्यकाल में बेलगबत्तिनाड में एक ऐसा विनालय बनवाया जैसा कि उस प्रदेश में न था और इस तरह उस स्थान को कोपण बना दिया।

२५. माधवः — ले॰ नं॰ ५४० में माधव दर्ण्डनायक का उल्लेख मिलता हैं। इसे वीरमहदेवरण के कुल का वतलाया गया है। उसके गुरु माधवचन्द्र महारक थे। उसने समस्त कीटुम्बिक बन्धनों को छोड़कर, जिनमन्दिर वॅधवाकर समाधिमरण पूर्वक स्वर्ग को प्रयाण किया। उक्त लेख में दूसरे दर्ण्डनायक माचि-गौड का भी उल्लेख है। उसके गुरु भी माधवचन्द्र महारक थे। उसने भी समा-धिविध से स्वर्ग प्राप्त किया।

२६. कृचिराज — ले० नं० ५११ देविगिर के यादव नरेश महादेव के एक जैन मंत्री कृचिराज का उल्लेख है। वह महसेन मुनि के शिष्य पद्मसेन का शिष्य या। लेख में उक्त मंत्री के वंश का परिचय दिया गया है। उसने अपनी पत्नी लद्मीदेवी के स्वर्गस्य होने पर उसके नाम पर एक जिनालय बनाकर सेन-गण के पोगले गच्छ को दे दिया तथा अपने. नरेश से उक्त जिनालय के प्रवन्ध आदि के लिए एक आम दिलाया और स्थानीय गौड लोगों से मिलकर स्वयं दान दिया और दिलाया।

२७. इरुगएप:—विजयनगर साम्राज्यके उन्नायकों को भी जैनमंत्रियों श्रीर सेना-पतिश्रों ने श्रपनी सेवा से उपकृत किया था। उनमे इरुगप्पका नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके सम्बन्ध में प्रथम माग की भूमिका में पर्यात लिखा गया है। इस संग्रह में इससे सम्बन्धित तीन लें । नं । ५८१, ५८५, तथा ५८७ श्रीर द्रश्च्य है । इन् लेखों से विदित होता है कि वह महामंत्री श्रीर सेनापित दोनों था । लें ० नं ० ५८५ उसके पिता चैच (वैचप) द्रश्डेश श्रीर उसका परिचय है तथा उसके गुरु सिंहनन्दि की पट्टावली दी गई है । उक्त लेख में उसके द्वारा कुन्युनाथ जिनालय की स्थापना का उल्लेख है । श्रन्यत्र उन लेखों से मालुम होता है कि इस मंत्रिवर ने नानार्थनाममाला की रचना की थी । काझीवरम् के समीप तिरुप्प रित्तक्कुण्व से प्राप्त दो लेखों (५८१ श्रीर ५८७) में उसके दान एवं मगडप निर्माण का उल्लेख है ।

२८. गोप—देवराय प्रथम का एक जैन सेनापित गोप था (६०६)। ते० नं० ६१० में इसके वंश का परिचय तथा उसे नागरखण्ड का शासक लिखा है। उसके दो जैन गुरु ये पिटताचार्य और श्रुत मुनिप, इनमें से एक उसको अनीति के मार्ग से हटाता था तो दूसरा अच्छे मार्ग पर लगाता था। लेख में लिखा है कि गोप ने समाधिविधि से शरीर त्याग किया और मुक्तिं प्राप्त की।

इस तरह श्रीर मी कितने जैन वर्ग भक्त सेनापतियों श्रीर मंत्रियों के चरित्र इन लेखों में छिपे पड़े हैं।

## ६. जनवर्ग एवं जैनधर्म

दिल्य में जैन धर्म का कर से आगमन हुआ था तब से जैनाचारों ने जितना श्रपने धर्म के प्रसार के लिए प्रयत्न किया उतना ही देशहित के लिए मी। इस कार्य में उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक ऐसी नीति अपनायी कि जो जनता की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपादेय एवं कल्याण कर थी। उन्होंने कई राज्यवंशों के उदय होने में सहायक बनकर राजाओं का उदार राजकीय संरच्या प्राप्त किया था। सामन्तों और सेनापितयों को अपने धर्म से प्रमावित कर प्रान्तीय केन्द्रों में जैन धर्म की नींव हढ़ कर ली थी। इसी तरह जन वर्ग को भी जैनधर्म की परिधि के भीतर लाकर जैनधर्म की आधार शिला मजबूत कर दी थी। मध्यमवर्गीय

वाणिज्य संघ-वीर विणिज, सुम्मुरिद्गडनायक, एवं उभय देशीय—तथा प्रकीर्णंक वैश्य समाज की प्रचुर धन राशि ने अनेक विशाल जैन मिन्दरों, मठो एवं मूर्तियों के निर्माण में सहायता दी, जहां से जैनधर्म की जयगाथाये चारों श्रोर प्रध्वनित' हो सकीं। जैन मुनियों ने सर्व साधारण के हितार्थ शास्त्र, श्राहार, श्रोषि श्रीर अमय दानों की मांग की जिससे जनता पर वड़ा प्रभाव पड़ा।

डत्तर भारत में यद्यपि जैनों को राज्यश्रय बहुत कम मिला है फिर भो जैनधर्म को जाएत करने में जैनाचार्य प्रारम्भ से सचेष्ट ये यह बात मधुरा से प्राप्त ख्रनेकों लेखों से तथा उत्तर एवं पित्चम भारत से प्राप्त लेखों से मलीभाति विदित होती है। पर दिल्ला भारत में द्वां हवीं शताब्दी से जैन धर्म का प्रचार कार्य द्रतगित से चला था ऐसा प्रस्तुत संग्रह के ख्रनेकों लेखों से जात होता है।

ध्यां शताब्दी के बाद ऐसे अनेक लेख हैं जिनमें जनवर्ग द्वारा जैनधर्म की सहायता के उदाहरण भरे पड़े हैं। पर इसके पहले भी जनवर्ग का सहयोग था, इसके २-४ उदाहरण लेखों से प्राप्त होते हैं। लें० नं० १०७ से विदित होता है कि दोण गामुण्ड ग्रीर एल गामुण्ड ने एक जिनालय निर्मापित किया था ग्रीर पूजा के लिये कुछ खेत ब्रादि लगा दिये थे। लें० नं० ११५ श्रीर १२० में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं।

ई० सन् ६०३ के एक ले० नं० १३७ में वैश्यनाति के चन्दराय के पुत्र चीकार्य का उल्लेख है जिसने मन्दिर वनवाकर भूमिदान दिया था। ले०नं० १६३ से विदित होता है कि एक निरवद्य नामक एहस्य ने मेलस चट्टान पर निरवद्य निनालय खड़ा किया और उसके संरक्षण के लिए, राजा की कृपा से प्राप्त एक गांव लगा दिया तथा एडेमले हजार प्रान्त के कुछ किसानों ने अपने प्रत्येक खेत की फसल से कुछ धान्य दान रूप में उक्त जिनालय को हमेशा के लिए दे दिया।

दिल्ला भारत में जैन धर्म की उच्च, स्थिति का वास्तविक रूप हमें विशिक् वर्ग की उक्त धर्म के प्रति उत्कंडा,श्रास्था एवं भिक्त में दिखता है। इस तरह हम देखते हैं कि वैश्यवर्ग के एक मुख्या पट्टनस्वामी नोक्कस्यसेटि ने सन् १०६२ (१६७) में हुम्मच नामक स्थान में एक जिनालय वनवाया श्रीर १०० गद्याण् में राजा से एक गांव खरीद उक्त मन्दिर की सुरचा के लिये लगा दिया। उक्त ले० में तथा लेख नं० २१२ में नोक्कय्य द्वारा जैन धर्म की सेवाश्रों का श्रन्छी तरह वर्णन है।

विशिक् वर्ग का महत्त्व इस बात से भी मालुम होता है कि वे जैन मंदिरों के संरक्षक भी थे। अवश्वेल्गोल का नगर जिनालय सन् ११६५ में मंत्री नाग देव ने बनवाकर खराडिल और मूलमद्र के वंशज वीर विश्वों (एक व्यापारी संघ) के प्रतिपालन में दे दिया था (४२८)। यह जिनालय एक सौ वर्षों से अधिक इन्हीं व्यापारियों के प्रतिपालन में वराबर रहा यह बात हमें ले॰ नं॰ ५२७, ५३३ से मालुम होती है।

ये सेठ लोग केवल व्यापारी ही न थे, उनमें से बहुत से अच्छे विद्वान् होते थे। कुछ ऐसे विद्वान् सेठों का उल्लेख ले० नं० २१ में है। उक्त लेख का माचिसेट्टि तर्क व्याकरण में प्रवीण व्याख्या करने में चतुर, धर्म प्रन्यों के मर्म को जानने वाला तथा धर्म कार्यों में व्यय करने वाला था। उसी तरह उसका छोटा भाई कालिसेट्टि था।

कुछ शिलालेखों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं वहाँ कि जैन लोग ब्राह्मणों को भी दान देते थे। ले॰ नं॰ २२१ में ऐसे ही एक विगोय विमा सेट्टि हैं जिन्होंने इसूर नामक स्थान में एक जिनालय वनवाकर उसे दान दिया श्रीर श्रमहार के हजारों ब्राह्मणों के लिए एक सत्र खोल दिया।

दान के ऐसे कार्यों में राज्यकी अगर से भी प्रोत्साहन मिलता था। ले॰ नं॰ (सन् १०८५) में लिखा है कि एक दानी सेठ नोकय्य को त्रिभुवन मझ गंग पेम्मीडि देव ने तट्टकेरे स्थान में आकर उस नगर का सम्पूर्ण शासन उसे सौंप दिया। वहाँ उक्त सेठ ने जैन मन्दिर, तालाव और सत्र बनवाये। उसने अन्य स्थानों में भी दो मन्दिर बनवाये थे। राजा ने उक्त सेठ के इन कार्यों से प्रसन्न होकर उसे राज्य सम्मान से सम्मानित किया और द गाँवों का मुख्यि इना दिया। इससे उक्त सेठ का उत्साह और बढ़ा और उसने ४ मन्दिर और

वनवाये । राजा ने इस कार्य के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा उसे दे दिया ।

दान के ऐसे कार्यों में राजबराने के न्यापारी ग्रीर दूसरे पदाधिकारी भी उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। ले॰ नं॰ २५१ से ज्ञात होता है कि सन् ११११ में शिमोगा के एक जिनालय के लिए वस्म गाञ्चएड तथा नाल प्रभु ने ६ मकान १ तेल की चछी ग्रीर कुछ दान दिया था। इसी तरह होय्सल नरेश के राज सेठ पोय्सलसेट्टि ग्रीर नेमिसेट्टिने भी ग्रानेक दान दिये थे (२६८)। ले॰ नं॰ ३६४ में एक बाट श्रिधकारी द्वारा दान का उल्लेख है।

मध्यकालीन दिल्ण भारत में जैन गाँडों की अपेदा वीर विश्वां की धार्मिकता वड़े महत्व की थी। ये लोग अपने संगठन के कारण सब के विश्वासपात्र होते थे और जनता के लिए दोनों के संत्वक भी यह हमें लें । नि ४२० ) से विदित होती है। अपने व्यापार प्रसंग में वे जहा जाते वहा दान देते थे। लें वं ४०० में विदित होता है कि चिक्कमागिडि के एक मन्दिर के लिए सन् ११८२ में अनेक देशों में व्यापार करने वाले बनञ्ज और मुम्मुरिदण्ड व्यापारियों ने अपने माल पर की चुंगी दान में दे दी थी।

इस युग में जैन धर्म का उपामक केवल विशिक् का ही न था विलक्ष कृषक वर्ग मी भव्य श्रावक था। लें नं ४२६ में लिखा है कि शान्तिनाय वसिंद के दान की रह्मा कोरहुकेरे के किसानों ग्रीर गाँव के ६० कुटुम्बों ने की थी। इसी तरह लें ०न० ४२८ में उल्लेख है कि वसिंद के दानादि को प्रबंधक १८ जातियाँ थीं। लें ० नं ० ३३८, ३६४ ग्रीर ५२५ में गौड किसानों द्वारा दानादि का उल्लेख है। लें ० नं ४७८ में गाँव के किसानों द्वारा जिन पूजा के लिए सुपारी, पान एवं तेल के दान का उल्लेख है।

जन साधारण में जैन धर्म के प्रति प्रोम एवं भक्ति के परिचायक अनेक लेख प्रस्तुत संग्रह में हैं। ले॰ नं॰ २०१ (सन् १०६३) से ज्ञात होता है कि छेनी श्रीर वल्ली को पकड़ने वालों में प्रधान अर्थात् पाषाण शिल्पियों में प्रधान विद्या-सान् पोय्सलीचारि ने एक वसदि वनवायी थीं। ले॰ नं॰ ३०१ में उल्लेख है कि तेलीदास गौगड ने भगवान के लिए पुरोहित शान्तिदेव को मूमिदान दिया। इसी तरह ले० नं० ७२४ में एक बैन श्रावक तेली का उल्लेख है। ले०नं० ३३४ में गोलोज नामक एक सुनार को जैन श्रावक वतलाया गया है। ले० नं० १४४ में चामेकाम्बा नामक गणिका को श्रावकी के रूप में लिखा है।

भूमियों को खरीदना तथा उन्हें सब प्रकार के दान से मुक्त कराके जैन संस्थाओं को दान रूप में दे देना, उस युग की विशेषता थी। श्रवणवेल्गोल से प्राप्त लें ं नं ५१२ (प्रथम भाग ६६) में उल्लेख है कि किसी शम्मुदेव ने चन्द्रप्रभ मुनि से कर मुक्त बमीन खरीदकर गोम्मटदेव श्रीर चौबीस तीर्थकरों की दुग्ध पूजा के लिए मेट में दे दी। इस तरह लें ० नं ० ५२८ (प्र० भाग १२६) से ज्ञात होता है कि बेल्गोल के समस्त जौहरियों ने नगर जिनालय के श्रादिदेव की पूजा के लिए सब करों से मुक्त कराकर जमीने दान में दी।

दान पूजन के अतिरिक्त जनता के जैन धर्म पर श्रद्धा के श्रीर दूसरे उदाहरण मिलते हैं। पुरुष वर्ग तथा स्त्री वर्ग दोनों अपने धार्मिक जीवन को उचित रीति से व्यतीत कर जीवन के अन्तिम च्ल्णों को जैनधर्म बिहित समाधि विधि से समाप्त करते थे। इस विषय को प्रकट करने वाले अनेकों लेख इस संग्रह में हैं उनकी स्मृति मे स्मारकपाषाण पर वे लेख उत्कीर्ण पाये गये हैं। ऐसे निमित्तों पर भूमि आदि के दानों का उल्लेख भी इन लेखों मे रहता है।

## ९७. जैनधर्म प्रतिपालक महिलाएँ

जैन धर्म पर असीम एवं दृढ श्रद्धा श्रीर मिक्त रखने वाली दिल्या भारत की श्रनेक जैन महिलाश्रो का इतिहास इन लेखों में सुरिच्त पड़ा है। ये महिला लाएँ सामान्य वर्ग के सिवाय वड़े वड़े राजधरानों, सामन्त परिवारों, महामंत्रियों, श्रीर सेनापतियों की एहलिंदमयाँ थीं।

ये महिलाऍ जिनालय बनवाती थीं श्रीर उनके इस पुरस्य कार्य में उनके पति श्रादि सहायता करते थे। ले॰ नं॰ १२१ से , ज्ञात होता है कि निरगुरङ

परिवार की एक महिला कुन्दान्चि ने पुग्य वृद्धि के लिए लोक तिलक नाम का एक जिनालय बनवाया था श्रीर उसके जिए उसके पित ने दान दिया था। कुन्दान्चि पल्लव नरेश की नातिन। तथा सगर कुल के राजा महवर्मी की पुत्री थी।

इन महिलाग्रो द्वारा श्रनेक प्रकार के प्रभावनात्मक कार्यों का उल्लेख मी मिलता है। सन् १०७७ में कदम्ब वंश के राजा कीर्तिदेव की पट्टमहिपी मालल देवी ने कुप्पटूर में पाश्वदेव चैत्यालय का पट्मनिन्द सिद्धान्त देव से सुसंस्कार कराकर तथा यम, नियम, ध्यान, धारणा, शील, गुण सम्पन्न ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी प्रजाकर उक्त चैत्यालय का नाम ब्रह्म जिनालय रखा। उक्त रानी ने न केवल उन्हीं से दान दिलवाया बल्कि कोटीश्वर मूल स्थान के पुरोहितों से श्रीर कुप्पटूर के पड़ोस के १८ मन्दिरों के पुरोहितों से उक्त चैत्यालय के लिए दान दिलवाया तथा रानी ने राजा कीर्ति देव से भी एक गांव दान में दिलवाया (२०६)।

ऐसे प्रभावनात्मक कार्यों को करने में शान्तरकुल से सम्बन्धित चट्टल देवी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वह जैन नृप रक्कसगंग की बेटी तथा पक्षवराव काड़वेट्टि की पत्नी थी। लेखों से मालुम होता है कि उसके जीवन काल में उसके पति पुत्रादि मर चुके थे। उसने अपनी मृत छोटी वहिन के पुत्रों को, जो कि शान्तरकुल के राजकुमार थे, अपना स्नेह भावन बनाया था। उन शान्तर कुमारों के साथ उसने पोम्बुच्चपुर (हुम्मच) में अनेक जिनालय बनवाये, उनमें से एक पंचक्ट बसदि था जिसका दूसरा प्रसिद्ध नाम 'उबीतिलक जिनालय' था। यह जिनालय उसने उन दिवंगत आत्माओं की स्मृति में बनवाया था। चट्टल देवी के अनेक गुणों और वहुविध दानों की प्रशंसा ले० नं० २१३, २१४, २१५ और २१६ में की गई है। ले० नं० २४६ में उल्लेख है कि सन् ११०३ में उक्त चट्टल देवी ने, जिसे लेख में 'जिन समय कामधेन, जिनसमयनिदान-दीपवर्ति' कहा गया है, अपने तथाकथित पुत्रों के साथ पञ्चवसदि के लिए. एक

-गाँव दान में दिया तथा ऋपनी वहिन वीरब्बरिस की स्मृति में एक बसदि की नींव का पत्थर जमवाया।

ले॰ नं॰ ३२६ में शान्तर वंश से सम्बन्धित पम्पादेवी नामक एक महिला का उल्लेख है। उसने एक ही महीने के भीतर उर्वीतिलक जिनालय के समीप शासन देवता का मन्दिर वनवाकर तैयार कराया था। उसकी पुत्री का नाम वाचल देवी था जो दान देने में बहुत उदार थी। उक्त पम्पा देवी, उसके भाई श्रीवल्लभ एवं वाचल देवी ने पञ्च वसदि के उत्तरीय पट्टसाले का निर्माण कराया था।

गंग वंश की महिलाएँ भी जिन धर्म के लिए उदार दान देने में प्रसिद्ध थीं। उदाहरण के लिए सन् १११२ के लगभग गड़्स महादेवी ने, जो कि महामण्डलेश्वर भुजवल गंग पेम्मींड देव की पट्टरानी थीं, अपने छोटे भाई पट्टिगदेव के लिए गड़्सवाडि का मुकुट धारण किया। वह समस्त रानियों और राजाओं में अधिक प्रतिष्ठित थी। भुजवल गंग की दूसरी रानी का नाम बाचल देवी था। उसने बिनकेरे नामक स्थान में एक मुन्दर जिनालय बनवाया, उसके लिए उक्त नरेश ने गड़्स महादेवी, उनके पुत्रों तथा बाचल देवी ने समस्त मंत्रियों एवं नाड़ प्रमुओं की उपस्थिति में सब करों एवं चुड़्सियों से मुक्त कराकर अनेक प्रकार के दान दिये—(२५३)। ले॰ नं० २६७ में गड़देवी की प्रशसा है।

होयसल वंश की राज महिलाएँ भी जैन धर्म की सेवा में किसी से कम न थीं। इन महिलाओं में शान्तलदेवी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह होयसल वंश के प्रतापी नरेश विष्णुवर्धन की रानी थी। अवण वेल्गोल से प्राप्त एक लें के रूद (प्रथम भाग ५६) में और कई दूसरे लेखों में उसके सौन्दर्य, बुद्धि, धार्मिकता एवं भक्ति आदि गुणों की बड़ी प्रशंसा की गई है। उसका पिता कट्टर शैव सम्प्रदायी था पर उसकी माँ कट्टर जैन थी। शान्तलदेवी गीत, वाद्य, चृत्य में प्रवीण तथा अपनी सुन्दरता के लिए विख्यात थी (२५७. प्रथम भाग ६२)। उसके गुरु का नाम प्रभाचन्द्र मुनीन्द्र था। उसने सन् ११२३ में शान्ति जिनेन्द्र की प्रतिमा बनवाई और गन्धवारण वसदि का निर्माण कराकर, अप्रिषेकादि कथी। के लिए एक तालाव वनवाया श्रीर श्रपने पति विष्णुवर्धन की श्राज्ञा से प्रभाचन्द्र मुनीन्द्र को एक गांव दान मे दिया। उसे लेख मे 'सम्यक्त्व चूडामिंग् एवं जिन-समयसमुदितप्राकार' कहा गया है। जैन वर्तों के प्रति दृढ़ श्रद्धालु उस देवी ने सन् ११३१ में शिव गंग नामक स्थान मे सल्लेखना विधि से देहत्याग किया। ले० नं० २८६ (प्रथम भाग ५३) में लिखा है कि उसके माता पिता ने शान्तल देवी के पश्चात् शरीर त्यागा था। उसकी माँ के सम्बन्ध मे उक्त लेख से जात होता है कि उसने श्रवणवेल्गोल में श्राकर कठोर संन्यसन विधि को धारण कर एक मास तक श्रनशन करके देहत्याग किया था।

शान्तलदेवी का अनुकरण करने वाली उसी घराने में हरियव्यरित नामक राजकुमारी थी। वह विष्णु वर्धन की पुत्री और कुमार बल्लाल देव (नरिसंह प्रथम ) की बहिनों में सबसे बड़ी थी। उसने सन् ११२६ मे (२६३) हन्तियूर नामक स्थान मे नाना रत्नों से जटित शिखरों से समर्चित एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया था, तथा मन्दिरों को मरम्मत, पूजा प्रबन्ध, ऋषि और वृद्ध स्त्रियों को आहार देने के लिए गुत्ति स्थान के चिन नामक व्यक्ति एव वंग्म नामक मळुए से खास कोमत देकर जमीन खरीद ली और अपने पिता से सब करों से मुक्त कराकर अपने गुरु गएडिवमुक्त सिद्धान्तदेव को भेट में दे दी।

राजत्ररानों की ये महिलाये जैन धर्म की मिक्त में ऐसी श्रोतप्रोत रहती थी कि श्रपने जीवन के श्रन्तक्षों को सुधारने के लिए जैन धर्म विहित कठोर संन्यास विधि से देह त्याग करने में भी न हिचकती था। ले० न०१४० की जिनक्ष्यव्ये नामक ऐसी ही वीराङ्गना थी। वह राष्ट्रकृट नरेश कृष्ण तृतीय के शासन काल में श्रपने पित सत्तरस नागार्ज न के स्वर्गवास होने पर नागर ख़राड की शासिका नियुक्त की गई। वह जैन शासन श्रोर प्रजाशासन में निपुण थी। एक बार वह श्रनिवार्य रोग से ग्रस्त हो गई। उसने श्रपनी पुत्री पर शासन का भार सौंप संन्यास विधि से देह त्याग दिया। ले० नं०१५० में उल्लेख है कि राजा पडियर दौरपय्य की ज्येष्ठ रानी एवं बुतुग (गंग नरेश, १) की बड़ी विहन

पाम्बब्बे ने, जो अभयनिद पिएडतदेव की शिष्या नाण्वेकिन्त की शिष्या थी, केशलोंच करने के बाद तप के पूरे ३० वर्ष पूर्ण किए और पाच अगुज़तों (१) को धारण कर दिवंगत हुई। लेख में उसके बत एव तपस्या की प्रशंसा है।

कोड़ाल्व वंश की जैनधर्म के प्रति भिक्त सुविदित है। उक्त वंश के राजा राजेन्द्र कोड़ाल्व की मा पोच्चब्बरिस ने सन् १०५० में एक वसिद बनवायी थी, ऋौर उसमें अपने गुरु गुण्सेन पण्डितदेव की मूर्ति स्थापित की थी तथा सन् १०५८ में उसने उक्त वसिद को मूमिदान दिया था (१८८, १८६)। ले० नं० ५६० में कोड़ाल्व वश की एक और महिला सुगुणिदेवी का नाम दिया गया है जिसने अपनी माता के पुण्यार्थ एक प्रतिमा की स्थापना की श्रोर मृमिदान दिया।

कैन सेनापितयों की पित्नयों का भी जैनधर्म की सेवा में वडा हाथ था। इनमें सबसे उल्लेखनीय नाम है सेनापित गंगराज की पत्नी लक्कले या लक्मी-मिता का। वह लक्मीमिती द्रण्डनायिकित कहलाती थी। उसे लेख नं०२५८ (प्रथम माग, ६३) में गंग सेनापित के 'कार्यें नीतिवधू' ग्रीर 'रणे जयवधू' कहा गया है। उसने सन् १११८ में श्रवण्वेल्गोल में एक जिनालय वनवाया था। ले० नं० २६८ (प्रथम भाग ५६) से ज्ञात होता है कि सेनापित गंगराज ने ग्रपने राजा विष्णुवर्धन से एक गाव पारितोपिक रूप में पाकर श्रपनी माता पोचल देवी एवं श्रपनी मार्या लक्मी देवी द्वारा निर्मापित जैन मन्दिरों के रक्षार्थ ग्रपण किया था। लक्मीमित ने भी श्राहार, श्रमय, श्रीपि श्रीर शास्त्र इन चारों दानों को देकर 'सोभाग्यखानि' पद पाया था (२५५, प्रथम भाग, ४७)। ले० नं० २७६ (प्रथम भाग, ४८) में लक्मीमित के रूप, गुण, शील श्रादि की प्रशंसा की गई है। इस धर्मपरायण महिला ने सन् ११२१ में संन्यास विधि पूर्वक शरीर त्यागा था। सेनापित गद्भराज ने श्रपनी साध्वी पत्नी की स्पृति में एक निषद्या वनवा दी थी।

गङ्गराज के वड़े भाई का नाम वम्मदेव चमूप था। इसकी पत्नी जक्कण्डवे थी जो कि दराइनायकीति कहलाती थी। वह सेनापित बोप्प की माता थी तथा श्रमचन्द्रदेव की शिष्या थी। प्रथम भाग के ले॰ नं॰ ४४६ और ४८६ से शात होता है कि उसने मोत्तिलक नामक वत किया था श्रौर पाषाण पर नयग्रदेव न्की मूर्ति खुदवायी थी । उसी वर्ष उसने श्रवण्वेल्गोल में मूर्ति की प्रतिष्ठा करायी एवं वहाँ एक तालाव खुदवाया था । ले० नं० २८५ (प्रथम भाग, ४३) में इस महिला की वड़ी प्रशंसा है।

ले॰ नं॰ २८८ से एक ग्रीर जैनधर्म भक्त महिला का नाम ज्ञात होता है। वह है कालियक्कव्वे, जो कि चालुक्य नरेश त्रिभुवनमल्ल के सामन्त पाएख्य भूपाल के सेनापित नर्थ की पत्नी थी। इसने सन् १२२८ में साम्बन्ह में एक मुन्दर जिनालय बनवाया ग्रीर पूजा के हेतु तथा पुजारों की ग्राजीविकार्थ मन्दिर के पुरोहित को कुछ भूमि दान में दे दी।

ले० नं० ३१३ में हमें दानशील तीन महिलाओं के नाम मिलते हैं। गंग नरेश मारिलंह की छोटी वहिन सिगायव्यरित ने उद्धरे नामक स्थान में श्रमेक जैन मुनियों को दान दिलाया और पञ्चयसिद जिनालय को सजाया था, तथा वसिद के लिए सवण्विलि नामक ग्राम दान में दिया था। उसी लेख में कर्नाक्यित्वरित नामक एक महिला का उल्लेख है। उस महिला ने जहाँ जिन मन्दिर नहीं ये वहाँ जिन मन्दिर बनवाये और जहां जैन यितयों को आमदनी के चेत्र नहीं ये वहाँ उसने दान दिये। तीसरी महिला शान्तियक्क ने, जो कि बोप्य दर्खेश की मतीजी एवं केतिसेट्टि की पत्नी थी, उद्धरे में एक वसिद बनवायी।

ले॰ नं॰ ३३६ में जैन धर्म परायणा दो वहिनों का नाम आता है। वे हैं जनकरने और पित्रयक्त । लक्करने के निषय में लिखा है कि वह होय्सल नरेश नरिलंह के पुराने सेनापित चानिमय्य की पत्नी थी। उसने हेरगू में एक जिनालय वनवाकर पाश्वेनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायों तथा पूजनादि प्रवन्ध के लिए नरिलंह से मूमि का दान भी ले लिया था। इसी तरह ले॰नं॰ ३५२ में ईश्वर चमूप की पत्नी माचियक्क द्वारा जिन मन्दिर निर्माण एवं भूमिदान का उल्लेख है। ले॰ नं॰ मालियक्क को अन्तन्त गुण्यत्नमण्डन एव चातुर्वरण्यसमुदयेकशरण कहा गया है।

जैन धर्म पर अचल अद्धा रखने वाली एक विशिष्ट महिला आचल देवी का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। वह शैव धर्म को मानने वाले सेनापित चन्द्र-मौलि की पत्नी थी। वह अपने चार प्रकार के दान के लिए विख्यात थी। उसके इस कार्यों में उसके पित ने कभी बाधा नहीं दी विल्क धार्मिक उदारता के कारण उसने सहायता ही की है। आचल देवी ने अवण्वेल्गोल में एक जिनालय बनवाया और उसके पित ने अपने नरेश होय्सल बल्लाल से बम्मेयन हिला नामक गाव दान मे दिलाया (ले० नं० ४०३, प्रथमभाग १२४)। ले० नं० ४०४ (प्रथम भाग १००) से ज्ञात होता है कि वीर बल्लाल ने उकत महिला की प्रार्थना पर बेक्क नामक ग्राम भी गोम्मटेश्वर की पूजा के हेतु दिया था।

मंत्री एचण की पत्नी सोमल देवी भी जैन महिलाओं में उल्लेखनीय है। ले नं ४५१, ४५५ और ३५६ में उसकी प्रशंसा है। उसने बेलवत्ते नाड् में एक जैन बसदि का निर्माण कराया और उसके पूजन के हेत्र दान भी दिया था।

यह नहीं समभाना चाहिए कि राजधराने, सामन्तों एव सेनापितयों की पित्नयों में ही जिन धर्म के प्रति विशेष अनुराग था बिल्क वैसा ही अनुराग नागरिकों की पित्नयों में भी देखने को मिलता है। ले॰ नं॰ ३५३ में लिखा है कि हेगडि जनकव्य और उसकी पत्नी जनकब्बे ने दीडगुरु में एक चैत्यालय बनवाया और पाश्वनाथ भगवान की स्थापना करके देवपूजा और अरुषियों के आहार के लिए भूमिदान दिया।

लें ॰ नं ॰ ३८३ में जैनधर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखनेवाली इर्थ्यंले महासती का उल्लेख है-। उक्त लेख में लिखा है कि उक्त सती ने मृत्यु के समय अपने पुत्र भूवय नायक को बुलाकर कहा कि स्वप्न में भी मेरा ख्याल न करना, केवल धर्म का विचार करना। यदि सुक्ते और तुम्हें पुर्योपार्जन करना है तो जिन मन्दिर बनवाओं "अपि । इसके वाद जिनेन्द्र के चरणों में पंच नमस्कार मंत्र को जपते हुए उसने समाधि से देह त्याग दिया। लें ॰ नं ॰ ३८४ से मालुम होता है कि

इसी तरह चन्द्रायण देव की ग्रहस्य शिष्या हरिहर देवी भी समाधिमरण से दिवंगत हुई थी। ११वीं शताब्दी के मध्य के नल्लूर से प्राप्त एक लेख (१८३) में जिक्कयब्वे नामक श्राविका भी संन्यसन विधि से स्वर्गगत हुई थी।

१२वीं शताब्दी के उत्तरार्ध श्रीर १३वीं के पूर्वीर्ध के ऐसे अनेकों लेख इस संग्रह में हैं जिनमें समाधिमावना से देहोत्सर्ग करनेवाली अनेकों महिलाओं का उल्लेख है। ले० नं० ४२३ में शान्तियक या शान्तले, ले० नं० ४३६ में मालब्बे तथा ले० नं० ४२७ में जक्कब्बे का नाम, यहाँ उदाहरण के रूप में समफना चाहिये।

## ८. धार्मिक उदारता एवं स हब्णुता

इन लेखों में सहिष्णुता के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। जैनाचार्यों श्रीर जैन नेताश्रों, नरेशों, सामन्तों श्रीर तेठों में भारतीय संस्कृति के श्रनुरूप यह विशेष गुण था श्रीर इस मावना का उन्होंने निष्पक्षाव से प्रदर्शन भी किया।

इन लेखों से जैनाचायों की विद्वता एवं इतिहासिप्रयता के साथ साथ उनकी विक्तीर्ण हृदयता का परिचय मिलता है। उन्होंने शिलालेखों की रचना ही अपने स्थानों और धर्म और सम्प्रदाय के लेखों के उपयोग के लिए नहीं की प्रत्युत अन्य धर्म और सम्प्रदाय के उपयोग के लिए भी की। उदाहरण स्वरूप दिगम्त्रराचार्य रामकीर्ति ने चित्तीड़गढ़ से प्राप्त प्रशस्ति (३२२) वहाँ के तोकलजी के मन्दिर के लिए लिखी थी। वृहद्गच्छ के लयमंगल स्रि ने सुन्ध पहाड़ी से प्राप्त एक लेख (५०७) लिखा जो कि वहां चामुएडा देवी के मन्दिर से प्राप्त हुआ है। इसी तरह यशोदेव दिगम्त्रर ने ग्वालियर के कच्छवाहों की प्रशस्ति तथा रत्नप्रभस्रि ने गुहिलोत वंश के धाघसा एवं चित्री से प्राप्त लेख लिखे। पिछे के ये लेख इस संग्रह में नहीं है। यहाँ यह न समभना चाहिये कि वे लेख उन स्थानों में जैनों से छीन कर ले जाये गये हैं, प्रत्युत इसके विपरोत, वे लेख विरोपतः उन स्थानों के लिए हो जैनाचायों ने लिखे थे, क्योंकि उन लेखों के अन्त में जैनाचायों के नाम, गुरू परम्परा, गण, गच्छ के सिवाय हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता जो जैनों से सम्बन्धित हो। यहां

तक कि मङ्गलाचरण के पद्य भी अजैन देवी देवताओं के मंगलाचरण से प्रारम्भ होते हैं। हाँ, कुछेक में ॐ सर्वजाय नमः, पर्मनाथाय नमः आदि से उनका प्रारम्भ हुआ है। ये लेख निश्चय रूप से जैनाचार्यों की विशाल हृदयता को स्चित करते हैं।

जैनाचार्यों की इस नीति का अनुसरण जैन नेताओं ने भी किया। ले० नं० १८१ (सन् १०४८) से विदित होता है कि एक जैन महामण्डलेश्वर चामुण्ड-राय ने बनवसेनाड़ में जिनिनवास, विष्णुनिवास, ईश्वरिनवास, श्रीर जैन मुनियों के लिए निवास बनवाये थे। इसके समान ही श्रीर दूसरे सामन्त थे जो जैन श्रीर ब्राह्मणों में मेद नहीं मानते थे। ले० नं० २४६ से विदित होता है कि नोलम्बवाड़ी के शासक बम्मरस ने सन् ११०६ में एक जैन मन्दिर तथा सपेंश्वर देव के लिए चुंगी से प्राप्त श्राय को तथा कई प्रकार के श्रीर दानों को दिया था। सामन्तों की ऐसी रुचि को स्चित करने वाले श्रीर भी लेख हैं। ले० नं० ३५६ से मालुम होता है कि सामन्त गोव, महेश्वर, बौद्ध, वैष्णुव एवं श्राह्म इन चार समयों का प्रतिपालक था।

ब्राह्मण् श्रीर वैनों के वीच श्रसाधारण हार्दिक सम्बन्ध था। ले० नं० ४४८ से जात होता है कि सन १२०४ में नागर खरड के पाँच श्रग्रहारों के ब्राह्मणों ने स्थानीय श्रिधकारियों, सेठों, नागरिकों श्रीर किसानों के साथ मिलकर चन्दिलिके के शान्तिनाथ की पूजा के लिए मूमिदान किया।

धार्मिक उदारता के विषय में श्रदलकुल के सामन्तों का नाम विशेष उल्लेख-नीय है। इस वंश के सामन्त विष्णुवर्षन ने सन् ११४० में श्रपने ही चेत्र में एक शिवमन्दिर तथा श्रदल जिनालय वनवाया था (३१५)। इसी वंश के एक ले० नं ३३३ का मंगलान्वरण सर्वधर्म समन्वय की मावना से श्रोतप्रोत है (शिवाय घात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः)। इस लेख में उदारवेता सामन्त ब्राचि की विस्तार पूर्वक प्रशंसा की गई है। उक्त सामन्त ने कैदाल नामक स्थान में न केवल जैन मन्दिर ही वनवाया था विस्क गंगेश्वर, नारायण, चलवरिवरेश्वर तथा रामेश्वर के मन्दिर भी वनवाये थे। उसने श्रपनी पत्नी भीमले के नाम पर भीम जिनालय तथा भीम समुद्र नामक विशाल तालाव वनवाकर पार्श्वदेव के नाम पर कर दिया था। उक्त लेख में वाचिराज को चतुः समय-धर्मोद्धार-धीरेय कहा गया है।

हमें श्रन्य जैन लेखों से मालुम होता है कि १३ वीं शताब्दी के मध्य तक धार्मिक उदारता की भावना का श्रच्छा प्रचार था पर तेरहवीं के श्रन्तिम पाद के बाद १०० वर्षों तक दिल्ला मारत के ऊपर मुस्लिम श्राक्रमणों के कारण उनसे रक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रश्न के श्रागे धार्मिकता का प्रश्न फीका पड़ गया।

किसी तरह मुख्लिम त्रातकों का बोर कम करने के लिए विजय नगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इस वंश के रावात्रों में धार्मिक निष्पत्ता का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण गुण था। सन् १३६३ के एक लेख (५६१) से विदित होता है कि बुक्कराय प्रथम के शासन काल में जैन मन्दिर की सीमात्रों के विषय में जब हेदर नाड के लोगों श्रीर मन्दिर के श्राचायों में भगड़ा उठ खड़ा हुश्रा तो राज्य की श्रीर से उस मामले को बाँच पड़ताल हुई। राज्य के प्रधान मंत्री नागएण ने वृद्धवनों की एक सभा में फैसलाकर मन्दिर की टीक सीमा बाँधकर शासन पत्र भी लिख दिया।

इसके पाँच वर्ष वाद सन् १३६ में वुक्कराय के सामने जैनों श्रीर भक्तों (श्रीविष्ण्यों) के बीच धार्मिक विवाद फिर खड़ा हुग्रा। ले० न० ५६५ (प्रथम भाग, १३६) श्रीर ले० न० ५६६ में इन घटनाश्रों का चित्रण है। इन लेखों में लिखा है कि जैनों ने अपने कपर वैष्ण्यों द्वारा हुए अन्याय की शिकायत लिखित रूप में नुक्कराय से की तब बुक्कराय ने स्वयं इस बात की जाँच की श्रीर लैनों के हाथ को वैष्ण्यों श्रीर उनके आचार्य के हाथ में रखकर कहा कि जैन दर्शन एवं वैष्ण्य दर्शन में कोई मेद नहीं है। जैन धर्म वाले भी पंच महावाद्य बजा सकते हैं। जैन धर्म की हानिवृद्धिको वैष्ण्यों को अपनी हानिवृद्धि समकता चाहिये। वैष्ण्यों को इस विषय के शासन पत्र समस्त वस-दियों में लगाना चाहिये। जब तक स्पूर्व और चन्द्र हैं तब तक वैष्ण्य जैन धर्म की रक्षा करेगे। जो इस नियम को तोड़ेगा वह राजा, संव एवं ससुदाय का द्रोही

होगा। तिं के प्रद्द के ब्रॉन्त में लिखा है कि जैनों और वैक्एवों ने मिलकर वंसुविं सेंट्रिको सैंच नायक की उपाधि दी।

उपयुक्त तीन लेखों से जात होता है कि विजयनगर नवोदित हिन्दू समाज के श्रीधनायकों में देश की सुरक्ता श्रीर शान्ति के साथ धार्मिक निष्णक्ता का वड़ा ध्यान था। इस बात के प्रमाण श्रान्य लेखों में भी मिलते हैं जी कि इस संग्रह में नहीं है।

धर्म समभाव की इस भावना का प्रभाव हम कितपय शिंलालेखों के प्रारंभिक मंगल पद्यों में भी पाते हैं। ले॰ नं॰ ६४६ पाश्वेनाथ जिनेश्वर के नमस्कार से प्रारम्भ होता है। तत्पश्चात् जिनशासन की प्रशंसा व पञ्चपरमेष्टियों के नमस्कार के बाद नमस्तुंगशिरः श्रादि पदों से शम्भु की स्तुति है। उसके बाद बराह श्रीर शम्भु की स्तुति की गई है। ले॰ नं॰ ६८८ मे भी जिनशासन की स्तुति तथा शम्भु की स्तुति साथ साथ की गई है।

जैन श्रीर शैंगों के परस्पर मेल मिलाप को प्रदर्शन करने वाले 'एक महत्वपूर्ण लेख की श्रीर भी हम ध्यान दे। ले॰ नं॰ ७१० के प्रारम्भ में जिनशासन श्रीर शम्भ की स्तुति के नाद एक घटना का उल्लेख है। विजयनगर के श्रारवीड़ वंश के नरेश वेंकटादि दितीय के राज्य में एक वीर शिव हुच्चप देव ने हलेबीड की विजय पार्श्व वसदि के खम्भे पर लिंग मुद्रा लगा दी थी जिसे विजयप नामक जैन ने साफ कर दी। तब पद्यस्या सेट्टि श्रादि जैनों ने यह सममा कि इससे दूसरे धर्म वालों की भावना को चित महुँचेगी, वीर शैंगों के मुखियों से निवेदन किया। इस पर दोनों सम्प्रदाय के लोग इकट्ठे हुए श्रीर उचित जांच के वाद उन्होंने श्राज्ञा निकाली की कि विभूति श्रीर विल्वपत्र प्रदान करने के बाद जैन लोग श्राचन्द्रसूर्य श्रापनी सब धर्म विधि कर सकते हैं। इसके वाद इस शासन पत्र पर राज्य की स्वीकृति ली गई श्रीर वह वीर शैंगों की श्रोर से जैनों को समर्पण किया गया। लेख के श्रन्त मे वीर शैंव सम्प्रदाय ने श्रपने उदार माव दिखलाये हैं कि जो व्यक्ति जैन धर्म का विरोध करेगा वह महामहत्तु के चरणों से निकाल दिया जायगा, वह शिव, जंगम तथा काशी, रामेश्वर के लिंग का दोही समका जायगा।

## श्चन्त में महामहत्तु की स्वीकृति के वाद वर्धतां जिनशासनम् लिखा है। ९० जैनधर्म पर संकट

१२ वीं शताब्दी के बाद दिल्ला भारत में जैन धर्म के पतन के एवं विशृंख-लित होने के चार प्रधान कारण थे।

प्रथम तो वह राज्याश्रय से वंचित हो गया था, गंग, राष्ट्रकूट, होय्सल जैसे साम्राज्य नष्ट हो चुके थे।

दितीय, पश्चात्कालीन जैन नेता गण ब्राह्मण धर्म के नवीदित रूप वैष्णव श्रीर वीर शैव सम्प्रदाव से जैन धर्म की रज्ञा करने में उदासीन हो रहे थे। वैनाचायों में ऐसे कोई प्रभावक श्राचार्य न ये जो कि धार्मिक जेत्र में प्रतिद्वन्दियों को परास्त करते।

तृतीय, जैन मन्दिरों को ग्राश्रय देने वाले व्यापारी संघ, वीर विश्व ग्रादि वीर शैन धर्म के प्रभाव में ग्राकर जैन धर्म को छोड़ चुके थे। शेष सामान्य जन वर्ग में ऐसी शक्ति न थी कि वे संगठित हो विधर्मियों का प्रतिरोध कर सकते।

चतुर्थ, वीर शेय धर्म के ग्राचायों ने बैन धर्म के केन्द्रो पर हमला करना प्रारम्भ किया ग्रीर स्थानीय सामन्तों को ग्रापने धर्म में परिवर्तित कर उनसे ही बैनों का तिरस्कार कराया।

उपर्यु क्त वार्त जैन लेखों पर दृष्टिपात करने से मलीमाँति सिद्ध होती हैं। इस संग्रह के लेख नं० ४३५ श्रीर ४३६ से वीर शैव धर्म के एक श्राचार्य एकान्तद रामय्य के सम्बन्ध में जात होता है कि उसने कलचूरि नरेश विष्वल को श्रापने प्रभाव में लाकर जैनों पर भयंकर उत्पात किए थे। उसने श्रक्तूर में जैन-मूर्ति को फंकर वेदी को ध्वस्त कर दिया श्रीर शिवलिंग की स्थापना की। इस पर जैनों ने कलचूरि नरेश विष्वल से शिकायत की पर वह तो उक्त श्राचार्य के प्रभाव में था। इसने उनका उपहास किया श्रीर एकान्तद रामय्य को प्रोत्साहन देते हुए जय पत्र प्रदान किया (४३५)। उसी लेख से जात होता है कि चालुक्य वंश का श्रन्तिम नरेश सोमेश्वर चतुर्य भी उस मत का श्रनुयायी हो गया था।

विजय नगर राज्य के लें ० नं ० ५६१,५६५ और ७१० से विदित होता है कि दूसरे सम्प्रदाय के लोग जैनों पर ज्यादती करते थे पर तत्कालीन राजाओं की उदार एवं निष्पद्म नीति के कारण उनकी सुरत्ता बनी रही। लें ० नं ० ७१० से जात होता है कि जैनों को अपमानजनक शतें मानने को भी बाध्य होना पड़ा, पर उन्होंने अपने पड़ोसियों की मावना की रत्ता के लिए वह शर्त भी मान ली। उक्त लेख में लिखा है जैन लोग पहले विभृति और विल्व पत्र बांस्कर अपनी सब धर्म विधि कर सकते हैं। जैनियों ने जब यह शर्त मान ली तो उसका प्रभाव दूसरे धर्म वालों पर तत्काल हुआ और उन्होंने भी प्रतिज्ञा की कि जैन मन्दिरों आदि को कोई ज्ति पहुँचावेगा तो वह उनके धर्म से बाहर कर दिया जायगा। जैनियों में उनकी अहिंसा नीति का ही प्रभाव था कि वे परमत सहिष्णु थे और इससे वे आजतक भारत में रह सके।

## १० जैन धर्म के केन्द्र

प्रस्तुत लेख संग्रह को ध्यान से पढ़ने से मालुम होता है कि भारत में उत्तर, दिल्या, पूर्व, पश्चिम सभी श्रोर श्रनेक प्रभावक जैन केन्द्र थे। इन केन्द्रों का इतिहास देखने पर विदित होता है कि जैनाचार्यों ने जैन धर्म को राजाश्रों श्रीर सामन्तों के दरवारों तक ही सीमित न रखा था बल्कि साधारण जनता के बीच भी उसे जनिषय बनाने के प्रयत्न किये थे। इसीलिए राजाश्रों श्रीर सामन्तों के सतत परिवर्तित होते रहने पर एवं उनके प्रभुत्व का लोप होने पर भी जैन धर्म की नींव भारतवर्ष मे श्रान्तुएण बनी रही।

(अ) उत्तर भारत के जैन केन्द्रों में मशुरा एक समय प्रमुख स्थान था। इस सम्बन्ध में हम पर्याप्त लिख चुके हैं। इसके अतिरिक्त, उदयगिरि-खरखगिरि ( छड़ीसा ) प्रभोसा, राजग्रह, रामनगर ( अहिच्छत्र ), उदयगिरि ( साची ), देवगढ़, दूवकुरह, ग्वालियर, बबागंब, बड़नगर, खजुराहो, और महोबा के नाम उल्लेखनीय हैं।

ं उद्यगिरि-खण्डगिरि-उड़ीसा प्रान्त में सुवनेश्वर के पास की उक्त

दो पहाड़ियां जैन तीथों के इतिहास की दृष्टि से वड़े महत्व की हैं। यहाँ से भारतीय लेखों में महत्वपूर्ण एक लेख (२) हाथी गुम्फा से प्राप्त हुआ है जो जैन सम्राट् खारवेल के इतिहास पर प्रकाश डालता है। उक्त लेख में लिखा है कि यहाँ आदिनाय भगवान की एक प्रतिमा थी जिसे मगघ का राजा नन्द उठा ले गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि नन्दकाल से ही यह स्थान एक जैन केन्द्र था। इस संग्रह में दो और लेख (३ और २४५) इस स्थान के दिये गये हैं। अन्तिम लेख स्चित करता है कि ११वीं शताब्दी में भी यह जैन तीर्थ था। इसका प्राचीन नाम कुमारी पर्वत था। यहाँ से और भी अनेक लेख मिले हैं। जिनकी प्रतिलिपि स्तव्य वेणीमाघव विद्या ने औल्ड बाह्मी इन्किप्सन्स् नामक अन्य में दी है।

प्रभोसाः—इलाहावाद के पास कीशाम्त्री बैन और बौद्धों का एक प्राचीन तीर्यरमान है। कीशाम्त्री के पास ही प्रभास पर्वंत नाम की एक पहाड़ी है जो प्राचीन काल से ही बेन तीर्थ रही है। इस स्थान के तीन लेख (६,७ और ७५६) इस संग्रह में दिये गये हैं। प्रथम दो लेख वहाँ की प्राचीन दो गुफाओं से,पात हुए हैं। इन लेखों की लिपि शुंगकालीन है। उनसे मालुम होता है कि श्रहिन्छत्र के अपाइसेन ने जो कि वहस्रतिमित्र (मगध नरेश) का मामा था, काश्यपीय श्रन्हितों के उपयोग के लिए ये गुफाएँ वनवायों। काश्यप, मग० महावीर का गोत्र था। संभव है ये गुफाएँ भग० महावीर के श्रनुयायी भिलुओं के लिए वनवायी गईं थीं। तीसरा लेख १६ वीं शताब्दी का है। ये तीनों लेख इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल से श्रव तक वरावर बेनों का मान्य तीर्थ है।

राजगृह: —यह स्थान जैन, बौद्ध और हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ है। इस स्थान के तीन जैन लेख (८७,८३६ और ७४३) इस संग्रह में दिये गये हैं। ले॰ नं॰ ८७ पाँचवें पर्वतः वैभार की तलहरी में एक गुफा से प्राप्त हुआ है जिसे सोन मएडार कहते हैं। यह लेख बड़े महत्त्व का है और इस प्रकार पढ़ा गया है:—

१. निर्वीण लामाय तपस्वियोग्ये शुमे गुहेऽईत्यतिमा प्रतिष्ठे

२, त्राचार्यरतं मुनि वैरदेवः विमुक्तयेऽकारयहीर्घतेजाः ॥ जिसका भाव है कि किसी मुनि वैरदेव ने निर्वाण प्राप्ति के हेतु दो गुफाएं बनवायी ,

जन० किनंधम ने श्राक्यां० स० रिपो० के प्रथम भाग में इसकी प्रतिलिपि छापी थी श्रीर टी० ब्लॉख महोदय ने इसे पढ़कर एपि० इिएडका के द्वे भाग में प्रकाशित कराया। ब्लॉख महोदय इसे लिपि विद्या की दृष्टि से तीसरी या चौथो शताब्दी का कहते हैं। इस लेख के श्रा० वैरदेव कीन थे यह ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता। कुळ विद्वान इसे श्वेताम्बर पट्टावियों के वज्रस्वामी मानते हैं जिनका समय सन् ५७ ई० हैं। हमारा श्रामान है कि ये वैरदेव ले० नं० ६० (सन् ३६० के लगमग) के वीरदेव होना चाहिये जो कि मूलसंघ के श्राचार्य थे श्रीर जिनके सम्बंध में लेख में श्रीमद् वीरदेवशासनाम्बरावभासनसहस्रकर' श्रयीत् मग० महावीर के शासन रूपी श्राकाश को प्रकाशित करने वाला सूर्य, विशेषण दिया गया है। लेख की लिपिका समय ३ री ४ थी शताब्दी, हमें वैरदेव से वीरदेव का साम्य स्थापन करने को वाध्य करता था। यदि यह श्रनुमान ठीक है तो मानना होगा वीरदेव का प्रभाव उत्तर भारत में राजग्रह की श्रोर श्रीर दित्तिण भारत में कन्नड प्रान्त में बरावर था।

इस स्थान के दो अन्य लेख १८ वीं शताब्दी के हैं जिनसे सिद्ध होता है कि यह स्थान जैनों का अविच्छित्र रूप से तीर्थ रहा है।

राम नगरः—( अहिच्छत्र ) से प्राप्त अनेकों लेखों में से केवल दो लेख ( ५३, ५४३ ) इस संग्रह में दिये गये हैं। ले॰ नं॰ ८४३ के कोत्तरि शब्द से ज्ञात होता है कि यहाँ अनेकों जैन मन्दिरों के ढेर थे। अब भी वहाँ कोत्तरि के

१—जर० विहार० रि० सो०, भाग ४६, श्रंक ४, पृष्ठ ४००-४१२; उमाकान्त प्रेमचंद शाह—राज़गिर की जैन गुफा सोन भएडार के मुनि वैरदेव।

त्रापभ्रंश रूप में कतारि खेरा नामक छोटी पहाड़ी है। यह स्थान एक समय दिग० सम्प्रदाय का केन्द्र था?।

उदयगिरि:—( साँची ) यहाँ की एक अक्तिम गुफा से एक लेख ( ६१ ) मिला है जो इस स्थान को जैन केन्द्र होने की स्चना देता है।

देवगढ़ से पाप ले॰ नं॰ १२८ से जात होता है कि गुर्जर प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के समय इसका एक नाम लुग्रच्छिगिरि था वहाँ शान्तिनाथ भगवान् का एक मन्दिर था। दो ग्रन्य लेखों (६१७, ६१८) से जो कि १५ वी शतान्दी के हैं, विदित होता है कि यहाँ मुलसंवान्तर्गत नन्दिसंव मदसारद गच्छ, वज्ञात्कार गण का ग्रन्छा प्रभाव था।

११ वी शतान्दी में दुचकुण्ड, काष्टासंच के लाटवागट गण का प्रमुख स्यान था। यह स्थान खालियर से ७६ मील दिल्लिण पश्चिम दिशा में है। इस च्लेत्र के छासपास कच्छावाहों (कच्छाप घाट वंश) का राज्य था। सन् १०८५ दें० में महाराजाधिराज विक्रमसिंह कच्छावाहा ने यहाँ के एक जैन मन्दिर को दान दिया था। उस मन्दिर की स्थापना एक जैन व्यापारी साधु लाहड़ ने की थी जो जायसवाल वंश का था। उसे विक्रमसिंह ने श्रेष्ठि की पदवी दी थी। यहाँ काष्टासंच लाटवागट गण के प्रमुख गुरु देवसेन की पादुकाओं की स्थापना सन् १०६५ ई० में की गयी यी (२२८, २३५)।

ग्वालियर से प्राप्त दो लेखों (६३३, ६४०) से विदित होता है कि १५ वीं शताब्दी में तोमर वंशी राजाओं के काल में यह स्थान काञ्चीसंघ (काष्ठासघ का दूसरा नाम) माधुरान्वय, पुष्करगण के मट्टारकों का प्रमुख केन्द्र था। इन लेखों में उक्त संघ के कितपय मट्टारकों के नाम दिये गये हैं।

ववागंज (मालवा) से प्राप्त १२ वीं शताब्दी से १५ वीं तक के तीन लेखों से विदित होता है कि यह प्रमुख जैन केन्द्रों में एक था। सन् ११६६ में

१—यहाँ से प्राप्त अनेकों लेख, अनेकान्त, वर्ष १० किरण ३-४ में प्रकाशित हुए में।

यहाँ एक प्रभावक जैन सुनि रामचन्द्र थे, जो राज्यमान्य सुनि (भूपतिवृन्दवन्दित-पदः) थे। ये सर्वसंघतिलक देवनन्दि सुनि के शिष्य थे जो कि राज्यमान्य लोक नन्दि सुनि के शिष्य थे (३७०, ३७१)। १५ वीं शतान्दी में यह स्थान ग्वालियर के भट्टारकों के अधीन था (६४३)।

खजुराहों के जैन श्रीर हिन्दू मन्दिर मारतीय शिल्पकता के विशिष्ट नमूने हैं। यहाँ से प्राप्त श्रनेक लेखों में से केवल १२ मूर्तिलेख इस संग्रह में है इनमें कुछ लेखों से विदित होता है कि यह स्थान ग्रहपित वंश्व (गहोई वैश्यों) का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ के सन् ६५५ के एक लेख से माजुम होता है कि यहाँ जिननाथ का एक प्रसिद्ध मन्दिर था जिसे चन्देल नरेश धंग के राज्य में पाहिल्ल नामक सेठ ने श्रनेक वाटिकार्ये बगीचे दान में दिए थे (१४७)।

इसी तरह महोवा भी चन्देल नरेशों के समय में एक जैन केन्द्र था। इस संग्रह में इस स्थान से प्राप्त सं० ११६६ से सं० १२२१ अर्थात् ५२ वर्ष के प्र मूर्ति लेखों से विदित होता है कि यहाँ जैन लोग निर्विध्न रीति से सोत्साह प्रतिष्टा आदि कराते थे। ले० नं० ३३७, ३४२ पर चन्देल नरेश मदन वर्म्म का नाम और ले० नं० ३६५, में परमर्दि का नाम एवं राज्य संवत्सर दिया हुआ है।

(श्रा) इस संग्रह में पश्चिम भारत के संग्रहीत लेखों को देखने से विदित होता है कि इस द्वेत्र मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनेक जैन केन्द्र थे जैसे आबू, सिरोही, अजमेर, अनिहलवाड़, खम्भात, दोहद, दिलमाल, नड-लाई, नडोले. जैसलमेर, पालनपुर, बयाना आदि। गिरनार से प्राप्त २-३ लेख दिग० सम्प्रदाय के हैं, शेष बहुसंख्य लेख श्वेताम्बर सम्प्रदाय के हैं। शत्रुखय से ११८ संग्रहीत लेखों मे दिगम्बर सम्प्रदाय का केवल एक लेख (७०२) है जिसमें मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण् कुन्दकुन्द अन्वय के भट्टारकों की पट्टावली दी हुई है। यहां सं० १६८६ में अहमदाबाद के संघपित हुं वड़ जातीय श्री रलसी के वंशां ने, जब कि शाहजहाँ का राज्य प्रवर्तमान था, श्री शान्तिनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी।

(इ) दक्षिण प्रान्त के प्रमुख जैन तीयों श्रीर केन्द्रों में श्रवणवेल्गोल, पोदनपुर, पलासिका, पुलिगेरे, कोपण, हनसोगे, हुम्मुच, विज्ञगाम्बे, कुप्पटूर, हलेबीइ, मलेयूर, मुल्लूर, मुगलूर, श्रंगड़ी, वन्दालिके, श्राविल, उदि, कारकल, गेरसोप्पे श्रादि प्रसिद्ध थे।

श्रवण वेल्गोल—ंयहाँ के सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहना है क्योंकि उसके माहाल्य को प्रकट करने के लिए जैन शिला लेख के ५०० शिलालेख प्रयम भाग के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। इस स्थान की परम्परा का सम्बन्ध श्रानेक निद्वानों के मत से श्रु तकेवली भद्रवाहु श्रीर सम्राट् चन्द्रगुप्त से है। कुछ, विद्वानों के मत से उज्जियनी के द्वितीय भद्रवाहु श्रीर उनके शिष्य गुप्तिगुप्त से है। जो भी हो पर कै० शि॰ सं॰ प्रथम भाग के प्रथम लेख का साधारणतः श्रयं करने से यहां की परम्परा का सम्बन्ध भद्रवाहु द्वितीय से ही माजुम होता है।

१. 'जैन परम्परानो इतिहास' के लेखक विद्वान् मुनि श्री दर्शन विजय जी श्रादि (त्रिपुटी महाराज) ने श्रार्थ सिंहिगिरि के उत्तराधिकारी श्रार्थ वज्रस्वामी श्रीर मद्रवाहु द्वितीय के जीवन चिरत में श्रानेक प्रकार का साम्य दिखलाया है श्रीर संभावना प्रकट की है कि यदि दोनो श्राचायों को एक मान लिया जाय तो श्वेताम्बर दिगम्बर इतिहास संबंधी श्रानेक गृथिया सरल रीति से उत्कल जा सकती हैं। इन वज्रस्वामी का जन्म बीर संवत् ४६६ में, दीचा काल वीर सं० ५०४ में युगप्रधान पद ५४८ में श्रीर सं० ५८४ में स्वर्गयमन हुत्रा था। वे लिखते हैं:—दिगम्बर ग्रन्थों मे इस श्ररसे में द्वितीय मद्रवाहु होने का उल्लेख है जिनके दूसरे नाम वज्रयशा (तिलोयपरणित्त) महायशा (महापुराण), यशोबाहु (उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण), जयबाहु (श्रुतावतार), वज्रिपं (हरिवंश पुराण स०१ श्लोक ३३), महायशा (श्रावश्यक निर्युक्ति) मिलते हैं। श्रवणवेल्गोल के चन्द्रगिरि स्थित एक लेख में उल्लेख है कि श्रुतकेवली मद्रवाहु की परम्परा में महानि-मित्तज्ञ मद्रवाहु ने उज्जयिनी में रहते हुए १२ वर्षीय दुण्काल को श्राते देख

١

दिचिया कर्नाटक की आरे विहार किया और ७०० शिष्यों के साथ इस पहाड़ी पर आये। उन्होंने यहाँ अपने समाधिमरण की आराधना के लिए केवल एक शिष्य को साथ रख शेष को विसर्जित कर दिया इत्यादि ( पृष्ठ २८४–२६२ )।

त्रागे मुनिश्री लिखते हैं कि आर्य वजस्वामी ने वि० सं० १७४ में अपने शिष्य संघ के साथ बारह वर्ष के दुष्काल में दिल्ला जाकर एक पहाड़ी के ऊपर अनुशन किया और समाधि पूर्वक स्वर्गगमन किया। इस मूमि की इन्द्र ने रथ के द्वारा तीन प्रदिल्ला की इससे इस पहाड़ का नाम रियावर्तिगिरि पड़ा।

इस रथावर्तगिरि का असली नाम क्या था और वर्तमान में उसका नाम क्या है, इस बात का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु हमें लगता है कि आज जो इन्द्रगिरि (विन्ध्यगिरि) के रूप में पहाड़ी बोली जाती है वही वास्तव में रथावर्त गिरि है, और उसके ऊपर जो विशालकाय मूर्ति है वह आर्य द्वितीय भद्रवाहु स्वामी याने वज्रस्वामी की मूर्ति है।

श्रा० वज्रस्वामी ने श्रनशन के लिए प्रथम एक पहाड़ी पसन्द किया या श्रपने एक वालमुनि को भी छोड़ने के लिए उन मुनि को वहीं रख उस पहाड़ी का त्याग कर सामने की दूसरी पहाड़ी पर श्रनशन किया श्रौर वालमुनि ने पहली पहाड़ी पर श्रनशन किया।

इसके पश्चात् उनके प्रशिष्य आचार्य चन्द्रस्रि यहीं पघारे ये और उनके उपदेश से उसी पहाड़ी की विशाल शिला पर आ० वज्रस्वामी की विशाल काय प्रतिमा वनी। ये दोनों पहाड़ियाँ आज इन्द्रगिरि और चन्द्र-गिरि नाम से प्रसिद्ध हैं, इत्यादि।

(देखों, जैन परम्परानो इतिहास, भा० १, लेखक त्रिपुटी महाराज, प्रकाशक-श्री चारित्र स्मारक ग्रन्थ माला, श्रहमदावाद, १६५२, पृष्ठ ३३७-३३६) जो भी हो पर 'ग्रनेकग्रामशतसंख्यं मुदित जन धन कनक सस्य गोमहिषाजािव कुल समाकीर्ण जनपद प्राप्तवान् " उल्लेख जिस स्थान के लिए किया गया है वह पुन्नाट देश के उत्तरी भाग के सिवाय श्रीर कोई दूसरी जगह नहीं है।

पोदनपुर—तीर्थ के सम्बन्ध में हमें ले॰ नं॰ ३६५ (सन् ११८०) से विदित होता है कि भरत चक्रवर्तों ने पोदनपुर के समीप ५२५ धनुप प्रमाण बाहुविल की मूर्ति प्रतिष्ठित करायी थी। कुछ काल बीतने पर मूर्ति के आसपास की मूर्मि कुक्कुट सपों से न्याप्त और वीहड़ बन से आच्छादित होकर दुर्गम्य हो गयी थी। राज-मल नृप के मंत्री चामुख्ड राय को बाहुविल के दर्शन की अभिलाण हुई पर यात्रा के हेत जब वे तैयार हुए तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि वह स्थान बहुत दूर और अगम्य है। इस पर चामुख्ड राय ने वैसी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने का विचार किया और उन्होंने वैसा कर डाला।

कहा जाता है कि यह पोदनपुर निजाम हैदराबाद प्रान्त के निजामाबाद जिले का 'बोधन' नामक गाँव है जो कि १० शतान्दी के पूर्वीर्ध में राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र चतुर्थ की राजधानी था श्रीर वहां वैप्णवों का बोलवाला या तथा वहाँ एक विशाल वैप्णव मन्दिर भी बनवाया गया था। यहाँ श्रव मी जैन एव ब्राह्मण पुरातत्त्व की सामग्री मिलती है।

पलासिकाः—हलसी या हलसिंगे (जिला बेलगाव) से प्राप्त ६ लेखों से ज्ञात होता है कि पाचर्वा शताब्दी ईस्वी में कदम्बों के राज्यकाल में पलासिका एक प्रमुख जैन केन्द्र था। यहा यापनीय, निर्मन्य एवं कूर्चक ये तीनों सम्प्रदाय समान भाव से ब्राहत थे। ले० नं० ६६ में लिखा है कि कदम्ब नरेश काकुरथवर्मी ने ब्रापने जैन सेनापित श्रुतकीर्ति को धार्मिक कार्य के लिए एक च्लेत्र दान में दिया था। ले० नं० ६६ के अनुसार कदम्ब मृगेशवर्मी ने ब्रापने पिता की स्मृति में

१. जैन शि० ले० संग्रह, नं० ८५

२. सालेतोरे, मेडीवल, जैनिज्म, पृष्ठ १८६.

यहाँ एक जैन मन्दिर बनाकर यापनीय, निर्मन्य श्रीर कूर्चकों को दान में दिया था। इसी तरह ले॰ नं॰ १०० उल्लेख करता है कि श्रष्टाहिका पर्व मनाने के लिए कदम्ब नरेश रिववर्मी श्रीर श्रन्य लोगों ने पुरुखेटक गाव यापनीय संघ को दिया था। ले॰ नं॰ १०१-१०२ के श्रनुसार यहाँ कदम्ब रिववर्मी श्रीर उसके छोटे माई भानुवर्मा द्वारा जिन भगवान् की पूजा के लिए दान दिये गये थे। ले॰ नं॰ १०३ से विदित होता है कि कदम्ब नरेश हरिवर्मी ने पलासिका में सिंह सेनापित के पुत्र मृगेश द्वारा निर्मापित जैन मन्दिर में श्रष्टान्हिका पूजा के लिए श्रीर सर्व संघ के भोजन के लिए कूर्चकों के वारिषेणाचार्य संघ के लिए चन्द्रज्ञान्त को प्रमुख बनाकर दान दिया था। इसी तरह ले॰ नं० १०४ के श्रनुसार श्रिहिर नामक श्रमण संघ के लिए सेन्द्रक राजा भानुवर्मी की प्रार्थना पर हरिवर्मी ने दान दिया था। इस तरह कदम्ब राजाश्रों की ४-५ पीड़ी तथा पलासिका यापनीय, निर्मेश्य श्रीर कूर्चक सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र रहा है।

पुलिगेरे ( लच्मेश्वर ):—इस स्थान के सातवीं से दशवीं शताब्दि ईस्वी के संग्रहीत पाँच लेखों से मालुम होता है यह एक जैन तीर्थ था। यहाँ शंखव-सिंद नामक विशाल जैन मिन्दर था जिसकी छत ३६ खम्मों पर थमी थी। इस वसिंद के नाम से इस स्थान का नाम शंखतीर्थ पड़ा था। ले० नं० १०६ से विदित होता है कि सेन्द्रक राजा दुर्गशक्ति ने शंखिननेन्द्र की नित्य पूजा के लिये कुछ भूमि दान में दी थी। ले० नं० १११ के अनुसार चालुक्य विनयादित्य सत्याअय ने इस मिन्दर को अपने राज्य के भू वे या ७ वे वर्ष में माघ पूर्णिमा के दिन दान दिया था। ले० नं० ११३ में उल्लेख है कि चालुक्य वंशी विजयादित्य सत्याअय ने अपने राज्य के ३४ वें वर्ष में इस मिन्दर के लिए दान दिया था अरेर ले० ११४ से जात होता है कि सन् ७३४ ई० में विक्रमादित्य ने शंखतीर्थ वसदि का जीगोंद्वार कराया था। यहाँ शंख वसदि के अतिरिक्त एक और जिनालय था, जिसका नाम घवल जिनालय था। ले० नं० १४६ इस तीर्थ के इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। उक्त लेख के अनुसार सन् ६६८ में इस तीर्थ का विशाल रूप हो गया था। यहाँ गंगराजा मारसिंह गङ्ग-

कन्दर्प ने एक जिनालय बनवाया जो कि शंख वसदि तीर्थ वसदि मण्डल के लिए मण्डन स्वरूप था। उसका नाम उक्त राजा के नाम पर गङ्गकन्दर्प भूपाल जिनेन्द्र मन्दिर रखा गया श्रीर उसके लिए दान देते समय सीमा के रूप में श्रीन एवं श्रीन वसदियों का उल्लेख है।

कोपण:--यह स्थान श्रवण वेल्गोल के बाद बड़े महत्त्व का जैन तीर्थ रहा है। शिलालेखों के पर्यवेक्षण से प्रतीत होता है कि यह ७ वीं से लेकर १६ वीं शताब्दी तक जैनों का महातीर्थ रहा है। प्रस्तृत संग्रह में कोपण के सम्बन्ध के ११ वीं शताब्दी के पहले के लेख संग्रहीत नहीं पर उसके बाद के जो भी लेख हैं उनमें उसकी प्रसिद्धि का ही उल्लेख है। ले॰ नं॰ १६८ से विदित होता है कि सन् १००० के लगभग कोपण तीर्थ के कुछ यात्री अवण विल्गोल ग्राये थे। ले॰ नं॰ २६६ में लिखा है कि जैनों के सहस्रों तीयों मे प्रमुख तीर्थ कोपण था। ले॰ नं० २५५ में उल्लेख है कि जैन सेनापित गंगराज ने श्रपनो श्रनवधिक दानशीलता से गद्धवाहि ६६००० को कोपण के समान चमका दिया था। यही बात ले॰ नं॰ ३०१ श्रीर ४११ से पृष्ट होती है। ले॰ नं॰ ३०४ के अनुसार गंगरान के ज्येष्ठ भ्राता वम्मदेव के पुत्र ऐच दरह-नायक ने कोपण चेल्गोल ब्रादि स्थानों में ब्रानेक जिन मन्दिर निर्माण कराये थे। उसी लेख में कोपण को 'कोपण ग्रादि तीर्थदल,' ग्रर्थात एक प्रमुख या न्त्रादि तीर्थ के रूप में माना गया है। सन् ११५६ (३५४) में सेनापति हुझ ने कोपण महातीर्थ में २४ जैन साधुत्रों के संघ के लिए अन्तयदान दिया था। ले॰ नं॰ ४५१ में उल्लेख है कि ऐचए ने वेलगवत्तिनाड् में एक ऐसा निनालय वनवाया था वैसा उस प्रदेश मे और कहीं नहीं या और इस तरह उसने वेलगवित्तनाड को कोपण के समान वना दिया।

१६ वीं शताब्दी में भी कोपण का महत्व कुछ कम न हुआ था। इस शताब्दी के महान् विद्वान् वादि विद्यानन्द के विषय में ले॰ नं॰ ६६७ में उल्लेख है कि इन्होंने कोपण तथा अन्य दूसरे तीथों में महोत्सव करके विद्यानन्द नाम से -प्रसिद्ध प्राप्त की। े जु॰ राइस महोद्यं कोपणं को निजाम हैदराबाद के दक्तिण-पश्चिम में स्थित वर्तमान कोप्पल को माना है। इस विषय में श्रेव सन्देह नहीं है।

चिक्क हनसोगे:—जैन तीयों में चिक्क हनसोगे का नाम भी प्रमुख या। इस संग्रह के लेखों से प्रतीत होता है कि उक्त स्थान ११ वी शताब्दी के पहले से भी जैन धर्म का केन्द्र था। लें० नं० २४० से ज्ञात होता है कि वहां एक समय ६४ वसदियां थीं जो कि ग्रव सब ध्वस्त हालत में हैं पर उन्हें देखने से मालुम होता है कि वे चालुक्य शिल्प की शैली में सुन्दर ढंग से निर्मित हुई थीं। लें० नं० २२३ (लगभग सन् १०=० ई०) से विदित होता है कि दाम-निन्द भट्टारक के श्रिषकार चेत्र में पनसोगे के चङ्गाल्व तीर्थ को सारी वसदियाँ थीं, श्रब्वेय वसदि तथा तोरेनाड् की वसदि भी उनके प्रधान शिष्यगण के श्रिषकार में थी। लें० नं० १६६, २४० श्रीर २४१ से उन वसदियों का एक विचित्र हितहास मालुम होता है कि इन वसदियों के श्रादि प्रतिष्ठापक मूलसंघ, देशीगण, होत्तगे गच्छ के रामस्त्रामी थे जो कि दशस्थ के पुत्र, लच्मण के भाई सीता के पित श्रीर इन्दाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। पीछे इन्ही वसदियों को दान देने वाले कमशः शक, नल, विक्रमादित्य, गंग श्रीर चङ्गाल्व थे। सन् १०६० के लगमग यहां चंगाल्य नरेश राजेन्द्र चोल निन्न चंगाल्य ने कुछ बसदियों का निर्माण कराया था।

हनसीगे के जैन गुरुत्रों का वड़ा प्रभाव था। इनकी एक शाखा हनसोगे बिल नाम से प्रसिद्ध थी। सन् १३०३ में हनसोगे के वाहुबिल मलधारि देव के शिष्य पद्मनिद्द महारक ने होन्नेयन हिल में गंध कुटो निर्माण करायी थी तथा १५ गद्याया का दान भी दिया था (५५१)। पन्द्रहवी शताब्दी के लगमग कारकल के शासकों को जैन धर्म के प्रभाव में लाने वाले इसी स्थान के गुरु थे। हनसोगे के लिलतकीर्ति मुनीन्द्र के उपदेश से शक सं० १३५३ फाल्गुन शुक्ल १२ के दिन सोमवंश के मैरवेन्द्र के पुत्र पाएट्य राय ने कारकल में बाहुबिल की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित करायी थी (६२४)।

हम्मच:-शान्तर कुल के संस्थापक जिनदत्तराय के समय ( ६ वीं शता॰ ) से यह बरावर महत्व पूर्ण जैन तीर्थ रहा है। इस संग्रह के लगभग २२ लेखों से यह बात भली भाँति सिद्ध होती है। यहां की प्राचीन बसदि का नाम पालियक वसदि या जो कि सन् ८७८ के लगभग निर्मीपित हुई थी। ले॰ नं॰ १४५ से से जात होता है कि तोलापुरुष शान्तर की पत्नी पालियक ने अपनी माता की मृत्यु पर उसे पाषाण वसदि के रूप में खड़ा किया था श्रीर इसके लिए बहुत से दान दिए थे। सन ८६७ के ले॰ नं॰ १३२ में उल्लेख है कि तोलापुरुष विक्र-मादित्य ने मौनिसिद्धान्त मट्टारक के लिए एक पाषाग् वसदि वनवायी। सन् १०६२ के दो ले ० नं० १६७ और १६८ क्रमशः स्ले बसदि और पार्श्वनाय वसदि से प्राप्त हुए हैं। प्रथम लेख में पट्टणस्वामि नोक्कय्य सेट्रि के दानों का उल्लेख है त्रीर दूसरे में वीर शान्तर की पत्नी चागलदेवी के दान कार्यों की प्रशंसा है। सन् १०६५ के एक लेख (२०३) में उल्लेख है कि त्रैलोक्यमस शान्तर ने श्रपने गुरु कनकनिन्द देव को यहां दान दिया था। सन् १०७७ के ५ लेख उसी तीर्थ से प्राप्त हुए हैं जिनमें से ले॰ नं॰ २१२ में तैलह शान्तर के दानों श्रीन पट्टग्रस्वामि नोकस्य सेट्टि की प्रशंसा है। ले॰ नं॰ २१३ बहुत ही विशाल लेख है जो कि पञ्चकृट वसिंद के प्राङ्गरा में एक बड़े पानारा पर उत्कीर्या है। पञ्चकृट वसदि प्रसिद्ध उर्वीतिलक जिनालय का ही नाम है। इस लेख के अनुसार चट्टलदेवी ने अपने पति एवं पुत्रादि की याद में तालाव कुत्रां, वनदि, मन्दिर, नाली, पवित्र स्नानागार, सत्र, कुंन ब्रादि प्रसिद्ध घर्म, एव पुरव के कार्या को सम्पन्न कराया था। चट्टलदेवी शान्तरकुल श्रीर गंगवंश से सम्बन्धित कांची की रानी थी। लेख में शान्तर वंश और गंग वंश की वंशावली तया द्रविड़ संघ, ग्ररुङ्गलान्वय नन्दिगण की पट्टावली भी दी हुई है। इस लेख के ब्रानुसार पंचकूट जिनालय का स्थापना काल शक सं० ६६६ था। ले० नं० २ १४ में पंचकूटवसिंद के निर्माण कार्य का विशेष इतिहास दिया गया है श्रीर मन्दिर के प्रतिष्ठाचार्य श्रेयास देव की ( ले॰ नं॰ २१३ के समान ही ) परम्परा दी गई है । ले॰ नं॰ २१५ में नित्र शान्तर, राजा ब्रोड्रग और चट्टलदेवी ब्रादि

ानियों की तथा हैमसेन (कनकसेन) दयापाल, पुष्पसेन, वादिराज, श्राजितसेन श्रादि श्राचार्यों की प्रशंसा को गई है। ले॰ नं॰ २२६ में शान्तर राजाश्रों के दान का उल्लेख है। ले॰ नं॰ ३२६ में उल्लेख है कि सन् ११४७ में विक्रम शान्तर की वड़ी विहन पम्पादेवी ने उवींतिलक जिनालय के समान ही शासन देवता की मूर्ति निर्माण करायी थी, तथा उसने उसके माई श्रीर पुत्री ने पञ्च- ससिद के उत्तरीय पट्टसाले को बनवाया था। ले॰ नं॰ २३८, ४६७, ४६४, ४६७, ५००, ५०३, ५४२, तथा ५६७ समाधिमरण के स्मारक लेख हैं। ले॰ नं॰ ६६७ बहुत विशाल है श्रीर विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध विद्वान् वादि विद्यानन्द तथा तत्कालीन राजाश्रों पर उनके प्रभाव का सुन्दर वर्णन करता है।

विल्लगाम्बे:-- के भी जैन तीर्थं होने के अनेक लेख प्रमाण हैं। सन् १०४८ में जजाहुति शान्तिनाय से सम्बद्ध वलगारगण के मेघनन्दि भट्टारक के शिष्य केशवनन्दि ऋष्टोपवासि भट्टारक की वसदि थी। इस वसदि के लिए उक्त सन् में महामएडलेश्वर चामुएडराय ने कुछ भूमि का दान दिया था ( १८१ )। यहाँ सन् १०६८ में जैन सेनापित शान्तिनाथ ने काष्ठ से बनी हुई प्राचीन मिल्लकामोद शान्तिनाथ तीर्थेकर की वसदि को पाषाण की बनवाया या तथा इस मन्दिर के निमित्त वहाँ माधनन्दि भट्टारक को कुछ जमीन दान में दी थी (२०४)। इस लेख में तथा इससे पहले के ले० नं० १८१ में उल्लेख है कि यहाँ सभी धर्मों के --- जिन, विष्णु, ईश्वर ब्रादि के मन्दिर थे। ले० नं० २०४ की अन्तिम पंक्तियों से यह भी विदित होता है जगदेकमल्ल ( जयसिंह तृतीय जगदेकमल्ल ) तथा चालुक्य गंग पेम्मीनडि विक्रमादित्य ने उक्त वसदि को पहले कुछ जमीने दान में दी थीं। ले॰ नं॰ २१७ ( सन् १०७७ ) से मालुम होता है कि यहाँ के चालुक्य गंग पेम्मीनडि जिनालय को. विक्रमादित्य चतुर्थ ने सेन गुण के ब्राचार्य रामसेन को एक गाँव दान में दिया या। सन् ११८६ ई० करीव का एक लेख ( ४२० ) समाधि मरण का स्मारक है। ले० नं० ४५३ और ४५४ ( सन् १२०५ ई० ) में एक जैन बसदि के लिए एक जैन राजा ( सम्भव है रह वृंश के राजा)-द्वारा दान का उल्लेख है। इन दोनों लेखों में रहवंश के पिछले रानात्र्यों कीं वंशावली दी गई है। इस सबसे यही मालुम होता है कि बल्लिगाम्बे ११-१२ वीं शताब्दी के प्रमुख जैन केन्द्रों में एक था।

कुप्पद्रः—के सम्बन्ध में संग्रहीत कितपय लेखों से ज्ञात होता है कि यह स्थान ११ वीं से १५ वीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण जैन केन्द्र था। ले॰ नं॰ २०६ से विदित होता है कि कदम्ब राजी मलाल देवी ने सन् १०७७ में पार्थ-देव चैत्यालय की स्थापना की थी और पद्मनन्दि मट्टारक ने उसकी प्रतिष्ठा करा के उसका नाम वहां के ब्राह्मणों के नाम पर 'ब्रह्म जिनालय' रखा था। यहीं देशी गण के ब्राचार्य देवचन्द्र के शिष्य श्रुत मुनि थे जिन्होंने एक मन्दिर का जीणों-द्वार कराया था, और सन् १३६७ में समाधिगत हुए थे (५६३)। ले॰ नं॰ ५५५ से विदित होता है कि सन् १४०२ में कुप्पट्टर एक प्रसिद्ध स्थान था। विजय नगर के समाट्ट हरिहर के समय यहा एक जैन मन्दिर था, जिसमें कदम्बों का एक शासन पत्र मिला था। सन् १४०८ के ले॰ नं॰ ६०५ से विदित होता है कि कुप्पट्टर नगर खएड का तिलक स्वरूप था वहां श्रुनेक जैन रहते थे, तथा श्रुनेक जैन चैत्यालय थे। वहां का शासक जैन धर्मावलम्बी गोपमहाप्रभु था।

अद्गिष्ड:—यह होय्सल वंश का उत्पत्ति स्थान था। इसका दूसरा नाम सोसेव्र था। १० वीं शताब्दी के मध्य से इसके जैन केन्द्र होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। ले० नं० १६६ से जात होता है कि यहा द्रविड़ संघ के प्रसिद्ध सुनि विमलचन्द्र पण्डित देव थे जिन्होंने सन् ६६० में लगभग संन्यास विधि से मरण किया था और उनकी शिष्याओं ने इस उपलच्य में स्मारक खड़ा किया था। इसी तरह ले० नं० १७८ वज्रपाणि मुनि के समाधिमरण का स्मारक है। ये वज्रपाणि होय्सल नरेश नृपकाय राच महा के गुरु थे। ले० नं० १६४, २०० २४२ भी समाधिमरण के स्मारक हैं। ले० नं० १८५ से मालुम होता है कि ये वज्रपाणि मुनि स्त्रस्य गण के थे। उनकी शिष्या बाकियव्वे ने कुछ कमीने वहां के मकर जिनालय के लिए छोड़ दी थीं। इस लेख के समय विनयादित्य होय्सल का राज्य प्रवर्तमान था। ले० नं० २०१ में पाषाणशिल्यों के प्रधान, माणिक होयलाचारि द्वारा निर्मित एक वसदि का उल्लेख है। यह वसदि मुल्द्र के गुण्सेन

पिखतदेव को सौंप दी गई थी। इसी तरह ले बं इह (सन् ११६४) में उल्लेख है कि यहाँ एक वसिद पट्टण्संगिम नागसेट्टि के पुत्र ने बनवायी थी जिसके लिए सन् ११६४ में वीर विजय नरिसंह देव ने दान दिया था। सन् ११-७२ के एक लेख (३७८) में एक होन्नंगिय वसिद के लिए किसी कम्बरस नामक व्यक्ति द्वारा दान का उल्लेख है।

बन्दालिके:-इस स्थान की तीर्थ रूप में प्राचीनता यहाँ से प्राप्त सन् ध्रद्भ (ठीक धर ) के एक लेख ( १४० ) से विदित होती है जहाँ इसे बन्दिनके तीर्थ रूप में लिखा है। उक्त सन् में नागर खरड सत्तर की शासिका जिक्कयव्ये ने सल्लेखना पूर्वक देहत्याग किया था । सन् १०७५ के एक लेख (२०७) में भी इसका तीर्थ के रूप में उल्लेख है। वहाँ शान्तिनाथ वसदि के लिए चालुक्य तृप सोमेश्वर ने कुछ भूमि दान में दी थी। ले॰ नं॰ ४०८ से जात होता है कि कदम्ब बंश की एक शाखा की अधीनता में इस स्यान की कीर्ति एवं यहां के शान्तिनाथ जिनालय की प्रसिद्ध जगह जगह फैल रही थी। इसी लेख के अनुसार एक बार यहां के जिनालय को देखने होयसल सेना-पित रेचिए आया था। उसने इस मन्दिर के दर्शन से प्रसन्न होकर पूजा के खर्च के लिए एक गाँव दान में दिया था। इसी शान्तिनाथ जिनालय में सन् १२०० के लगमग सोमलदेवी नामक महिला ने समाधि मरण किया था (४३३)। ले॰ नं॰ ४३८ के श्रमुसार उक्त वसदि के लिए तीन गाँव दान मे दिये गये थे। ले॰ नं॰ ४४८ में बन्दालिके (बान्धव नगर ) की समृद्धि एवं सौन्दर्य का अच्छा वर्णन है। यहाँ एक सेट्टि ने शान्तिनाथ देव के लिए एक मण्डप खड़ा किया था। ज़िलितकीर्ति सिद्धान्त के शिष्य ग्रभचन्द्र परिडत ने इस तीर्थ का प्रवत्य ( पारुपत्य ) अपने हाथ लेकर उसे समुन्नत किया था एव नागर खर्ड सत्तर के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने, प्रजा ने, श्रीर किसानों ने अनेक दान दिये थे श्रोर होय्सल सेनापति मझ ने उक्त चेत्र की रहा की श्री। उक्त जिनालय के प्रवत्यक शुभचन्द्र देव ने सन् १२१३ में सन्यासपूर्वक देहत्याग किया था 1 ( 3x8 )

उद्धरे ( उद्वि ):-इस तीर्थं के १२ वीं से १४ वीं शताब्दी के ही लेख इस संग्रह में हैं जिनसे माल्यम होता है कि यहाँ प्रसिद्ध तीन वसदियाँ थीं-पञ्च वसदि, कनक निनालय एवं एरग निनालय । सन् ११२६ में यहाँ का शासक गंगनरेश मारसिंह का पत्र महामण्डलेश्वर एक्कलरस या उसके सेनापति सिंगण का विरुद जैनचूडामणि या (२६१)। यह एक्कलरस नाना देशों के विदानों और कवियों के लिए कर्ण के समान दानी था। वह वहाँ की सारी प्रवृत्तियों का संचालक था। उसकी फ़ुत्रा सुगियिव्यसि ने यहाँ पञ्चवसिद में रहने वाले साधुत्रों के लिए दान दिया था (३१३)। एक दूसरी महिला कनकिवरिस ने वहाँ वहुत से दान दिये (३१३)। इसका अनुकरण कर दसरी महिलाओं ने भी दान दिये थे। राजा एक्ऋल ने कनक जिनालय को भूमि दान दिया था। (३१३)। सन् ११६= के एक लेख (४३१) में उल्लेख है कि होय्सल सेनापित महादेव दरहनाथ ने वहाँ एरग जिनालय नाम का एक विशाल जिनालय वनवाया था। उसने उक्त मन्दिर के लिए अनेक दान भी दिये थे। इसी लेख में लिखा है कि उद्धरे वनवासी देश के शासकों के रक्तण श्रीर कोप मवन के रूप मे श्रद्वितीय स्थान था। सत् ३८० के एक लेख ( ५७६ ) से विदित होता है कि इस स्थान में विजयनगर नरेश हरिहर राय द्वितीय के समय में वैचप नामक एक जैन वीर रहता था। उसने अपने देश को ग्रतातायियों से बन्ताने के लिए उनसे युद्ध किया ग्रीर उन्हें परास्त करने में त्रपने जीवन की विल दे दो। ले० नं० ५६६ में वैचप के पुत्र सिरियरण की जिनघर्म भक्ति का और उद्धरे की महिमा का वर्णन है। सन् १४०० में सिरि-यएए ने समाधि विधि से देह त्याग किया था। चौदहवीं शतान्दी मे उद्धरे ग्राति समुजत एवं प्रख्यात स्थान था, यहाँ तक कि इस स्थान के ग्राचार्य ने अपने वंश का नाम उद्धरे वंश रख लिया था। यहाँ के आचार्यों मुनिमद्र देव ने हिसुगल वसदि वनवायी यी तया मुलगुन्द के जिनेन्द्र मन्दिर का विस्तार कराया था । ले॰ नं॰ ५८८ उनके समाधिमरण का स्मारक है ।

हलेवीड:-जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होय्सलों की राजधानी हलेबीड

था । जिसका कि दूसरा नाम उक्त वंश के लेखों में दोरसमुद्र या द्वारावती मिलता है। प्रस्तुत संग्रह में इस स्थान का पुराना लेख सन् १११७ के लगभग का ( २६३ ) है जो कि विष्णुवर्धन नृप के समय का है। इसमें जैन मंत्री गगराज के कार्यों को बड़ी प्रशंसा है। सन् ११३३ के ले० नं० २०१ में विष्णुवर्धन की दिग्विजय का, तथा साथ में सेनापित गंगराज द्वारा अगियत जैन मन्दिरों के जीर्गोद्धार कार्यों का उल्लेख है । गंगराज के पुत्र वोप्प ने दोर समुद्र में पार्श्व-नाथ वसदि का निर्माण कराया था श्रीर श्रपने पिता की स्पृति मे पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। राजा विष्णुवर्धन को दैवयोग से इसी अवसर पर युद्ध विजय, पुत्रोत्पत्ति ग्रौर मुख समृद्धि मिली थी। उसने इस मागलिक स्थापन को ही उक्त वातों में निमित्त मान बड़ी प्रसन्नता से देवता का नाम विजयपार्श्व एवं पुत्र का नाम विजय नारसिंह देव रखा श्रीर जावगल नामक गाँव तथा श्रन्य प्रकार के दान दिये। उक्त लेख से यह भी मालुम होता है कि मन्दिर के पुरोहित नयकीर्ति सिद्धान्तदेव को तेली दास गौंड ने भूमिदान दिया तथा उसने श्रीर राम गौरह ने उत्तरायण संक्रमण में बहुत से दान दिए। सन् ११६६ के एक लेख ( ४२६ ') में यहाँ की शान्तिनाथ वसदि के लिए कुछ किसानों द्वारा गाँव एवं तालावों के दान का तथा वसदि के ब्रान्वार्य, स्थानीय किसान वर्ग, एवं गाँव के ६० कुटुम्बों द्वारा दान की रत्ता का उल्लेख है। ले० नं० ४६६ के अन्तर्गत दो लेखों का संकलन हुआ है। पहले लेख में होय्सल नरसिंह तृतीय द्वारा जीर्गोद्धार कार्यं का तथा दूसरे में उक्त राजा द्वारा श्रपने उपनयन संस्कार के समय दान का उल्लेख है। सन् १२७४ के एक लेख (५१४) में वालचन्द्र पिएडत देव के चमत्कार पूर्ण समाधि मरण का वर्णन है। उनके स्मारक रूप में भन्य लोगों ने उनको तथा पंच परमेश्वर की प्रतिमार्ये बनाकर प्रतिष्ठित की थीं । इसी तरह ले॰ नं॰ ५२४ (सन् १२७६ ) में उक्त वालचन्द्र परिडतदेव के श्रुतगुरु अभयचन्द्र महासैद्धान्तिक के समाधिमरण का उल्लेख है। ये अभय-चन्द्र अनेक शास्त्रों के प्रकाराड परिडत थे। इसी तरह इस लेख के २० वर्ष वाद वालचन्द्र पिडत देव के प्रधान शिष्य रामचन्द्र मलधारि देव के समाधिमरण

का ग्रनोखा वर्णन है (५४८) । ले॰ नं॰ ५४६ में एक ग्रद्भुत स्चना है । उसमें उल्लेख है कि वहाँ से ईशान दिशा की ग्रोर १५ विलस्त के ग्रन्तर पर शान्तिनाय देव जिनकी के चाई ६ विलस्त है, जमीन के ग्रन्दर गड़े हैं, कोई मध्य पुरुष उनको वाहर निकालकर उनको प्रतिष्ठा कर पुरुष लाभ ले । सन् १६३८ के महत्वपूर्ण एक लेख (७१०) में जैन ग्रीर शैवों की एकता तथा परधर्म सहिष्णुता का वर्णन है ।

मलेयूर:—चामराजनगर तालुके में जैन धर्म का एक मजबूत गढ़ मलेयूर था। यहाँ के कनकाचल पर्वत पर अर्नेक वसदियाँ थीं। सन् ११८१ में यहाँ की पार्श्वनाथ वसदि के लिए अच्युत वीरेन्द्र शिक्यप वैद्य की पत्नी चिक्कतायी ने पूजा प्रवन्ध के लिए, मुनियों के नित्यदान के लिए और हमेशा शास्त्रदान के लिए किन्नरीपुर ग्राम, को दान में दिया था (४०१)। यहाँ के १४ वीं से लेकर १६ वीं शताब्दी तक के १० लेखों से विदित होता है कि यहाँ अर्नेक वसदियाँ थीं।

अाविल नाड:—सोराव तालुके के अनेकों जैन केन्द्रों में प्रसिद्ध केन्द्र अाविलनाड् (हिरिय आविल) या। मध्य युग में इस स्थान के अनेकों सामन्तो ने, उनकी पित्नयों ने तथा नगरवासियों ने अपने उत्साहपूर्ण धर्मसेवन से इस स्थान को अमर बना दिया था। जैनधर्म की दृष्टि से उस स्थान का महत्त्व यद्यपि १२ वीं शताब्दी में भी था (२८६, ३२२) पर विशेषकर यहाँ १४ वीं शताब्दी के मध्य से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथम दर्शकों के अनेक लेखों से, जो कि इस संग्रह में दिये गये हैं, चिदित होता है कि यहाँ जैन धर्म की धारा अच्छी तरह प्रवाहित थी। इन लेखों में अधिक संख्या समाधिमरण के स्मारक लेखों की है। इन लेखों से जात होता है कि यहाँ के सामन्त आविल प्रभु या आविल महाप्रभु कहलाते थे और अपने जीवन के अन्तिम च्यों को सुधारने में कितने जागरूक रहते थे। तवनिधि:—सोराव तालुके का यह स्थान भी एक जैन तंथि था। यहाँ से श्रानेकों जैन लेख मिले हैं पर यहाँ केवल ६ ही लेख संग्रहीत हैं जो कि सब समाधिमरण के स्मारक हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऐसे स्थानों में समाधिविधि सम्पन्न कराने वाले आचार्य होते थे जहाँ कि आवक जन अपने जीवन के श्रन्तिम च्राणों में आकर संन्यासविधि से जीवन त्याग करते थे।

मुल्लुरु:—यह स्थान कुर्ग तालुके में है। यहाँ के ११ वीं से १४ वीं शताब्दी तक के द्र लेख संग्रहीत हैं जिनसे विदित होता है कि यहाँ शान्तीश्वर बसदि, पार्श्वनाथ बसदि एवं चन्द्रनाथ वसदि नाम के तीन िनालय थे। लें० मं० १७७, १८८, १०१, २०१, २०६ से विदित होता है कि यह स्थान कोङ्गा-ल्व नरेशों की श्रद्धा एवं विनय का चेत्र था। यहां राजेन्द्र चोल कोंगाल्व के समय मे एक प्रसिद्ध श्राचार्य गुर्मासेन पण्डित थे, जिनके भक्त, उक्त परिवार के सभी लोग थे। उक्त सभी लेख दान या समाधि के स्मारक हैं। लें० नं० ५६० (सन् १३६१) से सिद्ध होता है कि यहाँ चौदहवों शताब्दी के श्रन्तिम दशकों तक कोङ्गाल्व राज्य का श्रस्तित्व था, श्रीर वे लोग जैन धर्म के बराबर भक्त थे। इस लेख में चन्द्रनाथ बसदि की पुनः स्थापना का उल्लेख है।

मुगलूर (मुगुलि): —हसन तालुके का यह स्थान होयसल राज्य में एक समय जैन धर्म का केन्द्र था। प्रस्तुत संग्रह में यहां के चार लेख संग्रहीत हैं जिन से जात होता हैं कि यहाँ १२ वी शताब्दी में द्रविड़ सघान्तर्गत निन्दसंघ श्रक्त लान्वय की गद्दी थी। उस गद्दी के श्रिषकारी श्रीपाल त्रै विद्य के शिष्य वासुपूष्य देव थे। ले० नं० ३२७ से मालुम होता होता है कि यहाँ होयसल विष्णुवर्धन के राज्य में एल्कोटि जिनालय नामक एक प्रसिद्ध मन्दिर था। यहीं महाप्रभु पेम्मीनिष्ठ के पुत्र गोविन्द ने बड़ी बसदि बनवायी थी। उस मन्दिर के मट्टारक वासुपूष्य देव को उक्त जिनालय के लिए नारसिंह होयसल देव ने कुछ भूमि का दान दिया था।

कारकल:-- तुलु देश में यह महत्त्वपूर्ण जैन केन्द्र है। इस स्थान का इति-

हास हुम्मच के शान्तर वंश के साथ जुड़ा हुन्ना है। जिनदत्तराय ने ६ वीं शताब्दी में शान्तर राज्य की नींव हुम्मच की राजधानी बनाकर हाली थी श्रीर उसी शताब्दों में वह उसे कलस नामक स्थान में ले गया था। ले० नं० ५२२ से विदित होता है कि सन् १२७७ में उक्त रानाओं की रानधानी कलस ही थी। कुछ लेखों से जात होता है कि चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शान्तर नरेश त्रपनी राजधानी कलस से कारकल ले ह्याये थे। इसी शताब्दी में यहाँ के राजाओं पर लिंगायत मत का प्रभाव भी पड़ने लगा था। परन्तु १५ वीं १६ वीं शताब्दी के लेखों से माल्रम होता है कि वे जैन धर्म के भी प्रतिपालक थे । सन १४३२ के एक लेख (६२४) से माजुम होता है कि शक सं॰ १३५३ के फाल्युन शुक्ल १२ बुघवार को भैरवेन्द्र के पुत्र वीर पाएडेयशी या पाएड्यराय ने यहाँ वाहुवल की प्रतिमा वनाकर प्रतिष्ठित करायी थी। यह कार्य उन्होंने देशीगण की पनसोगे शाखा में ललितकीतिं मुनीन्द्र के उपदेश से किया था। ले ० नं ० ६२७ मे वीर पाएड्य की मनो कामना पूर्ण करने के लिए ब्रह्मदेव ( जिसकी मूर्ति वहीं थी ) से याचना की गई है। लें ० नं ० ६६४ से मालुम होता है कि सन् १५३० में कारकल की गद्दी पर वीर भैररस वीरेयड थे। उसकी वहिन कालल देवी ने कल्लबस्ति के पार्श्वनाय के लिए अनेक प्रकार के दान दिये थे । लें ० नं ० ६८० से जात होता है कि सन् १५८६ में लिलत कीर्ति सुनीन्द्र के उपदेश से भैरन द्वितीय ने चतुम ख वसदि वनवायी, जिसके दूसरे नाम त्रिसुव-नितलक जिनालय या सर्वतीमद्र भी थे। इस लेख में भैरव द्वितीय द्वारा अन्य श्रनेकों मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है।

वेशार:—कारकल तालुके में इस छोटे से गाँव मे गोम्मटस्वामी की एक विशाल मूर्ति मिली है जिसकी स्थापना सन् १६०४ में तिम्मराज ने की थी, जो कि प्रसिद्ध चामुग्डराय के बंशन थे । इस मूर्ति की स्थापना अवश्वेलगोल के मट्टारक चारकीर्ति पश्डितदेव की सलाह से की गई थी (६८६, ६६०)।

गेरसोप्पे:--१५-१६ वीं शताब्दी के जैन केन्द्रों में गेरसोप्पे का नाम प्रमुख था। श्रव तक यहाँ की स्थिति को प्रकट करने वाले श्रनेकों लेख प्रकाशित हो चके हैं। प्रस्तुत संग्रह के कतिपय लेखों से उसकी महत्ता पहचानी जा सकती हैं। गेरसोप्पे के राजवंश का वैवाहिक सम्बन्ध संगीतपुर श्रीर कारकल के राजाश्री से था। गेरसोप्पे का नाम बढ़ाने का श्रेय वहाँ के राजाश्रों श्रीर जैन नागरिकों को विशेष था। ले० नं० ६७४ में इस नगर का सुन्दर वर्णन है जिससे मालुम होता है कि यहाँ अनेक भव्य जिनालय थे, योगियों के निवास तथा विद्वानों की मएडली थी। इस लेख से विदित होता है कि सन् १५६० में यहाँ अनन्तनाय श्रीर नेमीश्वर नामक दो विशाल चैत्यालय थे । उक्त लेख में यहाँ के विशिक् वर्ग के धार्मिक कार्यों का उल्लेख है। यहाँ के उदारचेता कतिपय सेट्टियों के दान कार्य का उल्लेख हमे अवण्येल्गोल से प्राप्त कुछ, लेखों में भी मिलता है। ले॰ • नं॰ ६६९ से विदित होता है कि सन् १४१२ में गेरसोप्पे के गुम्मटण्या सेट्टि ने यहाँ श्राकर पाँच वसदियों का जीर्गोद्धार कराया था। इसी तरह ले॰ नं ६७१ में ज्ञात होता है कि सन् १४१६ के लगभग गेरसोप्पे की श्रीमती ब्रब्दे ब्रौर समस्त गोधी ने चार गद्याण का दान दिया था। ले० नं० ६७० <sup>3</sup> ( सन् १५३६ ) में चार वातों का उल्लेख है जिनमें गेरसोप्पे के सेट्टियों से लेन देन सम्बन्धी कुछ आपसी समफौतों के उपलक्ष में आहार के लिए दान देने की प्रतिज्ञाएँ करायी गई हैं।

मैसूर राज्य से पन्द्रहवीं शताब्दी के अनेक जैन लेखों से शात होता है किं यहाँ और भी अनेक जैन केन्द्र थे जैसे सरगृरु (६१८) मोरसुनाड् (६२१), निडगल्तु पर्वत (४७८, ६३७) यिडुविशा (६४९) योगेयकेरे (६५५) आदि।

१. प्रथम भाग, १३१

२ प्रथम भाग, १३५

<sup>3. , 28-33</sup> 

कर्नीटक प्रान्त के अन्य कई बैन केन्द्रों का नाम इन शिला लेखों से विदित होता है जैसे नन्दिपर्वत (११४), तडताल (२३२), चामराज नगर (२६४), केंद्राल (३३३), एलम्बल्लि (३४६), नित्तूर (४३६–४४१, ४६६), हिरिय-महालिगे (४३८) कुन्तलापुर (४४६), सोरव (४५७), जोगमित्तगे (४२१), कलस ( ५२२), होन्नेयनहङ्खि (५५१), हरने (६५२) आदि।

(ई) तामिलदेश के अनेक जैन केन्द्रों में से केवल तीन स्थानों के लेख प्रस्तुत संग्रह में संग्रहीत हो सके हैं।

वहीमल्लै:—यह स्थान उत्तरी अर्काट जिले के बन्दिवास तालुका में है।
यह ६-१० वीं शताब्दी मे जैन धर्म का केन्द्र था। यहा गंगराजा शिवमार के
प्रपीत्र, श्रीपुरुष के पीत्र तथा रणविक्रम के पुत्र राचमल्ल सत्यवाक्य ने इस
स्थान को अपने अधिकार मे करके एक मन्दिर बनवाया था (१३३)। यहां
किसी वाणवंशी राजा के गुरु देवसेन की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ये देवसेन
मट्टारक मक्णन्दि के शिष्य थे (१३६)। इस प्रतिमा की स्थापना एक
जैन मुनि श्री अजनन्दि मट्टार ने की थी (१३५)। यहां से प्राप्त एक दूसरी
प्रतिमा के लेख से मालुम होता है कि ये अज्जनन्दि मट्टारक बालचन्द्र के शिष्य
ये और इन्होंने गोवर्धन मट्टारक की प्रतिमा की स्थापना की थी (१३४)।

पञ्चपाण्डवमलै:—इस स्थान से प्राप्त दो लेखों में से एक (११५) से जात होता है कि पल्लव राज निन्द पोत्तरसर (निन्द) के ५० वें राज्य सवत्सर में पोन्नियिक्कियार नामक यद्गी और नागनिन्द गुरु की एक पाषाण पर मूर्ति खुद-वायी गई थी। ले० नं० १६७ से विदित होता है कि अपनी रानी की प्रार्थना पर वीर चोल ने तिरुप्पानमले देवता के लिए एक गांव की आमदनी बाँध दी पर लेख पिलच्चन्दम् शब्द से मालुम होता है कि यहाँ एक प्रसिद्ध किन वसदि थी। ये दोनों लेख ६ वीं, १० वीं शताब्दी के हैं।

तिसमले - उत्तरी अर्काट जिले में यह स्थान ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही जैन केन्द्र रहा है। इस नाम का अर्थ पवित्र पर्वत होता है। यहाँ सन्

१००५ ई० में चोलराजा राज प्रथम के २१ वें वर्ष में एक जैन मुनि गुण्वीर ने श्रपने काव्यादि कला में विशारद गुरु गणिशेखर के नाम पर एक नहर या मोरी बनवायी थी (१७१)। दूसरे लेख नं० १७४ से ज्ञात होता है कि राजेन्द्र चोल प्रथम के १२ वें राज संवत्सर में मिल्लियूर के एक न्यापारी की पतनी ने तिरुमले में एक जैन मन्दिर की पूजा श्रीर दीपक के लिए दान दिया था इस मन्दिर को राजराज चोल की पुत्री कुन्देंचे ने बनवाया या इसलिए इसका नाम कुन्दवै निनालय था। ले० नं० ४३४ से निदित होता है कि इस पर्वत को अर्हसुगिरि ( अर्हत् का पर्वत ) कहते थे जिसका तामिल नाम एख्युखिरै तिरुमलै ( ऋर्दत् का पृवित्र पर्वत ) कहा गया है। यहाँ चेर वंशके राजा अतिगैमान ने केरल नरेश द्वारा संस्थापित यत् यक्तिगी की प्रतिमात्रों का जीगों-द्धार कराकर प्रतिष्ठापित किया था और एक घरटा दान में दे यहाँ मोरी बनवांयी थी । लें वं प्रप्र में उल्लेख है कि राजनारायण शम्बवराज के १२ वे वर्ष में पोन्न्र निवास। मर्थे पौन्नारहे की पुत्री नल्लाताल ने एक जैन प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की थी। इसी तरह ⊏३१ वें लेख में उल्लेख है कि परवादिमल्ल के शिष्य श्ररिष्टनेमि श्राचार्य ने एक यत्ती की प्रतिमा बनवाकर स्थापित की थी।

( ख ) त्रान्ध देश में जैन धर्म का श्रागमन संभवतः किलंग देश से हुत्रा या वह भी ईशा की दो शताब्दी पूर्व जैन सम्राट् खारवेल के समय में। पर शिलालेखों से जैनधर्म के केन्द्रों के प्रमाण ७ वीं शताब्दी से ही मिलते हैं। इस शताब्दी में यहां जैन धर्म को प्रश्रय कितपय पूर्वी चौलुक्य नरेशों ने दिया था। प्रस्तुत संग्रह में केवल दो केन्द्रों के लेंख ही श्रा सके हैं।

ले॰ नं॰ १४३ से ज्ञात होता है कि नेल्लोर जिले के श्रोंगले तालुका में मिल्लिय पूण्डि ग्राम में कटकाभरण नाम का एक प्रसिद्ध जैन मिन्दर था इसे कुष्णराज के पोत्र दुर्गराज ने बनवाया था। यह स्थान यापनीय संघ निन्द गच्छ

१. संभव है वह राजा राज राज चोल तृतीय का समकालीन था।

का प्रमुख केन्द्र था मन्दिर के श्रिष्ठाता धीरदेव मुनि थे जो कि जिननन्दि के शिष्य थे। उक्त जिनालय के लिए मल्लियपूरिड ग्राम दान में दिया गया।

इसी तरह श्रित्तिलिनाड् में कलुचुम्बरु नामक स्थान में एक सर्वलोकाश्रय जिनालय था। ले॰ नं॰ १४४ से जात होता है कि सन् ६४५ से ६७० के लगभग पूर्वी चालुक्य श्रम्म द्वितीय (विजयादित्य षष्ठ) ने उक्त जैन मन्दिर की भोजन शाला की मरम्मत के लिए दान दिया था। यह दान पट्टवर्धिक वंश की श्राविका चामेकाम्बा की श्रोर से उसके गुरु श्रर्हनिन्द को दिलाया गया था। ये मुनि बलिहारिगण् श्रड्डकलि गच्छ के थे।

गुलाबचन्द्र चौधरी

## सहायक ग्रन्थ निर्देश

| ₹.          | पं॰ नायू राम भें मी,       | जैन साहित्य श्रीर इतिहास, प्रथम, द्वितीय संस्क-   |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|             |                            | रखा, वम्बई.                                       |
|             | डा॰ हीरालाल जैन,           | जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, वम्बई १६२ <b>८</b> |
| ₹.          | हा० श्रनन्त सदाशिव श्रल्ते | कर, राष्ट्रकूटान् एराड देयर टाइम, पूना, १६३४.     |
|             |                            | ोरे, मेडीवल जैनिज्म, वम्बई, १९३४.                 |
| 4.          | डा० दिनेशचन्द्र सरकार,     | सक्सेसर श्राफ सातवाहनान्, कलकत्ता, १६३६.          |
|             | हा० वे० मा० वरुस्रा,       | त्रोल्ड ब्राह्मी इन्फ्रिप्सन्स्, फलकत्ता, १६२६.   |
| o.          | डा॰मजूमदार श्रीर पुसलन     | र, एव ब्राफ इम्पीरियल यूनियी, बम्बई १६५१.         |
| Ε,          | 35 55                      | क्लासिकल एन, वम्बई, १६५४                          |
| ٤.          | डा० गुलावचन्द्र चौधरी,     | पोलिटिकल हिस्ट्री स्नाफ् नार्दर्न इण्डिया फ्राम   |
|             |                            | जैन सोर्सेन (७-१२ वीं शतान्दी), बनारस             |
|             |                            | ( ग्रप्रकाशित )                                   |
| 20.         | रावर्ट सेवेल श्रीर कृष्ण-  | हिस्टोरिकल इन्क्रिप्सन्स स्त्राफ सदर्ने इपिडया    |
|             | स्त्रामी आयंगर,            | मद्रास, १६३२.                                     |
| ११.         | एम० श्रार० शर्मी,          | नैनिव्स एराड कर्नीटक कल्चर, घारबाड, १०४०          |
| १२.         | प्रो॰ नीलक्ख शास्त्री,     | हिस्ट्री स्नाफ साउथ इधिडया, त्राक्सफोर्ड १६५४     |
|             | विलियम कोल्हो,             | होय्सल वंश, वम्बई, १६५०                           |
| <b>१</b> ४. | दिनकर देसाई,               | मराडलेश्वरावं ऋगंडर दि चालुक्यावं श्लाफ           |
|             |                            | कल्याणी, वम्बई, १६५१                              |
|             | वेंकट रमनय्य,              | ईस्टर्न चालुक्याव ग्राफ वेगी,                     |
|             | मुनि दर्शन विजय जी,        | पट्टावली समुन्वय,प्रथम भाग,वीरमगाम, १६३३          |
| ₹७,         | त्रिपुटी महाराच,           | जैन परम्परानी इतिहास, ग्रहमदाबाद, १६५२            |
| <b>१</b> =  |                            | प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्य, टीकमगढ़ १६४६              |
| 38          |                            | जैन सिद्धान्त भारकर, श्रारा, माग १—२ <b>१</b>     |
| ₹0,         | •                          | श्रनेकान्त, देहली, १—१०                           |
| ₹₹.         |                            | इस्डियन एस्टोक्वेरी                               |
|             |                            |                                                   |

## प्रस्तावना का शुद्धिपत्र

[ इसमें केवल उन्हों अशुद्धियों का निद्श किया गया है नो कुछ महत्त्व की है। इसके सिवाय वो अशुद्धियां विनिद्यों, मात्राओं और अव्हरों के ट्रट नाने से नथा यत्र तत्र विरामादि चिन्हों के आ नाने से हुई हैं उन्हें पाठक स्वयं मुधार लेने की कृपा करें।]

|              | _      |                        |                         |
|--------------|--------|------------------------|-------------------------|
| <b>हें</b> ड | पंक्ति | श्रशुद्ध               | शुद्ध                   |
| ø            | ٤      | उक्त तथाँ ग्रन्य       | उक्त तथा ग्रन्य सामग्री |
| १४           | ঽঽ     | स्थावगवली              | स्यविरावली              |
| १५           | २६     | <b>काव</b> च्छलिय      | का वच्छलिय              |
| २१           | २३     | की नभावना कि           | की सभावना है कि         |
| २३           | १२     | कूर्चंक तथा सम्प्रदायी | कूर्चक सम्प्रदायों      |
| २६           | 2.5    | इन संघ                 | इस संघ                  |
| रद           | 8      | वही नाग                | वही नाम                 |
| ३०           | 15-20  | रूप ( बलात्कार )       | रूप वलात्कार            |
| 84           | २५     | एन्टीम्बेरी            | एएटी क्वेरी             |
| ४७           | २६     | भाग, पृष्ठ             | भाग १, पृष्ठ            |
| ĘĘ           | 3      | लेख नहीं हैं           | लेख नहीं मिलते          |
| ७०           | 3      | प्रनिविधि              | प्रतिनिधि               |
| <b>%</b> 0   | १८     | यह नया पाठ             | एक नया पाठ              |
| ७४           | 39     | ३५७-५५८                | <b>३५७-३५</b> ८         |
| πţ           | १६     | संरत्तक                | संरत्तक थे              |
| \$3          | २१     | उल्लेख या              | उल्लेख है               |
| <b>ह</b> ब्  | २३     | वड़ा उम्र              | बड़ा उप्र               |
| १०३          | २३     | उच्छृहस                | उच्छुंखत                |
| १०४          | 3      | स्वीकार किया था।       | स्वीकार किये था।        |
|              |        |                        |                         |

| <u>রি</u> ছ | पक्ति        | त्रशुद्धि               | शुद्धि                  |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| १०७         | 3            | सोमेश                   | सोमेश्वर                |
| ११५         | १७           | येलु सावीर              | येलु सोवीर              |
| १२६         | 3            | विष्णुबर्धन के          | ( नया पैराग्राफ )       |
| १३४         | યૂ           | उन लेखों                | उल्लेखो                 |
| १३६         | <b>१</b> १   | श्रच्छे विद्वान्        | श्रच्छे विद्वान् भी     |
| १३६         | २१           | नं॰                     | नं० २१६                 |
| १३७         | <b>१</b> १   | लिए दोनों के संरत्तक भी | दिये दानों के संरक्त भी |
| १३८         | ş            | तेलीदास                 | तेली दास                |
| १३५         | १⊏           | e 9.3                   | <b>6.</b>               |
| १५५         | પૂ           | यहाँ के                 | यहाँ इसके               |
| १५५         | १८           | उत्कल                   | उक्ल                    |
| १५८         | 88           | पीढ़ी तथा               | पीड़ी तक                |
| १६५         | २३           | <b>श्राचायों</b>        | श्राचार्य               |
| १६६         | <b>२</b> २   | <b>उनको</b>             | <b>उनकी</b>             |
| १६६         | <b>શ્પ્ર</b> | वोरेयड                  | वोडेयर                  |
| १७२         | 8            | राज प्रथम               | राजराज प्रथम            |
| '१७२        | १२           | शुम्बुवरान              | शम्बुवराजे              |
| १७३         | 3            | थे मुनि                 | ये सुनि                 |

# जैन-शिलालेख-संग्रह

# तृतीय भाग

303

श्रवणवेल्गोला—संस्कृत । [कालनिर्देश रहित ] [जै॰ शि॰ सं॰, प्र. भा. ]

308

श्रवणवेल्गोला—संस्कृत तथा कन्नड । [कालनिर्देश रहित ] [जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ भा॰ ]

Zox

चेलूर-कन्नड़।

[ ज्ञक १०४६ = ११३७ ई० ]

[ प्राङ्गणमें, सौम्यनायकी मन्दिरकी छतके पत्थरपर ] ( उपरका भाग नष्ट )

'''प्रभाव ॥

मंगरटोलान्त ''अरिस्यरं त्रिसुट जगुले तगुल्टवन राज्यमाने'''।
विक्तिरिगला-धरणी-भागटोल् साये नर्रासंगन वयू-निकरमं पडेटु'''द् ।
ग्रद्गरननिक्ति विडे सिंक्सिलिकनं तुलिटु गङ्गेवरमत्त मगुलदुत्तर-धरित्री।

रंगद नृपालरनसुङ्गोलेनेरेगङ्ग-नृप-नन्दननवार्यतर-सौर्य्यम् ॥ अन्तुत्तर-दिग्विजयमुत्तरोत्तरमागि सले। अतिदीर्ग्य-घाण-हस्तं निशित-दशन-दंष्ट्राङ्करं पत्त्-रत्ता-। यत-पत्तं तार्च्यनन्तोयगिसि तुळिये तन्नाने पाण्ड्यावनीसत्-। पृतना-विध्वंसनोपार्जित-जय-वधुवं विष्णु तुच्छाजि-लजा-। स्मितनान्तं चोल-गौड़ासुर-समर-जय-श्री-समालिद्विताङ्गम् ॥ अन्तु **पाण्डय**नं बेड्डोण्डु **नोलम्बवाडि**यं कैकोण्डु । सेण्डिन तेरिंदं निज-टोर्-दण्डिदनुच्चीटिसि पोलेयलुच्चाङ्गियना-। खण्डल-विभनं चणदि । कोण्डं श्री-कञ्चिगोण्ड-विक्रम-गङ्गं ॥ तदनन्तरं तेलुङ्ग-देश्वकिति। गज-घटे वेर्रेसिन्द्रः। भुजित-यशी-धनसुमुर्छ कुल-धनसुमना-। विजिगीषु कवदु कोण्ड । विजय-स्तम्भंगळ सेयलेण्-देसेळोलळम् ॥ तदनन्तरं राष्ट्र-कण्टकनण् सस्पान निर्म्यूल-प्रळयक्के सलिसि वनवसेपन्निर-च्छासिरमुमं कडितक्के वरिसे। तिरिकल्तादुद्ध विष्णु-मृदुज-भुज-श्रीगावगपे म्पिनोल् । नेरेदा-सह्य-नगेन्द्र-**नी**ल '' पेरतेना-भुज-लिन्मगी-नेगल्ट-पानुङ्गल् मुहूर्तार्डहिं। किरिटानु मिनिडिक्ट्रेनल् मिळिर्डु केसारी पुरोद्यु सतम् ॥

ं विजनपर नाथ किसुकरल कोळवनाळोकन मात्रदोळ् कोण्डु जयकेसियं वेकोण्डु पलिसगे-पन्निर्-च्छासिर् गुमं प्रिमन निक्क ।

मगु-मगुळदु पोक्ष दुर्गम-। नागळऱ्गल्दा-वार्द्धि-वेरगमडुं तिराटं।
.तगु-तगुल्दु कोण्डनोवदे। जग-विरुटरनरिष विष्णुवर्द्धन-देवम्॥
'पेसगोण्डावाव-देशञ्जलनेणिसुवदावाव-दुर्गञ्जळं वण्-।
णिसि पेलुत्तिप्यु डावाववनिपतिगळं लेकिसुत्तिप्यु देम्बोन्द्।

ऐसेकं कैगण्मे नाल्कुं-कडल तिड-वरं दिग्नय-कीडेयोळ्साधिसिटं भू-लोक्सं स्निय-कुल-तिज्ञकं वीर-विष्णु-स्तिशिम् ॥

आ-महा-जित्रये ममिष्रगतपञ्चमहाशन्त महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवरा-भीर्वरं यादवकुलाम्बरद्युमणि मण्डलीकच् इामणि श्रीमदन्युतपदाराधनलन्धिनिष्णु -प्रमावं टिक्पालकपगक्रमाकमणपटुपगक्रमैकस्वभाव शत्रुच्तित्रवक्तत्रगर्व्यस्तावसम्पादकः गमीनविनयशङ्गनाटं चासन्तिकादेविलन्धनग्रसाटं समग्नुखग्रहीताहितमहीकान्त-कामनीजनमुखनिरीजणकृतसूर्यनिगीजण त्रप्रजननस्यनित्याशीव्योदसामर्थ्यसम्पादित-कल्याञ्चरारोग्यामि६ बियुक्तं तुर्द्धरममग्देशिलनंमक्त वोर्व्यलावलेष दुश्शीलाश्वपति-गच-पति-प्रमुख-राज-त्रोग-निर्दयनिर्द् लनोपार्देशनाश्य-गर्जाद-मानाविध-रल-नित्तयमन्त्रर-गुच्य-तादमी-वित्तानं मग्यातीनियासम् । चोल-कुल-प्रलय-भरव । चेर्म-ताम्बेरम-गन-एण्टीग्वम । पाण्डच-कुल-ण्योधि-इटदानलम् । पल्लव-यशो-बल्ली-पल्लब-णवानलम् । नरस्तिह्वस्मै-नित-नन्भम् । निश्चल-प्रताप-वीप-वितत-कलपा-लादि-ट्रपाल-शलमम् । यद्गाद्ग कलिङ्ग-सिंहल ट्रपाल-कुरट्र-कुल-प्लायन-कारण-षटोर-विचय-धनु-र्दण्ट-ट्याग्म् । मवल-ग्प्रि-तृप-कुल-दलन-र्जानत-जयालङ्कारम् । निजाज्ञा-चण्ट-टिण्टिमाङम्बरालकृत काञ्चीपुर स्वयहचेर्यनियांगयोजितस्पिन्रपानः दिनाणमधुरापुरम् निजतेनानार्थानईलित-जिननाथ-पुरकरनज्ञकोटीहत पुरम् । जगर-दास्त्रिय-विद्यात्रण-प्रार्थण-कारुण्य-ग्रहात्त-निर्गज्ञणम् । प्रत्यज्ञ-पद्ये-चतुरुमुष्ट-मुद्रित-दसुमती-मनोटर-जच्मी-बज्जनन । भय-लांभ-वुर्ल्लभ् नामादि-समन्त-प्रशस्ति-सहितम् शामतु जिञ्ज-गोण्ड-विकम-गङ्ग-वीर-विष्णुवर्द्धन-देवर गङ्गवाडि-तोम्भत्तर-मानिग्मु नोणस्यवाडि-मूर्वात्तर्-च्छासिरमुभ वनवसे-पितर्-च्छासिग्नुमं दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपालन-पूर्विफ-मेक-च्छ्रेत्र-च्छायेथिं रिचिसि मुखसंक्रयादिनोटिंद गञ्य गेय्युत्तमिरला-चत्र-मुल-कुलाचल-चक्रवर्त्तिय पादमूल-प्रभृतनु तन्त्रारण्यामृतम्मप्रवाहपरिवर्छितनुमागि ।

पेमर वेत्तेत्तलुम्बेर्झीरहु बेलहु शाखानुशाखालि नील्हेण देसेग तल्तो पे सर्व-त्तंक-सङ्ग्ल-फ्रांश्वर्घीट लोकम रिक्षितिङ्गी-पूर्ण-चेतोरथ-युत-कमळा-कल्पवर्झी-विलामावसर्थ श्रीविष्णु-दण्डाधिप-दिविच-कुजातं विपिश्चिद्विनृत्म् ॥ सम-

सन्दत्तुण्ण-पुण्योदयमुदय-नगारुढ-भानु-प्रभा-विभ्रमदिन्दं निन्च-निन्दं पोसपिसे कमलानन्दमं विश्व-नेत्रोपमनेन्दु तेजदिन्दं वेलेगुगुमेलेयं विष्णु विष्णु-वितीश-क्रम-पङ्को जात-भृङ्कां चपल-रिपु-चमू-नाथ-मरोम-सिद्धम् ॥ अभिरामाकारिद्-दप्रतिम-भुज-बळाटोपदिन्दप्रमेय प्रभु-मन्त्रोस्ता (त्सा) ह-शक्ति-त्रितयदिनमर्दुःसाहिं विष्णु-भू-वल्लभ-सताङ्गकवाळम्बनवेने नेगल्दच्हण्ण-पुण्यादयनेक प्रभुवा ' विष्णु-दण्डाधिपनिखल-बुध-प्राण-रत्ता-प्रवीणम् ॥ परिपूर्णेन्दु-प्रमा-विभ्रमदीलमर्दुं गङ्गा-पगा-स्फार-रुग्-विस्तरम तल्कय्सि दुग्धार्णव-नव-रुचियं ताल्दि नीलदप्यु-दादम् । धरेयी-दिक्-चक्रदिं मन्दर-शिखरिदनत्तल् वियन्मण्डपाग्रं । वरेग श्री विष्णु-दण्डाधिप- विपुल-यश - कल्प-वल्ली- विलासं ॥ स्विरत समस्तभुवनभाग्योदयोत्पन्नं नयविनयबीरवितरणादिराणसम्पन्न श्रीमदर्हत्परमेश्वरपदपयोजवट्चरण विपश्चिजनैक-शरणं कारयपगोत्रशतपत्रवनिमत्रं चमूप-चूडारत्न चिण्णाम-प्रिय-पुत्र श्रीमत्ता-र्किकचकवर्ति- वादीभसिहा-परनामधेय - श्रीपात्त-त्रे विद्य-देव-पादाराधनात्तव्ध-सरस्वतीप्रभावसर्व्वस्वं चातुरर्यं चतुराननं समस्तशास्त्रविद्यापडानन सकलशुमलन्त-णोपलशितात्त्य-सौमाग्य-माग्याभिरामं रूपनिर्ज्जितकुसुमचापं विरोधि-वीर-भट-भय-इरं । पर-दुराप दुर्द्धर-प्रताप पञ्चाङ्ग-मन्त्र-प्रपञ्चाञ्चित-साचिव्य स्वयम्बुद्ध चतु-रुपाधाविशुद्ध नाना-नयोपाय-प्रावीण्य प्रत्यत्त-योगन्धरायण । विरुणुवर्द्धन-देव-प्राज्य-राज्य-मर- सन्धारण-परायण । स्वामि-भक्ति-युक्त-वैनतेय । स्वामि-हिताझनेय श्रीमत्कञ्चि-गोयड-विक्रम-गंग-विष्णुवर्द्धनदेव- प्रसादासादित-द्विगुण-प्रतिपत्ति-प्रति-ष्टित-महा-प्रचण्ड- दण्डनाथ-पदवी-पद-राजितललाट-पद । निज-विजय-भुजा-दण्ड-निर्ह्मोटित-रथ-तुरग-करि-त्रटा-त्रटित-समर-सबट्ट । मासार्छ-सिद्ध-दित्रण-दिग्जय दुर्द्वरावस्कन्द-केली-निर्म्मूलित-पारावार-तीर-वीर-राजसमाज- सर्व्यस्वापहरण-समायात-मातङ्ग-चटा-समर्पण-सम्पादित- स्वामि-सन्बोङ्गपुलक । दण्डनाथ-मण्डली- मण्डन-माणिक्य-तिलक निज-प्रताप-निर्देग्ध-रायरायपुर-शिखी-शिखा-कलाप- सन्तापित चेर-चोल-पाण्डय-पस्नव- नृपान्तरङ्ग । कोङ्ग-वल-मस्तक-मस्तिष्क- कुसुमोपहार राजिताजि-रङ्ग । सह्याचल-तिलकायमान-दिज्ञण-दिग्जयोत्तम्भित-पति-जय-स्तंम। सदा-समालिङ्गित-लद्मी-कुच-कुम्म । समस्तराज-कार्य्य-भर-सहिष्णुता-स्वभावसार

मंग्रामधीर । यहु-कुल-ब्रोहर निट्टेलुव नुरिवं मनदिं मुनिखि । विष्णुवर्द्धन-देव दित्तण-भुजा-इण्डं मनदोलु मन्चिन्प गण्ड । नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितम् श्रीमन्महाप्रधान निम्मिडि-दण्डनायक-विद्यिणणं सन्तीधिकारियुं समन्त-जनोपकारियुमागि मुखमिरे । विन्दम्मीगवरार्वीतिरे जगदोलगा- कोङ्गितोल् क मनतात्वरितं नीनेन्दु तन्न नृगति वेमसे पनार्द्धदोल् युद्ददोल् चेड्-तिनियं ने रु एडु तत्रदृणमनुरिहि तद्वात्रियं सरेगोण्डच्चरि कप गोण्डु तण्डे मद-गज-घटेय विष्णु-उण्डाधिनाथ ॥ मगवीत कोङ्गु गोळव गड गज-घटेब तर्यनीतं गट पोन्-नगेयेन्यु १०टरु निपत्ते पर-तृप वादि बेह्नोण्डु कोङ्गम्। जामुल्यो उद्गळत् नाधिन गज-प्रदेयं तत्र बाहा-क्ळ केमिगे तएडाळदर्गात प्रीतिय-नोविविनिदं दिणुवण्टादिना रं॥ दिनवीशार्चन्य-निम्मदेखेयोळ,गेवडङ्किर्णिनं चोल-लाळादिगळार-गोण्डु दुर्गाक्षयदोले सन्तत्र मय-गोण्डु गोलुण्डे-गोलुत्तिर्णित्र-मन्मोनिधि-निक्ट-मीट्पालरं दिणु-विकान्-न-गुणं वेगण्मे बेह्रोण्डदेवनवर सर्व्वन्वमं मरेगोण्डन् ॥ उरिटुरु **रायरायपुरवा**-पुर-बहि-शिखा-कलापवा-। परिटुवे कञ्चि-यत्तलेनुतं नडे नोह्य चोल-चेर-पाण्-डयर योगोल् धिगिल्लेने चमूप-शिला-मणि-बीर-वि णु-जन्तर-दोर्प तार-शिग्वी नील्टु पोटल्डुपढेगुर्ल्डु पर्व्विरल् ॥ अनुपम मयो. .ता-। ने नेगलतेयनान नक्षनेग्डं-कुजमु । जननी-जनकर पोरदाल्-। दन पेम्पुं पेयनमं नेगल्दिनात ॥ ध्याननन्त्रय-प्रममेन्तेदोडे । भगवदादि-त्रहा-निर्मिमत-नय युगावतारदांलु कश्यप-प्रवागितिये पवित्रमाद काश्यप-नोत्रदोलु कृत-कृत्यरं निद्ध-माध्यनमाय महात्मरने प्रश्निवास्य प्रोगर्नेश नेगलतेग ताने नेलेयागि ।

पदमन्युनु ग-गोत्राचल-शिखरदोलो पुत्तिरल् तम्न नित्या-म्युद्यं मृ-मण्डलोन्साह्मनो दिवेते सानन्द-स-स्मेर-लक्मी-यदनाय्व-श्रीयोलो पम्द्रडेये निज-विलासं काद्वन्यमादत् । उद्यादित्य-प्रभावं प्रचित्र-स्वनाभोग-तेजो-विलासम् ॥ आतन कुल-वर्ड सुवन-स्थाते कात्यृते भाग्य-सोभाग्य-गुणो-पेते मनो भव-विभव-स-मेते पेनल् शान्तियक्कनोर्व्वेते नोन्तल् ॥

आ-दम्पति-गलं भाग्यदि । नादं सत्पुत्रनात्म-गोत्र-पवित्रम् । मेदिनिगे ताने सुर-तरु-। वादं श्री-चिण्ण-राज-द्राडाधीशम् ॥ परम ब्राह्मच-प्रभावं मनुज-परिवृदाकारमं ताल्दि-तेम्बन् । तिरे घरोदात्त-सत्वोन्नति,योलमदु नाना-गुणानर्ग्य-रत्नो ॥ त्कर्मं खाकरं तानेने तलेदेरेयङ्गावनीनाथ-धात्री -। मरमं तालिदर्दनेक-प्रभुवेने भुवनं चिण्ण-दण्डाघिनायं ॥ आ-विभुविन मनोवल्लभे। कुलद पोगल्ते शोलद नेगल्ते मनोभव-राज्य-लिदमय ॥ निलिसिद गाडिलोकदोलगावगवी-मिगिलन्ददिन्दवग्-। ालिसिद रूढि तन्नोलमदोंप्पिरे चिण्ण-चमूप-कान्ते चन्।। द्ले नेरे ताल्दिदल् धरेगगुराडलेयप गुण-प्रभावमम् । फणि-पतिगं वचो-विषयमञ्जनु भाविसे चण्डियकः तील-॥ गुणमञ्ज निष्मलंक-निज-रूपदो-लोप्पिरेयुं पोगलतेपोल्। तिणपदे धात्रि तसमो रति भारति रेत्रति सत्य भामे रुग्-मिणि भुवन-प्रणूते धरणीतुते पेम्बुदु लोकमानेत्रम्। थ्यवर्षे मगं महा-बज्ञ-पराक्रमनन्वय-भूरणं मनो ॥ भव-निभनन्य-सैन्य-विषिन-प्रलयानलनर्त्थि-कल्प-पार्। थि-वनेने रूडि-वेतुद्यणं नेगल्दं भुवन-प्रणूत-या- ॥ दव-नृप-राज्य-वारिनिधि-वर्द्धन-पार्व्वण-शार्व्वरीकर [ म् ]।

आ-पुण्य-माजनिं विलयं पलवु स्त्री-रत्नंगलं पडेदु मत्तमोर्व्य महावल-पराक्रमनुं पुराय-निधियुमण्य मगनं पडेयलु जिन-महा-महिमेगलं मार्डि वयसुतिप्पी-पुण्यवतिगे ।

पुट्टिदनर्ष्यं कूर्प्यं नेट्टने तन्नोडने पुट्टे रिपुगलगेभयं। पुट्टे निज-पतिगे चक्रं। पुट्टिदुदेने विष्णु सु-भर चूड़ारतम्॥ अन्तु पुट्टि। कुवलयमेय्दे तन्तुदयिं पित्तोषमनेय्दे विश्व-त्रान्। धव-जन-लोल-लोचन-चकोर-चयं निज-देह-कान्तियि। तवदनुरागमं तलेये काश्यप-गोत्र-यवित्रनेलगे वा-। डिवडेल- दिद्गलन्तनुदिनं व्लेडं पिरिटुं-विभृतियिम्॥

अन्तु समन्त-गुणङ्गकुमोदवलेथि वलेबुद्मन्वयागत-प्रधानसन्तियुं तनगे धर्म-सन्तियुमेम्ब बहुमानिं श्रीनन्किञ्चगोण्ड विक्रम-गंग-विष्णुवद्धं न-देवं पुत्र-समान-मागे कैकोण्ड नडिप महोत्मवित्रुपनपनोत्सवमं ताने माडे सप्ताप्ट-संवत्सरान्तरदोल् समन्त-शन्त-प्रान्त-प्रवीगनागे मकन-शुभ-नजणोपेतेयुमिभजातेयुमप्य निज-प्रधान दण्डनाथ-पुत्रियं वन्या-ग्लमं तन्दा-विष्णुवद्धं नदेवं ताने कनक-कलशवनेत्ति कै-नीरेग्दु कन्या-दान-फज-गितुष्टनागे विवाहकल्याणमनज्ञूण-मनोरथमं तलेदु दशे-कादश-वर्ध-प्रापदोले कुशाग्रीय-बुद्धि-सम्पर्थनुं चैनुरुपधा-विशुद्धनुमादुदं कोण्डु कोण्डाि विष्णुवद्धं नदेवं तत्र शीहम्निं द्विगुण-प्रतिपत्ति-पूर्वंकं भहा-प्रचण्ड दण्डनाथ-प्रदृमं दृष्ट् नमम्नाविकाग्ममं कुडे 'सन्त्रीधिकारियु ' सकळ-जनोपकारियु-मागि ।

अनुरममय दिन्दिजपदि जयनोल् पिट्यागि ब्रिसिन । तनगरर्गानन-वमलबत्तिरं तेजब्लुकेंगिं जगज् ॥ जनमनुरागदिन्दिनित-तेजनेनल् कम-विक्रमाञ्जलिम् । नेनेयि [ नु ] व पुराननमहान्मरिनिक्मिड-दण्डनायकम् ॥

आतनात् ट्-यौव्यननागि समन्त-नियोग-युक्त-रा..... ईमननुभविसुतुं महा तीर्त्यं-न्यानद्गलोळन्न-र्यम्भेभ माडिसि श्रीमद्-यादव-राज्य-राजधानी-दोरसमुद्रदोल् ई-विष्णुवर्द्धन-जिनालयवं मा . ..महा-पुरुपन गुरु-कुलमेन्तेन्दडे श्रीवर्द्ध-मान-न्यामिगळ तीर्त्यंदोलु केवलिगलु रिक्ड-प्राप्तर श्रुत-केवलिगलुं पलरं सिद्ध-साध्यगगे नन्......र्थ्यमं सहत्व-गुणं गाडि समन्तभद्र-स्वामिगलु

र राजभक्ति, निस्पृहता, संयय (Contineous) श्रीर धैर्य ।

सन्दरवरिं बलिक तदीय-श्रीमद्-द्रमिल-सधाग्रेसरस्य **पात्रकेसरि-स्वामि**गलिं **वक्र-**श्री**वामि...** रिन्दनन्तरम् ।

यस्य दि ......न् कीर्त्तिस्त्रैलोक्यमञ्ज्यात् । येव स मात्येको **वज्रनन्दी गणाप्रणी** ॥

गत-सर्व्वज्ञामिमानं सुगतनपगतात-प्र.. दं कणादं ।
इत-नीति-भ्रान्ति-नश्यन्-निज-नय-नयनालोकनं सन्द खोद्धायत निन्नी-मर्त्य-मात्रंगल नुदिगलोलवेभ्यनं मीरि लोकोन्नतमाप्तई-यताम्मोनिषि...विभवं वादिराजेन्द्र-माव ॥
अवरि बलिक यादवास्वय-चूडामण्यिप्पेरेयङ्ग-देवङ्गे गुरुगलु जगद्गुरुगलुमैनिसि ।

चरणानुस्मरणा ... य-निकरिक्षण्यात्र्यं संसिद्धिय ।
तर् वाचं ग्रहणं कुमार्ग-युत-वादि-वातमं तृते दुर्-।
द्धर-चारित्रद दुर्ज्योर्जित-वच-श्रीयोलपु तम्मोल् मनोहरमागल् तलदस्संमन्तिज्ञतसेन-स्वामिगल् कीर्तियं ॥ श्रवर सधम्मेर ।
कन्तुवनान्तु मेय् देगेयदोडिस दुर्माद-कर्मा-वैरि-वि-।
कान्तमनेटदे मिक्किं लस्त्यरमागम-विच्वदिन्दिदा- ।
नीन्तन-तीर्व्य-नाथरेने स्विद्यनान्त कुमारसेन-सैद्धान्तिक रादमुज्जल...जिन-धर्म-यशो-विलासमम् ॥
श्रवरि विलक्ष श्रीमद्जितसेन-स्वामिगलग्र-पुत्रकं कात्पवित्रस्मागि ।

और गंगाकी ओर मुड़कर उत्तरदेशके राजाओंका सत्यानाश किया । उत्तर के आक्रमणमें सफलता प्राप्त कर उसके हाथीने पाण्ड्य राजाकी सेनाको कुचल दिया था, भयद्भर महान् युद्धोमें चोल ग्रौर गौलोको हराया । कञ्ची-गौण्ड-विक्रम-गंगने पाण्डयका पीछा करके नोलम्बवाडिको अधिकृत करके उच्चंगिपर दखल कर लिया। इसके वाद तेलुङ्ग (तैलंग) देशकी तरफ बढ़ा, और इन्द्र...को सारी सम्पत्ति सहित कैद कर लिया। ईसके वाद भरणको, जो सारे राष्ट्रका कण्डक था, समूल नष्ट किया और बनवसे बारह हज़ारको ग्रपने कित (हिसावकी किताब) में लिख लिया। चणार्घमें राजाविष्णुने (परे-गगके पुत्रने) प्रसिद्ध पानुङ्गल् ले लिया, किसुकल्पर राज्य करने वाले..... नाथको ग्रपनी नजरसे ही मार डाला। जयकेसीका पीछा करके पलिसगे १२००० का तथा.....५०० पर अधिकार जमा लिया।

इस महाज्ञिय विष्णुवर्द्ध न देवके अनेक पद ओर उपाधियांम से कुछेक ये हैं — चोलकुलप्रलय-भैरव, चेरत्तम्बेरमराजकण्टीरव, पाण्डय कुलपयोधिवडवा-नल, पल्लवयशोवल्लीपल्लवदावानल, नरसिंहवर्म्म-सिंह-सरम, निश्चलप्रतापद्वीप-पतित-कलपालादि-नृपाल-शलम । कञ्चीपर अधिकार करनेवाला (कञ्चि-गोण्ड), विक्रम-गंग वीर-विष्णुवर्द्धनदेव जिस समय इस तरह गगवाडि ६६०००, नोणस्व-वाडि ३२००० तथा वनवसे १२००० पर मुख व शान्तिसे राज्य कर रहा था —

उसके पादम्लासे प्रमृत (उत्पन्न ) तथा उसके कारण्यरूपी अमृतप्रवाहसे परिवर्डित विष्णु-दण्डाधिप था। (उसकी प्रशंसा) विष्णु-दण्डाधिपका नाम इस्मिड-दण्डनायक विदियणणा था। इस दण्डनायकने आधे महीने (१५ दिन) में ही दिव्यण विजय कर ली थी। विष्णुवर्द्धन-देवका यह दाहिना हाथ था। बहुत-सी उपाधियों और पदोंसे युक्त यह महाप्रधान, इस्मिड-दण्डनायक विद्वियण 'सर्व्याधिकारी' श्रीर सर्वजनोपकारी होता हुआ शान्तिसे समय व्यतीत कर रहा था—

इसके वाद पद्यमें विष्णु-दण्डाधिनाथके उन्हीं पराक्रमोका वर्णन आता है जिनका वर्णन पहिले गद्यमें हो चुका है। विष्णु-दण्डाधिपकी भृत-कुल-परम्परा इस प्रकार थी —सबसे पूर्वमे (आदि ब्रह्माके युगमें ) काश्चप प्रजापति थे, जिनसे बहुत-से महान् पुरुष उत्पन्न हुए; उनके बाद एक उदयादित्य हुए, जिनकी पत्नीका नाम शान्तियक्के था। उनका पुत्र चिण्ण-राज-दण्डाधीश था। उसकी पत्नी चन्दले थी, उनका पुत्र उदयण था। उदयणका छोटा भाई चिष्णु हुआ, जो नये चन्द्रमाकी तरह श्राकार और यशमे बहता ही गया।

इसके किशोगवस्था प्राप्त होने पर स्वयं काञ्चिगोण्ड विक्रमगंग विष्णुवर्द्धन देवने, उसको अपने पुत्रके समान मानकर, बड़े उत्सवसे स्वयं ही उसका उपनयन संस्कार किया। मात या आठ वर्षकी उमरके बाद जब वह समस्त शालिविज्ञानमें पारंगत हो गया तब उसको अपने प्रधान मन्त्रीकी पुत्री ब्याह दी। और १० या ११ वर्षकी उम्रमें बुद्धिमें कुशामकी तरह तीच्ण होने और चार उगिधयों ( गजभिक्त, नित्पृहता, सबम और धैर्य ) में पूर्ण होने पर विष्णुवद्धनदेवने वुगुने विश्वामके नाथ उमे 'महा-प्रचण्ड-दण्डनाय' का पद दिया। ओर उमे मर्वाधिकार दे देनेसे वह सर्वाधिकारी तथा समस्त बनोका उपकार करने की सामर्थ्य बाला हो गया।

पूर्ण योवन प्राप्त होने पर समस्त सार्वजनिक कामोके करनेसे अनुभवकी दृष्टि होनेपर महार्णवत्र स्थानोमें दान देनेके बाद, उसने यादव राज्यकी राज-धानी दोरमनुद्रमे यह विष्णुत्रद्वन जिनालय बनवाया।

इस महापुरुवके गुरुकी गुर-परम्परा इस प्रकार थी —वर्द्धमान स्वामीके बाद केवली श्रीर श्रुतिकेविलयोके हो जानेके वाद, जिन शासनके प्रभावको सहस्रगुणा वहानेवाले समन्त मह न्वामी हुए । उनके वाद, उसी द्रमिल-संवके अप्रणी पात्रकेमर्ग-स्वामी हुए । तत्पश्चात् क्रमसे वक्रग्रीव-वज्रनन्दी गणाप्रणी, सुमितिमहारक, जिनसमयदीपक श्रकलङ्क-चन्द्रकीत्ति-भहारक-कर्मश्रकृति-पञ्चवाधिपगुरु विमन्तन्द्राचार्य-परिवादिमञ्चदेव, कनकसेन-वादिराजदेव—श्रीविजयमहारक (वृद्धग-पेम्मीडिके गुरु-जयसिहदेवके गुरु वादिराजन्द्र—जो दर्शन शास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान् थे )—वादवान्वय-चूडामणि एरेयङ्क-टेवके गुरु शिवतसेन-स्वामी (उनकी

प्रशंसा), इनके एक सतीर्थ्य कुमारसेन-सैद्धान्तिक हुए, को अपने समयके तीर्थनाय कहे जाते थे—उनके वाद अजितसेन स्वामीके ज्येष्ट पुत्र मिल्लिण-मलधारि हुए, जो कलियुगके गणधर माने जाते थे। तत्पश्चात् वादीमिलंह अकलाइकी गद्दी समालने वाले मुनीन्द्रप्रवर श्रीपाल-योगीश्वर हुए, जिन्होने सम्यग् जानका प्रचार कर अज्ञानके हटानेमें वड़ा काम किया। उन्होने अनेक तर्कशास्त्रके अन्य वनाये थे।

इन जगद्गुरु श्रीपाल-त्रैविद्य-देवके पैरांका प्रचालन करके,—इम्मिड-दण्ड-नायन विद्यिण्णने 'वसदि' की मरम्मत, भगवानकी पूजाके प्रवन्ध, तथा ऋषियोके आहारदानके लिये, (उक्त मितिको) विण्युवर्द्धन-पोप्सलदेवके हाथोंसे मक्ते-नाड्में वीजवीलल्का गाँव प्राप्त किया और उसे परमेश्वरको दानमें दे दिया। इसी तरह दोरसमुद्र-पदण-रामी (नगरसेट) वोण्डाडि-सेट्टि के पुत्र नाडवल-सेट्टिसे खरीदी गयी (उक्त) दूसरी भूमि भी उक्त मंदिरको दानमें दे डाली। द्वादश सोमपुरके १२ हिस्सोमेंसे एक जो होलेयव्येगेर था— वह भी दानमें दे दिया। (वे ही अन्तिम श्लोक)।

[EC,V,Bburtl, No. 17]

३०४ क ग्रर्थूणाका शिलालेख श्रर्थूणा ( उच्छूणक )-संस्कृत । [ विक्रम सं० ११६६, वैशास सुदि ३ ]

१—द० || ॐ नमो वीतगगाय |
स जयतु जिनमानुर्भव्यराजीवराजी'जनितवरविकाशो दत्तलोकप्रकाशः |
परसमयतमोभिर्न स्थितं यत्पुरस्तात्
ज्ञणमपि चपलासद्वादिखयौतकैश्च || || छ ||

- २---आसीच्छ्रीपरमाखंशनित श्रीमण्डलीकामियः कन्हस्य ध्वनिनीपतेर्नियनक्टच्छ्रीसिंघरानस्य च । नज्ञे कीर्तिलतालयालक इतश्चामु डरानो नृपो योऽवंतिप्रभुसाथनानि वहुशो हति सम
- ३—देशे स्थलौ ॥ २ ॥ श्रीविजयराजनामा तस्य सुतो जयित मित (जगित) विततयशाः । सुभगो जितारिकर्गी गुणरत्नपयोनिधि शूर ॥ ३ ॥ देशेऽस्य पत्तनवरं तलपाटकाख्यं पण्याङ्गनाजनजिता—
- ४—मरसुंद्रगैकम् । श्रस्ति प्रशस्तसुरर्मान्दरवैजयन्तीविस्ताररुद्धदिननाथकर-प्रचारं ॥ ४ ॥ तस्मिन्नागरवंशरोखरमणिनि शैपशास्त्राम्बुधि-

तम्मिन्नागरवंशाशेखरमाणान शपशास्त्राम्बुधि-जैनेन्द्रागमवासनाग्ससुगाविद्वास्थिमनामवत् ।

- ५— श्रीमानंबरसंजक कलिबहिर्भृती भिगग्रा (ग्या) मणी-गीर्हरेथे (रूप्ये)पि निकुं चिताच्यप्रसरी देशव्रतालंकृत ॥ ५ ॥ यस्याव [श्य] क [क] म्मीनिधितमते श्रेष्ठा बनाते भवन्नंतेवासिवदाहिताज-लिपुटा।
- ६—श्रोस (प) कृतोपासनाः । यस्यानन्यसमानदर्शनगुणैरन्तश्चमत्कारिता शुश्रूपा विद्धे रतेव सततं देवी च चक्र रवरी ॥ ६ ॥ पापाकस्तस्य स्तुः समजनि जनितानेकमञ्ज्यप्रमोद प्रादुर्भृ—
- ७— तप्रभृतप्रविमलिषपण् पारहश्वा श्रुताना [ । ] सर्वायुर्वेदवेदी विदितसकल-रुक्कान्तलोकानुकम्पो निर्मीताशेपदोपप्रकृतिग्पगदस्तत्प्रतीकारसार ॥ ॥ ॥ तस्य पुत्रास्त्रयोऽभृवन्भृरिशा-
- द—स्त्रविशारदाः । आ**लोकः साहसा**ख्यश्च **लल्लुका**ख्य परोनुच ॥८॥ यस-त्राद्य सहचिशदप्रचया भासमान- खातादर्शस्कृतिसस्वलैतिस्रतत्वार्थसारः । संवेगादिरफुटतरगुणव्य-

- ६—क्सम्यक्ष्रमावः तैसीहानप्रमृतिमिरिप स्वोपयोगी कृतश्री ॥ ६ ॥ आधा [तो] य स्वकुलसिमतेः साधुवर्गस्य चामृद्धे शीलं सकलजनताह्लादिरूपं च काये । पात्रीमृतः कृतियितिषृतीना
- १०—श्रुताना श्रिया च सानन्दाना धुरसुदबहद्धोगिना योगिना च ॥ १०॥ यो साथुरान्वयः नमस्तज्ञतिग्मभानोन्याख्यानर जितसमस्तसभाजनस्य । श्री-च्छुत्रसेन्सुगुरोश्चरणारविंदसे—
- ११—वापरो भवदनन्यमना सदैव ॥ ११॥ तस्य प्रशस्तामलशीलवत्या हेलाभिधाया वरधर्भपत्या । त्रयो बभूवुस्तनया नयाढ्या विवेकवंतो भुवि स्तमृता ॥ १२॥ त्रमबदमल—
- **१२**—बोधः पाहुकस्तत्र पूर्व इतगुरुजनमक्ति सत्कुशाग्रीयबुद्धिः । जिनवचिस यदीयप्रश्नजाले विशाले गणश्रदिप विसुद्धेत् कैव वार्ता परस्य ॥ १३ ॥ करणचरणरूपानेक—
- १३—शास्त्रप्रवीण परिहृतविषयार्था दानतीर्थप्र [ वृत्त ]। ग (श) मनियमित-चित्तो जातवैराय्यभावः कलिकलिलविमुक्तोपासकीयप्र (व) ताढ्य ॥ १४॥ कनिष्ठस्तस्याभृद्भवनविदितो भूषण इति श्रियः पात्र—
- १४—कांते कुलगृहमुमायाश्च वसति । सरस्वत्या क्रीडागिरिरमलबुद्धरितवन क्तमा-वल्या कंद प्रविततकृपायाश्च निलय ॥ १५ ॥ स्मर (रो) सौ रूपेण प्रवलसु [भ] गत्वेन गणभृत् कुवेर सप-(॥)
- १५—न्या समधिकविवेकेन धिक्ण । महोकत्या मेर्ड्जलिनिधिरगाधेन मनसा विद-ग्यत्वेनोच्चैर्य इह वरविद्याधर इव ॥१६॥ जैनेन्द्रशासनसरोवरराजहंसो मौनी-न्द्रपादकमलद्वय—
- १६—= चंचरीकः । नि शेष्णास्त्रनिवहोदक नाथनक । सीमंतिनीनयनकैरवचार-चन्द्रः ॥१७॥ विदय्धननवह्ममः सरससारशृंगारवानुदारचरितश्च य सुमग-सौम्यमूर्ति सुधीः । प्रसाद-

- १७—नपरा नमद्द्रित्वासिनीकुन्तलव्यपस्तपद्पंकजद्वितयरेणुरत्युन्नतः ॥ १८ ॥ प्रथम्भवलप्राये मेघे गतेषि दिवं पुनः । कुलरथमरो येनैकेनाप्यसंभ्रममु-द्भृतः । गुरुतर्गवप-
- १८—इंगर्त्तप्रावप्रहादुदनादिव (तारि च ) रिथरमितमहास्थाम्ना नीतो विभृति-गिरे: शिर: ॥१८॥ द्वे भार्ये **भूषणस्य** स्तः साम्मी सीसीती विश्रुते । पतित्रतस्वसंयुक्ते चारित्रगुणभूषिते ॥२०॥ सं सी-
- १६—िलकायामुदपादि पुत्रान् सन्तानयोग्यान् गुरुदेवमकः। आलोक्साधाग्ण-शातिमुख्यान् स्ववन्युन्तित्तान्वविकाशमानून् ॥२१॥ आयुस्तप्तमहींद्रसार-निहितस्तीकाम्युवनश्वर
- २०—सर्चित्य द्विपकर्णचंचलतरा लच्च्याश्च दृष्ट्वा स्थिति । ज्ञात्वा शास्त्रसुनिश्चयात् रिथरतरे नूनं यशः श्रेयसी तेनाकारि जिनग्रह.. भूमेरिद भूपणम् ॥ २२ ॥ भृषणस्य क-
- २१—निष्ठो यो **लख्लाक** इति विश्रुतः । देवपूनापरो नित्यं भ्रातुरादेशकृत् सदा ॥ २३ ॥

ज्येष्ठो वाहुकनामा यः सीडकायामजीजनत् शुभलज्ञणसंयुक्तं पुत्रमस्बटसंबकम् ॥ २४॥

- २२—वर्षसहस्रे याते पट्षण्ठ्युत्तरशतेन संयुक्ते विक्रमभानोः काले स्थालावपयमवित सति विक्यराजे ॥ २५ ॥ विक्रम सवत् ११६६ वैशाख सुदि ३ सोमे वृषभनायस्य प्रतिष्ठा ॥
- २३—श्री वृत्रमनाथधाम्नः प्रतिष्ठितं **भूषणेन** विम्वमिदं । **उच्छूणकनगरे**स्मि-न्निह चगतौ वृत्रमनाथस्य ॥ २६ ॥ युगल ॥०॥ तुर्यवृत्तात्समारम्य वृत्ता-न्येतानि
- २४—षोडश । ब्रायवृत्तेन युक्तानि कृतवान् कहुको वुघः ॥ २५ ॥ भादक्षो-चंद्रोऽभूत्तजः श्रीसावडो द्विजः । तत्स्तोर्मादुकस्येयं निःशेपाय परा कृति ॥ २५ ॥ वालभान्वयकायस्थराजपालस्य

- २५—सूनुना । संधिविग्रहसंस्थेन लिखिता वासवेन वै ॥ २६ ॥ यावद्रावण-रामयोः सुचरितं भूमौ जनैर्गायते [ । ] यावद्रिष्णुपदीजलं प्रवहति व्योम्य-स्ति यावच्छशी । ऋर्ष-
- २६—द्वक्त्रविनिर्गतं श्रवणकैः याव [ च्छ्रू ]तं श्रूयते तावत्कीर्तिरियं चिराय जयता-त्वंस्त्यमाना जनैः ॥ ३० ॥ उत्कीर्णो विज्ञानिकसूसाकेन ॥ ० ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ ० ॥

#### शिलालेखका परिचय

[ इ'गरपुरके अन्तर्गत अर्थूणा ( उच्छूणक ) नामका एक स्थान है, जो एक समय विशाल नगर था; और परमाखंशी राजाओंकी राजधानी रह जुका है। एक समय यह स्थान एक छोटे-से गाँवके रूपमें आबाद है और इसके पास ही सैकड़ों मन्दिरों तथा मकानों आदिके खण्डहर भग्नावशेषके रूपमें पाये जाते हैं। यह शिलालेख यहींसे मिला है जो आजकल अजमेरके म्यूजि-यममें मौजूद है।

उक्त शिलालेख वैशाख सुदि ३ विक्रम सं० ११६६ का लिखा हुआ है और उस वक्त लिखा गया है जबिक परमारवंशी मंडलीक (मदनदेव) नामके राजाका पौत्र और चामुण्डराजका पुत्र 'विजयराज' स्थलि देशमें राज्य करता था। उच्छूणक नगर में, उस समय 'मूलण' नामके एक नागरवंशी जैनने श्री वृत्रमदेवका मनोहर जित्रमवन बनवाकर उसमें वृत्रमनाथ भगवान्की प्रतिमाको स्थापित किया था, उसीके सम्बन्धका यह शिलालेख है। इसमें मूल्णके कुटुम्बका परिचय देनेके सिवाय, माथुरान्वयी श्री छत्रसेन नामके एक आचार्य

१. पं॰ जुगल किमोर सुस्तार ; श्रर्युणाका शिलाबेख, जैनहितेषी, भाग १२, श्रंक ८, पृ॰ ३३२ से उद्शत।

का भी उल्लेख किया है, जो अपने व्याख्यानोद्वारा समस्त समाजनोंको सन्तुष्ट किया करते ये और भूरणका पिता 'आलोक' जिनका परममक्त था। माथुरसवी इन आचार्यका, अभी तक, कोई पता नहीं था। माथुरान्वयसे सम्बन्ध रखने वाली काष्टासंवकी उपलब्ध गुर्वावलींम भी छुत्रसेन गुरुका कोई उल्लेख नहीं है । इस शिलालेखसे माथुरसंघके एक आचार्यका नया नाम मालूम हुआ है।

३०६

#### ग्रजमेर-प्राकृत

[ सं० ११६४ = ११३८ ई०]

संवत् ११६५ आगणसुदि ३ त्याचार्य गदानन्दीकृते पण्डितगुणचन्द्रेण शान्तिनाम प्रतिमा कारिता ।

अर्थ स्पष्ट है।

[ J. A.S.B., VII, p. 52, no. 6]

300

सिन्दिगेरे; संस्कृत तथा कन्नड़ [ ज्ञक १०६० = ११३८ ई० ]

[ सिन्टिगेरे में, ब्रह्मेश्वर वस्तिके दालानके स्तम्म पर ]

( पूर्वमुख )

श्रीमत्परमगंभीरस्थाद्वादामोघलाच्छनम् ।

बीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं विनशासनम् ॥

स्त्रस्ति समस्त-भुत्रनाश्रय श्री-पृथ्वी-बल्लमं महाराबाधिराचं परमेश्वरं परम-मट्टारकं सत्याश्रयकुलतिलकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रिभुवनमञ्ज-देवर विनय-

१. देखो जैनसिद्धान्त मास्कर, किरण ४, ५० १०३

राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्धमानमाचन्द्रार्कं तारं सलुत्तमिरं तत्पादपद्मोपनीवि सम् धिगत-पञ्च-महाशब्द महा-मण्डलेश्वरं द्वारावतीपुर नराधिश्वरं यादवकुला-म्नरखुमणि सम्यक्त-चूड़ामणि मलेपरोळु गण्डाखनेक-नामावली-समलंकृतरप् श्रीमत् त्रिसुवनमञ्ज तळकाडु-कोत्तु-नङ्गिल-गङ्गवाडि-नोळम्बवाडि-वनवसेहानु-ङ्गलु-हलसिगे-गोण्ड मुन्ननल वीरगङ्ग होय्सळ देवरु श्रीमद्-रानधानि-दोर-समुद्रद बीडिनलु सुल-संकण-विनोटि पृथ्वी-राज्यं गेप्पुत्तमिरे तत्पादपद्मोपनी-विगळु श्रीमन्महाप्रधानं हिरिय-मरियाने-दण्डनायंकर मणं दाकरस-दण्ड-नायकर पुत्रकं द्रोह-घरह-गङ्गपटय-दण्डनायकर बाचरस-दण्डनायकर सोवरस-दण्डनायकरळियिन्दिक्मप्य श्रीमन्महाप्रधानं हिरिय-मण्डारि-मरि-याने-दण्डनायकरं श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायकं भरतक्ष्यण्ल शक वर्ष १०६० नेय पिङ्गळ-संवत्सरद् पुष्य-सु १० श्रादिवारदुत्तरायण संका-विष्णुवर्द्धन होय्सल-देवर कथ्यलु धारा-पूर्व्वकं हडेतु विट्ट सवगोन-हिस्य सीमा-सम्बन्धमेन्तेन्द्हे (आगेकी २० पंक्तियोंमें सीमाश्रोंकी चर्चा है तथा हमेशा का अन्तिम श्लोक )

(दिवण मुख)

चय-चया-शरणं रण-चिति-हत-च्तरं हत-च्तर- निर्-।

हय-निर्दारित-देह-लोहित-पयश्-शातािस शातािस-दुर्-।

जय-धारा-चिकतािर-रक्तण-भुना-दण्डं भुना-दण्ड-को-।

टि-युवद्-वीर-वधू-प्रमोदि भरत-शीमचम्बल्लमं॥

नय-युक्त-कम-विक्रमं क्रम-नमद्-भू-मण्डलं मण्डल-।

प्रिय-वृत्तं प्रिय-वृत्त-संगत-गुण-प्रामं गुण-प्रामणी-।

नयनानन्दकरं करािपत-धनु-च्यी-राव-दूरीकृता-।

रि-यशो-रािच नितोद्धतािच भरत-श्रीमचम्बल्लमम्॥

श्रवनी-नृत-यशं यशो-धवितिशा-मण्डलं मण्डला-।

श्र-विलुनारि-वलं वल-प्रभु-नमन्चङ्चिकुखा-शेखरी-।

भवदात्माङ् घ-नरवोत्करं कर-गतारि-श्री-विलासं विला-। सवती-मानित-मीनकेतु भरत-श्रीमच्चमू-बल्लमम्॥ रमर-तीलं रमर-लील-लोल-लित-भ्रू-भ्रू-धनुर्विभ्रमो-। त्कर-जीलायत-दृष्टि दृष्ट-विलसत्-पुष्पेषु पुष्पेषु-बर्-। र्ज्जरितोन्मत्त-विलासिनी-जन-मनो-मानं मनो-मान-खे-। द-रतोत्कण्ठ-वधू-कद्म्वि भरत-श्रीमचमू-वल्लमम् ॥ नित-मन्त्रं नित-मन्त्र-नूत-महिम-स्तोमं हिम-स्तोम-शु-। भ्रतमात्मीय-यशं यशो-लहरिका-मजजगत्-तर्षि तर्-। प्पित-लोक-स्तुत-कीर्त्ति कीर्त्तित-भुज-स्तम्मं भुज-स्तम्म-सं-। भृत-विकान्त-वधू-करेणु भरत-श्री मचमू-वल्लमम् ॥ जित-विद्विष्ट-चमू-चमूप-विलसन्मन्त्रं लसन्मन्त्र-सा- । धित-दुर्वेत्त महो-महोर्जित-मही-चक्रं मही-चक्र-सं-। स्तुत-दोर्म्भण्डल मण्डलाग्र-दीमतानम्रारि नम्रारि-कीर्-। त्तित-दिग्-वर्त्तित-जैत्र-लिद्म भरत-श्रीमचमूवल्लमम्॥ प्रतिपत्त्-चिति-केतु केतु-जनित-द्विड्-भीति भीति-द्रुता-। श्रित-रज्ञा-निळयं लयानल-जुठत्-तापाग्नि-कोपाग्नि-शो-। पित-युद्धोद्धत-जीवनं वन-शिखि-प्रोचत्प्रतापं प्रता-। प-तत-श्री-परिलव्ध-लिद्म भरत-श्रीमचमूवल्लभम् ॥ करवाळाहत-विद्विषं द्विपदस्रक्-पूर-प्जुतेमं प्जुते-। मं रयालिम्बत-खिङ्का खिळग-निहतश्वीषं हताश्चीघ-जर्-। चरितान्त्रीघ-विकर्पि-फेरव-रव-ब्याचुम्मितं चुम्मितो-। द्धुर-दोर्द्श्यड-भवजिताजि भरत-श्रीमचमू-वल्लमम् ॥ ललनानीकमनो-मनोभव भव-स्फाराळिकाख्यानळो-। ज्वळ-तेचो-निच-वाहु वाहु-निहत-द्विड् (द्वि) द्विट्-स्विरो-देवकीर्-। त्ति-लता-वेल्लित-वार्द्धि वार्द्धि-व्रलय-चोणि-तळ-खुत्य निन्-न लसद्-वस्दोळिकके लिस्म सरत-श्रीमच्चमू-वल्लमम्॥

#### (पश्चिम मुख)

निनपति देखवाळडप......विष्णु-नृपाळम् तनयनी-नगन्-। जन-नृत-मन्त्र दाकरस्र नव्वे यशोधिक दुग्गणव्ये स....। ... ति-बान्धवमस्मिनग्रजनेन्दंडे विष्णस सु...के वल्-। लने पेरनुर्व्वियोळ् भरतनुद्ध-गुणगळोळाद पेर्मेयं॥ सिरि पोस-मुत्तिनेक्कसरदिन्तरे निन्न विशाळ-वच्दोळ । सरसति वक्त्रदोळ् तिळकदन्तिरे वीरर वीर-लिहम तोळ्-। वेर-गिनोळोप्पे रक्के-वणियन्तिरे निर्माळमप्प कीर्त्तियम्। भरत-चमूप ताळदु शशि-स्थ्यं-कुलाद्रि-चयङ्गळु ल्लिनम् ॥ अनुतारि-श्री-समाकर्षणविभवन-दारिद्रय-तीव-ग्रहोच्चा-। टनवत्युत्र-द्विपन्मारणव नुळ-भयात्तीवनीपाळक-स्तं-। भनवुर्व्वी-वश्यवात्मावनि-परिवृद-शान्त्यर्थ-मन्त्रं जगन्मण्-। डन-कीर्त्त-श्रीश विद्वन्निधि भरत-चमूनाथ नीनोन्दे मन्त्रम् ॥ हरि भरदिन्दे कित्तेळद तारद कल्लेडेयल्लदाग्रहम्। वेरसु हुघोत्करम् तिरियदुन्त्रिगे मध्यमवेम्व निन्देयोळ् । पोरेयद मेरुवेन्द्रपुदु धारिणी विप्र-कुल-प्रदीपनम्। **भरत-**चमूपनं मदन-रूपननप्रतिम-प्रतापनम् ॥ हृद्यं कारुण्य-पीयूष्ट पुदिदोदवाळोकनं चारु-दाचि-। ण्यद् केळी-गेहवास्याम्बुबवरिक्ळ-कळा-गर्भ-सन्दर्भविष्ट- । प्रदबुद्यद्-भ्रू-लतास्पदवमर-सरित्-पूतवाचारवायेम् -। बुदेनेन्दन्दन्य-सामान्यने भरत-चमूपं मनोजात-रूपम् ॥ मुब-दर्पं शौर्य-गर्भं वितरणविषक-प्रीति-गर्कमं सु-नेत्रं-। भुजमुं दाद्यिण्य-गर्का वदन-शशि कळा-गर्कावार-सारम् । त्रि-बगत्-संस्तोत्र-गर्का निरुपम-विलसन्मूर्त्तं शृङ्गार-गर्काम् । निजमेन्दन्दन्य-सामान्यने भरत -चमूपं मनोजात-रूपम् ॥ मत्ते कृत-युगमे, बन्दन्द् । उत्तम-पुरुषरने पडेवडेनगे दलीतम् ।

बिट्टेन्दु काद्पं बिदि । वित्तरदिं भरत-राज-दण्डाधिपनम् ॥ संकण्ण ॥

धनमेल्लं जिन-मन्दिरक्के द्येयेल्लं प्राणि-वर्गंक्के सन्- । मनमेल्लं जिनराज-पूजेगे समन्त् औदार्थ्यमेल्लं विशि- । प्ट-निकायक्केसवत्र-दान-गुणमेल्ल सन्मुनीन्द्राळिगेम्- । विनेगं सन्वरितं चमूप-भरतं माळ् प महोत्साहमम् ॥ प्रभिवसुगे विभवमीश्वर- । निम-मूर्ति विरोधि-विक्रम-च्य-केतन । गुभ-कृद्-गुण निनगे चमू- । प्रभु भरत सहस्र-वस्तरं पुगु-विनेगम् ॥ अति-सुभग-सुन्दराकृति । स्ततं निनगोष्पि भरत नी निजदिन्दम् । चित-मदननागे निन. ।.. य माडिदुविळा-तळ भूतलदोळ् ॥

( उत्तरी मुख )

श्री-मूल-संगद देशिय-गणद पोस्तक-गच्छद कोण्डकुन्दान्व-यदाचाय्यर श्री-कुळचन्द्र-सिद्धान्त-देवर ॥ श्रवर शिष्यर ॥

एळ-माविं वनमञ्जिटं तिळि-गोळम्माणिक्यदिं मण्डना-। बळि ताराधिपनिं नमं शुभदमागिष्यन्तिरिर्द्तुं निर्-। म्मलमीगळु कुळचन्द्र-देव-चरणाम्भोजात-सेवा-विनिश्-। चल-सैद्धान्तिक-माधनन्दि मुनियिं श्री-कोण्डकुन्दान्वयम्॥ श्री-माधनन्दि-देवर। कोमळ-यद-कमळ-युगळमं स्मरियण्ड्। ग्रा-मानवर पोर्देदु। मीमोरग-विप-स्ना-महोग्रह-दोषम्॥

श्रवर शिप्यर ॥

दिण्डत-दण्ड-त्रयरा- । खण्डल-यति-विनुत सत्-तपस्सम्पदनुत् । खण्डित-मटनेनलेसेटं । गण्डि**विसुक्त-व्रतीश-**गद्धान्तेशम् ॥ ( यह लेख वहीं तक पाया जाता है । )

[ निस समय महारानाधिरान, परमेश्वर, परम-मट्टारक सत्याशय-कुल-तिलक, चालुक्याभरण, श्रीमिस्त्रभुवन मल्लादेवका विनय-राज्य उत्तरोत्तर प्रवर्द्धमान था —

तत्पादपद्मोपनीवी ( हमेशा की उपाघियों सहित ) तलकाहु-कोङ्गु-नङ्गिल-गङ्गवाडि, नोळम्बवाडि-वनवसे-हानुङ्गल और हर्लासगेको अधिकृत करनेवाले, वीरगङ्ग होय्सळ-देव अपनी राजधानी दोरसमुद्रमें विराजमान थे —

तत्पादपद्मीपनीवि, — महाप्रधान प्राचीन मरियाने-द्रण्डनायकके पुत्र डाक-रस-दण्डनायकके पुत्र तथा गद्भप्य्य-दण्डनायक, बाचरस दण्डनायक और सोवरस-दण्डनायकके दामाद, — महाप्रधान, प्राचीन भण्डारी, मरियाणे-दण्डनायक, और महाप्रधान दण्डनायक भरतमय्यको (उक्त मितिको), विष्णुवर्द्धन-होयसळ-देवके हायोसे सवगोनहल्लिमें उनके निवासस्थान सिन्दङ्गेरेकी 'वसदि' के लिये कुछ ज़मीन (वणित) मिली।

(यहाँ भरतकी प्रशंसामें बहुत ही साहित्यिक-कला-पूर्ण श्लोक है।)

मूलसंघ देशिय-गण, पुस्तक-गच्छ और कुन्दकुन्दान्वयके आचार्य कुलचन्द्र-सिद्धान्त-देव; उनके शिष्य (प्रशंसा सहित) माधनन्दि मुनि; उनके शिष्य, गण्ड-विमुक्त-त्रतीश थे।

नोटः—लेखमें आया हुआ 'संकण्ण' नाम संमवतः भरत-दण्डनायककी प्रशंसा-के श्लोकोंके कर्त्ताका नाम जान पड़ता है।

[EC, VI, chik-magalur U., no. 161]

३०८

## सिन्दिगेरे-संस्कृत तथा कन्नड़।

[ काछ-निर्देश रहित, पर संभवतः लगभग ११०३ ई० ]

[ सिन्दिगेरेमें, विस्तिमें ब्रह्मेश्वर मन्दिरके एक पापाण पर ] श्रीमत्-परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । बीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्विस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लम महाराचाघिराच परमेश्वर परम-मट्टारक सत्याश्रय-कुत्त-तिलकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रिभुवनमटल-देवर विजय-राज्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धि-प्रवर्ष्धमानमा-चन्द्राक्कं-तारं सलुत्तमिरे तत्पादपद्मी- पन्नीवि । स्वस्ति समिधगत-पञ्च-महाशब्द महा-मण्डलेश्वरं द्वारावती-पुरवराधी-श्वरं यादवहुलाम्बर-बुमणि सम्यक्त्व-चूडामणि मलेपरोळु गण्डाद्यनेक-नामा-वली-समलङ्कतरप्य श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल विनयादित्यं पोप्सळं कोङ्कण-दाळ् वखंडट वयळ् नाड तळे काड साविमलेथिनोळगाट भूमियेल्लमं दुष्ट-निग्रहशिष्ट-प्रतिपाळनेथिं ।

बिलदे मेलेदे मेलेपर । तलेयोळु बाळिड्डवनुदितमय-रस-बसिद्म्। बिलपद मेलपद मेलपर । तलेयोळु किय्पड्डवनोडने विनयादित्यम् ॥ आ-मण्डलेश्वरन मेनो-नयन-विल्लभे । परिजनकं पुर-जनकं । परमार्थं ताने पुण्य-देवतेयेनलेम् । धरेयोळु नेगल्टलो केळे यव्यरिस जनाराध्ये भुवन-बनिता रत्नम् ॥

अन्तविष्वं सुख-संकथा-विनोद्दि सोसेवूर नेलेवीडिनोळु राज्यं गेय्यु-त्तिर्दा-केळे मल देवियकं मिर्याळे -दण्डनायकनं तन्न तम्मनेन्दु रिव्सि विनयादित्य-पोप्सळ-देवकं तानुमिद्ईं मिरियाने-दण्डनायकङ्गे देकवे-दण्डना-यिकतियं कन्या-दानं माडि श्रासन्दि-नाड सिन्दगेरेयं प्रभुत्व-सिहतं नेले-यागि शक-वर्ष ६६६ नेष सर्व्यजित्-संवत्सरद फाल्गुन-शुद्ध-तिदगे सोमवारदन्दु कन्या दानमुं भूमि-दानमुमं धारा-पूर्व्यकं कोटु स्वधमीदं रिव्सु-त्तिरे ।

धरिणगे नेगर्दा-पोप्सळ । नरपितगं कमन-कम्बु-कन्घरे केलेयव्य् । रिस्तिगमुद्यिसि नेगर्दे । धरित्रियोळु वीर-गङ्ग नेरेगङ्ग-रूपम् ॥ अनुपम-कीर्त्तं मूरनेय मारुति नाल्फनेयुग्र-विलिनयय् । टनेय-समुद्रमारनेय-पू-गणेयेळनेयुव्यरेशनेण् । टनेय-कुलाद्रियोम्बननेयुद्गत-दान-समेत-हिस्तं पत् । तनेय-निधि प्रभावनेने पोल्ववरारेरेपङ्ग-देवनम् ॥ आ-विभुगं नेगदें चल्ता । देविगमुद्यसिटरट्टरेने चल्लाक्मावल्लम-विष्णु-धरि- । त्री-वल्लम-सु-भट-नृतिमदुद्यादित्यर ॥

एनितित्तडमेनितिरिद्ड-। मनितार्णुम् कूर्णुमर्णुवेपेरर्गंदु केम्। मने नोड दिरके व्यक्ता-। ल-रुपालने चागि ब्रह्म-देवने विर ॥

अन्तु सुख-संकथा-विनोद्दिं श्रीमद्रानधानि चेलुहूर बीडिनोलु राज्यं गेय्युत्त-मिद्दुं मिरयाने-दण्डनायकन द्वितीय-लक्ष्मी-समानेयरप्य चामवे-दण्डनाय-कितिगं पृट्टि पदाल-देवि-चावल-देवि बोण्पादेवियरिन्ती- मूबरं शास्त्र-गीत-गृत्यदलु प्रौड़ेयरं मूरु-राय-कटक-पात्र-जस-टलेयरेन्सि वलेयला-मूबरं-कन्यकेयर-नोन्दे हसेयलु ब्रह्माल-देवं विवाहं माडि शक-चर्ष १०२४ नेय स्वभानु-संवत्सरद कार्तिक-शुद्ध १० चृहस्पतिचारदन्दु मोले-वाल-रिणकके मिरयाने-दण्डनायकङ्गे सिन्दगेरेय-नेरेटनेय-पर्यायदलु प्रमुत्द-प्रहितं नेलेयागि पुनर्घारा पूर्व्हेक कोटु सलुत्तमिरे।

श्री-कान्ता-नेत्र-नीलोत्पल-वदन-सरोजात-स-स्मेर-लीला-लोकं लोकत्रयोज्जृम्मित-विशद-यशश्चिन्द्रकादोष्प्रताप-व्याकीणां त्यक्तयक्रमकिलिकुभृच्चक्रखेदप्रमोद-। श्रीकं श्री-विष्णु भूपं बेळगुगे जगमं राज-मार्तण्ड-देव ॥ इनितं कोपावलेप-भुकुटि निटिलटोळ् पुट्टे तेप्पृत्तिवं तोप्-पेने माप्पीयं दिशाधीशरिनदिर दिशाधीशरोळ् तागिकुं तिप् पेनेलाशा-दिन्त-यूथङ्गळिबिद्र दिशा दिन्त-यूथङ्गळोळ् पुण्-। मेने तालङ्ग हुगुं व्योममुमनेलेयुमं विष्णु जिष्णु-प्रभाव ॥ पेसगोण्डावाव-देशङ्गळनेणिसुबुदावाव-देशङ्गळं व-। ण्णिस पेळु त्तिपुर्वदावावविन-पतिगळं लेकिकसुत्तिप्पुर्वस्वोन्द् । एसकं कैगण्मे नाळकुं-कडल तडि-वरं दिग्जय-प्रीडेपोळ् सा-। धिसिटं भू-लोकमं चित्रय-कुल-तिलकं वीर-विष्णु-चितीशं ॥

स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावती-पुर्वरेश्वरं यादवं कुलोदयाचल-चुमणि । मण्डलिक-चूडामणि । श्रीमदच्युत-पादाराधनालब्ध-निष्णु-प्रमावम् । सक्त-दिक्पालक-पराक्रमाक्रमण-पटु-पराक्रमैक-स्वभावम् । शत्रु-चित्रिय-कलत्र-गर्भ-स्व-सम्पादक-गमीर-विजय-शङ्ख-नादम् । वासन्तिका-देवी-लब्ध-वर-प्रसा-

दम् । प्रतिदिन-निरत-निरुपम-हिरण्यगर्ग-तुलापुरुषादि-कृतु-सहस्र-समर्पित-पितृ-देव-गुरु-द्विज-समाबम् । निर्धातपन्त्-भुज-त्रल-प्रमाव-निर्वितादिराज । विष्णु-ईश्वर-विजय-नारायणाद्यसंख्यात-देव-कुल-कुलाचल-कुल-यादवजलिघ - विष्णुतमुद्र-मुद्रित-महीलोक-नवीकरण-चातुर्य-चतुराननम् । चतुर्गण-मण्डित-पण्डित-गोष्ठी-प्रडाननम्। समर-मुख-गृहीताहित-महीकान्त-शुद्धान्त-कान्ता-मुख-निरीचण-चण-कृत-सूर्य-निरीच्-णम् । नृसिंह-ध्यान-निश्चलीभूत-निम्मेल-चरित्रम् । पुराङ्गना-पुत्रम् । सकलजन-सत्य-नित्याशीव्यदि-सम्पादित-निरन्तराभिवृद्धि-प्रयुक्तम् । दुर्द्धरसमरकेलि-संसक्तम् । ढोव्वेलापलेप-दुश्शीलाश्वपति-गन्नपति-प्रमुख-राज - लोक-निर्देय - निर्देलनोपार्जिन-ताश्व-गजादि-नाना-रत्न-निचय-रुचिर-राज्यलच्मी-विलासम् । सरस्वती-निवासम्। चोल-कुल-प्रलय भैरवं । केरल-स्तम्वेरम-राज-कण्ठीरवम् । पाण्ड्य-कुल-पयोधि-वडवानलम् । परुलव-यशो-वल्ली-पल्लव-दावानलं । तरसिंह-वस्म-सिंह-शर-भम् । निश्चल-प्रताप-दीप-पतित-कलपालादि-नृपाल-कुरंग-कुल-पलायन-कारण (म्)-कठोर-विजय-घनुईण्ड-टङ्कारम् । रिपु-नृप-कुल-दलन-जिनत-विजयालंकार-निनाज्ञा-चण्ड-डिण्डिमाडम्बरा-लंकृत-काञ्ची-पुरम् । स्व-ग्रह-चेटिका-नियोग-नियुक्त-रिपु-नृपान्तः पुरम् । कर-तल-क्रोधीकृत-दृच्चिण-मधुरापुरम् । स्त्रकीय-सेना-नाथ-निर्हं लित-जननाथपुरम् । जगद्-हारिद्रव्य-विद्रावण-प्रवीण-कटाक्त-निरीक्तणम् । प्रत्यच्-पद्मेच्णम् । समुद्र-मेखलालङ्गृत-रमुमती-बल्लभम् । भव-लोभ-दुर्ल्णभम् । नामादि-प्रशस्ति-सहितम् । श्रीमत्-कञ्चि-गोण्ड-विकम-गङ्गविष्णु-सर्व्हत-देव<sup>म्</sup> गङ्गवाडि-तोम्भत्त(ता)ह-सासिर नोळम्बवाडि-सूवत्तिन्छीसिर सुमं बनवसे-च्छ्रीसिरमुमं । दुष्ट-निग्रह्-विशिष्ट-प्रतिपालन-पूर्व्वकमाल्टु सुख-संकथा-विनोदिं राज्यं पनित-गेय्युत्तिरे तत्पादपद्मोपनीविगळ् । समस्त-राज्य-भर-निरूपित-महामात्य-पदवी-प्रख्यातरुम् । श्रमित्रातरुम् । श्रीमदर्हत्-परमेश्वर-पद-पयोत्त-प्रट्चरणरुम् । रतनत्रया-लंकृत-शम-दम-नय-विनय-त्रीर-वितरणाटि-गुणाभरणकम् । कञ्चि-गोण्ड-विक्रम-गंग-विष्णु वर्द्धन-देवान्वयागत-महा-प्रचण्ड-दण्डनाथ-पद्वी-गट्ट-रिञ्जत-निटिळार्केन्दु-मण्ड-लरुम् । निरवद्य-स्याद्वाद-लन्दमी-रत्न-कुण्डळरुम् । नित्याभिपेक-निरत-निरुपम-बिन-पूजा-महोत्साह-जिनत-प्रमोदरुम् । चतुर्व्विधदानविनोदरुम् । श्रीमदकलङ्क-दर्शन-

लच्मी-नयनोपमानरम् । परस्पर-स्नेह-मोहाधीनरमप्य श्रीमन्महा-प्रधानम् मरि-याने-दण्डनायक-नुं श्रीमदादि-भरतेश्वरनेनिप भरतेश्वर दण्डनायकनुम् तम्मोळ-भेद-भावदि-गुण-गुणि-स्वरूपरागि ।

भीमार्ज्जन-लव-कुचरिव- । री-माळकेयेनल्के तम्मुतिर्व्वरुमेसदर् । श्रीमन्मरियानेयमुद्दाम-गुणं भरत-राज-दण्डाघिपरः ॥ एरगि बुध-मधुकरङ्गळु । पेरिपङ्गदे तन्ननेन्दुमोलगिपिनेगं मरियाने दान-गुणवेड- । वरियदिरलु पतिगे पट्टदानेयेन्देनिप ॥ मरुवक्तमनोडिसलुं। नेरे राज्य-श्री-विळासमं मेरेयलुवी-। मरियाने नेरगुमेन्दर-। कारिनोळु पति मेच्चे पट्टदानेयुमाद ॥ उन्नत वंशनुत्सवकरोत्तम-भद्र-गुणान्वितं चगत् । सन्तुत-दान-युक्त-विभवं मरियाने रिपु-प्रभेदनोत्-। पन्न-नायाभिरामनेनगीतने निचन पट्टरानेयेन्द् । ए.म् नेरे निच्च माडिदनो विष्णु-तृपं ध्वजिनी-पतित्वमम् ॥ एरगुव दिविनर मकुटद । तुरुगिद माणिकद तण्-विसिक्तुगळ पोलपिम् । मिरुगुव निन-पद-नख-रुचि । मिरयानेगे माल्के सकल-महिमारपदमम् ॥ आतन सित मुन्नेगदी-। सीतेगरुन्यतिगे रितगे वाणिगे भृभूज्-जातेगे दोरेयेनलल्लदे । भूतळहोळु जक्कणव्ये गुळिदहोरेये ॥ अनुपमवष्प तन्न पति-मक्तिय निर्म्मल-धर्म-युक्तियोळ्- । पिनोळपर्दिद<sup>®</sup> रूपिन विळासद । विभ्रमदोळपु वंश-वर्- । द्धन-कररप्प तत्सुतरिनोप्पुविनं मरियाने-दण्डना-। थन वधु-जिक्क्यक्कने यशोवतिपादलीला-तळाग्रदोल् ॥ तोळतोळिंग वेलिंग कीर्त्ति [य] । वळयदिनळवट्ट विष्णु-भूपन राज्य- । स्थलके मिसुपेसेव हेमद । कलशं केवलमे भरत-दण्डाधीशम् ॥ सिरि पोस-मुत्तिनेकसरदन्तिरे निन्न विशाल-वद्यदोळ । सरसति वक्त्रदोळ् तिलकदन्तिरे वीरर वीर-लिच्म तोळ्-। वेरिंगनोळोप्पे रक्के-वणियन्तिरे निर्म्मळवप्प कीर्त्तियम् ।

भरत-चमूप ताळ् दु शशि-सर्थ-कुलादि-चयङ्गळु ल्लिनम् ॥ वारिधि-वृत-भू-लोकदो- । ळारयलीविरिव-गुणदोलमम भरतङ्ग । आरु मणं तोणे यह्नद । घीरकेलि-युगदोळोगेदे दण्डाधीशर् ॥ लोगर मातवन्तिरलि माण् भरतं मुनिदेत्ते मत्ते कोळ्-। पोगद वैरि-दुर्गा मुरिदेळदे वैरि-पुरङ्गळोळोडि पाळ्-। आगद-वैरि-देशमित-भीतियिनुळ्ळुदनित्तु तेतु वाळ्। आगद-वैरि-वीर-रणमिल्ल दली-दोरे तत्पराक्रमम् ॥ मनेयोळ चाणिक्यनिन्दम् मिगिलेनिप महा-मन्त्रि नाना-नयज्ञम् । मोनेयोळ् सौपर्न्ननिन्दग्गळमेनिप महा-वीरनम्यस्त-शास्त्रम् मनेगम्मरान्तु निन्दोड्डिर मोनेगमिदेम् दत्तनेन्दर्करिन्दाळ् । दाने तन्नं विण्णसल्केम् नेगर्दनो भरतं खळ्ग-कार्य्यातिधुर्य्य ॥ भरतेश्वर-चन्द्र श्वर-। चरितमे निज-चरितमेने चमूपति भरते-। श्वरनेसेवनन्विताखिल- । पुरुषात्र्धं भव्य-सेव्य-बङ्गम-तीत्र्था ॥ निरपायं निष्कळं कं निष्टत-रिपु-कुलं निर्व्भराशा-जय-श्री-। परिरम्मारम्म-शुम्भत्-सुखमयमिततीत्र-अताप-प्रकाश-। रफुरितं पद्माकराञ्च-ग्रहण-कळित--नित्योदयं लोकदोळ् सु-स्थिरमक्के दोर्-यशरभ्री-रत-मरत भवद्भाग्यचण्डाशुविम्ब ॥ कान्तं श्री-भव्य-चूडामणि भरत-चमूनायनात्यन्तिक-श्री-। कान्तं त्रैलोक्य-नाथं परम-चिनने देय्वं समध्यस्त-सत्-सि-। द्धान्त-श्री माघणन्दि-व्रतिपरे गुरुगळ् तन्दे माराय रेन्ट्न्ट् । एन्तुं तां घन्येयेन्दी-हरियलेयेने भू-मण्डळ विच्चलिक्कुम् ॥

इन्तु तन्न भाग्याभिवृद्धियुं समस्त-जनमुं परसे चतुरुपघा-विशुद्धनुम् जगत्-सेव्य-साचिव्य-स्वयम्बुद्धनुं महा-युद्ध-व्यसन-विरोधि वीर-मटोद्भट-भुज-बळवलेपन-विळो-पनाभिनव-जयकुमारनुं विनेय-जनाघारनुं श्री-जैन-शासनोद्धासनोत्पन्न-सौधम्मेन्द्रनुं परम-परोपकार-गुण-खेचरेन्द्रनुम् । श्रीमत्कञ्च-गोण्ड वीर-विष्णुवर्द्धन-देवनणुगिन-वर्करिन दण्डनायकनु जगद्दशीकरण-परिणत-सौभाग्य-कुसुमशायकनुमेनिसि भरतण-

| दण्डनायकनु-मग्रजं-मरियाने-दण्डनायकनुमन्वयागत-महा-प्रधान-पदिवयन              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |
| रिसि । अरियं व्यावर्णिमळान् । अरिवार्यंण्मेम्ब सद्गुण-त्रितयदोळम् ।         |
| नेरेदर जसमने जगदोळु । मरेदर मिरयाने-भरत-राज-चमुपर्।                         |
| नरदर जसमन जादाळु । मरदर मारचान-भरता पन कर्                                  |
| मरियानेय पडेदं नग-। उरुवनुजनकनेम्बुदन्ते मरत-राजने पडेदम्।                  |
| पेरडेम् मूरु-लोकसुव्। उरुवण्णननेम्बुद्वरनी-मुवन-जनम्॥                       |
| इन्दु पोगळ्तेगं नेगळ्तेगं नेलेयादा-महानुभावरूपित्तियं पवित्रीमृतमुमाव सार-  |
| द्वाज-गोत्रदोळु ।                                                           |
| आ-क्रमळगर्भ-वंशदो- । ळ् एकीकृत-भुवन-मान्य-सौजन्यं तां ।                     |
| द्वाकरस्य नित-प्रीट-वि-। वेक-रसं ख्यातनातनन्वय-तिलकम् ॥                     |
| स्वीकृत-सर्व्-गुण-निकरम् । लोक-प्रभु-गंग-राज्य-पोप्सल-राज्यक्क् ।           |
| एक प्रभुवेने नेगळ् दं । <b>डाकरसं</b> दण्डनाथ-त्रसुधा-रत्नम् ॥              |
| आतन मनो-वर्लभे येचियक ।                                                     |
| आ दम्पतिगळ गात्मन । रादर् श्लाकण-चमूप-मरियानेगळी-।                          |
| मेहिनी तम्मनिवर्न्वन् । द्रादित्यरमोधमप्परेने कृत-कृत्यर् ॥                 |
| पेसरिन्दं मरियानेयेम्ब-बसर्व दियुं बल्पिनिन्द् ।                            |
| एसेवेण्डुं देसेयानेगळ्गमधिकं तानेम्बिनं तन्नोळे र्- ।                       |
| व्वेसनुं टानमुमोप्पे होप्सळ-नृपं गोसा-।                                     |
| धिसिटं श्री-मरियाने पार्तियवर सङ्गरावणी-रङ्गमम् ॥                           |
| आ-मरियानेय वधुगळु । भूमिय लिह्निय वोलमदैति-पेम्पिन्- ।                      |
| तामेसेव ग।                                                                  |
| अन्तु मद्-गंबद मद-रेखेगळन्ते मरियाने-दण्डनायकनोळोप्पम्बडेदा-वेडिंड्सयरिवर्ष |
| युमेनिसिंद दण्डनायिकिति-देकञ्येगे।                                          |
| स्तरादमिन्नणानु-। मतक्य-विकान्त-शाळि-दाकरसन्                                |
| बर ॥                                                                        |

श्रीमन्माचण-द्ण्डनायकने कल्पोर्व्वीनमुर्व्वीतळ......

[ जिन शासनकी प्रशासा । सत्याश्रम-कुल-तिलक, चाळुक्याधीश श्रीमत् त्रिमुवन महाका राज्य प्रवर्द्धमान था — तत्र याद्व कुलाम्बरद्युमणि त्रिभुवनमहा विनयादित्य पोप्सल कोंकण, आल्बखेट, वयल्-नाड्, तलेकाड् और साविमलेसे घिरे हुए भूमि-प्रदेशपर राज्य कर रहे थे । उनकी पत्नी केलेयम्बरिस थी । ( दोनोंकी प्रशंसा )।

जिस समय ये दोनों राजा-रानी सोसेव्रमं निवास कर रहे थे, केलेयल देवीने विनयादित्य-पोप्सलकी उपस्थिथिमं मरियाने-इण्डनायकको देकवे-द्ण्डनायकिति-की सगाई कर दी। ( शक वर्ष ६६६मे )।

उसके बाद पोप्सल राजाओंकी, अन्य शिलालेखोंके समान ही, विष्णुवर्द्धन तककी उत्पत्ति दी है, अर्थात् एरेयङ्ग और उनके तीन लड़के द्लाल, विष्णु और उदयादित्य।

विष्णुवर्द्धनके टो प्रधान मन्त्री थे: मरियाने टण्डनायक और भरतेश्वर दण्ड-नायक । (इन दोनों की श्रौर इनके कुटुम्बकी प्रशंसा )। मरियानेकी एक स्त्री जक्कनवे थी। दूसरी पत्नी देकव्वे-दण्डनायकितिसे टो पुत्र उत्पन्न हुए; माचण और दाकरस । माचणकी प्रशंसा ।

[EC, VI, chik magalur U., no. 160]

308

श्रवणवेसगोला—कन्नह्रु।
[कालनिर्देश रहित ]
[कै शि सं०, प्र. मा.]

३१०-३११

श्रवणवेलगोला—संस्कृत तथा कत्नड़ । [ ज्ञक १०६१ (१)=११३६ ई० ]

383

बादामी—कन्नड्।

[ ज्ञक १०६१ (१)= ११३६ ई० ]

नम श्री-वासुदेवाय भोगिने योगमूर्त्तये । हरेश्वराय सत्याय नित्याय परमात्मने ॥

१. सम्भवतः यहाँ पाठ 'उत्तमसुपुत्र मोगेटं' है ।

[णासियोळे र्-कोटि सुनीन्द्रदं कविले] यं वेटाट्यरं कोन्दुदेन्दयशं साग्रु ] मि(टें) [ दुसारिटपुदी शैलाचरं धात्रियोळ् ॥]

यह लेख बताता है कि किस तरह, चगदेकमछाके राज्यके द्वितीय वर्ष सिद्धिर्थि संवत्सरमें उसके दो अधीनस्य दण्डनायक महादेच और पालदेचने रामदेव नामके किसी सरदारकी प्रार्थना करने पर मन्दिरको वार्षिक दानके रूपमें १० गद्याण 'सिद्धाय' नामके करकी आयसे दिये।

चालुक्य वंशावलीमे दो बगदेकमल आते हैं : एक तो जयसिंह द्वितीय निस्का काल, सर डक्ल्यू ईिलयट (Sir W. Elliot) के मतके अनुसार, शक ६४० से ६६२ (१) है,—और दूसरा सोमेश्वर तृतीय का ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी, निसकी सिर्फ उपाधि, नाम नहीं, शिलालेखों में आता है और निस्का समय, उसीके अनुसार शक १०६० से १०७२ है।

इस प्रकार टोनोंके राज्यके प्रारम्मका अन्तराल १२० (१०६०-६४०) वर्ष आता है। यह काल २ खुगके बराबर होता है। इसके संवत्सरका नाम तथा राज्यका वर्ष अभी भी लेखको सन्देहापन्न बनाये रखते हैं। लेकिन ईलियटके मैनुस्किप्ट कलेक्शन (Elliot Ms. Collection) से जे. एफ. फ्लीटको इस बातका पता चला कि जयसिंह द्वितीयने 'श्रीमत्प्रतापचक्रवर्त्ति' यह पदवी कभी घारण नहीं की थी, और उधर यह पदवी सोमेश्वर द्वितीयके उत्तराधिकारीकी उपा-धियों में हमेशा आती है। अतएव यह लेख द्वितीय जगदेकमल्लके समयका है, और इसकी तिथि शक १०६१ (११३६-४० ई०) है, जो कि 'सिद्धारध' संवत्सर था।]

383

बुद्धि-संस्कृत तथा कन्नड । वर्ष कालयुक्त [ १९३६ ई० (ल्. राइस) । ] [ बुद्धिमें, वन-शङ्करी मन्दिरके पूर्वकी श्रीरके पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम्। जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्।। भद्रं समन्तभद्रस्य पूज्यपाद्स्य सन्मते । अकलङ्कगुरोर्भूयात् शासनायाघनाशिने ॥ धुरहोळ् चाळु क्य चक्रेश्वरनिषक-वळं तैलपं सत्य-रत्ना-। करना-सत्याश्रयं विक्रम-भुज-बलदिं विक्रमादित्य भूपम्। वर-तेबं अ**प्पगं** भूतळ-नुत-जयसिंह मनोबात-रूपम् । घरेपोळ ्त्रेलोक्यमञ्जं निरुपमनेसेटं सोमनुर्वा-ललामम् ॥ त्रिभुवन-जन-नुतनेसेदम् ! त्रिभुवनमल्लं विरोधि-बळ-हत-सेल्लम्। विभवद भूलोकमर्सं। विभु एले जगदेकमस्त नाळ घरेयन् ॥ कुन्तळ-विषयक्षधिपति । कुन्तळ-चक्र शनिष्ठ बनवसे नागेळ्। कन्त-श्री-निळयं सले । भ्रान्तेम् जिड्डुलिगेयिस्युद्दरेयेसेगुम् ॥ बेळे दिर्दा-गन्ध-शाळी-बन-परिवृतदिम्, तेङ्ग-पङ्केज-पण्डड्-गळि (नो)पं पेतु तोप्पी-बक्कत-िळकाद चम्पकाशोक-जम्बू-। **बु**ळदि नम्बीर-पूगद्रु म-कुरवकदि नागवल्ली-तटाकड<sub>़-</sub>। गळिनादं हर्म्यंदिन्दुह्रे बुध-जन-सम्प्रीतियं माडुतिक्कु म् ॥ धरणीशं गङ्ग-वंशं जन-नुतनिरिवा-चहिनं वैरि-भूपा-। ळहमं वेड्डोण्ड-गण्डं सोगयिसे हरि-त्रा-कजिचगंघाळियिट्टम्। मरेयं तान...नाडोळगण हणवं कोण्डना-मारसिगम्। वर-तेर्ज कीर्त्ति-राजं रण-मुख-रसिकं मारसिंगं नृपेन्द्रम् ॥ गङ्ग-कुळ-कमळ-दिनकरन्। अङ्गब-सन्निमननून-दान-विनोदम् । मिङ्गिसिदं वैरिगळम् । तुङ्ग-यशं नेगळ्दनोप्ये**येकल-मूपम्**।

वृत्त ॥ परमात्थे वीर-तीत्थे पर-हित-चिरतात्थे सदा-मावितात्थेम् । तरुणी-सम्मोहनात्थे मनसिन-जनितारूप-संशुद्धितात्थेम् । वर-शिष्टानीकन्तर्थ सते कुडे पडेगुं लोक-संरच्णात्र्यम् । पुरुषात्र्ये स्त्रार्थमेन्देक्कल-नरपति भू-लोक्कन्ति...तिक्कु म् ॥ वलबद्विद्विष्ट-भूपालरनवय[व]दि कादि वेङ्गोण्ड-मण्डम्। दळवेलां बोडे गण्डं विरुट-भट्ट वेश्नित्तु पोपित्त गण्डम् । कळनं पेल्दहे गण्डं रिपु-मदहरणं गङ्ग-मार्त्तण्ड-देवम् । तळे दं भू-कान्तेयं येक्कल-रूप-तिलकं चारु-होर-दण्डदिग्दम् ॥ क्रूरारातीम-कुम्भ-स्थळ-विद्लन-कण्टीरवं विश्व-विद्या । धरं श्री-भारती-मण्डन-कुच-मणि-हार मनोचात-रूपा-। कारं गम्भीर-नीराकारनमत्त-गुणं सत्य-भाषा-विभूतम् । तारा-शुम्राभ्र-गद्भा-शश्चि-विशर-यशङ्गेष्णुतक्कु म् ॥ अङ्ग-कळिङ्ग-वङ्ग-कुरु-जाङ्गळ-कौशळ-मध्यदेश-भद्-। रङ्ग-तुरुष्क-गौड-मगघान्ध्रमवन्ति वराट-घोळ दे-। शङ्गळ पण्टितर् क्कविगमुत्तम-याचकगेर्दे कोट्टु कर्-। ण्णाई समानमागे सले हेक्तलि चपनो पे वित्तमम् ॥ श्रमर्दिन वरि-वोनलिन्दम् । कमनीयं कल्य-विल्ल पुटुुव तेरदिम् । प्रमदा-रतनं निनियसन् अमळाङ्गने सुगियव्यरसि धारिणियोन्।। परमेष्टि-स्वामि देय्वं गुरु तनगेसवो-माघणन्दि-व्रतीन्द्रम्। वर-भव्यर् बन्धु-वर्गे निक्यम- मरेयं शांखा-सार्यसङ्गम्। नरपाळमण्णना-सुनिगयच्यरसि यतोशार्गे कोट्टन-दानम्। धरेगोप्पम्बेतुदा-पञ्चवसदि नसबं बीक्गुं मार्टादन्यम् ॥ वीर-निनेन्द्र-पाद-सरसी [क्] ह-रानित-रानहंसेयम् । चार-चरित्रेयं गुण-पवित्रेयनू ज्जित-टान-शीलेयम् । भारति-वर्ण्णपूरे मुनि-रान्र-पयो [ह] ह-भृङ्गे यं गुणा- । घारद **सुग्गियव्वरसि**यं घरे विष्णप्रतिककु मागळु म् ॥ Ę

सवणन-विळिलोळे बिट्टळ्। भुवन-स्तुते मत्तरोप्पे सले पन्नेरडम्। भव-हर-पञ्चवसदिगा- । प्रवरान्विते सुग्गियस्वरसि घारिणियोल् ॥ कतिपय-कालान्तरितं । हितवेनिपा-पूर्व्व-इत्ति तळे यलु पडेगुम् । सततं जिन-पूजोत्सव-। रतेयप्पा-कनिकयव्बरसियि घरेयोळ्।। जिन-पूजेगे जिन-महिमेगे । जिन-राजन मजनकके जिन-भवनककम् । े जिन-मुनिगेसवी-दानमन् । अनवरतं मार्डुातक्कु कनिक्यव्वरसि ॥ जिन-एहमिल्लद्रिल जिन-मन्दिरमं जिन-गेहमागियुम् । बिन-मुनिगळ्गे दान-निचयं दोरेकोळ्द याविनिल्लया-। मुनि-जनगितु कीर्त्ति-लते पल्लिबिसुत्तिरे लोकदिल्लयन्त् । अनुपममागला- कनकियव्बरसियोप्पुतिवस्कु धात्रियोळ् ॥ सुर-कुनमनिक्रिसि श्राक्तन । सुर्राभयनिन्ने बुदैन्दु चिन्तामणियम् । परिहरिति कुडले वल्लळे । परमार्वः चट्टियव्यस्ति धारिणियोळ् ॥ जनकनु मार्रासङ्ग-तृपनग्रजनेकल भूप वल्लमम्। दिनकर-तेवनोप्पे दशुवर्मा रु क्षेरेयङ्गनग्र-नन्-। दनननुनात केशच-रुपाळ चतुर्विध-दानदिन्द मान्-। तनदोळे चष्टियब्बरिसयं बुध-मण्डलि मेस्चि बाण्णकुम् ॥ परमाराध्यं जिनेन्द्रं गुरु ऋषि-निवहं बोप्य-दण्डेश मावम् । निषतं बोष्पव्वेयन्ता-बनित जनकना-कोटि-सेट्टि प्रमोदम्-। वेरशिर्दा-शान्तियकः करवेर्धादेरला-पत्नि सम्यक्त्व-रत्ना-। करनप्पी-केति-सेटुद्रेय बसदियं माडिदं पुण्य-पुञ्जम् ॥ विमळ-यशो-विताननकळङ्करुपाजित जैन-चर्मीना-। गमिक-जन प्रपूर्ण-विकचाब्ज- सरोवर-राज्दंसनेन्द् । अमम धरित्रि बण्णिपुदु भव्य-शिखामणि भव्य-त्रन्युवम् । सुमति-निवासनं नेगळ्द केतननुत्तम-दान-सत्वनम् ॥ परम-श्री-मूलसंघं सोगयिसुतिरे श्री-कोण्डकुन्दान्वयम् ।। इरे श्री-क्राणूरगणं गच्छमेसदिरे सन्दा-तिन्त्रिणीकाख्यमोधं।

बेरसा-श्री-रामणन्दि-व्रति-पतियेतेवं पद्मणन्दि-व्रतीन्द्रम् । वर-शिष्यद्गग्र-शिष्यं नेगळ्दनु मुनिचनद्गास्य-सिद्धानत-देवम् ॥ अन्तवर शिष्यनेसेगुः । भ्रान्तेम् श्री-भानुकीर्ति-सिद्धान्तेशम् । क (श्रे त्रु मद्-दर्प-दळनम् । सन्तत-त्रुध-कळप-भुजनेगळ् दं घरेयोळ् ॥ कनक-जिनालय वेसे दिरल् । अनुपमनेकल-नृपाळ सवणन विलिलोळ् । जन-नुतमेने भानुकीर्ता-। मुनिगोप्पिरं बिट्ट मत्तरं पन्नेरडम् ॥ नेगळे चाळ्क्य-चिक्त-वर्षं जगदेक-महीश सासिरम्। मिगिलकवत् -कालयुत-माघ \* \* दा दशमी चृहत्पती । सोगयिसे बार पन्नेरडु-मत्तरना कोडगेय्महाटमम्। तगरदे भानुकीर्त्ति-मुनीगेकल बिद्द शशाद्धनुळि ळनम् ॥ कोटि-पर्य कविलेयनेळ्- । कोटि-तपोधनर वेद-विदरं पन्निर्। कोटियने कोटि-तीर्स्यदे । कोटि-महा-टिनटोळिळडिनिन्तिदनळिरम् ॥ ( इमेशाका श्रन्तिम रलोक ) श्री-चन्द्रिकिय तीत्र्यंद प्रतियद "॥ [िबन-शासनकी प्रसंशा । पृथ्वीका शासन करनेवाले क्रमश ये राजा हुए: —] १ चालुक्य-चक्र रेवर तैलपः, २ सत्याश्रयः, ३ विक्रमादित्यः, ४ अय्यणः, प्र चयर्तिहः, ६ त्र लोक्यमञ्जः, ७ सोमः, 🖛 त्रिभुवनमञ्जः, ६ भूलोकमञ्जः, १० जगदेकमल्ल ।

छुन्तल-देशमें, वनवसे-नाड्में, बिद्युलिगेमे उद्घरेके वृद्यों श्रीर बगीचोंका वर्णन ।

गंग-वंशके राजा मारिसंगका वर्णन । राजा एकलकी प्रशंसा । अङ्गादि नानादेशोंके विद्वान् श्रौर कवियोंके लिए वह कर्णके समान टानी था ।

सुगियव्दरसिकी प्रशंसा । उसके गुरु माघनन्दि-त्रतीन्द्र थे, राजा मारसिंग उसका वड़ा भाई था । सुगियव्दरसिने यतीशोंको आहारदान तथा बिंद्या पद्ध-त्रसिट टी थी । बसिट के लिए सक्णिबिळिमें मूमिदान किया था ।

कनिकयब्बरिसने इस पूँचीमें और भी वृद्धि की। नहीं बिन-मन्दिर नहीं ये

वहाँ जिन-मन्दिर बनवाये, और जहाँ जिन-मुनियोंको आमदनीका दोत्र नहीं था वहां उसने दान दिये।

चट्टियब्द्रासि कामधेनु और चिन्तामणिके समान थी। उसके पिता राजा मारसिंग थे, ज्येष्ठ माई राजा एकल, पित राजा दशवम्मी था, जिसका एरेयङ्ग ज्येष्ठ पुत्र था, और उसका छोटा माई राजा केशव था।

शान्तियक्केके परमदेव चिनेन्द्र थे, गुरु ऋषि-गण थे, बोप्प-डण्डेश उसका चाचा, बोप्पले उसकी मां, कोटि-सेट्टि उसके पिता थे,—उसके पित केति-सेट्टिने उद्द (द्व ) रेकी बसदिका निर्माण कराया।

मूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, काणूर-गण और तिन्त्रिणीक-गच्छमें रामणिन्द-व्रति-पति—पद्मणीदे—मुनिचन्द्र सिद्धान्त-देव—भानुकीर्त्ति-सिद्धान्तेश क्रमश शिष्य-परम्परामें हुए। अन्तिम मुनिको राजा एक्कलने कनक-जिनालयके साथ-साथ चाजुक्य-चक्की जगदेव राजाके राज्यमे (उक्त मितिको ) भूमिदान दिया ]

[ Ec, VIII, Sorab Tl. No. 233 ]

३१४

रायबाग;—संस्कृत तथा कन्नड़।

[ ? ]

[ "रायबाग गाँवमें नरसिंगशेट्टिके जैन मन्दिरके पाषाणखण्ड पर ।" ]

यह एक चालुक्य शिलालेख है। इसमें दासिमर्खु पेनानायक दानका वर्णन है। यह दान सिद्धार्त्यी संवत्सर के आषाढ महीनेकी कृष्णपत्तकी त्रयोदशी, सोमवारको, जविक सूर्य दिल्णायन हो रहा था, किया गया था। यह संवत्सर जगदेकमञ्जदेव राजाके राज्यका दूसरा वर्ष था। यह दान हृविनवाग के नरसिंगशेटिक जैन मन्दिरके लिये किया गया था। सर डक्ल्यू, ईलियटकी सूची में दो चालुक्य राजाओंकी 'जगदेकमञ्जर' उपाधि हैं,—एक तो जयसिंह दितीय की, जिसका क़रीब-क़रीब काल शक ६४० से शक ६६२ तक दिया हुआ ह,

और दूसरे का नाम तो नहीं दिया हुआ है, परन्तु इतना मालूम है कि वह सोमेश्वर तृतीयका उत्तराधिकारी था। शक वर्ष ६४२, उसी तरह शक वर्ष १०६२ सिद्धार्थी संवत्तर था, और तन्तुमार वर्त्तमान लेखका काल सन्देहास्पद है, लेकिन सम्मवत शक १०६२ (११४०-१ ई०) यथार्थकाल है।

[ JB, X, P. 183-184, N. o. 10. a. ]

३१४

माँट शिवगद्गाः - संस्कृत तथा कन्नद ।

[ विना काल-निर्देशका [ लगभग १९४० ई० (लू, राइस) । ]

[ गङ्गाधरेश्वर मिन्टरके मण्डपके खम्भे पर ]

प्तिमत्र-बुळाम्भोन-भाम्करस्य यशस् स्थिरम् ।
विष्णोरहळ-वंश-श्री नायकस्येव शासनम् ॥
लितिन्दु-बुतियं तेरिलम् भवनं माहिट्टगे संकरा- ।
चळमं मेह किहिट्टगे शिव-एह माहिट्टग पुण्य-सह - ।
बुळमं बेळिमेनल्के कृतुं शिवगङ्गे शादियोळ माहिदम् ।
बुळ-नाम गिटिमेन्दु देव-एहमं सामन्त-कञ्जासनम् ॥
खदळ-कुळ-रल-मूण्णन् । अटळ-कुलाम्भोन-भानुवटळे श्वरमेन्दु ।
बढुभव-वितं माहिट- । नुदुघ-यशं विट्टि-देवनी-शिवएहमम् ॥
प्विल पूजे निवेदां । टाविगे चळ गन्व धूपवत्तते पात्रम् ।
पाञ्चळमेनिप्पुवनारेद् । आकामवं कपके वर्षं धनमं कोट्टम् ॥
अन्तुमह्वदेद्यं निच-जनकन पेसरिं ब्रह्मे श्वर-देवालयं वूरं ब्रह्मसमुद्रमं नेगल्दः मित्तम् ।

अदळ-जिनालयङ्गळः श्वर-देवग्रहङ्गळित्तिवेन्द् । अदळसमुद्रमेन्देसेच विष्णुसमुद्रमिवेन्दु धर्महिम् । पुदिदवनन्दु माडिसिद् कट्टिसिद् केषेथं निजान्वयक्क् । उदुभवमागलेन्दद्ळ-वंश-शिखामणि [ वि ] ज्युवर्द्धनम् ॥ अक्षि बळिक तम्मवगे परोत्त-विनयमागे बोचसमुद्रमेम्ब केषेथं कट्टिसि शिव-महिमेथेडेगे केशव- । भवनोद्धरणक्के...ऐ-कोडिगेधर्म्म- । प्रवरगों बेडितनितर्- । त्थमनिवनीव विट्टि-देवनद्टर देवम् ॥ स्वस्ति श्री विष्णु-सामन्तं स्थिरं जीवि

[ इस लेखमें बताया गया है कि बिट्टि-देव, अपरनाम विष्णुवर्द्धन, शिवग-द्गेशाद्रि (Mount Shivaganga) में शिव-मिन्दिर बनवाया था। विट्टि-देव अवळ-कुळका था। उसने, इसके सिवाय, अदळ-जिनालय, अदलेश्वर-देवग्रह मी बनवाये थे।]

[EC. Ix, Nelamangala U., No. 84]

388

## मुगुलूर—कन्नड ।

[ विना काळ-निर्देशका, ११४० ई० ( लू. राइस ). ]

[ बस्तिके अन्दर पड़ी हुई मूर्ति के पीठस्थलपर ]

श्रीपाल-न्नेविद्य-देवर गुंडुगळु मेळिसन मारि-सिट्टियरि नेगर्तिय गोवन-सिट्टियर सोगे-नाड मुगुळियलु बसदियं माडिसिदर...माडिसि श्री-पार्ध्व-देवर प्रतिष्ठेयं माडिसि आ-बसदियुमं आ-देवर भूमियुम तम्म गुरुगळिगे धारा-पूर्द्शं माडि कोट्ट ।।

[श्रीपाल- त्रैनिच-देनके ग्रहस्थ- शिष्य मारि-सेट्टि श्रीर गोवन-सेट्टिने सीगे-नाडमें मुगुळिमें एक 'बसदि' वनवायी श्रीर उसमे पार्श्व-देनकी स्थापनाकर, वसदि श्रीर उसकी जगह ( जमीन ) देवताके लिये श्रपने गुरूको श्रपित करदी । ]

[ E, C, V. Hassan U. 129.]

#### **₹₹७**

## -अञ्जनेरी (नासिक के पास);-संस्कृत

## — शिक १०६३ = ११४२ ई० ]

## यादववंश शिलालेख

- (१) ओं पंच परमेष्ठिम्यो नमः। स्वस्ति श्री शक संवत् १०६३ हुंदुभिसंवत्सरा-तर्गात ज्येष्ठ सुदि पंचदश्यां सोमे अनु-
- (२) राघानच्चेत्र सिद्धयोगे श्रस्यां संवत्सरमासपच्चिद्वसपूर्व्याया तिथौ समिषगता-शेषपंचमहाशब्द्धारावतीपुर गरमे-
- (३) श्वर विष्णुवंशोद्धवयाद्वकुत्त्रभलकिलकाविकासमास्करयादवनारायण सामंतपितामह सामंतजमरा इत्यादिसमन्त-
- (४) निजराजावलीविराजितमहामामंत श्रीसेउणदेविववयराज्ये तत्पाद-प्रासाटा-वासमहामहत्तम प्रतापसंतापितवैरिवर्गाः
- ( १ ) संग्रामशोड [:] शूरवैरिघटाविमर्द्गनकण्ठीरव अनवरतटानाद्रींकृतदिच्णिकर-प्रकोष्ठ निशिर्तानरतृंश ( निस्त्रिंश ) विटारितारा-
- (६) तिकरिकुं भस्थलगलितमुक्ताफलमंडितरणांग्गण (रणागण) मनिस्त्रनीमानो-न्मूलनकंदर्प दप्पीधर्म्मरं (र) हित सौ (शौ) योंदार्यद्याटाचि-
- (७) ण्यधम्मर्गुणसत्योत्साह मंत्रशीलसंपन [] प्रनापालनानंदशत्रुपरानयानंतोषित-कीर्तिप्लावितदिग्वलयः अनेकराननीतिशा-

१ इस वाक्य का ठीक अर्थ नहीं निकलता। यदि 'पराजयानं' के बाद 'द' लुस हुआ मान लें, तो 'शुत्रुपराजयानंदतोषित' ऐसा पाठ होगा और जिसका ठीक अर्थ भी निकलेगा।

- ( ) स्त्रोक्तविवेकवर्द्धितबुद्धिकौशलसहस्त्रविज्ञानप्रमुत्वमंत्रोत्साहशक्तिसामध्येरूपला-वण्यविचित्रवक्तव्यताभौगोपभोगराष्ट्रकौश-
- ( ६ ) लाद्यनेकविषयगुणगणालंकृतशरीर व्यर्थोकृतप्रतिपन्थिमनोरथ संग्रामविषय-लच्च्यालानस्तम रत्नाय (क) र इव अनंतगा-
- (१०) भीर्थयुक्त हिमादि (द्रि) खि अपरिमितमहिमान्वितः षाङ्गुण्यसंपन्नाविपर्य-यतन्निष्ठ १ देवद्विन्नगुरुवराचाय (र्य) साधुपूनामिरत दीनान—(ना)—
- (११) थोद्धरणक्तम रविरिव प्रतिदिवसोपचीयमानोदयः परिहास-प्राकार ईद्रि (ईहर्ग्) गुणविशिष्टश्रांपाणुमउडरी सव्वेव्यापारे कुव्वे-
- (१२) ति सतीत्येतिस्मिन्काले प्रवर्त्तमाने श्री मेडणाख्येन महानृपेख प्रधानयुक्तेन विचार्य भक्तया देवाय चंद्रचुतये प्रदर्त हट्टद-
- (१३) यं भारविवर्जितं च श्री साधुवतसराजेन स्वकुत्ततिकभृतेन देवदिनगुरु वराचार्यं पूजाभिरतेन श्री लाहज्ञसाधुना सह दश्रर-
- (१४) श्र साधुना स्वकीयं हट्टरानं कृतं तथा-गृहदानं च कृतं । चन्द्रप (प्र) भाय देवाय कंदर्पटहनाय च । विशुद्धदेहरूपाय सर्व्यसत्विहिताय च ॥ त-
- (१५) था नगरे वर्षं प्रति द्रम्मपंचकं कृतं आयुः पुत्रा धनं सौच्यं (रव्यं ) सौमाग्यं राज्यमच्चयं । आभिश्रे ( श्रे ) ष्ठयं यशः स्वर्गः भूमिदो लभते फलं ॥ बहु-
- (१६) मिर्नेसुधा भुक्ता सगरादिश्च । यस्य यस्य यदाभूमिः ( मेः ) तस्य तस्य तदा फलम् । दाता चैनानुमंता च स्वर्गास्योपिर तिष्ठित । इति हारइ ( यि )—
- (१७) ता मूमिः (मेः) पच्यते रीरवे धुः॥ स्वदत्ता परदत्ता वा यो हरेच वसुंघरां। षष्टि (पिंठ) वर्षसहस्राणि विष्ठा (ष्टा) यां जायते कृमिः॥ श्रीकोलखरणंडितान
- (१८) सुतेन दुष्टगणकगजनंठीरवेण साधुगणकचरणारवृंद (विंद ) मकरंदलुव्धपट्पदेन श्रीदिवाकरपंडितेन हदशासन सै (शै ) लप्ट्टे लिखित-

१ इस वाक्य का छुछ भी अर्थ नहीं निकलता।

<sup>ं</sup> २ यह ज्याकरणकी दृष्टिसे गलत है; ठीक प्रचलित रचना यह है 'राजिमि. सगरादिमि: ।'

(१६) मिति "मंगलं महाश्री.

### सारांश

दुन्दुभि संवत्सर शक १०६३ के ज्येष्ट मांसके शुक्ल पत्तकी पद्ममी तिथि, सोमवारको राजा सेडणचन्द्र ( तृतीय ) ने नगर ( संभवतः अञ्जनेरी ) में तीन दुकाने आठवे तीर्थं कर चन्द्रभम मगवानके मन्दिरके ख़र्चके लिए दीं, तथा चत्सराज नामके एक धनिक व्यापारीने दो और व्यापारियों, जिनके नाम लाहुड और दश्ररथ थे, के साथ-साथ उसी कामके लिए एक दुकान और मवन दिया, जिस नगरमे यह मन्दिर है उसके अधिकारी आँकीसर 'महामहत्तम कें का नाम 'पाणुमडडरी' या जो सुननेमें महा मालूम पड़ता है।

अभी तक प्राप्त सामग्रीसे निम्नलिखित यादव वंशावली का निर्णय किया जा सकता है:—

- हढ़प्रहार, cir. शक ७४०
   तेडण चन्द्र
   हादियप्प
   प्रिल्लम ६. श्रीराज
- भ, बहिंग। भज्भा सिलहार, शक ८३८ की पुत्रीसे विवाहित।
- ७. तेषुक्र । गोगिरान की नो कि चालुक्यसामन्त था, पुत्री से विवाहित ।
- प्त. भिल्लम (द्वितीय) चो आह्वमल्लकी वहिनके द्वारा जयसिंह चालुक्य की पुत्री से विवाहा गया था।

१ जिलेके अधिकारीको जिसे आजकल 'कलैक्टर' कहते हैं, 'महामहत्तम' कहा जाता था।

६. सेउणचन्द्र (दितीय, ) शक ६६ १.
(१३१) सेउणचन्द्र (तृतीय) शक १०६३.
[ IA, XII, P. 126–128 ]

३१८

# कसत्तगेरी—संस्कृत तथा कन्नड़ । —[ शक १०६४= ११४२ ई० ]—

[ क्षलगेरी ( देवलापुर परगना ) में, कल्लेश्वर मन्दिरके सामनेके पाषाण पर ]

श्रीमत्परमगम्भीरत्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायत्य शासनं जिनशासनम् ॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्बद्धतां प्रतिविधानहेतवे । अन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फोटनाय घटने पटीयसे ॥

स्वित्तं समधिगतपञ्चमहाज्ञवः महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुर्वराषीश्वरं यादव-कुलाम्बरघुमणि सम्यक्तवचूड़ामणि मलेपरोळु गण्ड कोत्तु-नङ्गलि-गङ्गवाडि-नोळ-म्बवाडि-तलेकाडुउच्चिङ्ग-बनवसे-हानुङ्गलु-गोण्ड भुजन्ळ वीर-गङ्ग-होय्सळ-विण्णु वर्द्धन-देवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्राक्कतारं सल्लु-त्तिमरे तत्पादपद्मोपनीवि ।

स्वस्ति स्वस्तिळके शुप्तैशशुप्ततमे पुण्याहवै. कीर्त्तयां । स्याप्यन्ते जित-पाध<sup>के</sup> जिनपादपङ्कजवळे श्री-ही-धृतिद्धीर्यताम् । व्वं दत्तं देयातु देव-देवसुवने सुत्तयङ्गनावल्लामो सामन्तं जय-जीय-वर्दनकरं सोमं स्थिरं जीयातः ॥
उदेयं गेय्यमृतं ( 1 ) शुविम्त्र भुतनक्तुत्साहमं माक्कुं विन्दु तज्जनिगाचन्द्राक्क्षंतारं यशस्प्रकरं केरिमगे तन्देगे तन्न बाहुबलिं होर्दण्डदिप्ष्टिरं तिर्देदं सौळने सीळ् द अदिप्पढं बेद्धोण्डनी-सामन्त सोमं घराचकदे ॥
प्रळे य-प्रचोम-वाताहतदे कदि मर्यादेयं दिण्ट घातीतळक्त्यन्तदौर्व्यानळकोपारोपवेशं किर्मगे चोळहळमल्लक्लोळमण्यन्तु पिरिदे घळं बन्दु बिट्टम् ।
हदुवनकेरंथोळ वीर-पेम्मांडि-देवम् ॥
मदगन्देभमदान्य वारिचयदिन्देय्तन्दुदाशीटना ।
विडलासार्चन्दुदासार्चन्दुदेन ख वोरगङ्गनेने भीमार्यी-हदु-स्यान-नदी-तीरमन् ।
अयदे साल्दमोघसरिलदेन्चनाकरियं करियय्कणम् ॥
वोदविद-मदिन्दिरदेय्तरे वीडनदर्र कुम्मस्यळमम् ।
विदियेन्दु कोन्दनेन्दडे करियय्कणनेग्नुदात्तनं चगमेल्लम् ॥

अन्तु वीर-गङ्ग-पेरमीडि हृदुवनकेरें य कदुत्तेय तिंड विड्डु चार्त्यन्तवर्लं वेरसु चोळन मेले नहेयुतं विन्दिर काडेने बीडं कविये पाय् वृदं कण्डु अयकणं करियनेच्चडे कलुकणिनाडाःवं करिययकणनेन्दु वीरपट्टमं कट्टि सुखदिन्दिरे ।

करिययमय-सावन्तन । विरिय-मगं नागनातनग्रतन् स्राचेनुम्हर्यकृद्धद् । दोरेयेनिसिट सुरग-गौण्डनिद्दद् गण्ड ।! एने नेगल्ड सुग्ग-गऊण्डन । तेनेय सावन्त-सोमनाहवभीमम् । निनपाटकमळभृद्धं । निननायस्नपननत्पवित्रितगात्रम् ॥ मद्वद्रातिनायकरनाहवदोळ् तरिद्धिः कीर्त्तियम् । नेरेये दिगन्तरं मेरेदुदारते सिंहनादिन्द् । ओटविद-भीम-सूद्कनो धनक्षय-रामनो दुन्दुमारणो । नळ-नहुषादि सोमदेवनेने सोवण धन्यनो पन्नगे-वैनतेयनो ।। मारन सतिगं सीतेगे । रेवतिगनु (रु) न्धतिगे अत्तिमव्वेगे सहशं पेळु । सारगुणं सोमन सतिगुदारगुणं निन्वन्नेयरारु सार्य्येणो-धारिणियलु ॥ आतन सतियं पोलिपडी- । भूतळदोळु रूपु अजवनितेगे रतिगन्त् आ-सति पास्टियेनि- । प जिनतु-पाद-भक्ते साचले-नारि ॥

आ-मारय्वे सोमनोडने लीलेथिं. उळ र कुल-ललेनेयेनिसि जळचर-निचय-निचित-कुन्द-कुटु-मळ-बदन-बन-इवतेये वन-लिइमये कल्प-तरुवेनिसि बहु-पुत्रियरं पडेटु जिन-जननियेने जिनधर्माक्काधारी-मूतेयुं आहाराभय-मैषण्य-शास्त्र-दोन-विनोदेयुं जिनगन्धोदकपवित्रीकृतोत्तमाङ्गेयुं जिनसमयसमुद्धरणेयुं पारिश्व-देव-पादाराधकेयुमप्य।

जिनपति दैव पोरेदाल्दने होयसळिविष्णुभूप सज्-जननुते मारे माचले गुणान्वितेयर्तनगग्रपुत्ररेन्द् । अनुपम-चट्ट-देव कित्त-देवने सन्द्-अनुपम-कोर्त्तियं नेरेंथे ताल्दिद-भव्यने सोवणनी-धरित्रियलु ॥

स्वास्ति समस्तगुणसम्पन्ननुं विबुधप्रसन्ननुं आहाराभयभैषण्यशास्त्रदानविनोदनुं जिनगन्धोदकपवित्रीकृतोत्रमाङ्गनुं जिनसमयसमुद्धरणनुं तोडल्दर डोङ्कियुं तोडरे बल्-गण्डनुं नुडिदु मत्तेन्ननुं परनारी-पुत्रनु पार्श्व-देव-पादाराधकनुमप् कलुकणिनाडाल्व सामन्त-सोवेय-नायकं भानुकीर्ति-सिद्धान्त-देवर गुडुं कलुकणिनाड् आल्वं हेडिबिहरूट्विडियलु उत्तु गर्नेत्यालयवं माडि श्री पार्श्वदेवरं प्रतिष्ठे माडि श्रीमूलसंघन्स्रस्ट (स्थ) गणद् ब्रह्मदेवर कालं किच्च धारापूर्ककं माडि कोट्ट देवर अङ्ग-भोगक्कमाहारदानक्क बसदिय जींण्णोद्धारक्कं विट्ट दत्ति शक्त-वर्ष १०६४ नेय दुन्दुमि-संवत्सरद पौष्य-मासदुत्तरायण-संक्रमण-पञ्चमी-बृह (स्पति) वारदन्दु बसदिगे वायव्यद देसेयलु अरुहनहिल् लुप सीमान्तर विन्तेन्दडे (अन्तिम ८ पंक्तियोंमें सीमाकी चर्चा है, और इसके वाद अन्तिम पद्य)

## [ उसी पाषाणके वायीं ओर-]

स्विति कल्कणि-नाड एककोटि-जिनालय वेन्दु समे... क कृडि कोट्ट हेसर ॥ स्विति रूबारि-माचोज कलुकणिनाड आचार्य्य किलयुग-विश्वकर्मी

# [ जिनशासनकी प्रशंसा ।

निस समय ( अपनी हमेशाकी उपाधियों सहित ), भुनवल वीर-गङ्ग-होय्सळ-विष्णुवर्द्धन-देवका विनयी राज्य अपनी वृद्धि पर याः-तत्पादपद्मोपनीवी सामन्त-सोम था ( उसकी प्रशंसा )।

जिससमय वीर-गङ्ग पेम्मीडि चोज राज्य पर आक्रमण करनेके लिये हृदुवनकेरीमें कहुले नदीके किनारे-किनारे जा रहे थे, एक जंगली हाथी भागता हुआ आकर सेना पर दूट पड़ा । अय्कणने उस हाथीको अपने वाणोसे मार दिया, जिसपर क्लुकणि-नाड्के शासकने उसे 'करिय-अय्कण' की उपाधि दी।

करिय-अव्कणका सबसे बड़ा पुत्र नाग या, उसका ज्येष्ठ पुत्र सुग्ग-गऊण्ड था, उसका पुत्र सामन्त-सोम था। उसकी मारव्वे और माचले नामकी पालयाँ थीं। मारव्वे की बहुत-सी पुत्री हुई, पर माचले के पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ चट्टदेव और कलि-टेव थे।

कलुकणि-नाड्के शासक, सामन्त-सोवेय-नायक ने (अपनी बहुत-सी उपाधियों सहित), जो कि धार्मिक जैन और भानुकीर्त्त-सिद्धान्तदेवके ग्रहस्थ-शिष्य थे, हेन्चिदिरू न्वीडिमें एक ऊँ ना चेत्यालय बनवाया ग्रीर उसमे पार्ड-जिनकी स्थापना करके पूजा-सेवाके खर्चके लिये, मन्दिर की मरम्मत तथा आहारदानके लिये, श्री मूलसंघ तथा सुरस्ट (स्थ) गणके ब्रह्मदेवके पादों को प्रचालनपूर्वक 'अरुह्म-हिल्ल' नामक गाव टानमे दिया।

जिनालयका नाम 'क्लक (कलुक )णि का एकोटि जिनालय' रक्खा था। शिल्पि का नाम माचोज था। यह कलुकणि-नाड् का आचार्य, कलियुग का विश्वकम्मी था।]

[EC, IV, Nagamargala U., no, 94 and 95]

# 388

# वोगादि—संस्कृत तथा कन्नड़ भग्न । [काळ लुप्त, पर प्राय: ११४४ ई०]

| [ बोगादि ( होसकेरी परगना ) में, ध्वस्त वस्तिके पासमें पड़े हुए एक पाषाण पर ]                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ••• • जम्मीर                                                                                                               |
| · · · · · · · · · जिन-शासनम् ॥                                                                                             |
| ··· ··· ःशीमन्महाराबाधिराब परमेश्वर परमभट्टारक स्तत्याश्रयकुल-                                                             |
| तिलंक चालुक्याभरण " "राज्य " "नव् आ-चन्द्राक्केतारं सलुत्तिमरे                                                             |
| त्रत्पादपद्मोपजीवि ।                                                                                                       |
| श्रीकान्तानेत्रनीलोत्पलवदनसरोचात-स 🎌 😘 😘 ।                                                                                 |
| ···लोकत्रयो··· ··· ··· चन्द्रिका-दो –प्रताप- ।                                                                             |
| **'त्यक्त-युक्त-क्रम-क्रलित-**'च्-चक्र-खेट-प्रमोद- ।                                                                       |
| '''यक्त-युक्त-क्रम-कलित-'''च्-चक्र-खेट-प्रमोद- ।<br>श्रोकं श्राविष्णुभूपं '' ''ंमार्त्तण्ड- रूपम् ॥                        |
| ··· ··· चे मगुल्दा-सेतुविं हिमं- बरेगं ।                                                                                   |
| कम-केळियि तोळ्-त्रलं । समद-चत्रिः • • • • नृपालम् ॥                                                                        |
| स्वित्त समिष्यतः ••• महा-मण्डलेश्वरं •• पुर-त्ररेश्वरं यादवकुळाम्बरमद्यमणि                                                 |
| मण्डलिक-चूडामणि " " शाई्ळ पाण्यवळबलिधवडवा ( वा ) नलं                                                                       |
| नरसिंग " " वंशवन-दावानलं " " चुळ-विळय "वेङ्गिरि-                                                                           |
| गिरीन्द्र-वज्र-दण्ड ** ** बळ-बहळ-तमः-पटल-मात्त ण्ड सत-क्रो ** न • • • • • •                                                |
| कोप-पावक कोप-पावक नगानिया नियोदन                                                                                           |
| ······ ·· सन्तोष · · · · · · सासिरमं गद्भवाहि-म · · · · · · ·                                                              |
| दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपालन ** *** रिक्सि राज्यं गेय्युत्तिमरे । तत्पादपञ्चोपनीवि                                         |
| महा-प्रधान । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                 |
| महा-प्रधान ' ' ' बाङ्गुण्य-नेपुण्य-स्वयम्बुद्ध विष्णुवद्धेन दे ' ' ज्य-रत्नाकर-सुधाकर'' ' ' महापरमेश्वर-पाद ' ' ' देवर ' ' |

| जनैक-शरण अभिम्द्रजितसेनभट्टारक-पादाराधना-जञ्ध विलास<br>नय-विनयादिविशिष्ट-गुण-गण अभिक्षेत्र अतिदिन-जिन पूजा-जिनत-<br>प्रमोद चतुर्विषदानविनोटं सरस्वती अभिक्षेत्र अन्ति नियम-अभिक्षेत्र अन्ति नियम-अभिक्षेत्र अस्ति स्विम-अस्ति अस्ति स्विम-अस्ति |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अप्य श्रीमदकलङ्कान्वयवज्र प्राकारं नामादि समस्तप्रशस्ति-सिहतं श्रीमन्महाप्रमुः स्युद्य-युत ः दानादिः दानादिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नयनिंदन् आ-माधवं विश्व ••• •• पुरुष • ••• सत्त्व ••• माडि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| राजम् ॥ परिपूर्णेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्रीकरणढ व्याप्त क्या विश्व करवेनलितसेनमुनिपदिवनत, क्या विश्व क्या विश्व कर्ण विश्व क्या विश्व क्या विश्व क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अन्ता-महानुभावनन्त्रय-क्रमद पोगल्तेयुं चलव्लाद तेगर्त्तेयुं आल्पो · · · · · धन · · · · · · कुळ-पूबितनाट महानुभावनारस्य वियुं अल्लदो · · · · · · · · नमयनण्डलेवं भुवन-भूपण · · · · मत्तं · · · · यनङ्गळ ख्रहानेनिसि गङ्ग-मण्डल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| न्त्रपाळ ••• •• जलिंध नृप ••• •• सहा-प्रधान-मन —प्रिये ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ं मन-भुज्य-विजय ः ः साम्राज्य ः ः ः जग-विन्ते विनता-<br>रत्नम् ॥ भुवन • • वोणमय्यन तन्ज ः ः मनोभव-रू ः<br>भाग्य-शक्तियेने ः ः सन्दोड म ः ः ः ः ः नारायणं मनु-मार्गा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग्रणी वोणमय्यनिवर · · · · · · धन्यळे · · · ः इनरिव्वर्गा न · · · · · · · · धन्यळे · · · · · इनरिव्वर्गा न · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " महत्त्वमनोल्दु राष्य्रलद्दमी " अद्भुत-शौर्यदोळु जयश्री-करण " नृप " एक न्या राष्ट्रमहित्त निर्व्याजमाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वोल् नताग्रणियादनी-गुरु-वन ••• •• श्राजितसेन-मुनीश्वरन् इन्द्र-वन्दित-परम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| निने · · · · · · अवनीश-शिन्तामणि विष्णुवर्द्धन पोरेदनशेषभव्यरे निन · · ·                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ····· ··· •• •• यनो । माडिराजनवनी-तळदोळ् ॥ ··· •• •• •                                                                                                                            |
| आतन वल्लमे ॥                                                                                                                                                                      |
| वृ ॥ हाविवलास ••• ••• समिन्ति ••• समेतियागियुं । रेवित ता प्रभाव ••• ••• यागि चम्मे-स-। टावने ••• योळ् विद्ग्वेयेनिसिंह् ••• ••• बुगे वि-। स्वावनि ••• उमयब्वेय कीर्तिय ••• ••• ॥ |
| ··· ·· द् उमे भारति रति ••• येने सन्दु                                                                                                                                            |
| मूत्रकं पाटियं • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                  |
| ने तळप ••••• • उज़लद चलद गुणदुन्नितया पुरुषात्र्य • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                           |
| ••• ••• बेळे दबेनलु सञ्चरितं श्रीकरण माडिराजनुर्वी- ••• •••                                                                                                                       |
| विनर्जं नेगल्दम् ॥                                                                                                                                                                |
| ई-कलि-कालद मनुबर् अ- । नेकरमं कणिननः ः ः ः •••।                                                                                                                                   |
| बुधानीक बण्णिसे, गल्दं । श्रीकरणद माडि-राजनूर्जित-तेजम् ॥                                                                                                                         |
| आतनन्वयगुरुद्धळकम ।                                                                                                                                                               |
| अवदुतरमटित भाटिति स्फुटपदुवाचाट घूर्जिटेरपि बिह्ना ।                                                                                                                              |
| वादिनि समन्तमद्रे स्थितवति तव सर्दास भूप कास्थाऽन्येषाम् ॥१॥                                                                                                                      |
| तारा येन विनिर्ज्ञिता घटकुटीगूढ्गवतारा समं                                                                                                                                        |
| बौद्धेय्यों घृतपीडपीडितकुरुग् देवारर्थ-सेवाञ्जलिः।                                                                                                                                |
| प्रायश्चित्तमिवाह्मिवारिनरन स्नानं च यस्याचरद् '                                                                                                                                  |
| दोषाणा सुगतस्य कस्य विषयो देवाकलङ्कः कृती ॥२॥                                                                                                                                     |
| योऽसौ घातिमलृद्धिषद्धलशिलास्तम्मावली-खण्डन-                                                                                                                                       |
| ध्यानासिः पद्धेरहैतो भगवतस्तोऽस्यप्रसादीकृतः ।                                                                                                                                    |
| छात्रस्यापि स सिंहननिद्मुनिना नो चेत्कर्यं वा शिला-                                                                                                                               |
| स्तम्मो राज्य-रमागमाध्वपरिवस्तेनासि खण्डो घनः ॥३॥                                                                                                                                 |

गृहीतपन्नादितरः परस्त्यात् तद्वादिनस्ते परवादिनस्त्युः । तेषां हि मल्लः परवादिमल्लालनाम मन्नाम वदन्ति सन्त । । ।।।। ···द-जय-कज्ञङ्क कीर्त्तने धम्म कीर्त्त-व्वचिस सुरगुर \*\*\* \*\*\* इति समयगुरूणामेकतव्सङ्गतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराजः ॥४॥ काणाद्रः कोणमेकं भवति, " "गतस्तीगतोऽयम् मृत्युं,मीमांसकाद्या किमिह •• • • • • • • । येनायं न्यायमुद्राप्रतिभटवचस प्रौदिपयीयरूढ्रो बाढं दुस्तकर्भगाङ्प्रथिमगरिवृधा " " "णेदम् ॥६॥ श्रीमचालुक्यचक्र श्वरजयकटके वाग्वधू जन्मभूमौ निष्काण्डं डिण्डिम पर्यंटित पद्ध-रटोचादिराजस्य निष्णो । बह्युद्यद्वादिद्पों चिहिह गमकतागर्व्यभूमा जहाहि व्याहारेष्यों नहीहि स्यु (स्फु ) टमृदुमधुरश्रामकान्यावलेप ॥॥ नाहङ्कारवशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं नैरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति बने कारुण्यद्यद्या मया । राज्ञः श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो बौढौघान् सकलान् विजिल्य सुगतः पादेन विस्फोटितः ॥५॥ पाताले व्यालरानो वसति सुविदितं यस्य निह्नासहसं निर्मान्ता स्वर्गातोऽसौ न भवति घिषणो वज्रश्वस्य शिष्यः। बीवेता तावदेतौ निलयत्रलवशाद् वादिनः केऽत्र नान्ये गर्व निर्मुच्य सर्वे जयिनमिनसमे वादिराजं नमन्ति ॥६॥ वाग्देवीं सुचिरप्रयोगसुदृढ्प्रेमाणम्प्यादराद् आदत्ते मम पार्श्वतोऽयमधुना श्रो वादिराजो सुनिः। भो भो पश्यत पश्यतेष यमिनां किं धर्म्म इत्युचकै-रब्रह्मण्यपरः पुरातन मुनेर्जाग्वत्तय पान्तु व ।।१०॥

| देवो                                                          |
|---------------------------------------------------------------|
| विदितसकतशास्त्रो निर्जितारोपनादी ।                            |
| विमज्ञतरयशोमिद्धौंतदिक् चक्रवालो                              |
| विगतसक्लसङ्गस्यकरागादिदोप ॥११॥                                |
| एकास्यो ••• •• गुणपरिणताननो भारतीनश्च सर्व्वकळाघरो ••• •••    |
| •••••••• च्वितितलं तन्मूलमालम्ब ••• •••                       |
| गुरून् गुणगुरून् परान् परमयोगनिष्ठापरान्                      |
| तृणीक्टतंजगत्त्रयस्फुरितंदेवनिन्दाकरान् ।                     |
| स्थिरान् नयविशारदान् सकलशास्त्रस्त्राकरान्                    |
| नमामि * * दिवाकरान् अजितसेन-योगोश्वरान् ॥१२॥                  |
| जगद्गरिमघश्मरसमरमदान्धगन्धद्विप-                              |
| द्विधाकरणकेसरी चरणमूष्यमूमृश्चिखः (च्छिखः)।                   |
| द्विषड् गुणवपुस्तपश्चरणचण्डघामोदयो                            |
| दयेत मम मिल्लिषण-मलाधारिदेवो गुरः ॥१३॥                        |
| नैर्म्मल्याय मलाविलाङ्गमिखलत्रैलोक्यराज्यश्रिये               |
| नैष्किञ्चिन्यमतुन्छतापहृतये न्यञ्चदुताशं तप ।                 |
| यस्यासौ गुणरत्नरोहणगिरिः श्रीमिटलिषेणो गुरु-                  |
| र्वन्द्यो येन विचित्रचारुचरितैद्वीत्री पवित्रीकृता ॥१४॥       |
| उद्दमप्रतिवादिकुञ्जरं *** *** *** वचनप्रौढ़ि *** ***          |
| मयामलनखकूर                                                    |
| ••• ••• ••• विकल्पविम्नम्बर्गः ••• ••• •••                    |
| स्याद्वादाचलमस्तकस्थितिरसौ श्रीपाल कण्डोरवः ॥१५॥              |
| श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिगल् अकल्बद्धदेवरिं बलिक श्रीमत्तपो सरि- |
| अति-नाथर । अवरि विक्रक                                        |
| वृ ॥ आ-वक्रप्रीव-र्यं-त्र.ते-गरिवृद्ध *** • नतीन्द्रं ।       |
| Attick !                                                      |

| देवेन्द्रखुत्यनादं वळिक <b>कनकसेना</b> ह्यव्यादिराजर् ।                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीवाणीवल्लमश्रीविजयमुनि " अजितपालनाथर्                                      |
| देवर श्रीवादिराजं बलिकमजितसेन-दितीयाकलङ्कर् ॥ १६॥                             |
| अवरि विक्रिक श्रीमत्कुमारस्वामिगलिं मिल्लिषेण-भट्टारकरिं तामेसे •••••         |
| आवन विपयमो षट्तकाविलबहुमङ्गिष्डसङ्गतं श्रीपाळ-                                |
| <b>है विद्य</b> गद्यपद्यवची वेन्यासं निसर्ग्गविनयविलासम् ॥                    |
| सरसकविकाच्यमकराकरहिमकरननन्ततार्किकदिरदन-के-                                   |
| सरी ••••••• रित शाद्विकसरीववनमात्तेण्डम् ॥१७॥                                 |
| बडमित ••• • वचोविभवं विसु-                                                    |
| पद्मनाभन                                                                      |
| ••••••• समन्तभद्रश्रीमत्-                                                     |
| सन्तानदहिज्ञ नेगर्हुद- । नन्तर श्री-द्र <b>मिळ-संघ</b> मी-वमुमितयोळ् ।        |
| *** *** *** *** *** *** *** *** ***                                           |
| •••••• विन्तोऽपि त्रिटशकमलामण्डनोऽभूत् चणेन ।                                 |
| पूतं दृष्ट्वा पुनरनुदिनं प्रार्च्चयन्नर्चनार्ये                               |
|                                                                               |
| ••• ः शक-वर्षं सासिरदृष्ठवत्तेळनेय रक्तान्ति-संवत्सरदं पौष्यदमावस्ये • • वार- |
| उत्तरायण-व्यतीपात-प्रहण्युं कृडिदन्दु तुङ्गभद्गातीरद ** र-देवर **             |
| हेग्गडे मा "स्य माडिसिद श्रीकरण जिनालयके श्रीमतुहोस्सल-देवरु                  |
| भोगव " धारा-पूर्व्वं माडि के ट्रक " लं सासिरद्रवत्त ळनेयरकाचि संवत्सर-        |
| दोळे चप-तुङ्गं होय्ण्ळ-चपनोसेदित्त श्रीकरण-जिनालयकके भी "" " आ-               |
| वृरिङ्गे सीमा-सम्बन्धवेन्तेद्डे (आगे की आठ पंक्तियोंमें सीमाओ की चर्चा है)    |
| वर्दता जैनशासनम् ॥ ( हमेराकी मौति अन्तिम श्लोक ) *** ``                       |
| [ चिन शासन की -शंसा                                                           |
| निस समय महाराजानियान व्यवेशना व्यवध्यास्य सामाध्यासन                          |

तिलक, चालुक्यामरण, ••••• का विनयी राज्य चारों ओर प्रवर्द्धमान या -

जिस समय (अपनी उपाधियों और पदों सहित ) "राज्य की रक्षा कर रहें ये —तत्पादपद्मीपबीवी, —महाप्रधान, विष्णुवर्ड न-देवके राज्यरूपी समुद्रका चन्द्रमा, श्राजितसेन मट्टारकके पैरोंका आराधक, माधव या माडिराज मुनीम (accountant) या, चो वोणमध्य और "का पुत्र या। माडि-राज की पत्नीका नाम उमयक्वे या उमयक्के या।

निम्नलिखित उसके 'गुरु-कुल' का क्रम था:--

- १ समन्तभद्र
- २. देवाकलङ्क-पण्डित ( २ सान्तर श्लोकोंमें महिमाका वर्णन )
- ३, सिंहनन्दि-मुनि
- ४. परवादि-मल्ल
- पू. देव वादिराज ( ५ श्लोकोंमें इनकी महिमाका वर्णन है।)
- ६ अनितसेन-योगीश्वर
- ७, गुरु मिल्त्रिषेण मलघारि-देव ( २ निरन्तर श्लोकोमें वर्णन )
- द्र श्रीपाल-त्रैविद्य ( २ सान्तर श्लोकोंमें महिमाका वर्णन )

गुरु-परम्पराके आचायों की नामावली।

विभुपद्मनामकी प्रशंसा।

श्री करण-जिनालयको जिसको •••••हिगाडे मादय्यने तुङ्गभद्रा नदीके किनारे लेखोक्त तिथिमें बनवाया था, होय्सल-देवने घारापूर्व्यक भोगवती (नदी ) का दान दिया | ]

[ Ec, 1V, Nagamangala Tl. No., 100]

### ३२०

# कोल्हापुर—संस्कृत तथा कन्नड़ [ ज्ञक १०६४ = १९४३ ई० ]

- श्रीमत्ररम-गंभीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्जनम् [ । ]
   जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥१॥
- २ स्त्रस्ति श्रीर्ज्यश्चा म्युदयश्च ॥ वयत्यमत्तनानात्र्थं-प्रतिपत्ति प्रदर्शकं [।] अर्हत-
- ३ [:] पुरुदेवस्य शासनं मोह-शासनं ॥ स्त्रस्ति [।] श्री शोलहारमहा-चित्रयान्वये वित्र-
- ४ स्तारोप-रिपु-प्रतिदक्तंतिगो नाम नरेन्द्रोऽमृत् । तस्य स्तवो गोङ्कतो गुवतः
- ५ कीर्त्तिरानश्चन्द्रादित्यश्चेति चत्वारः। तत्र गोङ्कल-भूतलपतेम्मारिसहो नाम नन्दनः तस्य तनुनाः गूचलो
- ६ गङ्गदेवः चल्लालदेवः भोजदेवः गण्डरादित्यदे [व] ख्रेति पञ्च । तेषु घार्मिक-घर्म्मचस्य वैरि-का-
- ७ न्ता-वैधव्य-दीत्ता-गुरोः सकत्त-दर्शन-चत्तुष श्रीमद्-गण्डरादित्यदेवस्य प्रिय-तनयः ।
- स्विस्त समिधगतपञ्चमहाशब्द-महामण्डलेश्वरः । नगर-पुर वराघोश्वरः ।
   श्री-शिलाः
- १ हार-नरेन्द्रः निज-विलास-विज्ञित-देवेन्द्र जीमूतवाहनान्वयप्रसूत । शीर्थ-विख्यातः ।
- २० सुत्रण्ण-गरुड-घ्वनः युत्रतिजन-मक्ष्यचनः निर्देशित-रिपुमण्डलीकदर्पः। मरुवद्व-सर्णः।

- ११ अय्यन-सिग. सकळ-गुण-तुङ्गः । रिपु-मण्डळी (ळि) कमैरव । विद्विष्ट-गच-कण्ठीरवः ।
- १२ इडुवरादित्यः । कलियुग-विक्रमादित्यः । रूपनारायणः । नीति-विजित-चा-
- १३ रायण । गिरि-दुर्ग-लङ्घन । विहित-विरोधि-वंधन । शनिवारिषिदि । धर्मेंकबुद्धिः । महा-
- १४ लन्दमीदेवी-जञ्ध-वरप्रसादः । सहज-कस्तूरिकामोद । एवमादि-
- १५ नामावली-विराजमान-श्रीमद्-विजयादित्यदेवः । वल्वाड-स्थिर-शिबिरे सुख-संकथा-विनोदेन राज्यं कु-
- १६ र्वाणः । शक-वर्षेषु पञ्चषष्टच त्तर-सहस्र-प्रमितेष्वतीतेषु प्रवर्त्त-मान-दुं-
- १७ दुभि-संवत्सर-माघ-मास-पौण्णमास्यां सोमवारे । सोमग्रहण-पर्व-निम-
- १= त्त माजिरगेखोल्लानुगत-हाविन-हेरिलगे-ग्रामे । सामन्त-कामदेवस्य हडप
- १६ नलेन श्री-मूलसङ्घ देशीयगण-पुस्तक-गन्छाधियतेः क्षुस्तकपुर-श्री रूप-नारायण-जि-
- २० नालयाचार्यं श्रीमन्माधनन्दिसदान्तदेवस्य प्रिय-च्छा [त्] त्रेण । सकलगुणरतन-पात्रेण ।
- २१ जिन-पदपद्म-भद्गेन । विप्रकुल-समुत्तुद्ग-रङ्गोण । स्वीकृत सन्दावेन । वासुदेवेन
- २२ कारितायाः वसतेः श्री-पार्श्वनायदेवस्याष्ट्रविधार्च्चनार्थं । तच्चैत्यालय-खण्ड-
- २३ स्फुटित-बीणोंद्धरात्थें । तत्रत्य-यतीनामोहारदानात्थें च । तत्रेष ग्रामे
- २४ **कुणि**ङ-दण्डेन निवर्त्तन-चतुरर्य-माग-प्रमितं च्लेत्रं। द्वादश-हस्तसम्मितं गृह-निवेशनं
- २५ च । तन्माघनिद्धिद्धान्तदेव-शिष्यानां माणिक्यनिष्द्पण्डित-देवानां । पादौ प्रचाल्य धारा-पू-

२६ व्हेकं सर्विनमस्यं सर्वि-वाधा-परिहारमाचन्द्राक्केतारं सशासनं दत्तवान् ॥ २७ तदागामिभिरम्मद्वंश्यैरन्यैश्च । राजभिरात्मसुख-पुण्य-यशस्यन्तति-वृद्धिभिः। स्व-

२८ दत्ति-निर्व्विशेषं प्रतिपादनीयमिति ॥ शान्तरसक्के ताने नेलेयाद

२६ जिन-प्रभु तत्र दैशमश्रान्त-गुणक्के ताने नेलेयाद तपोनिधि **माघनन्दि** सैद्धान्तिक-

३० योगी तन्न गुरु । तन्नाघिपं विभु कामदेव-सामंतनिदुत्तमत्विमेतु पुण्यिम-दुन्नित वासुदेवेन ।।

## भावार्थ

[ यह शिलालेख कोल्हापुर शहरके शुक्रवार दरवाजेके पासके जैनमन्दिरके सामनेके एक पत्थर पर उत्कीर्ण है ।

शिलालेखमें शीलदार कुलके महामण्डलेश्वर विजयादित्य देवके एक
भूमिटानका उल्लेख है। पहलेके टो श्लोकोंमें जैनधर्मके यश की गाथा गाई गई
है। तत्पश्चात् ३-१५ तक की पंक्तियोंमें टाताकी निम्नलिखित वंशावली श्रीर
उसका वर्णन है—शीलदार च्निय वंशमे जितग नामका एक युवराज था,
जिसके चार लड़के, गोइल गूवल, कीर्तिराज, श्रीर चन्द्रादित्य थे। राजपुत्र
गोइलका लड़का मारिसिह था। उसके पुत्र गूवलगङ्गदेव, बलालदेव,
भोजदेव, तथा गण्डरादित्य-देव थे। श्रीर गण्डरादित्यदेवका पुत्र
महामण्डलेखर विजयादित्यदेव था। उनके थे पद थे—'नगरपुरवराधी-श्वर, श्री शिलाहारनरेन्द्र, निजविलास-विजितदेवन्द्र, जीमूतवाहनान्वयप्रस्त,
शौर्यविख्यात, सुवर्णगरङ्ग्वन, युवतिजन-मकरम्बन, निर्हेलित-रिपुमण्डलीक-दर्ण,
मरुवङ्ग-सर्प अप्पनिस्त, सकलराणुतुङ्ग, रिपुमण्डलिक-भैरन, विदिष्टगज कण्टीरव,
इडुवरादित्य, कलियुग-विक्रमाटित्य, रूपनारायण, नीतिविजितचारायण, गिरिटुर्गालं

धन, विहितविरोधिवंधन, शनिवारसिङि, धर्मेंकबुद्धि, महालद्मीदेवी-लब्ध-वरप्रसाद, तथा सहबकस्त्रिकामोट।

पंक्ति १५-२६ में विजयादित्यने, अपने वळवाडके निवासस्थान पर आरामसे राज्य करते हुए, सोमवारके दिन चन्द्रग्रहण के अवसरपर, दुन्दुभिवर्षकी माघ महीने की पूर्णिमा तिथि सोमवारको भृमिदान किया । यह दुन्दुभिवर्ष शक वर्ष १०६५ के बीत जाने पर ही लगा था। जमीन कुण्डी नामक देशी माप से चौथाई निवर्तन थी। उसी सालमें १२ हाथका एक मकान भी अर्पण किया था । जमीन और मकान दोनों आजिरगखोस नामके जिलेके हाविन-हेरिलगे गौंवके थे । यह एक मन्दिरको दान किया गया था जिसे मावनन्दि सिद्धान्तदेवके शिष्य तथा कामदेव-सामन्तके अधीनस्य वासुदेवने बनवाया था । यह दान मन्दिर के बोर्णोद्धार तथा वहीं रहनेवाले मुनियोंके लिये आहारदानके प्रऋषके लिये था। माधनिद तिङान्तदेव असकपुर (कोल्हापुर ही का दूसरा नाम) के रूपनारायण जैनमन्दिरके पुजारी (या पुरोहित) थे, मूलसंघ, देशीयगणके पुस्तकगच्छ के प्रधान थे । उनके एक दूसरे शिष्य माणिक्यनन्दि पण्डित-देव थे। इस दानके करते समय इन्हीं पण्डितदेवके पादींका प्रचालन किया गया था। इस दानको सब करों और वाधाओंसे सदैवके लिये मुक्त किया गया था। २७-२८ की पंक्तियोंमें भिवष्यमे होनेवाले राजाओंसे प्रार्थना की गयी है कि वे इस दानकी हमेशा रचा या सन्मान करते रहें, क्योंकि यह उन्हीं एक का किया है। और यह शिलालेख अन्तमें पुरानी नणीटकलिपिमें वह कहते हुए समाप्त होता है -

शान्तरस प्रधान जिन देव ही मेरे देव हैं, अश्रान्त गुणवाला तपोनिधि, योगी माधनन्दि सैद्धान्तिक ही मेरे गुरू हैं और कामदेव सामन्त ही मेरे राजा या मालिक हैं।

[ El, IV. No. 27, T and A. ]

### **३२१**

#### मत्तवार-कन्नड् ।

### —[ज्ञक १०६५=११४३**१**०]

[ मत्तावार ( चिकमगलूर परगंना ) में, पाश्वेनाथ मन्दिर के एक पाषाण पर ]

स्विस्ति शक-वरुषद् सामि ६४ सन्द रुधिरोद्गारि (य)-संवत्सर " "

ः दिरेशनिवारदन्दुः य बुध जकवे गन्ति हेग्गेरेय मत्तिकापुरदिन्द पुरवेय्द्छ । सुरव्रतः ः ः देवेन्द्र ब्रुधम् ॥

श्रावकर तोयेतर बु-। धावळि-परमोपकारि मति-चतुर कळा-।

कोविद्र वन्धु बन-मा-। निदान-पथरण्य सु-कवि-द्वेनेन्द्र-बुधम्॥

गौजड-वेग्गडेय गुरुगळ देवेन्द्र-पण्डितस्मि अवर मदमाळिगे देकव्वेय निषदिय कल्लं मत्तवारद गामुग्ड वृचि-वेग्गडे नारणवेग्गडेय्यं पिडकर-माडुव मायलय्य त निलिसिदर

[ ( उक्त मितिको ) गौनके वेमाडेके गुरु देवेन्द्र-पण्डित की पत्नी देकने का स्मारक-पाषाण मत्तावारके गामुण्डोंने खड़ा किया था । ]

[ Ec, VI, Chik magalur tl, no 162]

३२२

हिरे-श्रावली—संस्कृत—तथा कन्नड

[ सोरव परगना, हिरे-आवळी-गांव ]

[ ध्वस्त जैन बस्तिके पास २५ वें पाषाग्यपर ]

स्विस्ति समस्तसुरासुरमस्तकमकुटांशुजाळबळघोतपद प्रस्तुतिजन धर्म्म • • • मस्त-भितचंद्रमखिलभव्यबज • • • श्रीमत्परमगभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । -जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीपृथ्वीवल्लम महारानाधिरान परमेश्वरं परमभट्टारकं सत्याश्रयदुळितळकं चाळु न्याभरणं श्रीमजागदेकमस्रदेव \*\*\* निग्मेंळकीचिं \*\*\* चोच्चंड ... मंडितबीरश्रीय निळे सळे नेगई रजेय ... नुर्विंगे ... समुद्रिंट ••• ••• विपुळकष्टमनेतिकतिर्पं ••• वनेक चळ क्य-पेर्माचमूप ••• ॥

श्रीजगदेकमञ्ज महीनाथन लिह्मगे रम्य हर्म्यीव-

भ्राजितम् " ळगं-मिवदळे निप्पमैमेयं

साजदेताळि द तत्पतिगे वार्दिवरं नेळनं निमिचिंग-

राजित पट्टसाहणियोळोळ दोरे बम्मणढण्डनाथनोळ् ॥ \*\*\* ढळं सैरिपु-यकेरगढो ळ्पं मीरे ताप्रभावदंदे किडलीय-युगंदे यप्पुदें नाडेरहंदिनं तन्नुडि निन्नयागि नडेदोडं स्वामिसपत्तिगासपद्वाद् अनेक विक्रमविलास योगदंडाघिप ॥

॥ चित्तदलुमझदेतन्। सत्यद गुणविल्ल घनदे नीरेरिकरं। नित्तरिसि मुक्लोकम्-। नुत्तरिसितु निन्न कीर्त्तिलतेयुं कृतियुं ॥ बंद || अय्ट जिनपद्गणेगं | मेय्देगेयदे मनद धृतिय कामिनियरोळ -। तेथ्व \* \* • • वेससे • • सूलु । मय्दुनमञ्जरस क " नाइवरामं॥ शंकरदे गतनूजनु । किकरनेनिसिर्ह स-णदान्वयदोडे यं। शंक्सिदे धर्मदोळवं। शंकाधिगुणंगळं \*\*\* यरेयिसिदं ॥

स्वस्ति समस्तप्रशस्तिसहितं श्रीमन्महाप्रधानं योगेश्वरदण्डनायकं बनवसे पित्र-इक्किंसिरमनाळु तिमिरे जिङ्विळिगे एव्यत्तर अधिकारि पेगाँडे मय्दुन माह्मिदेगं। श्रीमन्चाळुक्य विक्रमवर्षद हुंतुमि संवसरद पुष्यसुद्ध सोमवारदंहुत्त-

रायणसंक्रांतिय पर्व्वनिमित्त टंडनायकगे त्रित्रपंगेय्दु श्रीमदविलय पाश्विदेवार्गे कारुगुलियत्रयल साल माविनिल्ल बिट्ट केटिन · · दुण्डिय गलेयलु कम्म 5—1

स्वस्ति समस्तिजनपादामोजनयप्रसाद्वमप्य मुद्दगाकु'इन्डं (others named) अक्कषालेजगरिणयोल् ••• प्रतिष्ठेयं मिड समस्तप्रजेगिळिदुं । स्वस्ति यमिनयमस्वाप्यायध्यानधारणमीनानुग्रान जपगुणसंत्रत्ररप्य । श्रीमृत्तसंघः सेनगणद पोगिर गच्छुर वीरसेनपंडितदेवर सहधिमगळप माणिक्यसेन पण्डितदेवर कालं किच्च धारापूर्विक माडि सर्व्वनमरामागि कोट्टक । ई धम्मेव प्रतिपालिसिदर् अनन्तपुण्यमनेस्त्रवह इदनळित्वह अधोगित इक्षि । ह

( इमेशाका अन्तिम श्लोक )

[काल सन् ११४२-४३ ई० | टुन्टुभि वर्ष, पुष्यं गुद्ध सोमयारकी उत्तरायण संकान्ति | यह लेल पश्चिमी चालुक्य राजा जगदेकमहा द्वितीय के राज्यका उल्लेख करता है और उसके चनवसे-१२००० के प्रदेशपर शासन करने वाले योगेश्वर दण्डनायक सेनाध्यलकी तारीफ करता है । पेगीडे मय्द्रुन मिल्लादेव सेनाध्यलकी अनुमित्तरे बिड्विलगे-७०के राज्य पर शासन कर रहा या और इसने आवलीके भगवान् पार्श्वनायको एक भूमिका दान दिया था ।

एक और टान, संभवत एक जैन मन्टिरको मुद्द गावुण्ड तथा और दूसरे लोगोंके द्वारा किया गया था (इसकी विगत लुप्त है)। ये लोग जैनधर्मके पक्के भक्त थे। यह दान वीरसेन पण्डित देवके सहधर्मा माणिक्यसेन पण्डितदेवके पाट-प्रचालन पूर्वक किया गया था। वीरसेन पण्डितदेव मूलसंघ, सेनगण और पोगरि गच्छके थे।

[EC, VIII, sorat tl. no 125]

३२३

श्रवणवेत्तगोता—संस्कृत तथा कन्नड़ । [शक १०६८ = ११४५ ई० ] [देखो, जैन शिळालेख संप्रह, प्रथम भाग ]

### ३२४

# यज्ञादहिंख = संस्कृतं तथा कन ः।

[ वर्ष क्रोधन = ११४४ ई० ( लू० राइस ) ]

[ यञ्जादहिल्ल (नेवळीकेरी प्रदेश) में, गाँवके दक्षिण-पूर्वमें, ध्वस्त बस्तिके पासके पाषाण पर ]

श्रीमत्परमगम्भीरत्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनन् ।। यस्य सद्धर्ममाहाम्यात् सौख्यं चम्मुम्मुनीश्वराः। तस्य श्रीपार्श्वनाथस्य शासनं वर्द्धता चिरम् ॥ जयित विगत-संख्याराति-मूपाल-भूमि-थ्यव-गज-तुरगादीन् **धं**विनित्याग्रहीद्यः । सबळ-समय-धम्मीचार-शौर्थ्योर-विद्वद्-गुण-मणि-खनि भूभृत् पोप्सळ-दमापितस्यः ॥ श्रीकान्तानेत्रनीलोत्पलवदनसरोजात-स-स्मेर-लीला-लोकं लोकत्रयोज्जृम्भितविशदयशश्चिन्द्रकादोः प्रताप-व्याकीर्णं त्यक-युक्त-कम-कळिन-कुभ्रःच्चकखेद-प्रमोद-श्रीकं श्रीचिष्णुभूषं वेळगुगे जगमं राजमार्चण्डरूपम् ॥ जळिष-व्याबेष्टितोव्वीपितयेनिसि सुखं वालो चन्द्राहितारं । तळकाडं कोण्ड-गण्डं निगुलर पदेयंक्डे वेड्रोण्ड-गण्डम्। तळवारल् तळ्त भूपालर हेडतलेयं थोप्येनल् होय्द गण्डम् । बलवद्राज्यङ्गलं तन्नलगिन मोनेयोळ् पारदु करकोण्डगण्डम् ॥ तलेमलेयादियागे निमिद्गगाड्यहमनावगम्महा-बळ-पद-धातदिन्टरेहु सिष्णसुतु नडेतन्हु तन्हु तन्न दौर बाउदिल कोङ्ग बेङ्गिरिय मीसेगळ सिवनते विष्णु-दोग्-

व्यलदले कित्तनोत्तिरिसि कऊिक्षन तेगिन तेक्षिन नन्दनक्षळं ॥
स्वित्त समिधगत पञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर द्वारावतीपुर्वराधीश्वर ।
याद्वकुलाम्बरस मणि । मण्डलीक-चूडामणि । श्रीमद्अच्युत-पादाराधना-लब्ध-िष्णु-प्रमावम् । दिक्पालक-पराक्रमाक्रमाकमण-पटु-पराक्रमुक-स्वभावम् । शतु-ल्विय कलत्र-गर्भस्व-सम्पादक-गर्भीर-शञ्च-नाट । वासिन्तका-देवी-लब्ध-वर-प्रसाद । हिर-ण्यगर्ब्य-तुलापुरुपाटि-महा-कृतु-सहस्व-सन्तिर्पत-पितृ-देव-गुरु-सम ••• निरुपम-ल्वन-गुण-निर्जित-विराल-विष्णु-चीर-विज्ञयनारायण-पुराद्यस्ख्यात-देव-कुळ-कुळाचळ-कुळ (कुळ)-यादवषळिध-विष्णुरमृद्र विलास-मुद्धत-मही-लोकन् अविकरण चातु-

कुळ (कुळ )-यादवषळिघ-विष्णुरमुद्र विलास-मुद्धित-मही-लोकन् अविकरण चातुरर्थ-चतुरानन् । चतुन्देदपाहित्य-मण्डितगोष्ठिपडानन् समरमुखग्रहीताहितमहीकान्तकामिनीजन-मुखनिरीच्चण्क्णकृतस्र्य्यीनरीच्चण नृसिह्ध्यानिरुच्चलीभूत-निर्मळचरित्र।
पराङ्गनापुत्र । समळजनसत्यनित्याशीन्द्योट-सामध्ये सम्पादितकल्पायुरारोग्यामिवृद्धियुक्त दुर्द्ररसमरकेळीसंसक्त टोर्ट्यं ठाटळे पदुरशीलाश्वपतिगजपित प्रमुखराज-लोकनिर्द्यनिर्द्छनोपानिताश्वगजादिनानाविधरत्निन्चय-एचिरस्वमीविलासम् । सरस्वतीनिवासम् । चोळकुल्पप्रस्वय-भैरकम् । चेरम-स्तम्बेरम-राजकण्ठीरव । पार्ख्यकुल्पयोधि वडवानल । पद्धवयशोवद्धीपद्धवदावानल । नर्रासहचरमीसिंह सरम्
निरचल-प्रतापाधिपतित-कळपाळादि-नृपाल-सलमम् । निज सेना-नाथ-निर्द्शित
जननाथपुर जगद्-दारिद्रय-विदारण-प्रवीण-कारुण्य-कटाच्-निरीच्च प्रत्यच्-पद्धेनचण-चतुरसमुद्द-मृद्धित-वहुमती-मनोहर-स्वस्मी-वल्सभ । भयलोभहुर्लभ । नामादिसमस्त-प्रशस्ति-सहितम् श्रीमत्-कञ्चिन्योग्रङ चिक्रमगङ्ग चीर-विष्णु-वर्द्धन-

प्रतिपालन-पूर्वकवेक-च्छन-च्छायेयिन्दाळ दनामहानुभाविनं विळय । कन् ॥ तन्देयल् अच्छोटित-तेर्ट-। टिन् टवे नेगल्टाटिरासिन-पडविगे समनेम्ब्। ओन्दु-विभव-प्रभावते-। यिन्टं नरसिंहनरसु-गेय्युत्तिर्दम्।।

वनवसे-पन्नि-च्छीसिरमुं। हलसिगे-पन्निच्छीसिरमुवेरहरू-नूईवरं दुष्टनिग्रह-शिष्ट-

गङ्गवाडि-तोम्त्रत्तर-शरीरनुं । नोळम्ववाडि-मून्तिट्-न्ज्रीसिरमुं।

वृ० ।। हिमदिं सेतु-वरं त्रोलल्डु नेलनं निष्कण्यकं मादुव- । ळिळ महोग्राजियोळान्तिटिर्द्दिटं चङ्गाल्वनं कोन्दुवा- समदेभावळियं हय-प्रतितयं चेम्बोङ्गळं न्हनरत्-नमुमं कोण्डु नृसिहं-भूपनेळे यं दोस्-स्तम्भवेळ् ताल्दिसम् ॥

व ॥ अन्तु समस्त-मण्डलिक-सामन्त-सेनानाथ-गरिबन-गरिवृतनागि दोरसमुद्रः नेलेबीडिनोळ समुचुंग विंहासनासीननागि सुखसङ्कथाविनोदि राज्यं गेट्यु-तिमेरे तत्पादपद्मोपजीवि । स्वस्ति समस्तराज्यमरिनरूपितमहामात्यपदवीप्रख्यातं शिक्तत्रयंसमन्त्रतं श्री-वीर-विष्णुवद्धेन-देव-प्रसाङ्ग-लक्षी-रक्षणाङ्ग- (र) रज्ञक सत्य-गौच-स्वामि-हितादि-सद्-गुण-शिक्तकं चतुव्वेदमहादानितरतं श्रीमद-भिनवभरत श्री वीर विष्णुवद्धेनदेवभुज्यविजयमण्डितमानवाकारचक्रम् । स्वामि-समादेश-साधितसकलदिक्चक । कौशिक कुलाम्बरदिवाकरम् । सम्य-त्वरताकर । नामादिसमस्त प्रशस्तिसहितम् श्रीमन्महाप्रधानम् ।

वृ० || कुडे तृपमेरे होय्एळ-मही अनत्वर्नार दुवने यिन्दे तां |
पडेदनशेषराज्यकरभार धुरन्धरने तृत्व तन्त्र-वेग्गडेतनमं निरन्तर वेनल् प्रभु-शक्तियनान्त पेममं नूर्ममिड मिगिला दुदे-वोगळ वेनुन्न तियं विभु-देव-राजन ॥
अन्तु पति-हितनुं सबळ-नियतनुवेनिसिद देव-राजन गुरुकु कुवेन्तेन्दोडे |
श्लो० || न्यस्यमरन। गेन्द्रपूजित। ज्जि युगं प्रभोः |
वर्द्धमान जिनेन्द्रस्य शासन कर्म्मनाशनम् ॥

अन्तु श्रीवर्द्धमान-स्वामिगळ दिन्य-तीर्थंदोळुं केवलिगळं अतकेवलिगळं बुद्धि-प्राप्तरं अप्य परम-मुनिगळु सिद्ध साध्यक्मागे तत्तीर्थसामध्यमं सहस्रगुणं माडि समन्तभद्र स्वामिगळु वकला देवकं । गृद्ध्यिञ्छान्यार्थ्यं (। व्) आदि-यागे वलम्बर्धं श्रुत-वरक सन्द बलिकके श्रीम्लसङ्घदं श्री कोण्डकुन्दान्वयदं देशिय-गणद् पुरतक-गच्छद् विशिष्टदेळगे सागरनिद्धं सिद्धांत-देवरिमनव-गणधररे-निसिद्रवर शिष्यर्द्धं निन्द्-मुनि-पुङ्गवरवर शिष्यक तक्कं-न्याकरण-सिद्धान्ताम्बुक्ह-वन-दिनकरक्मेनिसिद्द श्रीमन्-नरेन्द्रकोत्ति-त्रैविद्यदेवरवर सध्मर् प्रद्विश्वर्युण-मणिमण्डनमण्डितक पञ्चविधाचार-निरतक्मण्य श्रीमन्मिचंद्र-भद्धारकरं श्री-पादार-विन्दाराधक। वृ ॥ मूलं मूलगुणस्तथोत्तरगुणः काण्ड श्रुतं स्कन्धकम् शाखा शान्तिरथाङ्कुर प्रथमतो धम्मों दया मञ्जरी । चाता यस्य स कल्प-भूमजनितो मन्येष्वमीष्टं फलम् शिष्यश्श्रीमुनिचन्द्रदेवयमिन सम्बद्धता देवण ॥

आ-विशिष्ट-कल्य-द्रुपन वंशावतारवेन्तेन्दोडे श्री-कौशिकमुनोश्वरिनन्दनेकरं

(व्) अनुपमरेसेदरवरं ळगे।

कन् ॥ अनवधिगुणमणिमवनं निनपदयुगळोदयचलाक्कं विद्रज्-

बन-वनज-राज-हंसं। जनसंस्तृतनेनिसि देवराजं नेगल्दम्॥
आ-विमल-यशन् कुल-वधु। मूविनुतचरित्रे सकलगुणवित विकचेनदीवर-लोचने पुण्य-। स्त्री-वन्दिते कामिकव्ये नेगल्दलु जगदोळ्॥
आ-दम्पितय तन्जं। मूदेव-कुलाम्बरेन्दु निम्मंत-क्षीर्चश्रीदिथितं निरवद्य-गु-। णोटयनुदियिविदनेसेयलुद्यादित्यम्॥
एने नेगल्दुदयादित्यन्। वनिते पतिव्रतगुणावलम्बन-योषिज्बनविनुते सत्कलागम-। बनितेयेनलु किरुगणव्ये नेगल्दलु जगदोळ्॥

वृ ॥ एने नेगल्टिइ दम्पतिगळ-उद्भवमुद्भविपन्ते पुण्य-मा-

जनरोगेडर्तन् मवरदात्ततियं रतन-त्रयङ्गळी-वनधि-यरीत-मृतळदोळन्देसेवन्तिरे जैन-धम्म-वर्-र्द्धनमेने मृवरिन्दमे यशोलते पूर्वे दिगन्तराळमं ॥ पेसर्-वेट्टा-मृवरोळ् पेम्मेंगे मोदले निसिर्द्द्यदात्तप्रभाव-प्रसर्वं श्रीदेवराजं विम्ळगुणगणाळम्बन स्रोमनाथम् । सुसुमास्त्राकार-धार-प्रकृटित-विमव-श्रोधरं तानेनल् वर्षं । तिसिद्नीं हारहारोज्डळनर-यशिदं तीवे टिक्-चक्रवाळम् ॥

- कन् ॥ अवरोळगेनिसुं निद्ध-कुल- । नव- निळनी-युपणि निखिल-मञ्यननैका-र्ण्णेर-पूर्ण्य-चन्द्रनुद्यत्- । प्रविभासित-कीर्त्ति देवरानं नेगल्टम् ॥

**चृ** ॥ जनसंस्तुत्यरोळीतनत्यधिकनीतं विश्रताचारनी-

तनतक्यीस्पदनीतनुद्ध-यशनीतं सत्कलाधारनेन्द् ।

एनितानुं तेर्रदिन्दे बिण्णसिलला-लोकं करं पेम्यु वेत्तनुदात्त-स्थितियि सुदृज्जनिष्यद्-विद्रावणं देवणम् ॥

बडनभवनफळे येनिसुव । गिडु कलु मरनदपरे निपरं पडेदघमं ।
बिडिसलु वेडिये पडेदम् । कडुचरितेय देवराजनं धरेगेसेयल् । .

आ-भव्य-चूडामणिय मनोरमे ।

कत् ।। अनुपम-महिमाळिम्बिन । जिनपदसरिसहम् गकुन्तले योषिज्-जनविनुते पूर्णं कळश- । स्तनि कामल-देवि नेगल्दळी-वसुमितयोळ् ॥

वृ ॥ तिळरं केन्दळव् इन्दुवं वदनसङ्ख्रुङ्गाळियं कुन्तळा-वळी चेम्ब्रोड्-गोडनं पोदल्द-मोले मुक्तानीकमं दन्तस्त् पळमं लोचनवीच्च-चाप-लतेयं भ्रूविभ्रमं पोल्वयं। तळेयल् कामल-देवि मन्मथघनुक्व्यीलेखेयन्तोप्पिदल्॥

अन्तु सकुटुम्ब-समेत श्रीजिनधर्म्मनिम्मेलाम्बरिहमकरनुं श्री-होय्सलमहीशराज्य-भूमृन्निलयमणिप्रदीपकलशनुं मागुत्तिर्द्धे श्री-होय्सलं देवराजन धर्म्मबुद्धिगं स्वामि-भक्तिगं मेत्रि सूरनहित्तयं कोट्टोडिज्ञि ।

वृ ॥ एनिसुं शुभाभ्र-नालं वळिषद रनतादीन्द्रमीयिद् वेन्देम्-बिनेगं नाना-सुधा-दीधिति बळवळिमुचुङ्गक्टं त्रिक्टं । निनगेहं शोभिषल् माडिषि निन-ननकं गित्त नाल्दोळिनिष्टान्-

ग्नेगितं मत्तवोन्दं विबुध-बन-सुरोव्नींबनी-देव-राजम् ॥

अन्तमरेन्द्र-भवनमेनिप पार्श्व-िबन-भवनमराब-राष्ट्र-यशो-धन-वृद्धयर्थवागि माडिसि श्री-होय्सळ-देवं कृत्तुं श्री-पार्श्वदेवरष्टविधार्न्धनेगं (व्) आहारदानकः क्रोधन-संवत्सरद उत्तरायण-संक्रमणदिन्दष्ट-देवता-सन्निधानदत्ता-स्रत्नहिष्ठय मोदल नाल्वतु होन्नोळगे हत्तु होन्न मोदलं श्रोपाञ्चपुरमं माडि देव-राजङ्गे धारा-पूर्व्वकं माडिया-चन्द्राक्वतारं सलुवन्तागि कोट्टा-भव्य-चिन्तामणि श्रीमन्-मुनिचन्द्र-देवः श्री-पाद्यं किर्च धारा-पूर्व्वकं माडि कोट्ट भूमिय सीमेयेन्तेन्दोडे देवरकेरेंय पहुवण-कोडियं नटु कलुगळि दोडगटुद पहुवण-कोडियं मूड माविनकेरेंय दारिचिन्दं केतन-घट्टदि तेङ्क माविनकेरेंथि पडुवण-सीमेथि पडुव तर्रगेलेथ मोरेडिय हेरड़े गेतनगट्टद वडगण कोडिय कव्यिनकेरेंय मूडण कोडियिन्दवा-वयल मूडिनन्दं मूडलु ॥ ( हमेशाकी तरह अन्तिम वाक्यावयव और श्लोक ) भद्रमस्तु जिनः शासनस्य ॥

[ बिन शासन और पार्श्वनाथके सिद्धान्तोंकी प्रशंसा | राजा पोप्सल और राजा विष्णुकी प्रशंसा ।

निस समय (अनेक पदोंसे युक्त ) कञ्चिको अधिकारमें करनेवाले, विक्रम-गङ्ग, वीर-विष्णुवर्द्धन-देव गङ्गवाडि ६६०००, बोलम्बवाडि ३२०००, बनवसे १२०००, तथा हलसिंगे १२००० पर राज्य कर रहे थे —

उसके वाद, अपने पिता की छापसे चैसे अङ्कित होगये हों, नरसिंह राजा थे । ( उसकी प्रशंसा ) उनके होरसमुद्रमे राज्य करते समय, उनके पादपद्मीपजीवी महाप्रधान देवराज हुए । उनके गुरूकी परम्परा निम्नभाति यीः —

वर्धमान जिनेन्द्रके बाद केवली, और 'श्रुतकेवली' हुए । उसके बाद उसी परम्परा में— मूल डंघ, कोण्डकुन्दालय, देशियगण तथा पुस्तकगच्छमे, समन्तमद्रस्वामी, अकल इन्देव, एद्धिपच्छाचार्य तथा श्रीर भी बहुत-से श्रुतघर हुए । इनमें एक समरनिद-सिद्धान्तदेव हुए जो नये बगघर समके जाते थे। उनके शिष्य अर्हनिद-मुनि थे। उनके शिष्य नरेन्द्र-कीर्त्तं त्रैविद्यदेव थे जो न्याय, ब्याकरण श्रीर दर्शन मे पारइत थे। उन्हींके साथी मुनिचन्द्र-भट्टारक थे।

उनके चरणों का पूजक शिष्य देव था। उसकी परम्परा इस प्रकार रही — कौशिक-मुनिसे सन्तान चली, जिसमे देवराज था। देवराज का पुत्र उदयादित्य, उसके, तीन पुत्र हुए—देवराज, सोमनाय और श्रीघर। इनमें से कबुचिरते का देवराज प्रधान था।

उसको देवराज-होय्सलने स्रनहिल्ल दान में दी । श्रीर उसने वहा एक जिन-मन्दिर बनवाया । होय्सल देवने अष्टविद्यार्च्चन और आहारदानके निर्मित्त स्रतहिल की ४० होन में से १० होन इसके लिए निकाल दिये और इसका नाम पाश्वपुर रख दिया । और देवराजने मुनिचन्द्र-देवके पादप्रचालन पूर्वक भूमिदान दिया ।

[EC, IV, Nagmangala Tl., No. 76]

• ३२४

महोबाः—संस्कृत।

[सं १२०३=११४६ ई०]

इस लेखमें सं० १२०३ होनेके अतिरिक्त शिल्पी (इसको खोदनेवाले<sup>1</sup>) साखनका नाम और दिया हुआ है।

A. Cunninghom, Reposts, XXI, p. 73, a

३२६

'हुम्मच; -संस्कृत तथा कन्नड़ ।

[ शक १०६६—११४७ ई० ]

[ हुम्मचमें, तोरख-वागिलके उत्तर की ओर के खम्मे पर ]

श्रीमत्परमगंभीरत्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्विस्त समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-त्रल्लम महारानाधिरान, परमेश्वर परम-मृट्टारकं सत्याश्रय-कुळ-तिळकं चाळुक्यामरणं श्रीमत्-जगदेकमस्त-देवर विजय-राज्यमुत्त-रोत्तरामिवृद्धि-प्रवद्धमानमा-चन्द्राक -तारं सलुत्तमिरे तत्पादपद्योपनीवि । ( पंक्ति में 'सम्बिगत पद्ध' से लेकर पंक्ति २० में 'महा-मण्डलेश्वरं' तक शि० लो० नं० २१४ की ११ वीं पंक्ति से २५ तक की पंक्तियों से मिलता है । )

कुन्ददः तेजप्-प्रसरम् । कन्दिसे पर-तृप-यशो-लता-कन्दळमम्। वन्दिगे वेळपुदनित्तम्। कृत्दद जसमेसेये बीर-देव-मृपाळम् ॥ आतन हृदयाद्वीद्वादोळ्। आतत तनु-लतिकेयोन्दे सन्दिसे मिक्कल् । मातेनो सिरियुमं गिरि-। नातेयुमं सतियरोळगे चीरल-देवि ॥ अवर्गे तन्मवर् क्रमदिनादरपश्चिम-दिग्-बधूटियोळ्। रिव नेरेयल् पोटल्व वेळगु वहु-रागमुमुग्र-तेजमुम्। भुवन-हगुत्सवङ्गळे निपी-गुणदन्तिरे तैल-भूपनुम् । भुवन-विन्त-गोग्गि-मृपनोङ्गगनगाट चम्म-देवनुम् ॥ निज-भुज-बळदिन्दरि-भू-। भुनरं कोन्दोत्तिकोण्डु देशमनन्ता-। विनिगीषु-तैल-भूपम्। भुजवल-सान्तरनेनिप्य पेसरं पडेटम् ॥ आतन तम्मं तोळोळ-। ळा-तळमं तळे दु ताल्दिदं सत्य-वचम् । ख्यातं गोग्गि-नृपाळम् । भूतळवरियल्के **नन्नि-सान्तर**-वेसर ॥ विक्रम-शान्तर-वेसरम्। शकड़ेणेयेनिसि पडेटनुदण्ड-मही-। न्वक्रम नेपगिसि दिङ्-मुख-। चकोज्वळ-कीर्ति-कान्तनोडुग-भूपम्॥ पर-नरप-शिरः-ऋडो-.। त्कर-करि कमळा-पयोधर-द्वय-हारम्।

स्मर-मूर्ति सकल-दिग्-मुख- । परिचुम्बित-कीर्त्ति वस्म-देव-कुमारम् ॥ अवर तायि ॥

जनकं रक्कस-गङ्ग-मृमिपति काञ्ची-नाथनात्म-प्रियम् ।
विनुतर् श्री-विजयर् सु-शिच्चकरेनल् विद्विष्ट-मृपाळ-सं- ।
हनदि क्रान्त-यशो-विळास सुज-खंडगोल्लासि तां गोरिंग नन- ।
दनना-चट्टल-देविगेन्दोडे यशश्रशींगन्तु सुं नोन्तरार् ॥
कुन्तळ-देशदोळोप्पुंच ।
सान्तळिगेय नहुवेनिष्य पोस्बुर्ड्यमिला- ।
कान्तेय पेर-नोसलेनिसे निर ।
न्तरमेसेबोन्दु-तिळकमुडवीं-तिळकम् ॥
विविद्यकर्यन्तिकक्रक्तुवर्वी-तिळकम् ॥

इन्तेनिसिदुर्व्यो-तिळक-चिन-भवनवं माडिसिद महा-सितय प्रिय-पुत्र-नप्प

### विक्रम-शान्तरङ्गे ॥

पुट्टिविनक्के तेकम् ।
दिट्टि मोगक्कमर्दुं चन्द्रमङ्गेळ् तरिदम् ।
पुटु ववोलिक्ळवैरि-व- ।
रट्टं शरिदन्दु-कीर्ति तेल-नृपाळम् ॥
नळने विनोदि वर्म्मंबने वार्मिमकनिष्ये रलदागरम् ।
कुळिसमे शलमर्ज्जनने धन्वि सुरेन्द्रने भोगि मन्दरा- ।
चळमे गिरीन्द्रमप्रतिम-राये-मळण्पने चिक्त तेल मण्- ।
हिलकने दानियेन्द्र मुहिगिविकदेनार्णवरेत्तिकोक्तिरे ॥
त्रिभुवनमञ्जन्विक कुढे तेल नृपं पडेदं नृपोत्तमम् ।
त्रिभुवनमञ्जन्विक कुढे तेल नृपं पडेदं नृपोत्तमम् ।
त्रिभुवनमञ्जन्विकदानि-वेसरं तळेदं निखळाल्यगादुदोन्द् ।
अभिनवमण्य बङ्गम-सुर-द्रु ममेम्वनिमत्तुधात्रियोळ् ॥
आतन वच्रस्थळदोळ् ।

नू ( उत्तर मुख ) तन-मणि-हारवेनिसे तनु-रुचि सौमा-। न्यातत-गुणमं तळे दळ्। कौतुक-तनु-लतिकेयिन्दे चट्टल-देवि॥ सम्पन्नोत्सव-भावमं तळे दु लीला-यौवन-श्रीयनान्त् । इम्पिन्दा-मिथुनं मनोरथमनान्तिपर्ननेगं पुट्टिदर्। पम्पा-देवियमुप्रवंश-तिळकं श्रीवल्लभोव्यींशनुम्। पेम्पि पुटुववील् सुधाण्णवदोळा-श्रियं सुर-दमानसुम् ॥ पर-भृपाल-समुद्रदोळ् निज-कर-प्रोत्खात-निस्त्रिश-मन्-। दरमं सन्विसि विक्रमद्-भुज-फणीन्द्रावेष्टित-प्रान्तमम्। भर्रादन्दं कडेदुग्र-वंश-तिलकं श्री-कान्तेयं तन्नपेर्-। उरदोळ् ताळ्दे बुधाळियेम् पोगळदो श्रीवल्लभाख्यानमम् ॥ विक्रम-गर्व्वमं तळे दु तागिद् वैरि-नृपाळ-जाळ-दोश्-। चक्रदोळिई विक्रम-वधूटियनिळकुळिगोण्डु बल्यिनिम् । विक्रम-वज्र-वेदि-भुब-मण्डपटोळ् तळे टोल्डु ताळ्टदम्। विक्रम-शाळिगळ् पोगळे विक्रम-शान्तरनेम्ब नाममम् ॥ शौर्यं यस्य सटर्प-वंरि-त्रिता-वैषव्य-टीन्ना-गुरु: । प्रायो टानमन्नमर्त्थ-जनता-दारिद्रच-विद्रावणम् । कीर्त्तिर्दिग्निनता-विलोल-कन्ररी-कुन्द-प्रतिद्वनिद्वनी । सोऽयं सद्गुणरत्नरोहणगिरिः श्रीवल्लभोर्व्वाश्वर ॥ अभय-विशुद्ध-नायक-निवद्ध-निज-क्रम-चूडेयं शिरश्-। शु ( सु )भग-विभूषेयेन्दु तळे दिईरिगित्तु समस्त-धात्रियम् । विभुसले कोट्ड कट्टिटिरोळान्ताइतर्गाइ-नाक-लोकमम्। त्रिभुवन-दानियेम्त्र पेसरं तळं दं बुध-माळे विष्णसल् ॥ कत्तुरिय बोट्टो मेणिडु । पुत्तिळगेयो नीळ-मणिय तोळ-्नाम्बदोळेम् । तेत्तिसिदुदैनिसि घरेयम्।

पोत्तुदु भुन-वज्र-कोटि-सिरिवल्लहना ॥ इन्तु बगेगोळिपुदोन्दु-ब—। सन्तद सान्तळिगे-सायिरं सन्तिविरल्। शान्तर-तिळकं विक्रम-। शारन्तरनेकातपत्रमं तळे दिईम्॥ आ-भूपतियम्रजेगे । त्रैमुवन-व्याप्त-कोत्ति-गङ्गा-जळिदम् । भू-भुवन-मळि-मळहृद । वैभवमं-कर्चि कळवुदेनचरिये ॥ धरेयेल्ल' चित्र-चैत्यालय-नत्र-रचना-चूळकं दिक्-करीन्द्रो-। त्कर-कण्ण-श्रेणिमेल्लं जिन-सव-निनदत्-तूर्यकोत्ताळ-ताळं। स्फुरितोद्यद्-व्योममेल्लं परमर्-ाजनपतीज्या-ध्वज तानेनल्। वर-पम्पा देवियेतं बेळगुबळघहच्छासन-श्रिय पेम्पम्। विनुत-महापुराण जिन-नाथ-कथोक्तिये कर्ण-भूपणम् । जिन-मुनिगळ्गे माडुव चतुर्व्विध-दानमे हस्त-कह्रणम्। बिनपति-मिक्त-सुक्ति-मुति-मालेथे बन्धुर-क्रय-मण् (पश्चिम मुख) उनम् । तनगेने तेल-भूष-सुते मेन्चुक्छे तनु-भार-भूषेयम् ॥ उन्बीं-तिळक्रमनिळिपि वि-। गुर्विविसदवोलोन्दे-तिङ्गळोळ् माहिसिदळे नल्क्। ओर्ब्बळे शासन-देवते। सन्बोर्नि-बन्दोयेनिसि परण-देवि ॥ आ-नूतनात्तिमञ्बेय। भू-नुत-शीळवने तळे दु सौभाग्य-वपुश्-। श्री-निधि भोग्य-श्लाध्य-। श्री-निषि पुट्टिब्ळुदात्ते वाचल-देवि ॥ स्तन-कळशाग्रदोळ् पोळे दु मुचिन हारमनोन्दि कर्ण्यदोळ् ।

घन-कुळिशावतंसमनमर्केयनाळ्डु विनीळ-केशदोळ्। विनुतवेनिप्प केदगेय स्ळियनित्तक्हन्नखांशुगळ्। दिनमुख-पूजेयोळ् तोडव नीमवे **वाचल-देवि**गावगम्॥

ई-चरित्र-पवित्रेये ताय शीलद पूड़ियेन्तेन्दोडे । चचि-पूर्वाष्ट-विधार्च्चने । चचि-पूर्वि-महाभिषेकमुं चचि-पूर्वि- । प्रचुर-चतुर्-व्यक्तियुमिवे । चचि पम्पा-देविगखिळ-सन्य्या-त्रयदोळ् ॥

इन्ती मूवरं श्रीमद्-[द] रविळ-संघंद निन्द-गणद्रु क्कान्वयद् वादीर्भासहरेनिपिजतसेन-पण्डित-देवर गुडु गळप्युद्धिनुर्व्या-तिळकमेनिसिद पञ्च-वसिदय वडगण पट्टशाळे यं माडिसिद्रवर गुरुगळप्यदाचाय्यांवळि-येन्तेन्दोडे ॥ श्री-वर्डभान-स्वामिगळ तीत्थें प्रवित्तसे सप्तिद्धंसम्पन्नरप्य गौतमर् गगणघरदेने त्रि-ज्ञानिगळप्य मुनिगळ् पलवर्षं सले अविर वळिय चतुरङ्कळ-ऋद्धि-प्राप्तरेनिप् कोण्डकुन्दाचार्य्यरं श्रुतकेबळिगळेनिप भद्रवाहु-स्वामिगळुं मोदलागे हळम्त्रराचार्य्यपीटिम्बाळ्यं समन्तभद्ग-स्वामिगळुं विसद्रवरनन्तरं गङ्ग-राज्यमं माडिद सिहनन्द्याचार्य्यर् अविर बिन-मत-कुवळप-शशङ्करेनिपकलङ्कदेव-रविर राय-राचमञ्चन गुरुगळप्य वादिराज-देवरेनिसिद्धं कनकसेन-देव-वमवर शिष्यरोडेय-देवरु रूपसिद्धियं माडिद द्यापाळ-देवरु वित्तिसिद्म्बळियं पट्नक -त्रण्मुलकं स्याद्वाद-विद्यापतिगळुं जगदेकमल्ल- वादिगळुमेनिसिद श्री-वादिराज-देवरु॥

चियसुंबुदे विनदमुद्धत-। चयमं श्री-वादिराज-स्रिगे, समेयोळ्। जयसिंह-चक्रचिंगे। चय-पत्रं बरेटु कुडुतिमिर्णुदे विनदम्॥ इन्तप्य वादिराज-देविरम् । कमळमद्र-देवरविरं। शह-चतुर्मुखर्कं तार्कि-कचक्रवर्तिगळुं वादोभ-सिंहरुमे निसिद्जितसेन-पण्डित-देवरवर सधर्मर् कुमारसेन-देवरनन्तर वैद्य-गज-केसरियेनिसिद् श्रेयान्स-देवरविरम् ॥

यः पूज्यः पृथिवी-तले यमिनशं सन्तस्तुनन्यादरात्
येनानङ्ग-धनुर्नितं मुनि-बना यस्मै नमस्कुर्न्वते ।
यस्मादागम-निर्णयस्तनुमृता यस्यास्ति बीवे दया
यस्मिन् श्री-मलधारिणिश्रति-पतौ धमींऽस्ति तस्मै नमः ॥
यस्य वागमृतं लोके मिथ्यैकान्त-विषापहम् ।
तस्मै श्रीपाल-देवाय नमस्त्रैविद्य-चिक्रणे ॥
अवर सधममैर् ॥
इच्छा-विधाता भयतो विधातां
नारायणो मौन-परायणोऽसौ ।
महेश्वरो दूर-विनश्वरो ऽस्मिन्

श्रीमत्पम्या-देवियहं श्रीवल्लभ-देवनं राज्यं गेटयुत्तमिरलु स (श) क-वर्ष १०६६ प्रभव-संवत्सरृद् वैशाख-शुद्ध-पश्चमी-वृहस्पतिवारद्ग्टु वहगण पट्टशालेय प्रतिष्ठेय माहि श्रीवल्लभ-देवं वासुपूज्य-सिद्धान्त देवर कालं किंच धारा-पूर्वंकं कोट्ट वृत्ति आवुदेग्देडो ओडिलव्यलु-मूतगहेयुम सर्वं-नमस्यं माहि कोट्टर्॥ (वे ही अन्तिम वाक्यावयव और श्लोक) (दिल्ल्ण्मुख) श्री-दुम्मिति-संवत्सरद् पुष्य-शुद्ध-छृष्टि-सोमवारदन्दु श्री-वीर-सान्तर-द्वर्गोः "इिष्ट्र देवरस-द्ण्णायक वरद रूवारि मादेय होयिह श्री-जिनशरणु॥

[ जिन शासनकी प्रशंसा।

कोऽनन्तवीरखेँ प्रतिवक्ति वादी ॥

जन, ( उन्हीं चालुक्य पदों सहित ), जगदेकमल्ल-देव का विजयी राज्य चारों ओर प्रवर्द्धमान था ·— तत्पादपद्योपनीवी, (शि॰ ले॰ नं॰ २१३ में ने निन्न-शान्तर के लिये विशेषण प्रयुक्त हुए हैं उन्हीं सहित ) राना चीर-देव था। उसकी रानी चीरल्दियो थी। उनके राना तेल, राना गोगि, ओड्डुग और वम्मदेव, ये चार पुत्र उत्पन्न हुए ये। तेल का नाम अववल-शान्तर पड़ा; गोगि का निन-शान्तर, श्रीर राना ओड्डुग का विक्रम-शान्तर। रूपमें कामदेव के समान कुमार वम्म-देव था। इन सबकी मां चट्टल-देवी (बीरल-देवी) थी, निसके पिता राना रक्षस-गंग, पिता काञ्ची-अधिपति, गुरु श्रीविनय, पुत्र गोगि थे।

कुन्तल-देशमें सुन्दर शान्तिलिंगे में पृथ्वीदेशी के माथे के समान पोम्बुर्न्च या। उन्नी-तिलक जिन मन्दिर को वतानेवाली महास्ती के प्रिय-पुत्र विकाम-शान्तर के राजा तेल उत्पन्न हुआ था। तेलको चक्रवर्नी त्रिसुवनमल्लने 'त्रिसुवन-मल्ल-शान्तर' का नाम दिया; 'जगदंकटानी' का भी पद उसको मिला। इसकी रानी चट्टल-देवी थी। इन दोनों के संयोगसे पम्पा-देवी और राजा श्रीवल्लमका जन्म हुआ था। श्रीवल्लमका दूसरा नाम विकाम-शान्तर था और यह सान्तिलिंगे हजारका राजा था।

इस राजा की बड़ी बहिन पम्पा-देवी बहुत ही जिनमक्त थी। इसने एक ही महीने में उन्त्री-तिलक (वसदि) के साथ साथ शासन-देवता बनवायी थी।

पम्पादेवीसे, नयी अस्तिमन्दे के समान, उदार वाचल-देवीका जन्म हुस्रा था। उसकी प्रशंसा-

ये तोनों ( पम्पा-देवी, श्रीवल्लमदेव तथा वाचल-देवी ) बादीभसिंह नामसे

१. यह चालुप्य चकवर्ती तैछके सेनापित मल्छपकी पुत्री नाग-देवकी परनी, तथा पहुवछ तैछकी माता थी। वह भक्त जैन थी, इसने पोन्नाके 'शान्ति पुराण' की १००० प्रतियां अपने खर्चसे छिखवायी थीं, और सोने तथा रहोंकी १४०० जिन प्रतिमार्थे बनवायी थीं।

प्रसिद्ध, द्रविळिषंघ, निन्दिगण, और अरुङ्गलान्वयके अनितसेन-पण्डित-देवके ग्रहस्य-शिष्य और शिष्या थीं। उन्होंने पञ्च-वसदिके उत्तरीय पट्टशालेको बनवाया था।

इसके बाद अपने गुरुओं की परम्पराके आचार्थ्यों के नाम दिये हैं, वे प्रायः सब बे ही हैं जो पहले के शिलालेख नं० २१३ और २१४ में आ चुके हैं। विशेष इतना है कि अजितसेन-पण्डित-देवके दो सधर्मा थे—कुमारसेन-देव और श्रेयान्स-देव। इनके बाद बहुत बड़े विद्वान् मलधारि, तथा श्रीपाल-देव नैविध-चक्री हुए। उनके सधर्मा अनन्तवीर्य थे।

जब पम्पा-देवी और श्रीवल्लम-देव राज्य कर रहे थे, ( उक्त मिति को ), उत्तरीय पट्टशाले की स्थापना करने के बाद, वासुपूच्य-सिद्धान्त-देवके पाद-प्रसालनपूर्वक निम्न दान दिया;—( यहाँ दानकी विस्तृत चर्चा है )।

वे ही अन्तिम श्लोक।

इसके बाद ६ पंक्तियाँ हैं ( जो बहुत घिसी हुई हैं ), जिनमें दुर्म्मित वर्षमें (११४१ ई०) वीर-शान्तर-देवके सम्बन्ध में कुछ उल्लेख है।

देवरस-दण्णायक ने इसे लिखा । शिल्पी मादेय ने इसे उत्कीर्ण किया । )

[ Ec, VIII. Nogars U. No.37 ]

३२७

मुगुलूर—संस्कृत — तथा कन्नड़ = भग्न [ वर्ष प्रभव = ११४७ ई॰ १ ( लु॰ राइस ) ]

[ वस्तिके प्रवेशद्वारके पासके पाषागापर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्।। श्रीमदेहकोटि-जिनालयमिदु ॥ जयति सक्ळिविद्यादेवतारत्नपीठं

हृदयमनुप्रलेपं यस्य दीर्घ्वं सदेव । जयित तद्नु शास्त्रं तस्य यत् सन्व-मिथ्या-समय-तिमिर-घाति ज्योतिरेकं नराणाम् ॥ श्रीकान्तानेत्रनीळोत्पळवटनसरोजातसस्मेरलीला-। लोकं लोकत्रयोज्जिम्भतिवशदयशश्चिन्द्रकादोः प्रताप-। व्याकीर्ण-त्यक्त-युक्त-क्रम-कळित-कुभु=चक-खेद-अमोद-। श्रीकं श्रीविष्णुभूपं वेळगुगे बगमं राब-मार्चण्ड-रूपम् ॥ जित-पञ्चेषुत्विंदिनिद्रिश्वरनेनिसियुमुद्यत्सुधाकान्तनत्यू-। र्जित-तेबो-लिद्मियं तीव्रकरनेनिसियुं दृश्यरूपं कळा-सं-। भृत-मास्वद्-वृत्तदिन्दं विधुवेनिसियुमात्मीय-नित्योदयोत्सा-रित-दोषाशेषिन-तावनोळमसदशं चीरविष्णु-चितीशम् ॥ अरिसेनाचकचक पोरळे रिपुंकुभृत्-पुङ्गव-भ्रान्ति तल्तोप्-। पिरे तन्तुप्रासियिन्दुच्चिळिसि घरेगुचळ् तप्प विद्विट्-सिरङ्गळ्। तर्दिं कुम्भङ्गळं पोल्तेसेये नव-घटी-यन्त्रदिं विष्णु युद्धा-बिर-वापी-वैरि-रक्ताम्बुवने निज-यशो-विद्वागेतुत्वविष्पम् 🚻 मगु-मगुर्डु पोक्कु दुर्गाम- । नगळगळ दा-वार्धि-वरेगवड्डं तिगटं । तगु-तगुळ दु कोन्दनीवदे । जग-विरुद्दरनटिस विष्णुवर्द्धन-देवं ॥ हिमदि सेतुवरं मत्- । ते मगुळ्टा-सेतुविं हिमं-वरेगं वि- । कम-केळियिं तोळल्वं । स-मद-स्त्रियरनिरिसि विष्णुनृपाळम् ॥

स्वस्ति समिष्यत-पञ्चमहाशन्द- महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमणि सम्यक्त्व-चूडामणि । मलेयचक्रवर्त्ति । वर्ध्मज-मूर्ति श्रीमत्काञ्ची-गोण्ड विक्रम-गंग विष्णुवर्द्ध-होयसळ-देवं गङ्गवाडि-तोम्भत्तर-सासिरसुम-नेक-छत्रछायेथि प्रतिपाळिसि सुखं राच्यं गेय्युत्तिमिरे तत्पादपद्योपजीवि । घरामर-कुलतिलकं । जिनेन्द्रपूजाविधान-पात्रदान-प्रवर्द्धित-प्रमोद-पुळकम् । श्रीमद्जितसेन-भट्टारक-पदाम्भोज-चञ्चरीकं । परमतस्वप्रागलम्बप्रचळ-विवेकं श्रीमन्महाप्रसु-पेम्माडियन्वय-प्रमावं एन्तेन्देडे ।।

नियत-स्याद्वादिवद्याविभवभवनमागिर्फं निर्द्ध्त-दोष-। त्रयमप्युद्यत्तपोलिद्दमगे सले नेलेपागिर्पं रूढाकलङ्का-। न्वयदोळ भव्याळिगेल्लं मोदलेनिसि करं पेम्पुबेततु पेम्मी-। डिय वंशं लोकवं कीर्त्तियोळु बेळगितत्तुज्ज्वळाचार-सारं ॥ अक्कर ॥ नय-विनयमननुकरिसुवननु-। नयदिं तेजोधिकनेने नेगर्द पेम्मीडिय पेर्म्मगने भी-। मच्यनातन चित्त-प्रिये देवलब्बे पति-भ-। कियोळा-सीतेगमरून्यतिगमेणेयेनिपळ् ॥ अवर्गे मर्ग समस्त-गुण-रत्न-सुधाम्बुधि मसिण-सेष्टि भू-भुवन-विनूतनातननुचं नेगर्द प्रभु **मारि-सेट्टि** बान्-। धव-जन-सर्व-भन्य-जन-ऋल्प-महीक्हना-महात्मनी-। तवद-विभूतियं पडेदुदर्हतेयं घरेयोळ् निरन्तरम् ॥ दोरसमुद्रद नडुविदु । मेरु-महीधरमेनल्के माडिसिदं श्री-। मारमनुजुङ्ग-निना-। गारमनिंदु विश्वकर्म्म-निर्मित्तमेनिसल्॥ आ-विमुविनणुग-दममं । गोविन्दं मन्दरावनीधर-धैर्यम् । श्री-वनिता-वरुत्तभना- । गोविन्दनवील् महीमन प्रियनादम् ॥ वसुधेगे कौरतुभमेनली-। वसदियनी-मुगुळियल्लि सद्भिक्तियनेत्-। तिसिदनेने मत्ते गोविन्द-सेट्टियं पोगलादप्परे बुध-निधियं ॥ भू-विदितने भीमय्य म-हा-विमवे पुत्रि नागियक्कनुमिवरी-। गोविन्दन जिन-ग्रहकति- । पावन-चरितर् निरन्तरं पिंड सिलपट् ॥ ् अवरय-तनूजमय-नय-शीलनप्रतिम-घम्भ-सहा (िन) यक्रनरातिपूरुय-डुर्ज्जयनिखलेष्ट-शिष्ट-बन-रच्चण-दच्चनुः ''सरं नेगळुद महा-प्रमु वेडदे पुण्डा-बिह्टि-सेट्टिय गुण ' ' मं पोग [ळ] ला-चतुरास्यनु ' ' ' ' ' युतं मायोपायक्के पेसवतिधन्यं स्वस्ति य र र र र सनेनल् नाकि-सेट्टिय र र र र सरा-पेम्पुमं निमिन्चि गोत्र-पवित्रनाद गोविन्द े ... ... समन्तभद्गः स्वामिगळ ··· वाचार्य्यंरिं कनकसेन-वादिराज-देवरि घनपाळ मट्टारकरिं श्री ••• •• कसेन-मट्टारकरिं मलघारि स्वाम •• • त्रैविद्य-देवरिं श्री-वासुपूच्य-सिद्धान्त-देवरिं •••देवरिं बन्द द्रमिळ •••• •• विलयमो षट्-तर्काव्ळि-बहु-भङ्गां-संगत-श्रीपाळ-त्रैविद्य-गद्य-पद्य - वाचो-विन्यास - निसर्गा-विजय-विलासम् ॥

सच्चरित्र-पवि ""विद्या-सशुद्ध-बुद्धये ।
 विद्वज्जन-प्रपूज्याय वासुपूज्याय ते नमः ॥
 इन्तु नेगल्तेवेत्त तत्र गुरु-कुलद् पेम्पं नेगळि मोविन्द-सेट्टि माडिसिद्निन्तीजिनालयम् ॥

मनु-चरितर् समस्त-भुवन-सावनीय-जिनेन्द्र-धम्म-वा-।
रिनिधि-सरोजिनी-प्रभव-राग-विवर्द्धन्य-राजहंसरण् ।
णनुमनुजन्मनुं गुण-युतग्गु णवजन-गरिजात रा- ।
मनिग्मडियागियुं भरतराज-चमूपनुमेम्बुदी-जगम् ॥
भारतदोळ् कानीनु- । दारतेयोळ् धम्म-नन्दनं सन्तदोळा- ।
चारवोळ् सिन्ध-नन्दन । ••• दडे भरत-राज-दण्डाधीशम् ॥

ई- गोविन्द्-जिनालयक प्रभव-मंवत्तरदुत्तरायण-सकानित व्यतीपातदन्तु ""
रदिल... आगि श्री-नारिसह-होय्सळ देवं श्रीपाळ त्रैविद्य-देवर शिष्य-रप्प वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवर कालं किंच धारापूर्वंकं श्रीमदग्रहारं सुगुळि-यिल विट्ट वृत्तिय सीमा-सम्बन्धि हिरियकेरेय केळगे गद्दे (आगेकी चार पंक्तियों में दान का विशेष वर्णन है) आ-वेद्दलेयोळगागि देवर सोडरिंगे गाणदलर-वाने ण्णेयूरोळगाव वण्डमारे वडहं गोण्डु विशाद वण-सिद्दायवित्तुवित्तः ऐदु-पणवं महाजनं कोडुविरिन्तिनित्तुवं मूर्वात्तर्व्वममेंहा जनगळं धारापूर्वंकं माडि कोट्टक् (आगेकी चार पिलयों में कुछ परिचित वाक्यावयन तथा श्लोक हैं) ई-धर्मिन वनळिदतेळें [ते] य नरकं पुरावं केरेय म "" डिमेयं ता-किहिसिद केरेयिल कण्डुगगदेयं देविरों विट्टनु ॥ अशेष-महाजनङ्गळु मत्तद-केरेयिल कण्डुग गद्देयं विट्टक् । कळदळु म-गुळ मट्टं ""

[ जिन-शासन की प्रशंसा। यह एल्कोटि-जिनालय है । राजा विष्णुकी प्रशंसा,

बिसने हिमालयसे लगाकर सेतु तक और सेतुसे लगाकर हिमालय तक तमाम शत्रु राजाओं को नष्ट कर दिया।

जिस समय द्वारावतीपुरवराघीश्वर, मलेय-चक्रवर्ती विष्णुवर्द्धन होय्सल देव शान्ति से अपने राज्य का शासन कर रहे थे —

उनके चरण-कमलसे आनीविका करनेवाला, (अन्य-अन्य विशेषणों के साथ) अनितसेन भट्टारक का शिष्य महाप्रमु पेम्मीडि हुआ। उसकी सन्तति निम्न-लिखित थी —

(अनेक प्रश्नंसाओं के बाद ) पेम्मीडि का क्येष्ठ पुत्र मीमध्य था, उसकी पत्नी का नाम देवलको था। उनके पुत्र मसणि-सेट्ठि और मारि-सेट्ठि थे। दोरसमूद्र के मध्यमें मारमने एक बहुत ऊंचा जिनालय बनवाया। उसका पुत्र गोविन्द था। उसने मुगुली में एक वसदि बनवायी, जिसके लिए मीमय्य और उसकी पुत्री नागियकाने पूजा का सामान दिया। उसके दो पुत्र थे,—विट्टि-सेट्टि और नाकि-सेट्टि।

डसके गुरु बासुपूज्य की परम्परा समन्तमद्र स्वामी से लेकर कनकसेन, वादि-राज, धनपाल, कसेन, कलघारि, वासुपूज्य, अधियाल से होकर आई थी। उनके पैरों का प्रचालन करके मुगुलि अग्रहार में नारसिंह-होरसल देव ने गोविन्द जिनालय के लिये उक्त मूमिका दान दिया।

[ Ec, V, Hassn U., no 130.]

३२८

बस्ति;-कन्नड़-मग्न।

[ वर्ष प्रभव या पार्थिव (१) ]

[ बस्ति ( चिनकुरळी प्रदेश ) में, जिन्नेदेवर बस्तिके सामने के मानस्तम्भ पर ]

स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वर त्रिभुवनमञ्ज तळकाडु-गोण्ड कोङ्गु-नङ्गलि-गङ्गनाडि-नोणम्बवाडि-ननवासि-हानुङ्गलु-गोण्ड भुज-नल वीर-गङ्ग प्रताप-चक्रवर्त्तिः श्री- मद्राषधानी-सोरसमुद्रदल्लु सुलसङ्क्षयाविनोदिदं राज्यं गेय्युत्तिमिरे ॥ श्रीमन्महा-प्रधानं हेर्गेंडे शिव-राजः निम्बद्धं सोमच्यनु श्रीमतु-माणिकद् जिनालयक्के पार्थिवसंवत्यरद् आषाढ़-सुद्ध-पाडिमि-आदिवार अतितिथिय-राहार-दानक माणिक्यदोळल माडि चिन्द्रस्थियेविल गेदे गात्तु कम्बळ माळुगाळ नृळु गाः तोरे-मगा होले-मगा यिनितुमं धारा-पूर्वक-माडि कोट्टदित्त

बसडिगे बिट्टी-धर्मे ••• । ••• करं सिलसुतिर्द्वर्गो पुण्यं । •••• अक्रिद्वर्गों । पसुबुं ब्राह्मणन कोन्द्र गति समनिसुगुम् ॥

श्रीमतु माणिक्यदोळत मूलस्य चन्द्ककोजन पुपुत्रं परवादि मह्मोजं """
शासनमं " बाळिसुनदु ॥ वीतराग नमोऽस्तु मङ्गलमहा श्री

[ जिससमय, ( अपने वैदिक पदो सहित), प्रताप-चक्रवर्ती ( १ नरसिंह-देव) अपने राज्यका सुख और बुद्धिमत्तासे शासन करते हुए राजधानी दोरसमुद्र में विद्यमान थे.—महाप्रधान हेर्गांडे शिवराज \*\*\*\* सोमय्प ने माणिक्य-दोळ्ळ जिनालयको दान दिया।

चण्डककोन, चो माणिक्यदोळलुका मुख्य आदमी था, के पुत्र **परवादि मह्मोज** इस शासनकी रक्ता करेगा । वीतराग को नमस्कार । ]

[Ec, 1V Krishnarajapet Tl, no 36]

३२६

## <sup>८</sup> सजुराहो-संस्कृत

(विक्रम सं० १२०४, माघ वदो ४)

२४ || ग्रहपत्यन्वये श्रेष्टिपाणिधरस्तस्य सुत श्रेष्ठि ति-( त्रि ) विक्रम तथा आल्हण । लद्मीधर || संबत् १२०५ | माघ विद् ५ || [यह लेख भी २ इञ्च लम्बी १ ही पंक्ति में है। इसके अन्तरोंका आकार करीब है इञ्चका है इसमें श्रेष्ठी (सेट) पाणिघरके पुत्रोंका नाम दिया है। उनके नाम हैं—त्रिविकम, आल्हण और लक्ष्मीघर।]

El, l, no XIX no7 (P,153)

330

## खजुराहो-संस्कृत

जैन मन्दिरोंकी प्रतिमाओं पर से तीन शिलालेख

[बिना काळ निर्देश का ]

१ [ प्र ] हपत्यन्वये श्रेष्ठि श्रीपाणिधर [॥]

[यह'अधूरा शिलालेख एक ही पंक्तिमें है, जो कि ५ ई इञ्च लम्बी है। लगभग दें इञ्च अन्तरोंका आकार है। ग्रहपति—अन्वय। जैसे इस शिलालेखमें है वैसे ही वह आगेके दो शिलालेखोंमें भी आया है।

[ EI,I. P. 152.]

338

## खजुराहों — संस्कृत

[संवत् १२०५=११४८ ई०]

[इस शिलालेख के लेखक का पता नहीं, है | इतना ही मालूम है कि यह

[ A. Cunningham, Reports, XXI, P. 68, o, a. ]

#### ३३२

## चित्तौड़ (राजपूताना);-संस्कृत-भग्न । [ सं॰ १२०७ = १११० ई० ]

- पै० १. ओ ॥ नम सःर्घ [जा] य ॥ नमो ः [म] प्तार्टिचर्द्ग्व (ग्घ) संकल्पे जन्मने । श्रुट्याय परमञ्ज्ञोति [ध्द्वं] स्तसक्त्यनम्मने ॥ नयतास मृद्धः श्रीमान् मृहाः ः
- २. दनाम्ब (म्बु) जे । यस्य कण्डन्छ्वी रंजे से (शे) वालस्येव वल्लरी । यदीय-शिखरियतोत्त्वसटनल्पिटव्यध्यनं समण्डपमहो नृणामिप वि[ दू ]-
- ३, रतः पश्यता अनेकभवसंचितं च्यमियत्ति पापं हुतं स पातु पद्पंकजानतहरिः समिद्धेश्वरः ॥ यत्रोक्षमत्यद्भुतकारिवाच स्फुर [न्ति चि]-
- ४. त्ते विदुपा सटा तत् । सारस्वतं ज्योतिरनन्तमन्तर्विस्पूर्ण्नेता मे च्तनाब्य-वृत्ति । जयन्त्यनश्र (स्र) पोयूपावन्दुनिष्यन्टिनोमला । कवीना [सम]
- प्र. कीत्ती (त्तीं) ना वाग्विलासा महोदया ॥ न वैरस्य स्थितिः श्रीमान् न जलाना समाश्रयः । रत्नराशिरपूर्वीस्ति चौलुक्यानामिहान्वयः ॥ तत्रो-
- ६. दपद्यत श्रीमान्सद्धृत्तस्तेनसां निधिः । मूलराजा (ज) महोनायो मुका-मणिरित्रोषत्र (ज्ज्व) लः ॥ वितन्वति भृशं यत्र च्लेम (मं) सर्वेत्र सन्वैया । प्रना राजन्वती नून (नं) न-
- ७. जेंंंंं चिरकालतः । तस्यान्वये महति भूपतिषु क्रमेण यातेषु भूरिषु सुप्वर्व-पतेन्निवासं । प्रोण्णुंत्य वीध्रयशासा ककुमा सुखानि श्रीसिद्धरा-
- द्र, जन्द्रपति प्रथितो व (व) भूव ॥ जविश्रया समाश्लिष्टं यं विलोक्य समंतत । भ्रात्वा जर्गात यत्कीर्त्तिज (र्ज) गा [हे] मरमंदिरम् ॥ तस्मिन्नमग्साम्रा-
  - इ. जां (च्यं) संप्राप्ते नियतेव्यसात् कुमारपाल्दे वोभूत्प्रतापाकातशात्रवः ।।
     स्वतेजसा प्रसद्धेन न परं येन शात्रव । परं भृभृच्छिरस्य्च्येः कारि-

१. छूटे हुए अश्वर 'नीव' हैं।

२. 'तेर्व्वशात् ' पदो ।

- १०. तो वं (वं) धुरप्यलं ॥ आजा यस्य महीनाथैश्चतुरम्बु (म्बु) धिमध्यगै.। श्रियते मूर्द्धमिन्नेम्रे (म्रे) देवशोषेव सन्ततम् ॥ महीभृन्निकु (कुं) जेषु शार्षभरी-
- ११. शः, प्रियापुत्रलोंके न शाकंमरीशः । अपि प्रास्तशत्रुर्भयात्कंप्रमृतः स्थितौयस्य मनेभवाचिप्रभृतः ॥ सपादलज्ञमामर्यं नम्रकः
- १२. तभयानकः । [स्व] य [म] यान्महीनायो ग्रामे शालिपुराभिषे ॥ सन्निवेश्य सि (शि) विरं पृथु तत्र त्रासितासहनभूपतिचकम् । चित्रकू-
- १३. टिगिरिपु [क्क] लशोभां द्रष्टुमार नृपतिः क्रतुकेन ।। यदुच्चसुरसद्माग्रे।परि-ष्टात्प्रपतन्सदा । रथं नयत्यलं मंदं मंदं भंगभयाद्रवि ।। य-
- १४. त्यौधशिखरारूढ़कामिनीमुखर्सात्रधौ । वर्त्तमानो निशानाथो लच्यते लच्म-लेखया ॥ प्रफुल्त (ल्ल ) राबीवमनोहरानना विवृत्तपाठीनविलोललोच—
- १५.—। १ त्र [ भृद्धावित्रोमराचयो रथांगवच्चो इहमंडलिश्रयः ॥ परिभ्रम-त्सारसहंसनित्वनाः सविभ्रमा हारिमृणालवा (वा) हुकाः । वृ (वृ)-हिन्नतंवा (वा) मलवारि—
- १६. — रे मुदे सता यत्र सदा सरोङ्गनाः ॥ स ( सु ) रिमकुसुमगंघाकृष्ट-मत्तालिमालाविहितमधुररावो यत्र चाधित्यकाया । स्विततरिणभानुः सल्ल—
- १७. — मियपति शश्वत्कामिनः कामिनीभि ॥ शुभे यद्धने शाखिशाखांतराले प्रियाः क्रीडया सन्निलीना निकामं । घने [ प ]—
- १८. — [णां][न] न्गंधसक्तालयः स्व (च). यन्ति ॥ प्राप कदापि न या हृदये शं सानुनयं समया हृदयेशं। यद्दनमेत्य सु[सं?]—

यहांके त्रुटित प्रक्षर संभवतः 'नाः । प्रम' हैं ।

२. यहाँके ब्रुटित श्रक्षर संभवत: 'राज्ञयो' हैं।

- १६. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ र ] तरागं ॥ एवमादिगुणे दुगों स्वर्गे वा भुवि [ सं ] रियते । राजा विष्णुः परप्रीत्या संचरन्निजलील—
- २०. या ॥ ति...... [ता १] श्चर्यसंकुलम् । ददशीगाधगंभीरस्वच्छं स्विमव
- २१. हितं प [ च्चि ] \_ । ...... जे नीलान्ज ( न्ज ) राग [ मू ] श्रियम् ॥ विमुच्य न्योम पातालरसा त्रत्र त्रिमार्गगा । लोका—
- २२. न् पु [नाति].....——॥ [त] स्योत्तरतटेऽ द्रात्तीन्न-म्नामरसमर्चितं। श्रीसमिद्धेश्वरं देवं प्रसिद्धं—
- २३. जगती \_\_\_ ||... \_\_\_ ते | त्रैसंध्य [ त् ] र्यनादेन किल ( लिं ) निभेर्त्स्यत्रिव || य [ त्त्त १ ] वस्याधिपत्येस्थान्पुरा म—
- २४. ट्रारिकोत्त [मा ।] .. [बी] नृपाम्य [ स्व्यी १] . \_ \_ \_ \_ ॥ तस्याः शिष्याभवत्साध्यी सुवतवात भूषिता । गौरदेवीति वि [ख्या]... [ता १] कृतोद्यमा ॥ सु [मनो १]—
- २५. संसेच्या [मा १]...यिवनाशिनी । दुर्गा हि......\_\_\_\_[ता ] ॥ यत्तप पावनं वीत्त्य पवित्रीकृतसब्बनं । सस्मरु पूर्व्यमि...\_\_\_\_॥ शिवं प्रपृष्य त [त्प]—
- २६...[म] गमत्प्रभुः। प्रणम्य [तानुभौ १] भक्त्या ति (शि) रसा — ॥...[तस्वां] तः पूजार्थः हरपादयोः। कुमारपात-देवोदाद्वाम श्री — — ॥....स्या—
- २७. टा दिचणपूर्व्यांत्तरपश्चिमत सरःपाली मूणादित्य...राज...दीपार्थं द्याण- कमेक सद्जनोध्यटात् दङनाथ.... मेतद्दानम—
- २८.श्री ज [य] कोर्ति शिष्येण दिगंव (व) राणेशिना। प्रशस्तिरीदृशी चक्रे...श रामकोर्तिना । संवत् १२०७ स्त्रधा.....

<sup>9,</sup> इस पंक्तिके नीचे भी कुछ अक्षर खोदे गये थे; लेकिन प्रतिलिपिमें चे बिलकुल पढने योग्य नहीं हैं।

[(२= वीं पंक्ति में) तेखका काल सं० १२०७ दिया हुआ है, जो, विक्रम संवत् मान तेनेसे, ११४६-५० या ११६०-५१ ई० ठहरता है; और इसका उद्देश्य जालुक्य राजा कुमारपालकी चित्रकृट पर्वत, आधुनिक 'चित्तौड़गढ़', की यात्रा, तथा वहाँ उसके द्वारा उस समय पर्वत पर 'सिमिद्धेश्वर [शिव]' देवके मन्दिरके लिये किये गये कुछ दानोंका उल्लेख करना है।

"क्अ नमः सर्विज्ञाय" इन शब्दों के वाद, लेखमे पाँच श्लोक हैं। इनमेंसे शर्व, मृड, और सिमद्धेश्वरके नामसे शिव परमात्माकी स्तु त करते हैं, जबिक अन्य दो सरस्वतीकी सहायताकी कामना, तथा कवियोंकी रचनाओकी यशोगाथा गाते हैं । [ पं॰ ५ मे ] लेखक चालुक्योंके वंशकी प्रशंसा करता है । उस अन्वय [ वंश ] मे मूलरान राना उत्पन्न हुआ था [पं०६], और उसके तथा उसके बादके अन्य राजाओंके स्वर्गाराहणके बाद राजा सिद्धराज आये [पं०७], चिनके उत्तराधिकारी कुमारपाल देव हुए [ पं० ६ ]। जब इस राजाने शाकम्मरी (वर्त्तमान सीमर] के राजाको हरा ादया [प० १०] और सपादलच देशको मर्दन कर दिया [पं०११], वह शालिपुर नामके स्थानमे गया ( पं० १२ ), और वहाँ अपनी छावनो ( Camp ) डालकर वह चित्रकृट [ चित्तौड़गढ़ ] पर्वतकी मुन्दरताको देखने आया; वहाके मान्दरों, राज-प्रावादों, भीलों या तालानों, ढाल और बंगलोंका वर्णन १३-१६ की पंक्तियांमें है। कुमारपालने वहाँ को कुछ देखा उससे उसका चित्त प्रसन्न हुआ, और उत्तर दिशाकी तरफ ढालपर बने हुए 'सिमिद्धेश्वर' देवके मन्दिरमे आकर [ पं० २२ ] उसने शिव ईश्वर श्रौर उसकी पत्नीकी पूचाकी, और मन्दिरके लिये एक गाँव दानमें दिया जिसका नाम सुरिच्चित न रह सका [ पं० २६ )। पं० २७ मे अन्य दान [ एक 'द्याणक' या कोल्हू दिये जलानेके लिये, आदि ] बनाये गये हैं; और पंक्ति २८ बताती है कि जयकीत्तिके शिष्य रामकीर्तिने जो दिगम्बर सम्प्रदाय के मुख्य थे, यह 'प्रशस्ति' लिखी है, श्रीर लेखके उपर्युं क कालका निर्देश. करती है।

[ EI, II, no xxxiii, Tl-421-424 ]

#### **३३३**

# कैदालः;—संस्कृत तथा कन्नडः । [ ज्ञक १०७२-११५० ई० ]

[ कैदाळ ( गूलुरु परगना ) में, प्रसन्न गङ्गाधर मन्दिर में पाषाणों पर ] ( पहला पाषाण )।

बयन्ति यस्यावद्तोऽपि भारती-विभ्तयस्तीर्थंकृतोऽपिःः।
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकळात्मने नम ॥
दिनकृत्-तेजक्के तेजं समनेसव्टटुद्वृत्त-कण्ठीरवक्कत् ।
एनसुं नादृश्यवार्ष-तमर-कुन्के माषण्डलं नोळप्डन्ता- ।
चन-वाहादोप-भीमाण्जुन-नृग-नल-भूपालरोळ् णाद्येन्दी- ।
जनमेल्ल कीत्तिसल् घात्रगे पतियेसेट नारसिघ-चितीशम् ॥
स्वित्त समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलश्वर 'हारावती पुर-वराधीश्व
यदु-कुलाम्बर-चुमणि सम्यक्त्व-चूडामणि श्रीमत्-विभुवन-मञ्च तळकाडु कोङ्गुनङ्गलि गङ्गवाडि-नोळम्बवाडि-वनवसे - हानुङ्गल्लु-हलसिगे - वेळवीलचुच्चिङ्ग-गोण्ड भुजवळ-वीर-गङ्ग विष्णुवर्डन-श्री-नारसिघ-देवरु दुष्ट-निग्रहशिष्ट-प्रतिपाळन माडि दोरसमुद्रद नेलवीडिनोळु सुख-संकथा-विनोदिदि राज्यं
गेयुत्तमिरे तत्पाद-पद्मोपर्जावि ॥ स्वस्ति समधिगत-मञ्च महा-शब्द महा-सामन्तं
वीर-जन्दमी-कान्तं नाल्वत-नाल्वर गण्ड मान्यखेड-पुर-वराधीश्वरं न्वदुर्मुख
दायिग-गोन्दळं विडवं तोर्ड्रं डोङ्गिपद्ळर।दित्यं मरुगरे-नाडाळवं सामत्तगूळि-चाचिगे ।

जिन-पित कूर्तुं वेळ्य सुख-सम्पदमं हरनोल्दु कीर्त्तियम्। कनक-सरोद्भवं वर-चिरायुविमिम्बनित ईगळच्युतम्। मनमोसेटोप्पुतिर्पं सिरियं वर-बुध चयामिवृद्धियम्। मनसिब-रूप-बाचि निनगीगे शशाङ्क-कुळाद्रियुद्धिनम्॥ सिंगद सौर्य्वङ्गजन रूपु मुरारिय शक्तियागडुम् । पिद्गदे कर्णानीव-गुणविन्द्रन लीले मुनद्ग-राजनोळ्। सङ्गळिसिर्द पेमें सुरशैलद बिण्पुवोषल्डु निन्दवी-। गङ्गन पुत्रनोळ् सुभर-बाचियोळ्जित-सव्यसाचियोळ् 🕌 धरेपोळ् चागद पेम्पिनि रबि-सुतं संग्रामदोळ् रामिनं । पिरियं सीचदोळझना-तनयनोळ् सादश्यवेः • • । निरुतं निर्मेळ-धर्म-सूनुवेळे योळ् तानाद नाल्वत-ना-। ल्वर-गण्डिक्किदिराम्य गण्डरोळरे विश्वम्भरा-भागदोळ् ॥ अदळ-बुळ-कमळ-हंसन-। नदळान्वय-राज्य-भवन-मणि-तोरणन- । प्यदळर रामं बात्रिय । विदिताम्नायमनलिम्पनिम् प्रकटिसुवे ॥ श्री-रमग्री-प्रियं जगदोळूर्ज्जत-तेजनपार-पौरुषम्। वीर-रस-प्रियं बसके नल्लनुटारनदेन्तु नोळ्पडम् । धारिणियल्लि ताने सुभटाग्रणि एम्त्रिनमोर्प्पगोण्डदम् । वारिन-नामनन्तवळ-वंश-कुळाम्बर-भानु बासयम् ॥ बासणिसि नगमणोळिएम् । भासुरतरमेनिप कीर्ति-दुकुलदिनांत । सासिम्मींड भीमङ्गेने । बासेयनन्तेसेदनावनुर्न्श-तलदोळ् ॥ आतङ्गे तनयनादं । मूतलदोळ् राम भीमनिन्दर्जुननिम् । मातेनो सुमटनधिक-वि-। नृतं तां नेगर्दनेळगे गहुद्-गङ्ग। ओवदिदिरान्त वैरियन् । आवगवान्तिरिदु गेल्दु जयदुन्नतियिम् । रावणनिं मिगिलेनिपम् । केवळमे जसदिनेसेद गडुद-गडु ॥ अन्तेनिसि नेगर्दं गड्डन । सन्तति कलि-युग-धनञ्जयं कुल-तिलकम् ।

चिन्तामणि तानेनिपम् । भ्रान्तिल्लदे बेळ्ग बनके नायक-बसव॥ तत-तनेयनान्त वैरिय। नेत्तरना-भूत-कोटिगेषदुत्तवदिम् । गुत्तनुमनिळिसिदं चयद् । उत्तरिं सुत्ति हरिव गङ्ग' घरेयोळ् ॥ मत्त-गन-वैरि-निपं । त्रित्तरिन्दान्तं शत्रुगं रूपिनोळा- । चित्त नेळिपं गुण। दुत्तरदिं सुत्ति परिव गङ्गं बगदोळ् ॥ अवन मगनधिक-वलनी-। भुवनकाश्चर्यवागे तन्नेय सौय्यम् । नव-लंश्वर वसवेयन् । अवितथ-वाक्यक्के ताने मोटलेनिसिर्ट ॥ असदत्तवेनिसिद कीर्त्ति-। प्रसरतेथं तळे दु खेनगङ्गेणेयादम्। वसुः "पोगळल्के नायक-। वसवं त्रेलोक्य-वीर मषेयुगे काव ॥ कुलवे सेयलु वलवेसेयलु । चलवेसेयल् तेजवेसेयलुर्व्वी-तळदोळ् । कित-त्रसवङ्गतुनयि । चलयि वं तनेयेनाटनुत्सविदन्दम् ॥ अहे कुणिटाडे रणटोळ्। निट्डर-गति तोडर्टरड्कुशं रण-धीरम्। क ''ळहितरिगे मयं । बुटल् चलविपवनिषिवनान्तरि-बलवम् ॥ सामन्तं चलविषवङ्गा-मट-करि-गमन तनेयनाटं मुद्दिम्। मीम-भुन • • अदळ । रामं श्री-गङ्गनमळ-लच्मी-सङ्गम् ॥ भीमङ्गेणे भुन-वळिटं । रामङ्गेणे शौर्यदेळगेपि रुपिनोळा-। कामङ्गेणेयेनलोप्पि '। ई-महियोळ् गङ्गनमळ-लद्मी-सङ्गं ॥ आतन पराक्रममदेन्तेन्टोडे। अदटर्पुण्डरि-नायकर्पुत्तत्ररन्टोन्दागि 😬 । मददिं निन्दोडवन्दिरं बवनवोळ् सामन्त-काळानलम् । मिदुळं नेत्तर धारे सूने महळाई य्यय्य जीयेम्बनम् ।

कहनोद्योगदे गङ्गनः "गेल्दनान्ताराति-सन्दोहमम् ॥

येडरिदरातियेम्बवन वंशमनुमं-कुठारिवन्दवम् ॥

किडिति चयाङ्गना-रमणन् चित-गङ्गनिळा-तळाग्रदोळ् ॥

किडिति चयाङ्गना-रमणन् चित-गङ्गनिळा-तळाग्रदोळ् ॥

तोडर्दर-डोङ्कियाचितिंदनुन्तितं शिश-स्यंकिह्निनम् ॥

एरेटङ्गा-सुर-धेनुवं मिगुक्तान्तर्गाचियोळ् रोषिदम् ॥

नरिनन्दं धन-शौर्य्यनङ्गभवनं रोडाडिपं रूपिनिम् ॥

पिरिपाळ् शक-विळासदि ""मळर "नोडे नाल्वत्त नाल् ॥

वर गण्डं किल-गङ्गनार्गावधिक सामन्त-कण्ठीरवम् ॥

आतन सित चेनवास्विके ॥ सीतेगक्वितिगे रितिगे "" ।

ख्यातिगे गुणदुन्तिगं ॥ मातेम् तां पिरिपवल्ते धात्री-तळदोळ् ॥

कन्तु-शर-श (स) दृश-रूपि । चिन्तामणि विवुध-जनकृष् "जनकं भ्रान्तिह्नदेम् """ "अमर्दु नेगल्द् वेनकाम्विकेयम् ॥

आ—द्म्पतिगळ्गे ॥

हरिगं गोमिनि-कान्तेगं मनसिजं क्दङ्गे ब्द्राणिगम् ॥

प्रान्तिह्नदे प्रण्यसं विति किरो प्रची स्वर्यस्य ।

हरिगं गोमिनि-कान्तेगं मनित्वं रुद्रङ्गे रद्राणिगम् ।
परमोत्ताहदे षण्मुखं जिन [यि] पन्ती-घीर-गङ्गः ।
'''लच्मीपतियप् श्री-वेनिवका- मादेचिगं पुट्टिम् ।
हर-पादाम्बुज-वृं (मृं) ग-वाचयः '''' ॥
अदळ-कुळमेम्ब कुलदोळग् । उदयिदं दिनपनन्ते तेजोनिलयन् ।
कदन-धनङ्गयनिहतर । मद-हरणं शूर-विच तोडदरं डोङ्गे ॥
तोडदं विरोधिगन्तकनु वेडिदवङ्गे कल्प-मूरुहम् ।
तहेयदे बन्दु कण्ड शरणातिंगे वज्रद कोटेयेम्बुदी- ।
पोडिव निरन्तरं जसके नल्लननम्बुजनामनन्तनम् ।
तोडदंर डोङ्गेयं सुमट-बाचियन्जित-सन्यसाचियम् ।
अदळ-कुलाम्बर-धुमणि दायिगरन् ''ले गेल्द् लीलेयिन्द् ।
ओदिवद मान्यखेड-पुरदीशनुदारनपार-पौरुषम् ।

कदन-घनञ्जय "" साहस-गङ्गनु विवयोळ् । मदनन रूपिनिन्देसेद बाचिये धन्यनदेन्तु नोळ्पडम् ॥ तोडर्दर गण्ड वैरिगळ गण्ड मदान्वर गण्ड बीर्रादन्द् । एडवर गण्ड मेस्त्रदर गण्ड पिसुण्वर गण्डनेन्दुदम् । तोडेयद गण्डनाहवके सीलद गण्डनदेन्तु नोल्पडम्। तोडर्दर दोड्के बाचि निनगार होरे गण्डरिवा-तळाप्रदोळ् ॥ बुरहोळ् श्री-वधु कौरतुभग्वोलेसेवळ् वाग्-वाणि " पिम् । परमानन्ददे वक्त्रदोळ् तिलक्मं पोल्तिय्यंळन्तोल्डु तोळ् • । बेरिंग वीरर बीर-लिंद्म नयदि क्रूतिक्कु नाल्वत्त-नाळ्-। वर गण्डं कळि-बाचियोळ् मुत्रगनोळ् सामन्त-सङ्कन्दनोळ्। हरियं मार्कोळुगुं भयङ्गोळुविनं दिग्-दन्ति-दन्तङ्गळम् । पिरिदाश्चर्यदे कितु तोक्क्वटि टिक्पाळ-सन्दोहमम्। करेदिन्तिन्तिग्वेड्रु तन्न क्लीट नोळ्पाग नाल्वत्त-नाळ्-। वर-गण्ड कळि बाचि-देवनांधकं सामन्त-सड्कन्दनम् ॥ घरेयं यीद दिनेश-सूनु-सहशं त्यागक्के शौर्यक्के तान् । अर्रावन्दोदरनल्ते पाटि निज-रूपि "पुष्पायुधम् । दोरे तामादरेनहके शौचढळं ताळिउई नल्बन्त-नाळ्- । : वर गण्डं क्लि-त्रानि-देवनेसेदं सामन्त-सड्क्रन्दनम् ॥ भरदिन्दान्त विरोधिय रण-मुख-व्यापारटोळ् तन्न दुर्-। द्धर-वाहा-चळिदं पडल्विदिसेयुं भूताळियुं काळियुम्। मोरे-नेत्तर-ग्णोणनेम्बनं नोणोयुतन्तेह्डि नाळ्वत्त-नाळ्-। वर गण्डं कळि-त्राचि-देव गेलुगुं सामन्त-सड्कन्दनम् ॥ सुर-मूजावळि पण्वुदेय्दे नयदि घात्री-तळक्केम्बिनम् । निस्तं दान-विनोदि कीर्त्ति-निळयं वैरीम-पञ्चाननम् । स्मर-रूपं करेदीवनार्मावधिकं तानाद नाल्वत्त-नाळ ु-। वर-गण्डं कल्ल्-बेचि-देवनिषकं सामन्त-सड्क्रन्दनन् ॥

सामन्तं सुर-घेनुवित्तु तणिपळ् विश्वम्मरा-भागमम् । सामन्तं रिपु-सैन्यमं तरियला-प्रत्यत्त-वीरार्र्जुनम् । सामन्तं शरणेन्दवङ्गे दयेपिं गन्भीर-रत्नाकरम् । सामन्तं कलि-बाचियागांवधिक वैरीम-पञ्चाननम् ॥ मक्गरे-नाडाळ्वं गुण- । देरेयं सामन्त-त्राचियदळग रामम् । मरुगरे-नाडोळगे हे-। ररिकेय कर्ज्याळदिल धर्म्मोन्नितयम् ॥ आ—कयाळद िळासापँदवदेन्तेन्दोडे । तुरुगिद मामरिं बेळेद् । एरगिद सौगन्धि-शास्त्रियि पू-गोळिं । केरेयि देवाळयदि । नेरे सोर्गाय्स तोक्खु लीलेयि कद्यालम् ॥ विविधालङ्कृत-देव-सौध-तळिं वेश्याङ्गना-वाटिदम् । कवि-राज-प्रवरकर्षेळि सुळित्र नाना-गेय-चातुर्यदिम्। नव-देशीय-विळासदि सुबगिनि कय्टाळमोष्पिष्पुदा-। दिविजेन्द्रोन्नत-लोकमं नगुवबोल् तन्नुद्य-धौन्दर्यदिम् ॥ धनदनुमनिळिप परदरि । मनुगळिनळिप मुनिगळि वगेवागळ्। मनसिजननिलिप विटरिम्। बनितेयरिं नाडे सोगयिकुं करदाळम् ॥

( दूसरा पाषाण )।

अन्तनेक-विळासकावासमुं सकल-लद्मी-निवासमुमेनिसि सोगायिसुव कयाळदोळ्।

कन्द ॥ उद्धरिषि जैन्-मननमन् । उद्धरिषि षि(शि)वालयङ्गळं मुद्दिन्दन्त् । उद्धरिषि विष्णु-गेहमन् । उद्धरिषिटनल्ते वाचि जसदुन्नतियम् ॥ सोगियप कामधेनु जिन-शासन-जिन्मगे कल्य भूरुहम् । मृगधर-भूपणागम-तपस्विगे सिध-रस-प्रवाहमेम् । नेगेदुदु बुद्ध-कोट्योने चिन्तिसदीव महांश्च-रत्नवा- ।

नगधरनागमज्ञरिगमेन्दोडे बाचियिदेम् कृतात्र्यनो ॥ घरेगेसेव नाल्क-समेपद। सिरि कल्यावनिरुहं बुध-जनकेम । दोरवेत्त पेण्पि- न्दं । पिरियं धम्मीवतार गद्भन पुत्रम् ॥ श्री-लीलायतनक्के ताने ने तेयाय्तेम्बीन्दु संसेव्यदिम् । नीलग्रीव-पटाब्ज-मृङ्गनिषकं श्री-बाचि-देवं यश-। लोलं वीर-गुणाम्बुरासि मुटदि क्याळटोळ चेल्विनिम् । कैलासक्केणेयागि माडिसिदनी राङ्के रवरावासमम्॥ श्री-नारायण-गृहमं । श्री-नारी-रमणनवळ-दंश-कुलाम्बर-। भानुवीनसिर्द् वाचिय-। नूनं माडिसिटनलुते तोडर्द्र डोड्डि ।। चलचरिवेरवरमं गुण-। चलघि चय-श्रीगधिप बुध-चनकं तां। विलयेनिप याचि-देवं । कुल-नगमं मिगुत्र पेम्पिनं माडिसिदम् ॥ श्री-महिमं गुण निळवं । भीम-पराक्रमनु **वाचि देवं** मुद्दिम् । रामेश्वर-सदनमना-। हेमाद्रिगे मिगिलिदेम्विन माडळ्सिदम्॥ भारतदोळादुदीग सुरशैळविदेम्ब मनोनुरागदिम् । घरे पोगळवन्त सन्दरळ-वंश-शिखामणि वाचि देव ताम्। वर-जिन-मन्दिरङ्गळने माडिसि लोक्टोळोल्दु कीर्तिगा-। भ(भा)रतनो गुत्तनो शिवियो खेचरनो बलि चारुदत्तनो ॥ रामन बाणदिन्दे लघुवादुदू नोर्प्यंड मत्त-वानरर् । प्रेमदे पर्व्वन-प्रततियिटमे र्काट्टद सिन्धु तन्ननी-। भीम-पराक्रम मुडदे कृष्टिसिदोळ्यन पेम्पिनन्दे ताम्। भीम समुद्र वेळिए [ दु ] वाघिय गुण्यिन पण्यिनेल्गेयम् ॥ उद्धिय गुण्यगस्त्य-मुनि-पुङ्गवनिन्दमे निन्दुदागियुम् । मदनहर-प्रताप ग्वु-रामन रामन वाण-घातदिन्दु ।। उरिदुददेवुदेन्दु सुभटाग्रणि वाय पेणियनन्ददिन्दु । अदळसमुद्रवेळिपुदु तन्न महत्वदिनम्बुराशिय ॥ दिच्चूरं वेप्राळिगे । सर्व्यंज-पदारविन्दनदळर रामम् ।

दोर्-बळ-विमासि बाचम् । सन्त्रीवाधं गरिहारवेनिसिये कोट्ट ॥ इन्तुं चतुस्-समय-धम्मोंद्धार-धौरेयं श्रीमन्-महा-सामन्त-गूलि-वाचि-देवननेक-देवालय-वसदि-विष्ण्-गृहङ्गळं माडिसियुं महा-तटाकङ्गळं कट्टिसियुं स [ शा ] क-वर्ष १०७२ डेनेय प्रमोद-संवत्सरद फाल्गुन-मासदमास्ये-यादिवार-सूर्यप्रहण व्यतीपातदन्दु तम्माय सामन्त-गंगैयंगे परोक्त-विनेयवागि श्री गङ्गेश्वर-देव...यन पेसरलु देगुल माडिसि देवर प्रतिष्ठे माडिया-गङ्गेश्वर-देवरङ्ग-मोगद्भमघ्ट-विधार्चने-तपोधनराहार-दानक्कं देगुलद खएड-स्फुट-जीण्णोंद्वारक हिरिय-केरेय वेळगे बिट्ट गर्दे सलगे ३ मानियलु बिट्ट गर्दे सलगे ३ बेदले सलगे १ मनवायङ्गे दिर्व्यूरं परोत्त्-विनेयवागि स-ब्राह्मणरिगे सन्बीबाधा-परिहारबागि घारा-पूर्व्यकं माडि मूमि-दानवं कोट्टं मत्तं श्री-केशव-देव-रङ्ग-भोगकमष्ट-विघार्च्चनेगं ब्राह्मणराहार-दानकं देगुलद खण्ड-स्फु:-बीण्णोंद्धारकं दिर्व्युर केरेय केळगे किट्ट गद्दे सत्तगे १० आगर्देय बळिय तोण्ट बेर्द् तेयुद्दं सतु-बुदु मत्तं तम्म मुत्तय्यं सामन्तं चलवरिबङ्गे परोत्त्-विनेयवागि कित्तराळियलु चलवरेश्वरमेन्दाय(त)न पेसरलु देगुलवं माडिसि आ-चलबरेश्वर-देवरङ्ग-मोगक्कं अष्टविधार्च्चनेगं तपोधनराहार-दानक्कं देगुलद खरड-स्फुटित-काण्णोद्धारक्षमा-कित्तगळिय केरेय केळगे बिट्ट गर्हे सलगे ३ बेह्ले सलगे १ मत्तं तन्न मगळ कुमारि चेन्नवे-नायिकतिंगे परोत्त-विनेयवागि श्री-रामेरवर देवर देवालयमं माडिसि आ-देवरङ्ग-मोगक्कमण्ट-विधार्च्चनेगं तपोधनराहार दानक्कं देगुलद खण्ड-स्फुट जीण्णोंद्वारकः हिरिय-केरेय केळगेयुम् गईं सलगे ३ मानियलु गईं सलगे ३ वेर्द्देले सलगे १ मत्तं रामेश्वर-देवर नन्दा-दिविगेगे सर्व-बाधा-परिहारवागि विट्ट येतु-गाण १ मर्त सामन्त-बाचि-देवन मनस्-सरोवरालंकार राजहंसिनि ॥

कन्द ॥ भूमिगे सिर पेम्पिन्दं । कामाङ्ग नेगिषकवेसेव शौचोन्नतिथिम् । भीमले एन्दितिमुद्दिन्द् । ई-मिह बिष्णपुदु वाचि देवन सितयं ॥ जिन-पितदेय्य तन्दे किल योदेरे-नाकनोल्पनान्त तज्-। जननि विनूते चिम्बले महासित गूळिय-वाचि-देव सज्-। षत-नुत वीर तन्न पितयन्दोडे पोल्ववरार् घरिन्नियोळ्। विनितेय : "भीमलेयोळ्र्बित-पुण्य-गुणाभिगमेयोळ्॥ रितगं गोमिनिगं पान बैतिगं मिगिल्ल सुत्रगिनिं सम्बद्धि तान्। अतिशय-रूपोन्नतियाँ। चितियोळे ले.बाचियरिंग भीमले-नारि॥

इन्तु नेगई महा-मौभाग्य-शील-सौन्दय्यं-सम्बन्तेयणं परिवार-सुरिम भीमवे-नाय-कितियगें परोक्त-विनेयवागि श्रीमन्महा-सामन्त-वाचि-देवं भीम-जिनालयमेन्दु वसिदयं माडिसियुं भीमसमुद्रमेन्दु कन्ते-गेरेयं क्रिंट्रिसयुमा-केरेय केळगे भीम-जिनालयद श्री-चन्न-पाथ्व-देवरङ्ग-भोगक्षमष्ट-विधानार्च्वनेग ऋषियराहार-दानक्कं वसिदय खण्ड-स्फुट-कीणोंद्धारकं कोट्डु विट्ट गर्दे सलगे म् मत्तमा-भीमसमुद्रद होल-दल्लु वेद्देले सणगे २ मत्तं सम्यक्त-चूडामणियेनिसिद सेनवोव-मारमय्यं सामन्त-गूलि-वाचिदेवन केय्यलु भूमिय पडेडु मुदुगेरे-गिळिद वागिनोळ् मारसमुद्रमेन्दु कन्ते-गेर्यं क्रिट्टि आ-केरेयं भीम-जिनालयद शू-चक्र-पाश्व-देवरङ्ग-भागक्रमष्ट-विधार्च्चनेगं ऋपियराहार-दानक्कं वसिदय खण्ड स्फुट-जीणोंद्धाक्कं कोटु विट्टरिन्ती-मारसमुद्रमादियागि समस्त देवालय-विण्यु-एइ-वसिदेने बिट्ट-भूमिर्थ कुक्त्नेत्र वाणरा(रणा)सि-प्रयागे-अर्घ्यतीयमेन्दु प्रतिपालिसुवुदु ॥

मत्त ॥ परमानन्ददे बाचि-देवनभयं दिव्वे लै-गण्डुगम् ।

होरेवेत्तगढ गर्हे-वेर्द् लयनन्ता-तोण्ट-सद्-गेहमं ।

स्थिर-तेनं कुडलिन्दुदात्त-ण्डेट चातुर्य्य-चन्द्रेश्वरम् ।

वर-विद्या-निधि वाचि-राज्जविद्युधं चन्द्रार्क्षरुळ्नगम् ॥

सुरगिरिमुळ्ळिनं नलिधमुळ्ळिन तारनगेन्द्रद्युळ्ळिनम् ।

सुरनिदमुळ्ळिनं शिरियुमुळ्ळिनवग्गद सूर्यरुळ्ळिनम् ।

सुर-समेमुळ्ळिनं वरदे भारतियुः ' ' तारेमुळ्ळिनम् ।

धरे शिशमुळ्ळिनं निळुके गूलिय-वाचिय धर्म-शासनम् ॥

(वही अन्तिम श्लोक )।

[ जिस समय, द्वारावतीपुरवराधीश्वर, यदुकुलाम्बरसुमणि, तलकाह कोड्स नङ्गलि गङ्गवाडि नोलम्बनाडि बनवसे हानुङ्गल् इलसिने बेल्बोळ और उन्चंगि पर कन्ना करने वाले भुजन्नल-वीर-गङ्ग विणुवर्द्धन नारिंध-देन, शान्ति से राज्य करते हुए, दोरसमुद्र के निवासस्थल पर थे:—

तत्पादपद्मोपनीवी मान्यरवेडपुरवराधीश्वर, अदल लोगोंके लिये सूर्य, मरुगरेनाड्का अधिपति सामन्त गूळि-बाचि था। उसकी प्रशंसायें, गद्ग-पुत्रके रूप में
उसका वर्णन। उसका पुत्र गुडुद गङ्ग था। उसके कुलमे नायक वसव हुआ।
उसका पुत्र गद्भ था, निसने गुत्तको हराया था। उसका पुत्र नसनेय था।
उसका पुत्र चलवरिव था। उसका पुत्र गद्भ था, निसकी स्त्री वेनवाम्बिके थी,
और उनका पुत्र मान्यरवेड-पुरका अधीश बाचय था वाचि था उसकी विस्तारपूर्वेक प्रशंसा।

महगरे-नाइका अधीश, अदल-राम, सामन्त-क्राचि महगरे-नाइ के कथ्दाल , (केदाल ) में अतीव उच्च धर्मका पालन कर रहा था। कथ्दाळकी शोभा का वर्णन। वहाँ उसने जिन मन्दिर, शिव मन्दिर और विष्णु मन्दिर सभी को सहारा दिया। और वहाँ उसने यह गङ्गेश्वर मन्दिर, एक नारायण मन्दिर, एक चलवरिवेश्वर मन्दिर, एक रामेश्वर मन्दिर, श्रोर जिन मन्दिर बनवाये। तथा उसने मीमसमुद्र और अडळ समुद्र नाम के तालाब बनवाये। तथा दिव्वर्ष ब्राह्मणोंको दिया।

इस प्रकार चार मतोंके धर्मको बढ़ाते हुए, सामन्त गूळि-बाचि-देवने, बहुत-से मिन्दिर, बसदि, श्रोर विष्णु-मिन्दिर, तथा बड़े-बड़े तालाब बनवा कर,—( उक्त मितिको ), सूर्य-ग्रहणके समय, अपने पिता सामन्त गङ्गीयकी मृत्युके स्मारकमें, उनके नामसे एक मिन्दिर बनवाकर उसमें गङ्गी श्वर-देवका स्थापना की, और मिन्दिरकी मरम्मत, पूजा-विधि, तथा मुनियोंके आहारके लिये ( उक्त ) हिरिय-केरेकी ज़मीन दी।

इस तरह केशव-देव, चलवरिवेश्वर-देव, रामेश्वर-देवके लिये भी भूमियाँ प्रदान की । तथा अपनी पत्नी भीमलेके नामपर,— जिसका देव जिनपित था, पिता याद्धरे-नाक और माता चिम्बले यौँ,—मीम जिनालय नामकी बसदि बन-

-वायी, भीम समुद्र नामका पवित्र ( Virgin ) तालाब बनवाया और उस तालाबकी सारी समीन चन्न-पारिच्य देवके लिये प्रदान कर दी ।

तथा सेनबीव मारमय्यने, सामन्त गूळि-बाचि-देवसे मूमि प्राप्त करके, मार-समुद्र नामका पवित्र तालाव बनवाकर भीम जिनालयके पार्थ्व-देवके नाम कर दिया।

इन विभिन्न दानोंको वाणार(राण)सी, प्रयाग इत्यादि पवित्र तीथोंके समान समभा चाय । ये सब दान विद्या-निधि मा (वा) चि-रचके अधीन किये गये थे । शासन हमेशा कायम रहे, इसकी कामना ।

[Ec, XII. Tumkur Tl, No. 9.]

#### ३३४

## वामणी;—संस्कृत और कन्नड़ । [ शक १०७३—११४० ई० ]

- २. स्वस्ति ॥ जयत्यमळ-नानात्र्थ-प्रतिपत्ति-प्रदर्शकम् । ऋईत<sup>.</sup> पुर [,] दे [व]-
- २. स्य शासनं मोह-शासनम् ॥ श्री-शीलहार-वंशे जतिगो नाम [ क्ति ]-
- इ. तीशस्त्रमबातस्तरपुत्री गोङ्कल गृवली । तत्र गोङ्कलस्य स [ नु ]-
- ४. स्मरिसिंहदेवसादपत्यं गण्डरादित्यदेवनास्य नन्दनः । समिधग-
- ५. तपञ्चमहाशन्द-महामण्डलेश्वरः । **नगर-पुर**-
- ६. वराघीश्वरः । श्री शीलहार-वंश-स (न) रेन्द्र । जीमूतवाहनान्वय-
- ७, प्रसूतः । सुनर्ण-गरु इ-व्वनः । मस्वकः-सर्पः । अय्यनसिंध-
- द. ग. । रिपु-मण्डलिक-मैरव । विद्विष्ट- [ग] ज-कण्ठीरव । इडुनरादित्यः ।
- E. कलियुग-विक्रमादित्यः । रूप-नारायणः । गिरि-दुर्मा-लंघन । श-
- १०. निवार-सिद्धि । श्री-महालच्मी-लब्ध-वरप्रसाद् इत्यादि-नामावंति-विराजमान ।
- ११. श्रीमद्-विजयादित्यदेव । वळवाड-स्थिर-शिविरे सुख-संकथा-वि-
- १२. नोदेन विजय-राज्यं कुर्वेन् । शक-वर्षेषु त्रिसप्तत्युत्तरसह-

१३. स्न-प्रमितेष्वतीतेषु अङ्गतोऽपि १०७३ प्रवर्त्तमान-प्रमोद-संव-[त्स]-

१४. र भाद्रपद-पूर्णमासी-शुकवारे सोमग्रहण-पर्व्व-निमित्तं-

१५. णवु [क] गेगोल्लानुगत-मङलूर-ग्रामे सणगमय्य-चं [ध]-

१६. व्वयो. पुत्रेण । पुन्नकव्यायाः पत्या जेन्तगातुण्ड-हेम्म-

१७, गावुण्डयोः पित्रा चोघोरे-कामगावुण्डेन कारितायाः।

१८. श्री पारर्वनाथवसतेहेंवानामष्टिव [घ] र्च्चन-निर्मित्तं । वसतेः ख-

१६, ण्ड-स्फुटित-बीण्णोंद्धारात्थे । तत्रस्थित-यतीनामह।-

२०, र-दानात्थें च तस्मिन्नेवग्रामे कुण्डिदेश-दण्डेन निव-

२१. र्तन-चतुर्थ-भाग-प्रमित-चेत्रम् । तेनैव दण्डेन त्रि-

२२, शस्तम्म-प्रमाण-पुष्पवार्टी । द्वादशहस्तप्रमाण-

२३. ग्रह-निवेशनं च स राजा निज-मातुल-जन्मण-सामन्त-विज्ञा-

२४. पनेन तस्यैव गोत्रदानात्थं श्री-मूलसंब-देशीयग-

२५. ण-पुस्तकगन्छ-जुल्लकपुर-श्री-रूपनारायण-चैत्याल[य]-

२६. स्याचार्यः ॥ श्रा-माघननिबसिद्धान्तदेवो विश्व-मही-

२७. स्तुतः । कुल्चन्द्रमुनः शिष्यः कुन्दकुन्दान्वया-

२८. शुमान् ॥ आप च ॥ रोदो-मण्डलमङ्ग कि स्त्र-त्रपुपा

२६. व्याप्नोति शक्रद्विपः किं चाराम्बुधिरावृणोति भुवनं गङ्गाम्ब

३०. कि वेप्टते । स्यानाऽय प्रिय-सुस्थिर समस्वत् कि सान्द्र-चन्द्रात-

३१. पो यत्कीर्न्येत्यमन् द्वतक्कणमसौ आ-माघनन्दी जयेत् ॥त-

३२. न्मुनीन्द्रस्थान्तेवाधिनामहंनन्दि सिद्धान्तदेवाना यादौ

३३. प्रचालय धारा-पूर्व्वेक सव्द-नमस्यं सर्व्द-नाधा-परिहारमान्व-

३४. न्द्रांक्कतारं स-शा [ स ] नं दत्तवान् ।.@।। स्वदत्ता परदत्तां वा यो हरेत बसु-

३५. न्घरां । षष्टि वर्षसहस्राणि विष्ठायां बायते कृमिः ॥ न विषं विषमि-

३६. त्याहुवर्द्धेस्वं विषमुच्यते । विषमेकािकनं हन्ति देत्रस्वं पु-

📭 त्र-पौत्रकम् । अपि च ॥ सवत्सां कपिलां शस्त्र्या इत्वास्या

३८. मांत-शोणिते । गङ्गायां सोऽत्ति यो ग्रण्हात्यमुं घम्मींन्वरा

३६. नर: ।। तत्पातकफत्तेनासौ यावच्चन्द्रदिवाकरं । तावद्धोरवरं दुःख-

४०. मश्नुते नरकावनौ ॥ अन्यन्च ॥@॥ मातुस्साद्र न्कपालेन सोऽत्ति मा-

४१. तम-वेश्द्रसु [ | ] श्व-मांसं मित्त्वया लव्यं गये (१) यो धर्मामूहर. ॥@॥

४२, भद्रमस्तु जिनशासनाय ॥ सम्पद्यता प्रतिविधानहेतवे । अन्य-

४३. वादि-मदहस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ।।@॥ अक्कसाले वं-

४४. म्म्योजन पुत्र। अभिनन्द्देवर गुडु गोन्योजन खडरणे ॥@@@॥

### सारांश

[ यह शिलालेख एक पत्थर पर उत्कीर्ण है | यह पत्थर वामणी गावके जैनमन्दिरके दरवाजे पर अवस्थित है | वामणी गाँव कामल शहरसे दिल्ण-पश्चिम ५ मील पर है | कामल कोल्हापुर रियासतका एक मुख्य शहर है |

इस शिलालेखमें शीलहार वंशके महामण्डलेखर विजयदित्यदेव के एक दूसरे दानका उल्लेख है। २-१० की पंक्तियोमें दाताकी वही वंशावली और वर्णन है जो नं० ३२० के फोल्हापुरके शिलालेखमें है, सिर्फ इसमें दूरके अपने ६ सम्बन्धियों (कीर्तिराज, चन्द्रादित्य, गूवल द्वितीय, गझदेव, बल्लालदेव और मोजदेव) तथा नौ अपने कम महत्त्वके विक्दों (पदों) को छोड़ दिया है। पंक्ति ११-३४ में उल्लेख है कि अपने निवासस्थान चळवाह में रहकर ही शासन करनेवाले विजयादित्य देव ने अपने मामा सामन्त लक्ष्मणके कहनेसे तथा अपने गोत्रदानके लिये, जब कि प्रमोद चर्ष चालू था, अर्थात् १०७३ शक वर्षके व्यतीत होने पर, भाद्रपद महोनेकी पूर्णिमा तिथिके शक्तवारको चन्द्रग्रहणके निमित्तसे—एक भूमिका दान किया। यह मूमि कुण्डिके नापसे नापमं चोथाई निवर्तन थो। साथमें तीस स्तम्म (खन्मे) प्रमाण पुष्पवाटिका, १२ हाथका एक मकान मी थे। यह सब भूमि वर्गर "णवु [क] गेगोल जिलेके मङलुर गाँवकी थी। इस दानका प्रयोजन यह या कि इससे चौघीरे कामगाकुण्डके वनवाये हुए उसी गांवके मन्दिर की पार्श्वनाय मगवानकी अष्टविध पूजन होती रहे, जो कुछ मन्दिरके मकानका बिगाड़ हो वह सुधरता रहे तथा वहां रहनेवाले मुनिजनोंके लिये उससे उनके उपहारका प्रवन्ध होता रहे। यह दान शिलालेख नं० ३२० मे वर्णित श्री माधनन्दि सिद्धान्तदेव के ही एक श्रीर शिष्य श्री अर्हनन्दि सिद्धान्तदेव मे पैरोंका प्रजालन करके किया गया था। इस शिलालेखमें, नं० ३२० के कोल्हापुर वाले शिलालेखमें न मिलनेवाली एक नई वात श्री माधनन्दिसिद्धांतदेव के विषयमे यह है कि उन्हें यहाँ कुल चन्द्रमुनिका शिष्य तथा 'कुन्द्कुन्द्फे अन्वय का एक सूर्य' बतलाया है। अन्तमे पंक्ति ४३-४४ मे पुरानी कन्नड़में यह बताया है कि इस लेखको सुनार बम्योजके पुत्र तथा अभिनन्दनदेवके शिष्य गोळोजने खोदा था।

[ EI, III, No. 28, T. R. A. ]

#### 33X

## कोन्तूरः-संस्कृत।

- [बिना काल-निर्देशका, पर १२ वीं शताब्दिका मध्य (कीलहार्न )!]—
- ५६, मिथ्याभाव-भवातिदर्षं-पर-तद्दुदशासनोच्छेदकम् प्राज्ञाज्ञा-वशवर्त्तमा-
- ६०. न-जनता-सत्सौख्यसम्पादकम् [ । ] नानारूप-विशिष्ट-वस्तु-परम-स्याद्वाद-जन्मी-पदम् जेजीयाज्जिन-राजशासनिमदं स्वाचार-सार-प्रदम् ॥ [ ४४ ]
- सिद्धान्तामृत-वार्द्धि-तारकपतिस्तक्षीम्ब्रजाहर्प्पतिः शब्दो-द्यानवनामृतैक-सरणि-थ्योगीन्द्र-चूडामणिः [ । ] त्रैविद्यापर-सार्थ-
- ६२. नाम-विमवः प्रोद्भूत-चेतोभवः श्रीनादन्यमता-वनीभृदश्वि श्री-मेघचन्द्रो सुनि ॥ [४५ ] इदे हंसी-वृंद-मीम्टल्कगेदपुदु
- ६३. चकोरी-चयम् चञ्चुविन्दं कर्दुकलसार्द्णपुदीशं जडेयो-ळिरिसलिन्दिर्द्धं सेक्जेगेर-ल्पदेदण्यं कृष्णनेम्बन्तेसेदु त्रिस-लक्षत्-कन्दली-कं-

१, 'भवो' पढ़ो ।

६४.द-कान्तम् पुदिदत्ती मेघचन्द्र-त्र (त्र ) तितिळक-जगद्विनकीर्त्तं प्रकाशम् ॥ [४६ ] वैदग्ध्य-श्री-त्रवृटी-पतिरखिळ-गुणालंकृतिनमेघचं-

६२. द्र-त्रे विद्यरयात्मजातो मदन-महिस्तो भेदने वज्रपात [ । ] सैद्धांताच्यू-(व्यू) इ-चूडामणिरनुपळ ( म )-चिन्तामणि-

६६. म् ( र्क्) जनानाम् योऽमृत् सौजन्य-रुन्द्र-श्रियमवति महौ वीरनन्दी सुनींद्रः ॥ [ ४७ ] यश्शब्द्ज-नमस्यली-दिनमणिः काव्यज्ञ-चूडाम-

६७. णिय्यंस्तर्क्तस्यिति-क्रीमुदी-हिमकरस्तूर्य्यत्रयाञ्जाकरः [ । ] यस्यिद्धान्त-विचार-सार-धिपणो रतन-त्रयी-भूपणः स्थे-

६८. यादुद्धत-त्रादि-भूभृदशनिः श्रो-चोरनिन्द्-मुनिः ॥ [४८ ] यन्मूर्त्तिज्जेगता जनस्य नयने कप्पूरेपूरायते यद्वृत्तिन्द्विगं त-

६९. तेरश्रवणयोम्मीणिक्यम् वायते [ । ] यत् क्रीरी कक्कमा श्रिय कचमरे मल्लील-तातायते जेलीयाद् भुवि वीरतन्दि-मुनिपसी-

७०. द्वात-चक्राघिप ।। [४६] क श्री-कोण्डकुन्द्वान्वयाम्बर-ग्रुमणि विद्वजन-शिरोमणि समस्तानवग्र-विद्याविलासिनी-विलास-मूर्त्ति श्री-वीरनन्दि-सै [द्वा]-

७१. न्तिक-चक्रमार्त्तिळु श्रीमन्-महास्यानं कोळनूर महाप्रमु-हुलियमरसनुं मूर-पुर-पद्य-मठ-स्थानङ्गळुं ताम्र-शासन [ मं ]

७२. नोडि वरेविसिमेनल्का शासनदोळेन्तिद्ईं उन्ती शिलाशासनमं वरेवि [ि स्] दरु [॥] मङ्गळ महा-श्री श्रो श्रो नमो १ ••••• [॥]

[ इस लेखमें ( जो मूल लेख की पं० ५६-७२ तकमें है ), जैनवर्म तथा मेवचन्द्र-त्रैविद्य और उनके पुत्र वीरनन्दी इन दो मुनियोंकी प्रशंखाके बाद, बताया गया है कि कोळन्द्के 'महाप्रभु' हुलियमरस तथा और लोगोंकी प्रार्थनापर चीरनन्दीने एक ताम्र-शासनको फिरसे यहाँपर शिला-शासनके रूपमें लिखवाया। इस ताम्र-शासनको इन लोगोंने स्वयं उनके पास देखा था।

९. यहाँपर कुछ श्रक्षर (कमसे-कम छ: ) विस गये हैं।

अवण-बेल्गोलके एक शिलालेखसे हम जानते हैं कि माधचन्द्र-नैविद्यका स्वर्गारोहण बृहस्पतिवार, २ दिसम्बर १११५ ई० को हुआ था; और श्री पाठकके श्रे द्वारा प्रकाशित एक स्वनाके अनुसार, वीरनन्दीने अपने 'आचारसार' ग्रंथकी समाप्ति उस तिथिको की है जिसे एफ कीलहां नंने यूरोपियन कलैण्डर के अनुसार सोमवार, २५ मई ११५३ ई० नियत की है। उपर्श्वक्त लेखके कथनानुसार इस लेखके पूर्वभाग ( पंक्ति १-५६ ) की जब नकल की गई थी और जब यह शिलालेख उत्कीर्ण किया गया था वह काल, उक्त दोनों मुनियोके काल निर्णयके प्रकाश में, करीब-करीब १२ वीं शताब्दिका मध्य ठहरता है।

[EI, VI, no 4 ( II part; line 59-72).] T L Tr.

#### ३३६

# लण्डन ( हॉनिंमन म्यूज़ियम ) संस्कृत । सं० १२०८ = ११४२ ई०

[ जिन मिस्टर हाँनिंमन (Mr. Horniman ) के म्यूज़ियम में यह मूर्ति-लोख मिला है उसकी मूर्ति उन्होंने म्यूज़ियम के क्यूरेटर (Curator) मि० क्विक (Mr. Quick) के कथनानुसार, सन् १८६५ में लण्डन मे ख़रीदी थी :—Rh. D.]

मूर्ति जैनोंके बयालीसवे तीर्थंद्वर नेमिनाथ की है। चरण-पापाणपर बहुत ही सुरचित तीन पंक्तियोंका एक लेख है। लेख नागरी अच्चरों और व्याकरण की अञ्चियों से भरी हुई संस्कृत में है। लेख और अनुवाद निम्न है —

देखो Ind. Art. Vol. XIV. p. 14. श्री पाठकने जो मिलि दी है वह यह है 'शक १०७६, श्रीमुख संवत्सर, सोमवार, द्वितीय ज्येष्ट सुदी प्रतिपद।'

### . तेख

- २. २% संवत् १२०८ वैशाख विद ५ गुरौ ॥ मण्डिल पुरात् प्रहपत्यन्वे (न्वये)
   श्रेष्ठि-माहुल तस्य सुत श्रेष्ठि-श्री-महीपित भ्रातु नाल्हे महीपित-सुत पापे क्ले साल्ह् देदू [ आल्ह् ? ]
- २. विद्योके सवपते सर्वे नित्यं
- ३. प्रणमित ( मंति ) स [ ह ] III

अनुवाद: - ॐ १ संवत् १२०८, वैशाख वदी ५, गुरुवारको । मण्डिलपुर ( बुन्देलखण्डका एक नगर ) से, ग्रहपति वंशके श्रेष्ठी माहुल; उसके पुत्र श्रेष्ठी महीपति; उसके माई जाल्ह; और महीपतिके पुत्र पापे, कूके, साल्हू, देदू, [ आल्हू १ ], विवीके और सवपते - ये सब मिलकर नित्य ( रोज़ ) इस प्रतिमा-की बन्दना करते हैं।

[JRAS, 1898, p 101-102] T. L. Tr.

330

महोवा;—संस्कृत । [सं० १२११ = ११४४ ई० ]

श्रीमा**न् मद्नवर्मादेव** राज्ये, सं• १२११, आषाढ़ सुदि ३, सनौ, देवश्री नेमिनाथ—हपाकार लाखण ।

इस शिलालेखमें २ पंक्तियाँ हैं, जिसमेंकी नीचेकी केवल एक पंक्ति ही कपरके लेखमें आयी है। मूर्तिके चरण तल पर शंखका चिह्न है, जिससे जाना जाता है कि यह श्री नेमिनाथकी मूर्ति है।

[ A. Cunningham, Reports, XXI, P. 73, T.]

#### 23%

# होतत्त्रेरे;—संस्कृत । वर्ष श्रीमुख [ १९५४ ई॰ ( तु राइस ) । ]

[ होळल्केरेमें, सेट्टर नागप्पसे प्राप्त एक ताम्र पत्र पर ] श्रीमत्-पञ्च-कल्याण-वैभवाय नमः ॥ श्रीमत्परम-गम्भीर-इत्यादि ॥

स्वस्ति श्री यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-मौनानुष्ठान-जप-तप-समाधि-शील-गुण-सम्पन्नहम्प्य ओ......कडियाण-परिग्रहादित्यहं मध्याह्न-कल्प-इन्त्वहमप्प पारिङ्क ( पार्श्व ) सेन-भट्टारक-स्वामियवर । होळलकेरेय श्री-शांतिनाथ-देवर जीण्णीलयमं...द्वारमं माडिसिद्ह ॥ श्री-मूल-संघद् **चोद्ण्ण-गौड**-मुन्ताद्वर माडिसिद घर्म्मेतु विष्नवागिरलु आ-गौडर सत्-पुत्रराद सोमण्ण-गौड शान्तण्ण-गौड आदण्ण-गौड-मुन्तादवर । प्रताप-नायकरिंगे नूर-गद्याणविनिक्कि वैडिकोण्डुटु हिरिय-केरेय हिन्दण-तोटमुं गह्युमं बेह्लमं नम्मवर मनेय-काणिकेयुमं सर्व-बाचा-परिहारवागि श्री-अमृत-पडिगे गुरुगळ आहार-दानक्के **शक-वर्ष १०७६** नेय श्रीमुख संवत्सरद् माघ-शुद्ध १० शुक्रवार विट्ट दित्त ॥ विद्दनके देवता-महोत्तवद विवर । भाव-नाम-संवत्सरद वैशाख-शुद्ध-तदिगे-सोम-वार विमान-शुधि (द्धि) वास्तु-विधि नान्दी-मङ्गल ध्वनारोहण भेरी-ताड़न अङ्करार्पण वृहच्छान्तिक मन्त्र-त्यास अङ्ग-त्यास केवल-ज्ञानद महा-होम । महा-स्तपनाभिषेकके अग्रोदक-प्रमावने-यन्तु कलश-प्रमावनेयन्तु माडिसि पुण्योपार्ज्वने-यनु माडिसिकोण्डर । वर्षं प्रति अच्य-तदि [ गे ] यल्लि नडेयुव महोत्सव-प्रमा-वनेगे...अष्टाहिक-पर्कंगळिगे अवण-पौर्णमी-वुत्तवक्के माद्रपद्-शुद्ध-चतुर्देशि-अनन्त-तोहि-कलश-प्रमावने महा-आराघने-मुन्ताद्दके । कार्त्तिक-मासदिल्ल कृत्ति-कोत्सवक्के माध-ब,चतुर्देशियल्लु जिनरात्रे-महोत्सवक्के । चतुस्-सीमे-विवर । तोटक्के मूडलु हिरे-केरे । तेङ्कलु हेदारि । पहुन्तु नेट्ट-कल्लु । बङगलु हुटुरे । गद्देगळ चतुस्-सीमेगे नाल्कु-दिक्किगु नाल्कु-मुक्कोडे सह नाल्कु-नेट्ट कल्छ । बेद्दलु-मूमिगु

इदे-गुरितु । सुबनस् यी-धर्मन नडेसिकोण्डु वस्वडु । ( वे ही अन्तिम श्लोक ) शासनक्के मद्रं भूयाद् वर्द्धतां जिन शासनम् ॥

[पाँच कल्याण-वैभव जिसके होते हैं उसके लिये नमस्कार | ] जिन शासनकी प्रशंसा |

स्वस्ति । साधुके गुणोंसे युक्त पारिश्वसेन-मट्टारक-स्वामीने होळलकेरेके शान्तिनाथ-देवके ध्वस्त मन्दिरको फिरसे सुघरवाया था । श्री मृलसंबके बोहण्ण-गौड और दूसरे लोगोंके द्वारा दिया गया दान जो रुक गया था उसके लिये उस गौडके पुत्रों ( जिनके नाम दिये हैं ) और अन्य लोगों ने १०० गद्याण सहित प्रताप-नायकको मेंट में देते हुए प्रार्थना-पत्र दिया, तब पारिश्वसेन-मट्टारक-स्वामी-ने हिरिय-केरेके पीछेकी बमीन और लोगोंके घरोंसे मिली हुई मेंटे, सर्वंकरोंसे मुक्त करके, देवकी पूजा और गुरुओंके आहार-प्रवन्धके लिये ( उक्त दिन ) दान-में दे दीं । इसके बाद देवता-महोत्सवकी एक सूची और मूमिकी सीमाएँ आती हैं । वे ही अन्तिम श्लोक । ]

[EC, XI, Holalere tl., no. 1]

338

हेरगू-सस्कृत तथा कन्नड़ । -[ शक १०७७-११४४ ई॰ ]-

[ हेरगू ( आलूरु परगना ), जैन-बस्तिके सामनेके पाषाणपर ]

श्रीमत्पवित्रमक्लंकमनन्तकर्लं स्वायम्भुवं सक्लमंगलमादि-तीत्यम् । नित्योत्सवं मणिमयं नियतं जनानाम् त्रेलोक्य-मूषणमहं शरणं प्रपद्ये ॥ श्री-वीतराग ॥ श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रेलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥ स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावती-पुरवराधीश्वरं याद्यं वंशोद्धव कोङ्ग -नङ्गलि-गंगवाडि-नोणम्बवाडि- बनवसे-हानुंगल्लु- हलसिगे-गोण्ड भुज-बलवीर-गंग बगदेकमल्ल होय्सळ-बीर-नारसिंह-देवर श्रीमद्राजधानी-दोरसमुद्रद् नेलवीडिनलु दुष्ट-निग्रह शिष्ट-प्रतिपालनव माडि सुख-संकथा-विनोदिदं पृथ्वीराज्यं गेय्युत्तमिरे तत्पादपद्माराधकं पर-बळ-साधक-नामादि-समस्त-प्रशस्ति सहितं श्रीमन्महाप्रधानं हिरिय-हडवळं चाविमय्यन नेगर्तेयेन्तेन्दड़े।

इननं तेजदोळ् इन्द्रनं विभवदोळ् चाणक्यनं नीतियोळ्। मनुव चार-चरित्रदोळ् जळिघयं गाम्भीय्यदोळ् धैर्य्यदोळ् । कनकाद्रीन्द्रमनेय्दे पोल्वनदटिं त्रैलोक्यमं मेचिद-ज्जु नर्न श्री-पडवल्ल-चामनेनलिन्नेविणणं बण्णिपं ॥ वर-विनता-जनङ्गळ मनं कुमुमास्त्र-शारक्के सब्दुधी-रकर-कर-पङ्कतं बहु-सुवर्ण्य-चयक्कधिनाय-मन्दिरम् । रियरतर-राज्य-लिद्मगेडेयादञ्ज रूप-विलासदेळ्गेयिम् । निरुपम-दानिद पति-हितोन्नितियं पडवळ्ळ चामन ॥ अनुपममण्य बन्धु-निवहं निब-यत्त्मनर्घ-रत्न-म-। डन-तित पञ्च-वर्ण्णमिखळोग्र-मुनासिये चञ्चु दुष्ट-दु ज्जन-रिपु-मूमुजर्भुजगरागे नेगर्चेयनांत विद्धि-दे-। **ब**न गरुडं समन्तेसेदनी-धरेपोळ् पडवल्ल-चामणम् ॥ इन्तु पोंगर्रोगं नेगर्त्तेगं नेलेयाद हिरिय- । हडवल्ळ-चाविमय् । यन सन्ती ग-लन्दमी हिरिय-इडर्वाळित जाक्कव्येयर नेगर्तेय् एन्तेन्दडे । निरुतं पूजिप देय्वमोप्पुव जिनं सिद्धान्त-चक्रेशवरम् । गुरु मत्ता-नयकीर्त्ति-देव-यति ताय् आचन्वे बम्मय्यनुं। 'प्रेमद तन्दे मिक्क सुभदिं लोकैक-रत्ता-त्तमम् । पुरुषं श्री-पडवल्ल-चामनेनलिं जक्कव्वेयिं घन्यरार् ॥ रतियन्नळु रूपि मा- । रतियनळु वाग्विलासदि सौष्ठवदि । चितियन्नळु पेम्मेंगरन्-। घतियुनळ जिन्तयञ्चे कान्ता-रत्नम्।

कोमळवागि ताने शुभ-लच्चण-युक्तमेनिप्प मूर्तियिम्। घ्योममनेय्दे पर्व्वि दिगु-दन्ति-तरं निमिदिई कीर्त्तियिम्। श्री-मुखदिन्दमुद्भविप सत्यद मेल्-नुडियिन्दे गोत्र-चि-। न्तामणि जिक्कियद्वे सते रिखिसिदळ् साचि-देवियन्दिदम् ॥ बन्देरेये वन्दि-बनमा-। नन्ददिना-चणदे कल्य-कुलदारवेयी-। वन्दिदनीवळ् बेळ्पुड- । नेन्दुं जयकाव्ये-देवि बगती-तळदोळ् ॥ तक्क मिक्क सोर्मुडिय वृत्त-कुर्चंगळ "" नो - । रक्कलरम्बिवेम्ब नगे-गङ्गळ रोक्कमेनिप्प होन्न-ब-। ण्णक्के विशेषमप्पधर-कान्तिय जक्कल-नारियोन्दु मा-। वक्के गुणक्के वाग्विभवदुन्नतिगार् दोरे पेण्डिरुर्वियोळ्॥ बिन-राजाड्वियनोप्युवर्च्चनेगळि सद्भक्तियिन्दर्न्चिपळ। विनयं गुन्दहे-लोक-पूज्यरेनिसिष्पीचार्यरं प्रीतिय-प्प नवाज्यामृतदन्नदिं तिणपुवळ् श्री-जैन-गेहङ्गळम् । मनदुत्साहदे माळ्पाळी-घरणियोळ् जक्कव्वेयिन्तप्परार् ॥ तळदोळशोकेयोप्पुव तळिम्भुंख-पङ्क्र बदोळ् सरोजवा-चुळि-गुरळोळियोळ् मधुप-संकुलमोळ्नुडिगळ्गे मिस्क-को-क्ळि-मर्रि यानदोळ् गल-समुच्चयमुद्ध-पयोधरकके पो- । इळशमेनिष्पिवेन्दोरेये जक्कले-नारिय रूपिनेळ्गेयोळ्।। ख अक्कम् ( अवरक्कम् )। जिन-राजननतिमुददिन्द् । अनेकवेनिपर्चनङ्गळिन्दर्चिस सन्। जनरोळु मिगिलेने नेगळ्टा-। विनयदं कणि पद्मियक्कनेने मेच्चदरार्॥ अवर गुरुगळु । सकळ-व्याकरणारथैं-शास्त्र-चयदोळ् काव्यङ्गळोळ् मिक्कना-टिकदोळ् वस्तु-कवित्वदोळ् नेगल्द सिद्धान्तङ्गळोळ् पारमा- ।

र्त्यिकदोळ्" "किकदोळ् समस्त-कळेयोळ् पाङ्गिन नडेय्-धिकनादं नयकीर्त्ति-देच-यतिपं मिद्धान्त-चक्त श्वरम् ॥ हेरगोळ्ळितेन्देल्लं । निक्तं किलविसे केळ्दु बसदियनत्या- । दरिदन्दे माडि जक्कले । घरेयं धर्मिक्के कोट्ड जसमं पडेदळ् ॥

अदेन्तेन्दहे शक-वर्षं १०७७ तेय युव-संवत्सरद पुष्यदमावास्ये आदिवारक्तरायण-संक्रान्तियन्दु श्रीमन्महाप्रधानं हिरिय-हहवळं चाविमय्यन सम्बोङ्ग-लन्मी हिरिय-हहवळित श्री-मूल-संग (घ) द देशिय-गणद पुस्तक-गच्छ्रद कोण्ड कुन्दान्वयदाचार्य्यर श्री-नय-कोर्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्तिगळ गुह्वि अक्टव्येयर महोत्साहिं तालु हेरियनलु प्रतिष्ठेयं माहिसिद श्री-चेन्न-पारवंनाथ-स्वामिगळ श्री-पाद-पद्माण्ट-विधार्च्वनस्यं उत्तुंग-चेत्यालयद खण्ड-स्फुटित-बीण्णोद्धारणक्कं रिषिय-राहार-दानक्कवेन्दु श्रीमत्त हेरियन प्रभुगळ्-रोडेय-सोमनाथिमय्य बृविमय्य सिङ्ग-गालुण्डनोळगाद समस्त-प्रभुगळ समस्त-प्रधानर सिन्नधानदञ्ज श्रीमन्महामण्डलेश्वर-नार्यस्वह-देवर्गे विन्नहं गेय्दु हिरिय-केरेंय कीलेरियल्लि कल्ल-तुन्विन समीपदलु बिडिसद गद्दे सलगेयय्दु वेद्देलेयल्ल स्थलवोन्दु।

[ जिस समय ( अपने सर्वपदों सहित ) होयसल वीर-नारसिंह-देव अपने वास-स्थल शाही नगर दोरसमुद्रमें रहते थे और शान्ति एवं बुद्धिमत्तासे अपने राज्यका शासन कर रहे थे :—

उनके पादपद्मका उपजीवी पुराने सेनापित चाविमय्य थे, जिनकी प्रशंसामें कहा गया है कि वे विद्विदेवके गरुड़ थे। उनकी पत्नीका नाम जक्कवे था। उसकी बड़ी बहिन (उसकी प्रशंसा) पिद्मयक्क थी। दोनोंके गुरु सिद्धान्त-चक्र श्वर नयकीर्त्त-देव-यतिप थे।

हेरगू की अच्छा स्थान होनेकी सबसे प्रशंसा सुनकर, जक्कलेने इच्छापूर्वक एक मन्दिर वहाँ बनवाया, और इसे भूमिदान मी दिया। इससे उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई।

( निर्दिष्ट मितिको ) महाप्रधान, पुराने सेनापित चाविमय्यकी पतनी, श्रीमूल-संघ, देशिय-गण, पुस्तक गच्छ और कोण्डकुन्दान्वयके आचार्य नयकीर्त्ति-सिद्धा चक्रवत्ती की शिष्या ( श्राविक ), जक्कव्वेने, बहुत हर्षके साथ भगवान् चेन्न-पार्थ्वनाथकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करवाके, —अर्ध्यवध पूजनको चालू रखने, उसके ऊँचे मन्दिरकी मरम्मत आदिके लिये, और ऋषियोंको आहार-दान देनेके लिये, हेरगूके सरदारोंकी उपस्थितिमे, महामण्डलेश्वर नारसिंह-देवसे प्रार्थना करके, ( निर्दिष्ट ) भूमिका दान दिया । ]

[ EC, V, Hassan Tl., No. 57.4]

३४०

## खजुराहो—संस्कृत।

### िसं० १२१२=११४५ ई० ]

[ इस शिलालेखके भी लेखका पता नहीं है। श्री वीरनाथ ( महावीर स्वामी ) की प्रतिमाके चरण-पापाणमें यह लेख अद्भित है। शिल्पीका नाम कुमार सिंह (या सिनहा ) लिखा हुआ है। ]

[ A. Cunningham, Reports, XXI, P. 68, P. A.]

३४१

### महोवाः-संस्कृत ।

[ सं० १२१३ = ११४६ ई० ]

"संवत् १२१३, माघ सुदि ५ गुरन् (गुरौ)।"

इस प्रतिमा पर चकोरका चिह्न है, इससे यह प्रतिमा सुमितनाथकी है। लेख एक ही लम्बी पंक्तिका है। सबसे पहले उक्त कालका उल्लेख है। इसमें किसी राजाका नाम नहीं दिया हुआ है, और इसके अन्तमे शिल्पी रूकार ( रूपकार ) साखनका नाम आता है।

[ A. Cunningham, Reports, XXI, P. 73, A.]

#### ३४२

### महोबाः-संस्कृत ।

## [सं० १२१५=११५८ ई०]

श्रीमन्मद्नवर्म्भदेव विजय राज्ये । संवत् १२१५ पौष सुदि १०। अश्रीमान् मदनवर्म्भके विजय राज्य सं० १२१५ पौष सुदि १० के दिन।"

[ JASB, XLVIII, P. 288, A. ]

३४३

### खजुराहो—संस्कृत । [विक्रम सं॰ १२१४, माघ सुदी ४]

७% | संवत् १२१५ मांघ सुदि ५ श्रीमन्मद्नवर्मादेवप्रवर्धमानविजय-राज्ये | ग्रहपतिवंसे (शे) श्रेष्ठिदेदूतत्पुत्र पाहिल्लाः । पाहिल्लांगरुहसाञ्च-सारहे [ते] नेटं (यं) प्रतिमा कारितेति ।। ।। तत्पुत्रा महागण । महीचन्द्र । सि [रि] चंद्र । नितचंद्र । उटयचंद्रप्रसृति । संभवनायं प्रणंमति नित्यं ।। मंग [लं] महाश्री [:] ।। रूपकाररामदेव: [:] ।।

[यह शिलालेख एक जैन प्रतिमा (संभवनाथ खामीबी) के चरण-पाषाण पर एक ही पंक्तिमें अद्धित है। इसके लेखके समय मदनवर्मदेवका राज्य था। लेखाद्धित प्रतिमाकी स्थापना साधु साल्हेने कराई थी। इसका कुल एहपित था। यह पाहिल्लाका पुत्र था, पाहिल्ला श्रेक्टी देवूका पुत्र था। साल्हेके पुत्रों-का नाम, महागण, महीचन्द्र, सिरि (श्री) चन्द्र, जितचन्द्र, उदयचन्द्र इत्यादि था। ये हमेशा संभवनाथ तीर्थंकरकी वन्दना करते थे। प्रतिमा बनानेवालेका नाम रामदेव था। पाहिल्लाका नाम हमें पहले शिलालेखमे भी मिल चुका है।]

[F. Kichares, EI, I, No XIX, No. 8 (P. 153)

<sup>3.</sup> यह अक्षर, या इससे पहलेके और भी अक्षर, यदि वे हों तो, दूट गये हैं। २ शुद्ध पद 'प्रणर्भति' है।

३४४

खजुराहो-संस्कृत।

[सं० १२१५=११४म ई०]

[इसके भी लेखका पता नहीं है। यह लेख सद्नवर्मा के राज्यकाल-

[ A. C. Reports, XXI, P. 68, Q, A. ]

384

गिरनार—संस्कृत।

[सं० १२१४ = ११४८ ई०]

यह लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका है।

[Ant. Kathiawad and Kachh (ASWI, II) p. 169,tr.]

३४६

गिरनार-संस्कृत।

[ सं० १२१४=११४८ ई० ]

[ नेमिनाथ मन्दिरके दक्षिणको तरफ पश्चिम दिशाकी दीवाल पर ]

संवत् १२१५ वर्षे चैत्र शुदि ८ खावदोह श्रीमदुष्वयंततीर्थे जगतीसमस्त-देवकुणिकासत्कछाबाकुवा णिसंविरणसंद्यविठ सालवाहण प्रतिपत्या स्० जसह्डठ० सावद (दे) वेन परिपूर्ण कृता ॥ तथा ठ. भरश्यसुत ढ. पंडि [त] सालि-वाहणेन नागनरिसिरायापरितः कारित [माग] चत्वारि विवीकृत कुंडकर्मांतर तद्धिष्ठात्री श्रीअंविकादेवीपितमा देवकुणिका च निष्पादिता ॥

अनुवाद:—सं० १२१५ के वर्षमें, चैत सुदी ८, रिववारके शुभ दिन । इस दिन यहाँ श्रीमत् उज्जयन्त तीर्थं पर संपवी ठाकुर सालिवाहनकी सम्मितिसे राज ( मिस्रो ), जसहड और सावदेवने समस्त जैन देवताओं की प्रतिमा बनाकर पूर्ण की; तथा भरथके पुत्र पण्डित सालिवाहनने 'नागल ( क ) रि सिरा' (Elephant Fount ) के चारों ओर एक दिवाल खेंच दी, जिसमे चार विक्व पघराये गये।

कुण्ड बन जानके बाद, - उसकी अधिष्ठात्री देवी श्री अम्बिकादेवीकी मूर्ति ( प्रतिमा ) और अन्य देवोंकी मूर्तियाँ उसके ऊपर बनाई गई ।

[ ASI, XVI, P. 356, no. 16 ]

389

करुगुण्ड-संस्कृत और कन्नड़ ।

—[ शक १०८० = ११५८ ई० ]—

[,करगुण्डमें, जैन-बस्तिके दाहिनी ओर एक पाषाण पर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाछनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥ श्रीमद्-द्विळ-संग्रेऽ स्मन् जिन्दसंग्रेऽस्त्यरुङ्कळः । अन्त्रयो भाति निश्शेष-शास्त्र-त्रारासि-पारंगैः ॥

स्विस्ति समिधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वर द्वादावतीपुर्वराधीश्वर वाद्व-कुलाम्बर-धुमणि सम्यक्त-चूड़ार्माण मलपरोळ्-गण्डाधनेक-नामादि-प्रशस्ति-सिहतनप्य शोमन्-महा-मण्डलेश्वरं नृप-काम-होयसळनातन तनेय ॥

बितदबे मलेदबे मलेपर ।
तलेयोळ् बाळिडुवनुदित-मय-रस-त्रसिं ।
बिलयद मलेपद मलेपर ।
तलेयोळ् कै यिडुवनोडने विनयादित्य ॥
आतङ्गं केळेयब्बरिसग पुहिदम् ॥
आनतरागद्रिपु-नृपर्- ।
आनन-सरसीरह-नाळमं खण्डिसलेन्द् ।

आनिळुकुमदानिळुकुम-। दानिळुकुमदेरग-दृपन भुनदिस-हंस ॥ आतन सित एचल-देविगे तत्पुत्रक बह्वाल-देव विद्धि-देव-सुद्यादित्य-देव॥ अवरोळगे॥

तुळु-नाडं मले-नाडं । तळकाइ कोण्ड मतेयुं तणियदे भू- । तळमं कञ्चि-वरं कोण्ड् । अळवडिसिद विष्ण्-भूभुनं केवळमे ॥

आतङ्गं लच्ना-देविगं पृट्टिद् ॥

तरळ-विलोचनाञ्चळके केम्पिनितुं वरे वक्कुं वागळन्त् । अरि-नरपाळ-सङ्कुळा पन्कले कैगे तुरङ्ग-राणि मन्- । दुरके गजाळि शालेगे घन निज-कोश-एहान्तरकके तद्- । घरे कडितक्कबुण्डेगेगवोळेगवी-नर्सिह-देवन ॥

स्वित्तं समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमन्महामण्तेश्वरं त्रिभुवनमस्त्रं तळेकाडु-गङ्ग-वाडि-नोणम्बनाडि-ननवसे-हानुङ्गलुगोण्ड भुजन्नत वीर-गङ्ग प्रताप-नरसिंह-होग्सळ-देवर श्रीमद्राजधानि-द्रोरस्यमुद्भद् नेतिनीडिनलु सुख-सङ्कथा-विनोदि पृथ्वीराज्यं गेय्युत्तमिरे ॥ तत्पाद्पद्मोपजीवि स्वास्ति समस्त-राज्य-भर-निरूपित-माहात्म्य-पदवी-विराजमान-मानोन्नत-प्रभु-मन्त्रोत्साह्-शक्ति-त्रय-शील-गुण-संपन्नरप्प श्रीमन्-महा-प्रधान ॥

कारयप-गोत्रजनम्बुर-।
हास्यनलन्दापुर-प्रमु प्रकट-यशो-।
भास्यखिळ-क्ळेगळोळुचतु-।
रास्यं दण्डाधिनाथ-भद्रादित्यम्॥
आतनप्र-तन्त् ॥
एरेदहिदन्य-वधुगं।
नेरेदान्त-विरोधि जनद कण्णुं मनमम्

```
परिकिसे सोलवेनलिक ।
  घरेपोळ दोरेयारो तैल-दण्डाधिपनोंळु ॥
आतन तनेय ।।
   आ-वाव गुणङ्गळोळम् ।
   भाविसुवडे नोड बगदोळु उप्परवट्टम् ।
   केवळमे सन्धि-विग्रहि ।
   चावुण्ड गुण-करण्डनमृतद पिण्ड ॥
आतन अग्र-तनून ॥
   वनधि-व्यावेष्टितोवींतळ-विनुत-यशं मद्र-राजात्मजातं।
   बनकं चातुण्डरायं सकल-गुण-गणालंकृतं नागिराजा-।
   इन मर्म्मेळ् रक्कसाज्यीत्मजे जननि सरोबाचि यद्वाम्बिका ।
  सज्जन-रत्नं तानेनळ् माघवनुभयकुलख्यातनस्यन्त-पूतं ॥
  बिन्नं समस्त-गुण-सम्-।
  पत्रं शिष्टेष्ट-तिते के तीविरे चेम्- ।
  बोन्नै कुडुवेडेगिन-सुत-।
  नन्नं पर-हितदोळा-वियन्चरनन्नम् ॥
  वर-वनितेयगों रिपुरा-।
  ळगेरेदर्श्यि-जनक्के तैल-दण्डाघीशम्।
  <sup>१</sup>हरि-तनेयं <sup>३</sup>हरि-तनेयं।
  <sup>3</sup>हरि-तनेयं घरेयोळे न्दुं पोगळदरोलरे ॥
  रवेचरनुदारदिन्दं ।
  वाचस्पति बुद्धियिन्दे विमवोदयदिम् ।
 प्राची-दिशा-पति हेमाहे-।
 देचमनेनुतिप्पुंदेन्दुमी-मूचक्रम्॥
```

१. मन्मच, २. अर्जुन, ३. कर्ण ।

पुट्टिद भूमियोळिन्तोळ्प। इट्टळमेनिसल्के नेगळूद पार्श्व मुद्दिम् । निटूर्ख माडिसिदं। पुट्टिसे चेल्वं समन्तु चैत्यालयमम् ॥ आतनतुनं रकसिमय्य ॥ अवरोळगं जिन-देवने । सु-विदित-सकळात्थ-शास्त्र-कोविदनिन्ती- । भुवन-प्रख्यातं वाग्-। युवति-त्रदनाम्बुजात-मधुपं नेगळ्द्म् ॥ आतन सति हनेयव्येगम्॥ पर-हितरल्जद पुचपार । चरितमनिळिकेय्दु बुधरनावगवाप्पिम् । पोरवेडगे चौण्ड-रायम् । पर-हितमं केणि-गोण्डनाध्यर कथ्योळ ॥ चावुण्ड-राजननुजम्। तामरस-निभास्यनुतुपळाच् मदवत्-। सामन-गमनं नेगळ्दम्। वामननवनो-विनृत शशि-विशद-यशम्।। आ-चावुण्डमय्यन कुल-वनिते ॥ आतन सति मुन्नेगळ्दा-। सीतेगरन्यतिगे रितगे वाणिगे भूभूज्-। षातेगे दोरेयेनलल्लादे । भूतळदोळ देकणच्चेगुळिददौरेये॥ आ-यिव्वर्गे तनून। श्री-सुतनं विळासदोद्विं मकराकरमं गभीरदिं। भासुर-तेबदिं दिनदनं चतुरत्वदिनम्बुबगर्मनम् ।

केसरियं पराक्रमदिनर्ज्जननं सार-विद्येयिन्दे प-। द्विसद-**पारिस्तपणा**नभिमान-धानं नगुवं निरन्तरम् ॥ आतन सति ॥ पति-भक्तियोळ-मळिन-जिन-। पनि-भक्तियोळित्तमव्वेयेन्दी-मुवनं स-। ततं वस्मल-देवियन्। अति-मुद्दिं पोगळ्तिप्पुंकिकळुं पगलुं ॥ जनकं श्रीमरियाने-मन्त्रि-तिळकं जक्कव्ये ताय् विश्व-भू-जन-चिन्तामणि द्रण्डनाथ-भरतं धैर्यान्वित शीर्य-शा-। ळि-नयजं किरियय्यनङ्गन-निभं शी-पार्यनाथं निजे-शनेनळ् विस्मल-देवि धन्येये दश-विश्वम्मरा-भागदोळ् ॥ तोरेदुदु कामधेनु फळवाटुदु कळ्प-महीकमेम्बिनम् । करदु दुषाळिगित् हर-हास-निमोध्नळ-कीत्तियं सवि-। स्तरिपेडेगीगळन्यर पेसिइटिइ मरियानेयम्हुदो । भरतणनेम्बुदो खचरनेम्बुदो मानुतन्बनेम्बुदो ॥ भू-विनुतेयेनिप वस्मल-। देविगवा-नेगळ्द् पारिसण्णङ्गं वि-। द्याविदनुद्यिसिद्नि-। ळा-विनुतं शान्तनुदित-लच्मी-कान्त।। आतन गुरु-कुल श्री-वर्दमान-स्वामिगळ तीत्र्य-प्रवर्तन-दोळु गौतम-स्वामि-गण-घराचार र घर्म-सन्तानदोळु शुतकेवळिगळु भद्रवाहु-स्वासिगळिन्दकळद्भ-देवरि वक्रग्रोवाचार्यारं सिंहनन्याचार्यारं कनकसेन-वाद्रिक-देवरि श्री॰ वर्षमान-जगदेकमल्ल-वादिराज-देवव॥ आदित्यन केलदोळु चन्-।" द्रोदयमेसयदबोळी-घरा-मण्डलदोळ् । वादिगळेबेम्ब दुण्टुक-।

वादिगळेसेटपरे वादिराजन सभेयोळु ॥
अवर शिष्यरु अजितसेन-पण्डित-देवरु ॥ अवर शिष्यरु ॥
सले सन्द योग्यतेयिनग् ।
गलिसिंद दुर्डर-तपो-विभृतिय पेम्पिम् ।
किल-युग-गणधररेम्बुदु ।
नेलनेल्लं मलिलपेण-मलधारिगळम् ॥
अवरु शिष्यरु अकलङ्क-सिंहासनारुदु तार्किक-चक्रवर्त्तिगळु ॥
आवन विषयमो पट्-त- ।
किविळ-बहु-मिंड्र-सङ्गतं श्रीपाळ- ।
नेविच्यासं निसर्ग-विजय-विळासम् ॥

अवह शिष्यह वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवह ॥ अवर गुडुं श्रीमत्महा-प्रधानं पिट्टस-मण्डारि-पारिसच्यनाहुमल्लन केळेगदल आन्तु मार्ग्वलमं तिविषि श्री-नारिहिं-होय्सळ-देवनवसरक्के तलेगोट्टिल्लि पारिसण्णङ्गे परोक्त-विनयवागि आतन पुत्रं शिष्यण-दण्डनायकं वसदियं माडिसि आ-वसदिगे । विट्ट तळवृत्ति अहह-गट्टिम् मं विट्टह आ-केरेय केळगण एरेय केय्युमं केरेयिं मूडलेरिल्लु मत्तह केङ्गाडुमं केरेय-क्रैयोळगण हु-होयमुमं देवर सोडिस्ङ्गोन्दु गाणसुमं आ-व् तिप्पे-सुङ्गसुमं कळ-वत्तमुमं मल्ल-गोण्डनोळगाद समला-प्रजेगळुविद्दुं विट्टह शक-वर्ष १०८० नेय वहुधान्य-संवतसरद उत्तरायण-संक्रमण व्यतीपातदन्दु खण्ड-स्फुटित-बीणोंद्धारण-देवता-पूजेगं ऋष्यराहार-दानक्कं श्रीपाल-त्रेविद्य-देवर शिष्यह वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवरवर शिष्यरण मिल्लिपेण-पण्डितभां धारा-पूर्वकं माडि कोट्टह । ( हमेशाके अन्तिम श्लोक ) ।

पुरदोळु गो-ग्रहणमसुत्- । कटमागिरे बरेडु मेन्चिपुदरि कापिम् । दिव्हें मूरुं रायर । कटकद विषद्गे लेखकोपाध्याय ॥ , ई-शासनमं **माळोज**न मग रूवारि-**मल्लोज** खण्डरिसिद ॥

[ नारसिंह-देवतककी संचिष्ठ वंशावली | जिस समय नारसिंह-होय्सल-देव राज्य करते हुए राजधानी दोरसमुद्र में विद्यमान थे —

तत्पादपद्मोपनीवी दण्डनाथ-मद्रादित्य था । यह राज्यकी घुरीको वहन करने वाला काश्यपगोत्री महाप्रधान ( मंत्री ) था । उसका ज्येष्ठ पुत्र तैल-दण्डाधिप हुआ । उसका पुत्र चालुण्ड सन्धि-वैग्रहिक मंत्री था । उसका ज्येष्ठ पुत्र माधव था । जिलकी प्रशंखा । तैल-दण्डाधीशकी प्रशंखा ।

पारविने नित्त्में एक चैत्यालय बनाया। उसका अनुज रक्सिमय्य था। चानुण्डरायका अनुज वामन था। चानुण्डरायकी पत्नी देकणव्वे थी। इन दोनोंका पुत्र पारिसण्ण था। उसकी पत्नी त्रम्मल-देवी थी। इन दोनोंसे शान्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था।

उसके गुरुओंकी परम्परा,—वर्धमानस्त्रामी के तीर्थमें गौतमस्त्रामी गणघरा-चार्थकी धर्मसन्तानमें, मद्रवाहु, श्रुतकेवली, अकलङ्क देव, वक्रग्रीवाचार्थ, सिंहनन्द्या-चार्थ, कनकसेन वादिराज-देव हुए। वादिराज की प्रशंसा। उनके शिष्य अजित-सेन-पण्डित-देव हुए। इनके शिष्य मिल्लिण-मलधारि हुए, जिन्हें उनकी योग्यता और तपश्चरण के कारण किल्युगी-गणधर कहा जाता था। उनके शिष्य तार्किक-प्रवर अकलङ्कसम श्रीमाल-त्रैविघ हुए, जो गद्य-पद्य दोनोंमें निपुण थे। उनके शिष्य वासुपूज्य-सिद्धान्त-देव थे।

्रा । ये उसके मालिक थे । पारिसण्यकी मृत्युके उपलच्यमें उसके पुत्र शान्तियण दण्डनायकने एक 'वसदि' बनवायी; और उस वसदिके लिये (उक्त ) भूमिका दान किया और दीपके लिये एक तेलकी चक्की भी दानमें दी । मह्मगौण्ड और उमस्त प्रजाने उस गांवके घाटकी आमदनी तथा 'कळवत्त' (धानसे अनाज निकालते समय अनाजका हिस्सा ) भी दिया। (उक्त मितिको ) उन्हीं तीन

प्रसिद्ध कारणोंसे उन्होंने श्रीपाल-त्रैनिद्य-देवके शिष्य वासुपूच्य-सिद्धान्त-देवके शिष्य मिल्लवेण-पण्डितको ये दान दिये ।

यह शासन शिल्पी मल्लोच ने लिखा था।]

[ EC, V, Arsikere Tl., No. 141. ]

386

श्रवणबेल्गोला—संस्त्त तथा कन्नड़ । [ शक १०८१ = ११५६ ई० ] [ जै० शि० सं०, प्र० सा∙ ]

388

हेरेकेरी;—संस्कृत तथा कबड़ । [ ज्ञक १०८१ = ११४६ ई० ] [ हेरेकेरीमें, वस्तिके पाषाण पर ]

श्रीमत्यवित्रमकलङ्कमनन्तकल्यम् । स्वायम्भुवं सकळ-मङ्गलमादि-तीर्त्यम् । नित्योत्सवं मणिमयं निळयं जिनानाम् । त्रैलोक्यमूपणमहं शरण प्रपद्ये ॥ श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-वल्लभं महाराजाधिराजं परमेश्वरं परम-भट्टारकं सत्याश्रय-कुल-तिलकं चाळुक्यामरणं श्रीमत्-त्रिभुवनमञ्ज-देवन विजयराज्यमुत्तरो-त्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमानमा-चन्द्राक्कं-तारमम्बरं सलुत्तिमिरं ॥ तल्पाव-पद्मोपजीवि ॥ स्विस्ति समाधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं पट्टि-पोम्बुचपुर-वराधीश्वं शान्तर-कुळ-कमिलनी-दिनाधिनायकन् तेड्ड-मधुराधिनायक शान्तरादित्यं सक्ळ

जन-स्तुत्यं चलदङ्करामं गण्डर-मीम समर-द्रचण्ड नेर्व्वर गण्ड-नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमतु राय-तैलपदेव ।

उद्घ-परीत-भूमि-रमणी-रमणीय-मुखारविन्ददन्-। ददे सोगयिप्प सान्तळिगे-सासिरमं सुख-संकथा-विनी-। द्दिनतिदुष्ट-निग्रह-विशिष्ट-कुल-प्रतिपाळनार्थनाळ्ड । ओदविद पुण्य-पुञ्जरेसदर् नृप-तैलह-राय-भूमुनर् ॥ समद-रिपु-तृपति-दुईम- । तममं बेङ्कोण्डु शान्तरादित्य-नृपम्। चमेयं पाळिस लोको-। त्तमनादं स्थैर्य-मेरु-शैलं तैलम् ॥ अदिटनळुक्के मय्मेय निमिक्के यशोधन देक्के राज- । शद कडुदेळ्यु दान-गुणदोळ्यु गुणङ्गळ तळ्यु राज्य-सम्- । पदद पोदळ्के तेनद तेरळ्के विरोधिय वाळ्के तन्नदेम्-। बुदनेने पेम्में वळेदनो नुपरोल् नुप-तैल-शान्तरम् ॥ तल्लाने निन्न-शान्तर-। वल्लभननुजाते सीतेयंगेलेवन्दळ् । वस्त्रम-मक्तियोळं जिन-। वस्त्रम-मिकयोळवोन्दिदोलिपं तेळिपम् ॥ अन्तेनिपककृखा-देवी-। कान्तेगवा-तेल-शान्तर-चितिपतिगम् । सन्तोषं पुट्डुववोळ्। कन्तु-निमर् पुट्टिदर् क्कुमारर् म्मूबर् ॥ मूबरे लोकदोळ् कदन-कक्ष्य-बाहुगळेन्तु नोर्प्यंडम्। मूवरे घात्रियोळ् सुवन-सुम्सुक-दानिगळुव्वैराग्रदोळ् । मूबरे राज-नीति-निळयर् घरेयोळ् सुचरित्र-पात्रकम् । मूवरे काम-भूमिपति-सिंह-तृपाम्मण-भूमिपालकर्॥

कलिये सिंहाप्रजातं विमळ-कुळवने पारवेनाथान्ववारे । क-ललामं तीव्र-तेनोनिधिये भुवनदोळ् शान्तरादित्य-देवम् । ललना-सन्दोइ-सम्मोहन-करने दिटं ताने दल् कामनेन्दन्-। देले काळेय-चितीश-प्रकरटळविये कामनुदाम-धामम्॥ आ-रूप-सति पाण्झ-कुलाम्-। भोनिधि-वर्दन-सुघाशु-लेखे चरित्र- । श्री-निधि वुध-निधि ताने ट-। या-निधि विनयवति पुण्यवति वसुमितयोळ्। विन-चरणाम्ह्वं तळनळिष्पं सरोव-वनं मनं वगव्-। जन-कृत-पुण्य-मूर्त्ति निज-निम्मिळ-मूर्त्ति टया-रसैक-पा-। वन-घन-पात्रवुन्मीलित-नेत्रवेनल् सवनारो मन्य-मण्-। डने येनिसिर्ह शीलवति विज्ञळ-देविगिळा-तळाप्रदोळ्॥ आ-विषयावती-देविगन्। आ-विभु-काम-क्तितीश्वरङ्गं वंशा-। भीवर्दनरोगेदर् जाग-। देवं भी-सिङ्गि-देवनेम्य तन्तर्॥ इब्बेरे दोर्ब्बळ-पुवळरिब्बेरे दान-विनोटिगळ् समन्त् । इन्वरे शख-शास्त्र-कुरालर् न्नेगळ्ट्वर्व [ रे ] सत्-कुळर् हिटक्क्। इ [ वर्व ] रे सन्चरित्र-युतरिव्वी भू-भुवन-मुतर् ज्जावक् । इन्देरे चेल्वरेय्दे जगदेवनु गाद सिद्धि - देवनुम् ॥ अदिरद वीररिक्षळह गुण्डद मन्नेयरिक्ष क्गडड ्-। गद् नरनायरिक्ष नी निलसेन्नद् राज-कुमररिल्ल चा- । गद् वळवन्तरिल्ला किडेदोड्डिसि पोगद दुर्गा-वर्गविल् । ओदविद शौर्य्य-शिका दिरं चगरोळ् जगदेच-भूपन ॥ उन्नति मेरुविङ्गे मणि-माळिकेयादुदु सन्व-शास्त्र-सं। पन्नते भारती-वचनवादुदु दान-गुणं समस्त-वि-।

द्विन्तिकरनके कैपिडियोलादुदु तन्न बसं बगक्के कैय्-। गन्नडियादुदेन्देसेदनो जगदोळ् जगदेव-भूभुजम् ॥ समदारात्यङ्गना-मङ्गळ-कटक-हटित्-कर्ण-पर्णापहं वि- । क्रमवी-काळेय-दोषापहः मळ-चरित्र ••• विशिष्टे- । ष्ट-मनस्-तापापहं तन्नतुळ-वितरणोद्यागवेन्दन्दे लोको-। त्तमनादं सिङ्कि-देवं जग-विरुदरळेवं समग्र-प्रमावम् ॥ अवरोडने पुट्टिदळु भू-। भुवनं वित्तरिष्ठु वित्तमन्वेयो पेळेम्- । बबोलेसदळळिया दे-। वि विशुद्धाचारिं विनिर्माळ-गुणदिम् ॥ रवर-पुरदोळ् नेरे सेनुव-। पुरदोळ् माडिसिंदळेसेव जिन-भवनमनन्त्। एरडमळिया-देवियवो-। लरसियरार् प्पुण्यवृति [ य ] री-वसुमितयोळ्॥ सते शोभाकरवागे **से**तुविनोळसुत्साहदि भव्य-मण्-। डिळ बाप्पेस्विन वोन्दे कण्ठदोळे सम्यन्दर्शन-ज्ञान-निर्-म्मल-चारित्र-गुण-प्रयुक्ते जिन-राजागारमं भक्तियम्। अळिया-देवि समन्तु माहिसिदळुर्व्वी-स्तुत्यमं नित्यमम् ॥ चतुरे चतुर्विध-दानो-। न्नतियोळ् जिन-राज-भवनम माडिसि मृ-। मुत-कोर्त्ति **होन्ने घरस**न । सित **अळिया-देचि** नेगळ्दळवनी-तळदोळ्॥ सुज-जल-मीम भीम-सम-विक्रम कोङ्कण-रच्चपाल वि-। श्व-जन-विनृत् निर्माल-कदम्व-कुळोच्चळ गङ्ग-तुङ्ग-वं-शज-तृप-होन्न पोन्न-महिपाळन मर्म्म जिनेन्द्र-पाद-पङ्-। कज-मद-भृङ्ग निन्नोरेगे वष्पुवनावनिळा-तळाप्रदोळ्॥

यी-दोरेय होन्न-नृपतिगव्।
आ-दुरित-विदूरे अळिय-देविगवोगेदम्।
मेदिनि विष्णसलखिळ-गु-।
णोदिष जयकेशि-देवनेम्य कुमारम्॥
नेगळ्दा-श्री-वयकेशि-देवनमरी-सन्टोइ-संभोग-कां-।
चोगे मेय्टन्टडे पेत्त-तायळिय-देवी-कान्ते मोहार्यंदिन्-।
दे गुणाम्भोनिषिगा-मगद्गे विपुल-श्रेयो-निमित्तं बगम्।
पोगळल् सेतुविनोळ विनिर्मिसिटळ्ड-श्री-जिनागारमम्॥

स्वित्तं समलः "प्रख्यात-सीतेयुं विज्जल देव तन् वातेयुमप्य अळिया-देवियर शक-वर्ष १०८१ नेय प्रमायि-संवत्सद् पुष्य-शुद्ध-चतुर्दशी-शुक्तवारदन्दु । उत्तरायण-संक्रान्तिय-पुण्य-दिनदोळु ""गुळिलळियादेवियसं होन्नेयरससं तम्म धर्माक्षेत्रे विट्ट भूमियावुदेन्टे ( यहाँ दानकी विशेष
चर्चा आती है) मूल-संघट काणूर-यापट तिन्त्रिण-गच्छट दन्दणिकेय तीर्त्यदाचार्य्य भानुकीर्ति-सिद्धान्त-देवर कालं किच धारा-पूर्वकं माडि चारपूना-निमित्तं कोट्टर ( इमेशाका अन्तिम श्लोक )।

[ निन शासनकी प्रशंना ]।

निस समय ( स्वाभाविक चालुक्य पदों सहित ) त्रिमुक्त मल्लदेवका विनयी राज्य प्रवर्दमान या —

तत्पाद्पद्मोवजीवी, पट्टि-पोम्बुच्चपुरवरावीश्वर, दिल्ण-मधुराका अधिनायक राय-तेलह (प)-देव सान्तिलंगे हलार पर शासन कर रहा था। राजा तेल-शान्तरकी प्रशंसा। उसकी पत्नी अक्क्खा-देवी थी, जो निन्न शान्तरकी छोटी वहिन मी। और उसके तीन पुत्र थे,—काम, सिंह, और अम्मण। स्वमं बड़े कामकी प्रशंसा। उसकी पत्नी विद्यल देवी थी। इनके पुत्र जगदेव और सिङ्कि-देव थे। उनकी प्रशंसायां। उनकी विद्यल देवी थी। इनके पुत्र जगदेव और सिङ्कि-देव थे। उनकी प्रशंसायां। उनकी विद्यल केळिया-देवी थी। उन्होंने सेतुमें एक विद्या जिन मन्दिर वनवाया था। वह होन्नेयरसकी पत्नी थी। यह होन्नेयरस

(अपर नाम होन्न पोन्न) कद्भम्ब-कुलका प्रकाश, तथा गङ्ग-वंशमें उत्पन्न हुआ या। उस और अलिया-देवीसे जयकेशी-देव उत्पन्न हुये थे और उन्होंने सेतुमें जिन मन्दिर बनवाया था। तथा विज्जल देवीकी पुत्री अलिया-देवीने, (उक्त मितिको), होन्नेयरसके साथ, इस मन्दिरके लिये (उक्त ) भूमियोंका दान दिया। यह दान दो "सिवने" का था। यह दान उन्होंने मूलसंघ, काणूर्-गण तथा तिन्त्रिण-गन्छिके भानुकीर्त्ति-सिद्धान्त-देवके, जो बन्दिनके तीर्थके आचार्यथे, पाद-प्रज्ञालनपूर्वक किया गया था। हमेशाका अन्तिम श्लोक।

[ EC. VIII, Sagar Tl., No. 159-]

३४०

पालनपुर—संस्कृत तथा गुजराती। [सं० १२१७ = ११६० ई०]

श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख।

[EI, II, No. V, No. 10 (P. 28), T. L, A.]

३४१

कवली;—संस्कृत तथा कतह । शक १०८२=११६० ई०

[ कबळी ( सक्रेपरण परगना ) में पुराने गाँवकी जगह पर एक पाषाणेपर ]

श्रीमत्परमगंभीरखाद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वित्तः समिष्णत-पञ्च-महा-शब्द-महामण्डलेश्वरम् द्वारावतोपुरवराषीश्वरम् । शाह्मपुर-नि [ वास ]-वासन्तिका-देवी-लब्ध-

वर-प्रसादनुम् । निजासि-दण्ड-खण्डित-प्रचण्ड-दायादनुम् । श्वेतातपत्र-शीतिकरण-विकसित-सकळ-जन-नयन-कुवळयनुं-।

निज-भुज-भुजंगराज-सन्धारित-वसुन्धरा-वळयनुम् । यदु-कुल-कमल-कमलिनी-कमनीय-तरुण-तरणियुम् ।

सम्यस्त-चूडामिणयुं । कनक-घारा-वर्ष-परिपूरित-सक्ळ-याचक-चातक-चक्रवाल-विक्वननुं । शार्वल-लाञ्छननुम् । हर-हसित-विशाद-कीर्त्त-वर्त्तित-ब्रह्माण्डनुंण । मलेपरोट् गण्डनुं । मट-मुटित-मधुकर-निकुरम्ब-चुम्बित-कट-तट-विराजमान-सामजसमाजनुम् । मले-राज-राजनुम् । लच्मीरमण-रमणीय-चरण-सरिषकह-संचरण-चतुर-पद्चरणनुम् । निज-विजय-राज्य-राज-लच्मी-मणिमयाभरणनुम् । सु-किन-शुक्ति संकयाकर्णनोदीण्ण-पुलक-टन्तुरित-क्रपोळक्रकनुम् । नीसि-नितम्बिनी-ललाट-तिळक-चुम् । सु-किचर-चरण-नरवर-मणि-दर्प्ण-प्रतिफिळत-विनत-रिपु-नृपोत्तमागनुव् । अन्तु पोगळ्तेगं नेगळ्तेगं जन्म-भूमियागि ।

मदि मेलेचिटा-माळवन पदकमं कोण्डवं चक्रक्टम् । वेदरल् वेद्वोण्ड सोमेश्वरन करिगळं कोण्डवं माण्यते पेळ्-। दुदनेम्बो गेय्बुटिल्लेन्द्दिगननुरे वेद्वोण्ड कोण्डं जय-श्री-। सदनं तद्देशमं तत्-तळवन-पुरमं निष्णु-विष्णु-चित्रीशम् ॥ तळकाडोल् नुळिटाडि तुङ्ग-नगवप्प उच्चंगियं सार्दना-। इळ-चित्तं बन्वासेयागे नडेटाप्पिं वेळ्वलं गोन्डु निश्-। चित्तं पेद्विरेगेम् स-तोपटोसेदा-हानुङ्गलोटचु होय् -। सळ-भूपालन शोर्यं-सिहवसुहद्-भूपर् भयद्वोळ्वनं ॥

अन्तेनिसिदाश्चर्य-शौर्यंदि कोङ्गु-नङ्गिल-गङ्गवाडि-नोणम्बनाडि-वनवासे-हानुं-गङ्गु-हल्सिगे-वेळ्वलवोळगागि कञ्चियादि-यागि हेड्डोरे-पर्यन्तवाद स॰॰॰॰॰सङ्गळं दुष्ट-निम्मह-शिष्ट-प्रतिपाळनं माडि भुन-वल वीर-गङ्ग न्निभुवनमञ्ज होय्सळ-विणुवर्द्धन-देवः॰॰॰॰॰॰रानधानि-दोर-समुद्रदोळु सुल-संकथा-विनोदिद्धं राज्यं गेय्युत्तमिरे तत्पादपद्मोपन्नीवि ।

सरसति निर्नागिनित् कळा-। परिणते नेगळ्द्जितसेन-भट्टारकिरिम्। दोरेवेतु देवियाद्विर् -। पिरियतनं निन्नदल्तुदवर महत्वम् ॥ सले सन्दा-योग्यतेय-अगालिसिंद दुई र-तपो-विभूतिय पेन्विम् ।
किल-युग-गणघररेम्बुंदु । नेळनेळ्ळं मिक्किषण-मलधारिगळम् ॥
आवनविषयमो पटु-त-। क्षीविळ-बहु-मंगि-संगतश्रीपाल-।
श्रेविद्य-गद्य-व-। चो-विन्यासं निसर्ग-विषय-विळासं ॥
आळापं वेड माण् मार्-मलेयिदरेले नीं वाडि विन्दर्पं मू-।
पाळोद्यद्-मौळि-माला-विळसित [\*\*\* \*\*\* पदाम्मोज-युग्मम् ।
चोळ-च्त्राहि-भूम्त-सभयोळु पलरं गेल्दु वेड्कोण्डनी-श्रीपाल-त्रेविद्य-देव पर-मत-कुषरानीक-दम्मोळि-दण्डम् ॥
जिन-धर्माम्बर-तिग्म- रोचि सु-चरित्रं भव्य-नी जिननन् ।
दन-मित्रं मद-मान-माय-विजितं खन्द्रप्रभेन्द्रात्मजम् ।
विनयाम्मोनिधि-वर्द्वं जन-नृतं तानेन्दु संवर्ण्णिसळ् ।
मुनि-नार्थं सळे वासुपूज्यनेसेटं सिङान्त-रस्नाकरम् ॥

श्री-भूतबळि-पुष्पदन्त-भट्टारकरि । समन्तसद्र-स्वामिगळि-न्दकलंक-देविष्म् । वक्रग्रोवाचार्य्यपम् । वक्रणन्दि-अट्टारकरि कनकसेन-वादि-राज-देविर् । श्री-विजय-भट्टारकरि । दयापाळ-भट्टारकरि । श्री-वादिराज-देविर्व । अजितसेन-भट्टारकरि । सिल्लिण-मलघारि-स्वामिगळि । श्रीपाल-त्रैविद्य-देविषम् । श्री-वास्त्रपूष्ट्य-सिद्धान्त-देविषम् । उत्तरोत्तरमागि वन्द श्रीमद्रविळ - संबद्दद्वळान्वयद गुडुर्ष्प श्रीमतु-नारसिध-होयसळ-गानुण्डम् ॥

पदनरिदासे दिष्पसदे वेळ्पर वेळ्पुदिनत्तु सह्गुणा- ।
स्पदनेनिसल्के निन्न पेसरेम् गळ होय्सळ-गौण्डनेम्बुदे ।
["] शिवियेम्बुदे रवचर-नायक्रनेम्बुदे चारुदत्तनेम्-।
बुदे विलयेम्बुदे रवितन्भवनेम्बुदे गुत्तनेम्बुदे ॥
बिनपति-मिक्यान्त पित-मिक्बुदारते शिक्त सजन-।
["] इत-युक्तिययदे गुणवयदे-गुणङ्गळनावगं पोग-।
ळ्दनवरतं निमिच्बुतिरे होय्सळ-गौण्डन चित्त-वार्धिवर्-।

द्धन-कर-चन्द्र-लिइमयेने विष्णसलीप्परे केळ्ळेगीण्डियम् ॥ कुल-घात्रीघर-घैर्यनिष्ध-वर-गाम्भीर्यं समस्तावनी-। वळय-च्यापित-चारु-कीर्त्ति वनिता-कामं गुण-स्तोमनुब्-जळ-वाणी-स्तन-हारनर्थ्यतिशयाधारं करं पेम्पनिन्त् । एळेयाळ ्ताळ्द्वतो जगन्तुत-गुणं श्री-कद्म्व-शेट्ट-प्रभु ॥ आतन चित्त-प्रिये वि-। ख्यातियनान्तद्रिष्ठतेगमम्बुधि-सुतेगम्। सीता-वधुगं रतिगव- । देतेरिं चिट्टयक्कनमाळवेनिपळ् ॥ रतिगवदन्वतिगं सर- । सितगं रेवतिगमेसेव पार्व्वतिगं श्री-सितगं समनेनिसि महा- । सित चट्टियक तोळिग वेळिगि-र्डाळळेवम् ॥ भावकनेन्दु सच्चरित्रनेन्दु समुन्नतनेन्दु सत्पुरुपनेन्दु समुज्ज्वळ-कीर्त्तियेन्दु सर्व्वीवनि सन्ततं सत्ते पोगळवृदु निन्न-शेटि्टयम् । लोक-गानुण्डगं माकवे-गनुण्डिगं हुट्टिद मगळु चट्टचे-गञ्जणिङ्य मगं होय्सळ-गञ्जण्डं तम्मल्वेगे परोक्ता-ांग वसदियं माडिसिदम् । होयसळ-गवुण्डनुं कर समस्त-प्रजे-गावुण्डुगळुबिद्दुं वस-विना देवालयाकं भूमि समानवानि वसदिगे उत्तरायण-संक्रमण-व्यतीपातदन्दु अहोबल-पण्डित रिंगे काल क्चि घारा-पूर्वें माडि कोट्ट गद्दे सलगे नाल्कु बेद्दे मत्तर नाल्कु माने येरडु कळनोन्दु केरेय केळगण तोण्ट ओन्दु गाण ओन्दु ॥ १०८२ नेय प्रमादि-संवत्सरद पोष्य-मास-उत्तरायण-संक्रान्ति-व्यती-पातदन्दु-नारसिह-होय्सल-देवर कय्यल धारा-पूर्व्हं माडिसि-कोण्डु वसदिगे भूमियं विट्टर ॥ ( आगेकी चार पंक्तियोमें हमेशाके अन्तिम श्लोक हैं ) कव्वळिय र्भूमि-पुत्रकरण गौडु-गळ पेसरं पेळवे ( कुछ नामोंके बाद ) समस्त-प्रजे-येल्लाविद्ई वर्षाटगे घारा-पृट्धेकम्माडिटर । इन्तिवरुम्यानुमति वरेद नेत्कुद्रेय-ऊरोडेय कलिन्द्रेडु माणिन्द्योज ॥

[ जिन शामनकी प्रशंसाके वाद, विष्णुवर्द्धनके अनेक पद और उपाधियाँ। उसने मालवका केन्द्रीय नगर हस्तगत कर लिया; चक्रकृटको डराकर उसने सोमे- श्वरक हाथियाँका पीछाकर उन्हें पकड़ लिया। अदिगका पाछा करके उसके देश तथा राजधानी कळवनपुरको अधिकृत कर लिया। इस राजाने तळकाड्, उच्चिंग,

बनवासे, बेळ्बल, पेदोंरे और हानुङ्गल समी पर अधिकार बमाकर शत्रु-राजाओंमें भय उत्पन्न कर दिया ।

चन, भुज-नल वीर-गङ्ग त्रिभुवन मल्ल होय्सल विष्णुवर्द्धन-देव राजधानी दोर-समुद्रमें बैठकर शान्ति और बुद्धिमत्तासे राज चला रहा था:—

तत्पादपद्मोपनीवी, — अनितसेन-मट्टारक, मिल्लिपेण-मलघारी (कृलियुगी गणघर), श्रीपाल-त्रेविद्य-देव और चन्द्रप्रमके पुत्र मुनिनाथ वासुपूज्य-सिद्धान्त-देव थे।

द्रिमिल-संघके अरुद्गलान्वयका एक ग्रहस्थ-शिष्य नारसिय-होण्सळ-बाखुण्ड था। ( उसकी प्रशंसा )। उसकी पत्नी केल्ले-गौण्डि थी। कदम्ब-सिट्टि-की प्रशंसा, जिसकी पत्नी चट्टियकक थी। निन्न-सेटि्ट्की प्रशंसा।

लोक-गचुण्ड और माकवे-गचुण्डीकी पुत्री चट्टवे-गचुण्डीके पुत्र होय्सल-गचुण्ड-ने, अपनी माताकी स्मृतिमे, एक बसदि खड़ी की, और उस नगरके समस्त प्रका तथा किसानोंके सामने, (उक्त ) कुछ भूमि बराबर-बराबर वसदि और मिन्दिरको बांट दी । यह सब अहोबल-पण्डितके पाद-प्रचालनपूर्वक किया । और (उक्त मितिको ) बसदिको वह सब भूमि दे दी जो उसे नारसिंह-होय्सल-देवसे मिली थी । यह दोनों पार्टियोंकी सम्मितिसे नेल्कुदरेके प्रधान, कलिदेव-माणिवोब-ने लिखा । ]

[ EC, VI, Kadur, Tl., No., 69.]

३४२

## पण्डितरहस्ति;—संस्कृत तथा कबड़ ।

[ बिना काल-निर्देशका, पर लगभग ११६० ई० का ]

[ पण्डितरहिङ्ख ( करडगेरे परगना ) में, मन्द्रशिरि-बरितके प्राङ्गणमें एक याषाण पर ]

' श्रीमत्परमगंभीर-स्याद्वादामोघलाञ्कनम् । जीयात् त्रेंलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥

### नमो बीतरागाय।

श्रीयं श्री-वत्तदोळ् सुस्यिरमेनिसि वर्ग विण्णसल् ताल्दि वीर-। श्रीयं दो-ईण्डदोळ् सा (शा) स्त्रत (श्वत) मेने तळेदी-लोक-संस्तुत्य-वाणि-। श्रीयं वक्त्राव्वदोळ् वाग्-वरनेने मेरेढं यादवाम्नाय-राज्य-। श्रीयं स्वाङ्गीकृतं माडिट कृप-तिळकं नारसिंह-चितीशम्॥

स्वस्ति समाधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं द्वारावती पूर-वराधीश्वरं याद्व-कुलाम्बर-धुमणि सम्यक्त-चूजामणि मलपरोळु-गण्डाद्यतेक-नामावली-समा-लक्ष्तरप्प श्रीमत् •••••महा तजका उत्ते द्वान्त्र-विन्यत्वे अञ्चलि-हानुङ्गल् गोण्ड भुजवल वीर-गंग हो राज्य नारसिंह-वेचक श्रीमद्-राजधानि-वोरसमुद्रद नेले-वीडिनोळ् पुरा-रंक्या-विनोहिंद राज्यं गेयुक्तिमरे तत्यादपद्योपनीवि ॥

रफ़रतुर-दीधित-प्रकटितोग्र-भुनः • वळासि-दुर्-।
घरतर-विकम-क्रमदोळादिविचियेनले से सन्दर्नी- ।
घरे पोगळले रुदिये• • वम्पूर्यत-रनना-हपे- ।
श्वरन नेगळ्ते-वेच मनेगं मोनेगं नेगळ्देक-मुख्यदिम् ॥
प्रगद्रशति-राय • • • परनोक्षेयिपनम् ।
किरिपि भुनासियं नम्मनेण्-देनेयानेय• • गोम्बिनोळ् ।
निरिषि सम्य-साहसम्नी-वरेयोळ् मेरेयुत्तमिर्णं हर्- ।
अरिकेय द्वास्तानेरेयद्गनेनल् नेगल्दं धरित्रियोळ् ॥

[स्] बस्ति श्रीमन्महा-प्रधानं सन्तिषिकारि सेनापति-दण्डनायक परेयज्ञमय्यज्ञळ पाद पद्मोपनिवि ॥

रियरमेने गोत्र-मित्र-वितुधाश्रय "मं निमिन्नि वन् । धर-मिहमोन्नित्र नेगेडे यागिकरं चेलुकाणि म्सूट्-उद् । धर-लकुमी-प्रधाननेसेटिर्हिमान-मन्दरम् । पिरिदेनिसिर्ह नोख्यर-चम्पति मन्टरिट निरन्तरम् ॥ मित्रपनेत्र निन्न "नेगिल्हम्मिडि-टण्डनाथनोल्ट् । एन्नेय भाव नान् निन्गे मान्नेनेन्द्रम्नश्य-पोष्य ""।

•••नदे सन्द विक्रमदळुक्केयगुर्विनोळाळ्दनीश्वरम्। तन्नदिन्दवादं एरेयङ्ग-चमूपन चित्त-वृत्तियम् ॥ मत्तमा-प्रधान-चूडारत्ननं विषयाधिकारिः • नेगल्तेय पोगल्तेयं पेळवडे । करेवबु कामधेनुवेने घेनु पोलं सले पन्नि घान्यमम्। नेरदळर्दर्ग्धमुमळतेयुं पिरिदादुददेन्तु नोळपडम् । तेरे विपरीतविद्ध नुडियोळ्तोदिळिल्लेनल् •••• श्वरम् । महविल-मण्णे-तेङ्गरे-नेगळतेय-कल्वळियेम्ब नाळ्गळम् ॥ कन्दिरे मुं चिरन्तनर बीर्ण-जिनालयं मोदल्। गोण्डु निरन्तरं मेरेये माडिसि रूढ़ियनीततन्ते कम्। कोण्डवनावनीश्वरने धर्म-गुणोन्नतनातनिर्दं मू-। मण्डलमावगं स-फलमादुदेवं द्विज-वंश-मण्डनम् ॥ आ-महानुमावन सति । लावण्याम्मोधिय वे-। ला-वन-वन-लते-मुधाव्यि-संभव-लद्मी-। देवतेयेनिसुवल् ईश्वर-। देवन वधुः माचियक्कनबळा-रत्नम् ॥ आ-पुण्यवतियन्वय-प्रभावमेन्तेन्दडे ॥ श्रीगे निवासवागि पेसर-वेत्तनेगळ्तेय नाकि-सेट्टिगम् नागवेगं तन्भवनगुर्विनसोहणि विट्टिगाङ्कना-। मोग-पुरन्दरङ्के सिति **चन्द्रचे** तत्सुते माचियक्कनेन्द् । आगळमक्कीरें विबुध-मण्डलि बण्णिसलोप्पि तोरिदळ्॥ निरुपम-कीर्त्तियं तळेडु पेम्मेंगे ताय्-मनेयागि सत्-कळा-। धर-मुखियाद चन्द्रदेगे पेर-मगळाचि समस्त-लोकमम् । पोरेदनमोघनीश्वरनोळिर्देनुतुं तरुणी-विलासमम् । धरियिषि पुट्टिदळ् लकुमि-देंविये माचवेयेम्ब नामदिम् ॥ द्विगुणिसुतिप्पुदाद ।दर-हास-विळास-नवीन-चन्द्रिका-। प्रगुण-गुणङ्कळि कुवळयमके विळासमनेन्दौंडुद्घ-ली-। लींगे नेलेयाद माचलेयन्त्न-लसद्-वदनेन्दु "रू-।

हिंगे नेगळिरन्दु-मण्डलदोळिई कळक्कमनीगलागुमे ॥
कळ्रासलोरे॰॰॰॰॰॰। बल्पर मातिरखि पोलगीश्वरनेम्बी-।
कळ्रा-महीबमनिष्पद । कल्य-लता-लिते॰॰माचिपक्षः॰॰।।
परमाप्तं निननाप्तनिन्तु बनकं श्री-विद्विगाइं गुणो-।
द्धुर तन्निक्तिके चन्दिकव्वे येनिसिर्ही-माचियकक्षे सद्-।
गुरुगळ् पोस्तक-गच्छ-देशिय-गण-श्रीकोण्डकुन्दान्वयो-।
द्धरणर् गण्डविमुक्त-देव-मुनिवर् श्री-मूल-सड्घोत्तमर्॥

अन्तन्त-गुण-रत्न-मण्डनेमुं चातुर-नण्ण-समुदयैक-शरणेयुमेनिसि नेगल्द श्रीमत्-पेर्-गडिति माचियककं श्री-मय्द्वोळल दिन्य-तीर्थदोळ् सत्-धम्मीपंच्चेयिम् ।

नोडलिंदु शित-विमानदे । नाडेयु मिगिलेनिसि नेगळ्ट जिन-मन्दिरमं । कूडे घरे पोगळे माचवे । माडिसिटलगण्य-पुण्य- युवती-रत्न ।।

अन्तु माहिमि ॥

श्री-ब्रथु-माच्चे सले प-। द्यावितगेरेयेम्ब केरेय कट्टिपि कोट्टळ्। भाविसे वसदिगे तत्र य-। शो-ब्रधु दिग्-ब्रधुगळोडने निलदाडुविनम् ॥ मत्तमा-तीर्श्यद वसदिय देविगे मुन्न नडेव वृत्तिय सीमा-सम्बन्धमेन्तेन्दडे ( यहाँ दानकी विशेष विगत आती है ) मङ्गळ महा श्री । ( वही अन्तिम श्लोक ) .....

ि जिन-शासनकी प्रशंसा।

जब भुजबळ बोर-गङ्ग होय्मळ नारिनह-देव, शान्ति और बुद्धिमत्तासे शासन करते हुए, राजधानी दोरसमुद्रमें विराजमान थे .—तत्पादपद्मोपजीवी,—(प्रशंसा सिहत) दण्डनाथ—एरेण्ड्स था। दण्डनायक-एरेयङ्गमय्यका पादोपजीवी ईश्वर-चम्पित था। वे दोनों आपसमे श्वसुर और दामाद थे। (उनकी प्रशंसाये), और उसने जिनांजयकी मरम्मत करवायी थी। उसकी (ईश्वर-चम्पितकी) पत्नी माचियक थी, जो नाकि-सेट्टि और नागवेके पुत्र साहणि-विट्टिगके चन्दवेकी, ज्येष्ठ पुत्री थी; उसकी प्रशंसाये। जिनपित उसके इष्टदेव, पिता बिट्टिग, मां चन्दिकव्ये थीं। माचियक के गुरु पुरुतक-गच्छु, देशिय-गण, कोण्डकुन्दान्वय तथा मूलसंघके गण्डिवमुक्त-देव-मुनिप थे।

माचियक्कने मय्द्वोळल् पवित्र तीर्थमें एक जिन मन्दिर वनवाया था, और पद्मावती-गेरे नामक एक तालाव मी, जिसे उसने वसदिको प्रदान कर दिया। उस वसदिके देवकी जमीनकी सीमार्थे। देवकी पूजा-विधि, मुनियोंके आहार, तथा मन्दिरकी मरम्मतके लिए प्रदान को गई भूमिकी विगत दी है। वे ही अन्तिम श्लोक।]

[EC, XII, Tumkur Tl., No. 38]

#### ३४३

### दोडगूरु;--कन्नड़।

[ बिना काळ-निर्देशका, पर संभवतः लगभग ११६० ई० का ]

[ दिखगूरु (होजालि परगना ) में, हनुमन्त-देवके गाड़ी रखनेके सकानके पीछेकी दीवालसे सटी हुई जैन-सूर्तिके चरण पाषाणपर ]

श्री-मूल-संघ काणूर् चार्यं वाळचन्द्र-देविरो मेषपाषाण-गच्छु हेर्गाडे-जक्रय्य तुं तन्त मद् बळिगे जक्कव्वे दिंडुगूरोळु चैत्या-लयमं माहिसि सुपार्श्व-देवर सु-प्रतिष्ठेय माहिया-देविरगे वुं ऋषियराहार-दानक्कं नेल्लु-बेड्व मत्तरोन्दु एल्लु नवणे मत्तरोन्दु अडके-दोण्ट कम्म १५ इनितु आ-चन्द्राक्के स्नुवत्तागि कोट्ट स्वस्ति।

[ श्री-मूल-संघ, काणूर्-गण और १ मेषपाषाण-गच्छके आचार्य वालचन्द्र-देवके लिए,—हेगिड जक्षय्य तथा उसकी पत्नी जक्षव्वेने दिडगूरुमें एक चैत्यालय बनवाया, और उसमें सुपार्श्व भगवानकी स्थापना करके, देवके लिये तथा ऋषियों के आहारके लिये ( उक्त ) मूमिदान किये।

[ EC, VII, Honnali tl., no 5. ]

348

श्रवणबेलाोला-कन्नड ।

[ बिना काल निर्देशका ]

[ जै., ज्ञि., सं., प्र० मा. ]

344

श्रवणवेल्गोला—संस्कृत तथा कन्न ।

[ विना कार्लानर्देशका ]

[ जै., शि., सं., प्र॰ भा. ]

३५६

हेगोरी;—संस्कृत तथा कन्नद्।

[ झक १०म३=११६१ ई० ]

[हेगोरंमे. वस्तिके एक पापाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं निन-शासनम् ॥

स्वित्त-श्री-वर्द्धमानस्य वर्धमानस्य शासने ।

भ्रो-कोण्डकुन्द-नामा मू- [ च् ] चतुरङ्गळ-चारण [ · ] ॥

योऽईन् सोऽन्यात् । स्वस्ति समस्त-मुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-बल्लम महारानाधिरान परमेश्वर परम-भट्टारक सत्याश्रय-कुळ-तिळक चाळुक्याभरण श्रीमद् श्रूवल्लभ-राय-पेम्मीडि-देवर कल्याणद् नेलेवीडिनोळ् । सप्तार्द्ध-लच्च-भूमियम् । दुष्ट-निग्रह-श्रिष्ट-प्रति-पाळनं गेय्दु सुख-सङ्कथा-विनोद्धि राज्यं गेय्युत्तिरे । तत्पाद-पद्मीपनीवि ।

अरि-पुरदोळ् घगद्-घिगलु धं-घिगलेम्बुद्राति-मूमिपा-। कर शिरदोळ् गरिल्गरि गरिल्गरिलेम्बुदु वैरि-भूतळे-।

सर करळोळ् चिमिल्लिम चिमिल्चिमिलेम्बुदु कोप-वहिदुर्- । धरतरवेन्दोडल्कुरदे कादुवरार् मले-राज-राजनोळ् ॥

तत्पुत्र ॥

नो तीब्रो बडवानलो जळिनिषेरद्यापि सद्धावतो-भगाभीळ-ललाट-लो-चन-वृहद्धानुर्यथा भ्रूयते । कामोऽनङ्क इति त्रिलोचन-गळे स्वस्थं च हाळाहळम् तानेवं इसित प्रताप-दहनस्ते विष्णु-भूपाळक ॥

स्वस्ति समधिगत-पञ्च महा-मण्डलेश्वरं द्वारावतीपुर-वराधीश्वरं यादव-कुलाम्बर-यु-मणि सम्पक्तव-चूडामणि मलपरोल् गण्ड तळकाडु-गोण्ड वीर-भुजवळ विष्णु वर्द्धन-होळ्सल-राज्यवुत्तरोत्तरामिवृद्धियं प्रवर्द्धमानमा-चन्द्राक्कं' तार्र-वरं सलुत्तविरे । तत्-तन्यनेन्तप्यनेन्दोडे ।

देवो देव-सहन्त-भोग-निलयस् सम्पूर्ण-लक् ( च् ) मी-धवो देव त्वविद्वप-राज-राजित-मही-कान्ता-प्रियोऽसौ बभौ । देवश्शत्रु-घा ( घ ) रापति-प्रकर-कुम्मि-न्नात-कण्ठीरघो देव श्री-नरसिह-भूप विजय श्रीश प्रणूतो भव ॥

त्त्यादाराधकम् । स्वस्त्यनवरत-विनतानेक-नाक-लोकपाळालीळ-मीलिबाळ-खिनत-मिण-गण-मयूखोल्लेखारुणित-जिन-चरण-देम-सरिवन-सौरभासक्त-चित्त-मत्त-मधुकर । सम्यक्त-स्लाकर । जिनार्च्नना-समय-समुद्रत-काळागुरु-धूप-धूम-स्यामिळत-व्योम-रङ्ग । शिष्टेष्ट-जन-वनज-वन-पतङ्ग । गङ्गा-तरङ्ग-जिनत-फेन-कुन्देन्दु-हर-हास-सुर-गज-ताराचल-द्युति-विशद-विशाल-दिग्-विवर-वित्ति-कीर्त्ति-प्रेम । सङ्ग्राम-मीम । अप्रतिहत-प्रताप-प्रचुर-प्रमाव-प्रसरत्-प्रचण्ड-प्रवळ-प्रस्फरोद्ग्र-निशितासि-दोर्-मण्डि-ताडम्बर । अधनानळ-दन्द्द्यमान-वुष-कुघर-सन्तप्पण-सुवर्ण-वर्ष पयोघर । हर-वृषम-कन्धर । शरणागत-कुमृत्-सन्तान-परिरक्षण-ज्ञमार्य-तरवारि-धारा-श्रार-प्रारावार-यूर । रण-रङ्ग-धीर । समृहण्ड-सामन्त-वेदण्ड-तुण्ड-खण्डन-प्रचण्ड-मृगेश्वर । ह्यळियेर-पुर-वराधीश्वर । शान्तल-देवी-

गर्न-पय:पयोधि-सञ्जात-जङ्गम-कल्प-भुज । सामन्त-चट्ट-तन्ज । अति-जळ-विरोधि-सामन्त-वळ-वहळ-तम:पटल-पूट्व-कुमृन्-मस्तकोद्य-वाल-रवि-विम्व। गर्निक-ताराति-सामन्त-गर्ब्ब-पर्व्वत-निर्भेदन-तीव्रतर-शम्ब । निज-प्रताप-तरणि-किरण-विध-टित-पर-वळान्घकार । वैरि-कुल-संहार । निज-भुजःः टण्ड-प्रचण्डादि.सामन्त-मद-शुण्डाळ-मस्तक-विदारण-विनोट ललित मृगमदामोद । "मम कान्तं रच् रच्"-स्वर-चय-कम्पितान्त-विरोधि-सामन्त-सीमन्तिनी-सीमन्त-कुङ्कुम-रेणु-शोणित-पद-पद्म-श्री-केळि-विलास-हृदय-सद्म षोडश याचक-जन-मनोभिलषित-फल-प्रदायक । सन्नद्ध सामन्त-हृदय-सायक । रण-रसिक-चपत्त-सु-भट-कटक-पेटिका-मौळि-माणिक्य । नीति-चाणिक्य । चतुर-सीमन्तिनी-सम्मोहन-लतान्तकोटण्ड । रिपु-कुल-कळत्र-निळन-नेत्र-मार्राण्ड । नवरम-भरित-मृदु-मधुर-गद्य-पद्यालकृत-महा-काव्य-रसावेश-सञ्जात-सन्बोद्ग-हर्ष-पुळक । मळेंय-मानिनी-निटिल-तट-त्रटित-मलयज-तिलक चोळी-कपोळ-मृगमट-मकरिकापत्र । लाटी-वधूटी-कटि-स्त्र । आन्त्री-नीरन्ब्र-बन्धुर--स्तन-हार । गूर्ष्कर-नितम्बिनी-स्त-केयूर । गौड-प्रौढ-कान्ता-मुख-कमळ-चुम्बन-मधुनत । अनवरत-स्तुत्य-प्रत्य-व्रत । कण्णीट-कामिनी-राशि-वटन-मणिमय-मुकुर । स-मद-रिपु-मयङ्कर । गेळङ्क-तळ-प्रहारि । तोडर्-दर मारि । दोडुङ्क-बडिब । जग-वनण्डलेव । सितगर-गण्ड रिपु-शरम-भेरुण्ड । सामन्त-घर्मण । वुध-जन-चिन्ता-मणि । अय्यत-गन्ध-त्रारण । दुरित-निवारण । सकल-जन्मी-कान्त । श्री-विदिद्ध-देव-सामन्त स्थिरं बीयात्।।

चित्रलते ॥ निलदुलिद्दृष्टिकोण्डु कवितप्य विरोधि-बलक्के भीतियम् ।
तेलवोलनेन्नदञ्जदिदु पेर्व्यलवेन्नदे दोः-प्रतापदिम् ।
गिलिगिलि-पम्बवाडिसुवनाहवडोळ् किल विद्धि-देव निन्- ।
नेलेगळवङ्गे सङ्गरदोळाम्पने गाम्पनवार्य-शौर्यनोळ् ॥
होडेव वर-सिडिल कालन ।
कुडु-दाडेय हरन नोसल कण्ण पोडप्पम् ।
पडेवुदु समरदोळेडरिट ।
कडु गिलगळ कड्गे विद्धि-देवन सबल ॥

शाद्दूळिविकीडित ॥ वाळं त्गदिरळ्बुदं कवर्दुकोळ् मद्-वल्लमर् निन्न की-। ळाळोळिङ्गेणेयेह्मरेके मुनिवै नी कारण वेट निन्-। नाळापक्के एर्देगेट्टर् एन्दु नुडिगु तद्-वैरि-कान्ता-जनम् । हेळेनेम्बुदो विट्टि-देवनलघु (र्-द्) दोर्-विवनम-कीडेयम् ॥ · इन्तेनिसि नेगळ्द बिट्टि-देवान्वयवदेन्तेन्दोडे ॥ स्थिर-गम्भोर नोळम्बनग्र-महिषि-श्रो-देवियं तद्-द्विषोत्-। करमन्तागडे बन्दु बन्दिविडियल् तद्-वैरि-सवातमम् । भरदिन्देय्दे तळ-प्रहारदोळे कोन्दन्दित्तन्न-भूपना-। दरिद वीर-तळ-प्रहारि-वेसरं वात्रो-तळ विष्णिसल् ॥ चाळुक्याहवमञ्ज-रू-। पालन कटकदोळे कोन्दु दोडुङ्कमुमम्। लीलेयोळे पडेटनटटम् । पाळिसि दोडुङ्क-बिडिव नेम्बी-विरुदम् ॥ अन्तातन मगनप्पाह्वमञ्जग पोन्नव्वेगं पृष्टिद सामन्त-भोमनेन्तेन्दोडे ॥ अतिमद्राति-|सन्धुर-त्रटा-निघटोग्र-मृगेन्द्र विष्णु-मू- । पतिय मनक्के रागवोदनुत्तिरलातन त्रिडिनन्नि ताम् । सितगर-गण्डनं परिदु कोन्टटटिं पडेटं महीर्पानम् । सितगर-गण्डनेम्व विर्दं कलि मीमनिळा-तळाग्रदोळ् ॥ जनकं सामन्त-मीमं प्रथित-गुण-गणोद्मासि ता च**ट्टियकम्।** बननि प्रख्यात-**मार्चं** समर-बय-वधू-कान्त **सामन्त-चट्टङ्-।** गनुनं सामन्त-मह्मं निष्पम-सु चरित्रान्वितं गोवि-देवम् । विनुत-श्री-जैन-मार्गा-स्थगित-गुण-कळाळापनुयत्-प्रतापम् ॥ मीरि कडांड्र होड्रि मटवेरि चलं तले-दोरि विल्लनाद्-। देरिषि नीवि जे-वोडेदु संगर-रङ्गदोळान्तु पच्चळम् ।

दोरदे निन्दरप्पोडिदनोन्दने देळ् जवनुण्डजीर्णादिम् ।

कारिदनेम्बनोलिहतरं कोल् [ ड ] वं हुळियेर-चट्टमम् ॥ करवाळाघातिदन्दम् रिपु-करि-शोर-सन्दोह-सद्-रक्त-मुक्तोत्- । कर-वीर-ब्रात-निष्पीडित-निविड-कबन्धङ्गलिं रक्त-घारा- । घर-हस्त-व्यस्त-भृतावळि-पिशित-स्लोदिक्त-सन्तुप्तियिं रौ- । द्र-रसं पोण्मल्के कोन्दं रणदोळिहतरं कृडे सामन्त-चट्टम् ॥

#### आतन तम्मम्।।

येरेदवर्गित चागवहु वित्तेनलीश्वरनद्रि-मध्यदोळ् ।
गिरिजेयपाङ्ग-बीद्यणदोळङ्कुरिस चुनढी-प्रवाहदिम् ।
परिकरदिन्दे पल्लविसि दिग्-गज-दन्तवडर्पेनल्के भा- ।
सुरवेने गोवि-देवन यशो-लते पर्विवदुदेय्दे लोकमम् ॥
धन-दप्पींबद्ध-बद्ध-अुदुदि-कुटिल-रोषाद्धरावेश-शास्तर् ।
जनितोद्दण्ड-प्रतापानळ-बहळ-शिखारूपरेम्बन्ददिन्दम् ।
मोनेयोळ् मारान्त-बैरि-प्रवळ-बळ-पयोजात-हेमन्तनाशाञ्- ।
जन-दन्ताळिङ्कितेन्दु-चुति-विशद्-यशो-लद्दमणं गोवि-देसम् ॥

मत्तं सामन्त-चट्टन सतियेन्तपळेन्दोडे ॥

मरकत-वर्णम तरुण-वेणु-तनु-च्छविथिन्देवज्रमम् ।

हु-रुचिरवण्य मुत्तेनिप दन्त-चयङ्गळदोन्दु-कान्तिथिन्- ।

दुरग-सद्द्वष्य कचिंद् हरिनीळवनोण्पष्टिन्दे होल्- ।

तिरे सिर रत्नदोन्देणेगे वन्टळु शान्तळे-नारि रूपिनोळ् ॥

स्यर-गम्भीर-उदात्त-सद्-गुण-सदाचारत्वमेम्बी-गुणोन् ।

नितयं ताळिद् महेश्वरागम-जिन-श्री-धर्म-सद्-वैष्णवा- ।

श्रित-वौद्धागमवेम्ब नाल्कु-समय-व्यापारमं मार्ण्य-स- ।

गत-चातुर्योगे कान्ते-शान्तलेगे पेळाहं समं वणरे ॥

#### मत्तर्म् ॥

पोरदाळ्दं **नरसिंह-देव-महिएं सामन्त-गोविन्द**िनम् । हिरियं **चट्टम**नैयनात्म-बननि प्रख्याते **सातव्वे** मन् । दर-धैर्यं विसु माचि-देव हिरिययं मुत्तेयं भोमनिम् । दोरेमारेन्देले निन्चलुं पोगळ्बुदी-श्री-विष्णुसामन्तनम् ॥ रक्ताद्रि-प्रतिम-यशम् । निक्वनलेसदिद्दं विष्ठि-देवङ्गिन्ती- । भुज-बळ-मृसिह-महिपम् । गक्त-व्रयकेन्दु हेण्णगेरेयं कोट्टम् ॥

इन्तु स्वस्ति श्री मूल-संघट देशिय-गणद पुस्तक-गच्छद कोण्डकुन्दान्वयद श्री-चान्द्रायण-देवर गुडुम्। श्रीमन्-महा-सामन्त-गोवि-देवं तल सित महा-देवि-नायिकतिगे परोक्त-विनेयवागि माडिस गुणचन्द्र-सिद्धान्त-देवर शिष्य-रण श्री-माणिकतन्दि-सिद्धान्त-देवर कालं किच धारा-पृद्देकं माडि कोष्ट हेगोरेय चेन्न-पार्थ-देवर वसदिय। श्रष्टविधाच्चेने-श्रापियराहार-टानक्केन्दु शान्तल-देविय सु-पुत्रनप्य सामन्त-विट्टि-देवम् तनगे श्रेयोऽन्यंवागि १०८३ चाळ क्य-चिक्रम-संवत्सरद जेष्ट-श्रद्ध-पञ्चमो-सोमवार सङ्क्रमणदन्दु वसदिगे बिट्ट सवणुगेरय सीमा-सम्मन्धवेन्तेदहे (यहाँ सीमाओ और दानकी विगत दी हुई है) इन्ती-धम्मंवं प्रतिपालिपगक्कं चय-श्रीयं श्रुम-मङ्गळम्॥ श्री श्री श्री (वही अन्तिम श्लोक)।

डिचत-पदालङ्कारम् ।
प्रचुर-रसं नेगळिलन्तु जिन-शासनमम् ।
रिचियिसदं हर-हास- ।
रिचर-यशं देवसद्ग-मुनियोत्तंसम् ॥
मेरेव-बुधाळिगाश्रित-जनक्षनुरागदोळितु मत्तवा- ।
दिख्व दानदिन्दे सुर-मूजवनेणिपळेन्दे विष्णकुम् ।
परम-जिनेन्द्र-पाद-कमळार्च्चन-निर्मर-मिक्त-युक्तेयम् ।
हरिहर देवियं नेगळ्ट शासन-देवियनी-धरा-तळम् ॥

( वार्यी ओर ) खिस्त श्रीमन्-महा-सामन्त बक्क्षय्य-नायकनु हेग्गेरेय वस दिगे स्थळ-वृत्तियागि हिरिय-केरेय केळगे विट्ट गहे स ६ वेहले मत्तर १ [ निन शासनकी प्रशंसा । पृथ्वीसे चार अङ्गुल ऊपर आकाशमें चलनेवाले कोण्डकुन्द नामके [ आचार्य ] निन शासनमें हुए, इस वातका उल्लेख ।

स्वस्ति । जिस समय, ( अपने चालुक्य पटों सहित ), भूवल्लभ-राय- पेर्म्मांडि-देव अपने कल्याणके निवासस्थानमें थे और सप्तार्द्ध-लच्च-भृमिपर शासन कर रहे थे:—

तत्पादपद्मोपनीवी,—उसका पुत्र ( प्रशसा सहित ) विष्णु-भूपालक या । जिस समय, ( अपने पटों सहित ), विष्णुवर्द्धन-होय्स्ळका राज्य चारों और प्रवर्द्धमान या, उसका पुत्र ( प्रशंसा महित.) नरसिंह-भूप था ।

तत्यादाराधक हुळियेर-पुरवराधीश्वर, शान्तल-देवीकी कुव्तिसे उत्पन्न, सामन्त-चट्टका पुत्र विद्वि-देव-सामन्त था। उसके पगक्रमकी प्रशंना। उसकी उत्पत्तिका वर्णन .—स्थिरगम्भीर (वीर-तळ-प्रहारी तथा टोड्डइ-नडिव ये टो उसके विरुद्ध ये)-आहवमल्ल-सामन्त-भीम; इसके चार लड़के हुए:—माच, सामन्त-चट्ट, सामन्तमल्ल, और गोवि-देव। सामन्त-चट्टकी पत्नी शान्तल देवी थी। इन्हीं दोनों का पुत्र विष्णु-सामन्त या विद्वि-देव था। इसी विद्वि-देवको राजा नरसिंहने हाथियोंके सर्वके लिए हेण्णगेरे दिया था।

स्वित । शी-मूल-संघ देशिय-गण पुस्तक-गच्छ, तथा कोण्डकुन्दान्वयके यहस्थ-शिष्य महा-सामन्त गोवि-देवने, अपनी पत्नी महादेवि-नायिकितिकी मृत्युकी रमृतिमें हेगोरेकी चन्न-पार्श्व वसिंट वनवायी थी । अष्टविध पूजनके लिये, ऋषियों के आहारके लिये,—गुणचन्द्र-सिद्धान्त-देवके शिष्य माणिकनन्दि-सिद्धान्त-देवके पाद-प्रज्ञालनपूर्वक,—शान्तलदेवीके पुत्र सामन्त बिट्टि-देवने, अपनी समृद्धिके लिये, (उक्त मितिको ), (उक्त ) भूमि-दान किये; काली मिर्च, अखरोट और पानोके गर्टो पर को दाम आये वे मी दिये।

तथा हेगाडे जनकणने अपनी सास महादेवी-नायिकतिकी स्मृतिमें, वसदिकें लिये (उक्त ) भूमियाँ प्रदान कीं । शाप ।

उचित शब्दों और रस-बहुलताके लिये, यह जिन शासन (लेख) प्रसिद्ध देवभद्र-मुनिपके द्वारा रचा गया था। हरिहर-देवी १ की प्रशंसा।

स्वस्ति । महा-सामन्त वल्लय्य-नायकने (उक्त ) मूमि हेग्गेरेकी वसदिके लिये 'स्थल-वृत्ति' के रूपमें टी । ]

[ EC, XII, Chik-nayakan halli tl., no. 21 ]

३४७-३४८

नडोले ( Nadole ) ( Raj Putana )—संस्कृत

लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका मालूम पड़ता है।

[EI, IX, no 9, A, T. L A.] and [EI, IX, no 9, B, T. L. A.]

348

### खजुराहो-संस्कृत।

यह तेल अजितनाथ भगवान के चरण-पाषाण पर अङ्कित है।

[ A. Cunningham, Reports, XXI, L. 69, Ra. ]

३६०

महोबा;—संस्कृत । [ सं० १२२० = ११६३ ई० ]

"संवृत् १२२०, ज्येष्ठ सुदि ८ स्वौ. साधु देव ग नतस्य पुत्र रत्नपाल प्रण-मति नित्यम् ॥"

<sup>9.</sup> तिप्तूरके शिलालेख नं० ३८३, ३८४ देखो ।

इस लेख पर हाथी का चिह्न है जिससे जाना जाता है कि यह प्रतिमा अतिनाथ की रही | इसमे दी पृंक्तिया हैं, जिसमें काल और पूजक का नाम दिया हुआ है

[ A. Cunningham, Reports, XXI, p. 74 a.]

#### ३६१

### महोबाः—संस्कृत ।

### [ विना काळ-निर्देशका ]

- १. सांगाम्य समा तत्पुत्र साधु श्री रत्तपाल । तस्य भार्या साधा । पुत्र कीत्तिपाल
- २. तथा अजयपाल । तथा वस्तपाल । तथा त्रिभुवनपाल । प्रणमित नित्यम् (म)-
- ३. जितनाथाय

[ इस तेख मे पूर्व तेख के पूजक रत्मपाल नाम, उसकी भार्या और चार पुत्रोंके नाम सहित, दिया हुआ है । ]

[ A. Cunningham, Reports, XXI, p. 74, t.]

#### ३६२

श्रवणवेलगेला—संस्कृत तथा कंन्नड़ । [ ज्ञक १०८१ = ११६३ ई० (क्रीलहीर्न ) ]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ सा॰ ]

३६३

श्रवणवेल्गोला—संस्कृत तथा कन्नड़ ।

[बिना काछनिर्देशका ] [जै० शि० सं०, प्र० भा० ]

हेगोरे;—कन्नड़ । शिक १०८५—११६३ ई० ]

# [ हेगोरेमें, उसी बस्तिमें दृसरे पाषाण पर ]

योऽर्हन् सोऽन्यात् स्वस्ति श्रक्त-वर्षे स १०८४ सुभानु-संवरसरद् आषाद्-श्रुद्ध १० बुधवारद्न्दु स्वस्ति श्री मूल-संघद देशियगणद् पुस्तक-गन्छद् कोण्डकुन्दान्वयद् श्री-माणिक्यनन्दिसिद्धान्त-देवर शिष्यरप्प मेधचन्द्र-भट्टारक-देवर सन्यसनविधियें समाधि-बोडेदु स्वर्गापवर्गं-प्राप्तरादर

[ जो अर्हत्हो वह हमारी रत्ना करे। स्वस्ति। ( उक्त मितिको ), श्रीमूलसंघ देशिय-गण, पुस्तक-गच्छ और कोण्डकुन्दान्वयके माणिक्यनिन्द-सिद्धान्तदेवके शिष्य मैघचन्द्र-मट्टारक-देव ने, सन्यसनकी विधिपृष्ठैक रश्गीप्राप्त कर पुनर्जन्मसे मुक्ति प्राप्त की। ]

[ EC, XII, Chik-Nayakanhalli tl., no 23.]

३६५

महोना,—संस्कृत-सग्न । [ मं० १२२१ = ११६४ ई० ]

एं० १२२४ आषाढ़ सुढि २ लन् ( खौ ) || ( कालक्बराधिपति श्रीमत् परमाहिंदेचपाद्-नाम प्रवर्द्धमान कल्याण नि ( वि )-चय राज्ये ।

यह लेख अधूरा है। परमादिंदेवके राज्यकालाका है। इसमे एक लम्बी

[ A Cunningham, Reports, XXI, p. 74, a. ]

तेखमें संवत् १२२४ है, परन्तु A. Gnerinot में सं० १२२१
 दिया हुआ है | किसकी मूल है सो खानबीन करनी चाहिये | हमारी समम्म से
 A. Guerinot की ही मूल है, गरतीसे '४७ की जगह '१७ लुप गया है ।

# वेल-होङ्गल (जि० वेलगाँव);—कन्नह। तारण संवत्सर = शक (१० मह=११६४ ई०)

बेल-होज्जलका मन्दिर जो दीवालोंसे परे शहरकी उत्तर दिशामे अव-स्थित है, इस समय लिज्ज की वेदी बना हुआ है, लेकिन मूलतः वह एक जैन इमारत मालूम पड़ती है। इसमे इसी मन्दिरसे सम्बन्ध रखनेवाले दो शिला-लेख हैं।

उनमेंसे प्रस्तुत लेख दूसरा है और पुरानी कन्नड़ लिपि और माणामें है। इसमें कुल ५१ पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पक्ति में करीब ३६ अच्चर हैं। यह लेख एक पाणाणमयी साफ-सुथरी चट्टान पर लिखित है। यह चट्टान शहर के बाहर का प्रियों पड़ी हुई थी. इसको जे. एफ. फ्लीटने मित्दरके सामने, वायीं ओर रखवा टी थी। पाणाणके सिरे पर ये चिह्न हैं — मध्यमें पद्मासनस्थ जिनेन्द्र प्रतिमा; इसके दाहिनों ओर एक खड़ासनस्थ प्रतिमा, इसके विल्कुल सामने ऊर चन्द्रमा है; तथा इसके वायों ओर एक गाय और बखुड़ा हैं, इनके ऊपर सूर्य है। पाणाणका लेख इतना मिटा हुआ है कि इसका प्रतिलेख (Transeription) नहीं दिया जा सकता है। यह स्पष्टत: एक रट्ट (राष्ट्रक्ट) शिलालेख हैं, जैसा कि इसके कार्तवीर्य नामके एक राजाके उल्लेखके मालूम पड़ता है। इसका काल ३६ वीं पंक्तिमें दिया हुआ है और वह शक्त वर्ष १०८६ (ई० ११६४-६४), तारण संवत्सर है। इस लेखमें वर्णित कार्तवीर्य जे. एफ. फ्लीटकी रट्टों मी सूचीमें तीसरे नं० का है। आगे लेखमें एक जैन वसटिका जिक आता है, और संभवत: उसी भवनका उल्लेख करता है जिससे कि यह अभी सटा हुआ है और इसीको टान करनेका संकेत है।

[IA, IV, p. 116, no 2, a]

अङ्गिड-कन्नड् भग्न।

वर्षं तारण [ = ११६४ ई० ( लू० सहस )।]

[ अङ्गिडि ( गोणीवीहु परगना ) में, पॉचर्चे पाषाणपर ]

महाराजाधिराजं परमेश्वरं परम-भट्टारकं याद्वकुलाम्बर-चुमणि सम्यक्त-चूडामणि मलेराज-राज मलेपरोळु गण्ड गण्ड-भेरुण्ड कदन-प्रचण्डनस्हाय-शूर सिवार-सिद्धि गिरि-दुर्ग-मल्ल चलदक्वराम वितर्पान-संवत्सरद् चैत्र-सुद्ध अन्दु सोसेवृर पट्टणसामि नानि-शेटि्ट्य मण्डल चलदि इदके कोट्टा विद्व दि इदके कोट्टा विद्व विद्व दि इदके कोट्टा विद्व विद्व दि इदके कोट्टा विद्व विद्व

[(अपनी उपाधियों सहित) वीर-विजय-नरसिंह-देवने (उक्त मितिको) उस 'बसदि' के लिये जिसे सोसवूर के 'पट्टण-सामि' नाग सेट्टि के पुत्र ] \*\*\* : मच्यने बनवायी थी, दान दिया।

[EC, VI, Mudgere tl., no 15.]

366

गिरतार-संस्कृत।

— [ इक १२२२-११६४ ई० ]—

यह लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका मालूम पड़ता है।

[ Revised Lists art. rem. Bombay (ASI, XVI), p. 359, no 27, t. and tr.]

गिरनार-संस्कृत।

[ सं० १२३३ = ११६६ ई० ]

नं ३६८ के अन्तका लेख है । उसीका अन्तिम भाग है ।

[op. cit. p. 369, no 30, t and tr.]

300

ववागञ्जःः ( मालवा );—संस्कृत । सिं० १२२३=११६६ ई० ]

मन्दिरके पूर्वकी ओर
यस्य सक्वतुपारकुन्द्विशदा कीर्तिर्गुणानां निधिः
श्रीमान् भूपतिवृन्द्वन्दितपद श्रीरामचन्द्रो मुनिः।
विश्वद्माभृदखर्वशेखरशिखा सञ्चारिणी हारिणी
उच्यां शत्रुकितो जिनस्य भवनव्याजेन विस्फूर्कित ॥१॥
राप्तचन्द्रमुनेः कीर्ति सङ्कीर्णं भुवनं किल।
अनेकलोकसङ्घर्णद् गता सवितुरन्तिकं॥
संवत् १२२३ वर्षे भाद्रपद्वदि १४ शुक्रवार।
लेख सप्ट है।

[,JASB, XVIII, p. 950-952, no 1. t and tr. ]

308

ब्वाग्ञ्ज माछवा; संस्कृत ।

सिं १२२३ = ११६६ ई० ]

मन्दिरके दिख्णकी ओर । ॐ नमो वीतरागाय ।।

आसीद्यः कलिकालकल्मकारिष्वंसैककंठीरवी वेनदमापितमौलिचुम्बितपद यो **जोकनन्दो मुनिः** शिष्यस्तस्य समर्वसङ्घतिलकः श्रीदेवनन्दोमुनिः घर्मज्ञानतपोनिधिर्यतिगुणग्रामः सुवाचां निधिः ॥१॥ वंशे तस्मिन् विपुलतपसां सम्मतः सन्वनिष्ठो वृत्ति पापा विमलमनसा त्यज्यविद्याविवेकः । रम्यं हम्यं सुरपतिनितः कारितं येन विद्या शेषा कीर्त्तिभ्रमिति भुवने रामचन्द्रः स एषः ॥

संवत् १२२३ वर्षे ।

स्पष्ट है।

[ JASB, XVIII,p. 951-952, no 2, t. and tr. ]

३७२

## कम्बद्हित्त-कन्नड्।

[ ज्ञक १०८६=११६७ ई० ]

[ कम्बदहिल ( बिण्डिंगनवले प्रदेश ) में, जैन बस्तिके रङ्ग-मण्डपमे ] स्विस्ति श्रीयुतमूलसंघमतु तां शङ्घं गणं देसियम् । पोस्थम् गन्छमदन्नयं बेळे समं तां कोण्डकुन्दान्वयम् । भू-स्तुत्यं हनसोगे-दिन्य-मुनिगं पादार्चनक्कं कळा- म्यस्तरगं निज-धंशजर्मानितु तां श्री-पाद्य-दान-स्थळम् ॥ घरे तन्नं बण्णिसल् बिण्डिंगनिक्तेयोळ् आ-सेम-द्ग्छेश-दिक्-कुञ्- जरनथ्यं पेट्ट-ताय् मुद्दस्ति विमळ-गङ्गान्वय-ख्यातेयागल् । दोरेवेत्ती-पाद्य-देव-प्रमु कलि-युग-भीमाई-गेहादि-जीण्णो- द्वरणं गेय्दावग सोमिसे सोघे-वेसन गेयिसदं पुण्य-पुञ्जं ॥ सले देव-द्वेत्रदोळ् विण्डिंगनिक्तियोळिण्पंतु-नाल्-कण्डुगं नीर्- ण्णेलनन्तव्यत्तरं बेदलेयनित-चळं नेम-मन्त्रीश-पुत्रम् ।

कुलकं तां पारवें-देवं चले किल-युग-मीमाई-सत्-पूजेगोल्दी-ये लसद्वंश्यद्गे दिव्य-ब्रति-समितिगे विद्यार्थिगुन्साइदित्तम् ॥

शक-वर्ष १०८६ तेनेय सर्व्वजितु-संवत्सरद माघ व॰ ४ शुक्रवार-दृन्दु पार्श्व-देव चतुर्विष-टानके बिट्ट दिता ॥

[यही स्थान है जो पार्श्वने श्री मूलसघ देशिय-गण, पोस्तक-गच्छ और कोण्डकुन्दान्त्रयके हनसोगेके दिव्य मूनिके चरणोंकी पूजाके लिये, विद्वानोंके लिये तथा निजवंशाजोंके लिये दिया था।

पार्श्वदेव-प्रभुने,—िबनके पिता नेम-दण्डेश ये और माता मुद्रिस थीं जो विमल गङ्ग वंशमे प्रख्यात थीं,—िबिण्डगनिवलेके जैन मिन्द्रिको सुधरवाया, और उसके लिये कुछ बमीन अपने वंशाजींके लिये, दिव्य व्रतियोंके लिये, और विद्या-िययोंके उपयोगके लिये दी।

[EC, IV, Nagmangala Il. No. 20]

303

वन्दूर—संस्कृत और कन्नड़ [ ज्ञक १०६० = ११६८ ई० ]

[ बन्दूर (जावगरुलु प्रमाने) में, जैन-बस्तिके स्थरूपर एक पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामोघलाञ्कानम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥ जयित सक्ळावद्यादेवतारत्नपीठं द्धदयमनुपत्तेषं यस्य दीग्धं स देव । जयित तदनु शास्त्रं तस्य यत् सर्व-मिथ्या-समय-तिमिर-हारि च्योतिरेकं नराणाम् ॥ श्री-कान्तर्यदु-कुळ-र रत्नाकरदोळ् कौस्तुभादिगळ-त्रोल् पल्कं ।

लोकोपकार-परिणत-। रेकीकृत-सकल-राज-गुणरप्पिनेगम्। सळनेम्बनागे यादव-। कुळदोळ पुलि पाये कण्डु मुनि पुलियं पोयू। सळ एने पोय्दुदरिं पोय्-। रळ-वेसरवनिन्दवागे तद्दंशचरोळ् ॥ विनयं प्रतापमेम्बी-। जननाथोचित-चरित्र-युगदिं जगमं। बन-नयनवेनिसि नेगळ्टं। विनयादित्यं समस्त-भुवन-स्तुत्यम् ॥ आतङ्गति-महिमं हिम• । सेतु-समाख्यात-क्रीन्ति सन्मूर्त्ति-मनो-। जातं मर्दित-रिपु-नृप- । जातं तनुजातनाद**नेरेयङ्ग**-नृपम्। वल्लिदरवनीपतिगळो-। ळेल्लं घम्मीत्र्य-काम-सिद्धि-वोलवनी-। वल्लभरातन तनवर्। ब्बह्माळं बिट्टि-देवनुद्यादित्यम्॥ मूबररसुगळोळं तां। भाविसे मध्यमनदागियुं नृप-गुण-सद्-। भावदिनुत्तमनादम् । मावि-भवद्-भूत-निष्णु विष्णु नृपालम् ॥ मलेयं साधिस माण्डने तळवनं काञ्ची-पुरं कोयतूरू। म्मले-नाडा-तुळु नाडु नीलगिरिया-कोळालवा-कोङ्क-नं-। गितयुच्चंगि-विराट-राज-नगरं वल्लूरिवेल्लं भुजा-। वलदि लीलेये साध्यवादुदेणेयार् विवच्ण-ज्ञमापाळनोळ्॥

अन्तेनिसिद् विष्णु-मही- । कान्तन तनयं नयानुरूपोपायम् । सन्तत-भुज-प्रतापा-। क्रान्त-परं नारसिह्नाहव-सिंहम्॥ आ**-नारसिंह**-नृपतिय। मानस-कळ-हसे पट्ट-माडेविये-घा-। त्री-नुतेगेचल-देविगे। नाना-गुण-गणट कणिगे चिन्तामणिवोल् ॥ सक्ळ-रळा-यरिपूण्णे । सक्दोधीं-नयन-सुख-दन-कळडूं तान्। अ-बुदिळनपूर्व्ननव-सी-। त्करं बल्लाळ-देवनुदयं गेय्टम् ॥ विनय-श्री-निधियं विवेक-निधियं त्रह्मण्यनं पूर्ण्य-पु-। ण्यननुद्दाम-यशोर्रिययं चित-जगत्-प्रत्यर्त्थियं सर्ट-सज्- । जन-संरतुत्यननुद्भवद्-वितरण-श्री-विक्रमादित्यनं । मनुजेशर् मलेरान-राजननदेम्बह्याळनं पोल्वरे॥

स्वस्ति समिष्गत-पञ्च-महा-राज्य महा-मण्डलेश्वरं । द्वारावतोपुर्वराषीश्वरम् । याद्वा-वय-सुषा-वार्धि-वर्द्धन-माकर-सान्द्र-चन्दरम् । विभवाषरीकृतामरेन्द्रम् । वासिन्तिका-देवी-लव्य-वर-प्रसादम् । विरचित-वीर-वितरण-विनोदम् । रिपु-राज-कदली-षण्ड-खण्डन-प्रचण्ड-मद-वेदण्ड । मलपरोळ्-गण्ड-मण्डळिक-गिरि-वज्र-दण्ड । गण्ड-भेदण्ड । रण--ंग-धीर । जगदेक-वीरक-नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितम् । तळकाड्ड-कोङ्ग-नङ्गलि-गङ्गवाडि-नोळम्बवाडि - हुळिगेरे-हलिसगे - वनवसे—हानुङ्गल् गोण्ड भुज-वल वीर-गङ्ग-प्रताप होयसळ-बङ्गाळ-देवं दोरसमुद्रद नेलेवीडिनोळ् खुल-वंकया-विनोदिदं राज्यं गेय्युक्तिमेरे तदन्वय-गुफ-कुळ-क्रममदेन्तेने ।

श्रीमद्**-द्रमिळ**-सड्घेऽस्मि**न्सन्द्रि**संघेऽस्**यरङ्गळ** । अन्वयो माति योऽशेष-शास्त्र-वारासि-पारगैः॥ श्री-वर्द्धमान-स्वामिगळ धर्मतीर्त्यं प्रवित्तं सुविद्ध गणधररेनिसिद् शितम-स्वामिन गळिन्दं । भद्रबाहु-भट्टारकिरन्दं भूतवळि-पुष्पद्त्त-स्वामिगळिन्दम् एक-सन्धि-सुमित-भट्टारकिरिन्दम् । समन्तभद्रस्वामिगळिन्दम् । भट्टाकलंक-देवरिन्दम् । वक्तप्रीवाचार्यरिन्दं । वज्रणन्दि-भट्टारकिरिन्दम् । सिह्र-णन्द्याचार्यरिन्दम् । पर-दादिमह्म-श्रीपाळ-देवरिन्दम् । कनकसेन-श्री-वादिराजारेन्दम् । श्रो-विजय-देवरिन्दम् । श्रो-वादिराज-देवरिन्दम् । श्रजितसेन-पण्डितदेवरिन्दम् । मिल्लिषण-मळधारि-स्वामिगळिन्दनन्तरम् ।

तमगाज्ञा-वशमादुदुन्नत-महीस्त्-कोटि तम्मिन्दे विण्य । अमर्दत्ती-घरेगेय्दे तम्म मुखदोळ् पट्-तक्कं-वाराशि-वि- । अममापोपन-मात्रमादुदेनिलं मातेनगरस्य-प्रमा- । वमुमं कीळपडिसित्तु पेम्पिनेसकं श्रीपाल-योगीन्द्ररं ॥

अवरप्र-शिष्यर्॥

श्रीपाळ-त्रैविद्य-विद्या-पित-पद-कमलाराधना-लव्ध-बुद्धः । सिद्धान्ताम्मोनिधान-प्रविसरदमृतास्त्राद-पुष्ट-प्रमोदः । दीन्ता-शिन्ता-सु-रन्ता-कम-कृति-निपुणः सन्ततं भव्य-सेव्यः । सोऽयं दान्तिण्य-मृत्तिन्कंगति विजयते वासुपृज्य-व्रतीन्द्रः ॥ अवर गुड्डुगळ् रत्न-त्रय-समन्तिर् स् " "-देवनातन वधु सावियक्कम् ॥

अवर्गे तन्भवं बित-मनोभव-रूप-नपार-पौरुषम् ।
विविध-कळा-विळास-भवनं प्रमु बेळ्ळिय-दासि-सिष्टि भू- ।
मुवनमनेय्दे र्राच्युव दानद-धर्मदं पेम्पिनं सुधा- ।
णीवदेणेयप्प कीत्तियनुपाजिसिदं विज्येक-बान्धवम् ॥
पडेवं सद्-धर्म-मर्थ्यादेयोळे परदु-गेय्दर्थमं न्यायदिन्दम् ।
पडेदर्श्यं देवता-पूजेगे बसदिगे शिष्टेष्ट-दानक्के निय्चम् ।
कुडे मत्तं तन्न भाग्यं तव-निधियेने नीळ्दुण्मि कैगण्मे पेम्पम् ।
पडेदं देसं वियनमण्डप-कळित-यशः-कल्पवल्ली-विलासम् ॥

आतन सित बोकियक ॥ अवर सोदरिळयिन्दर् हेग्गडे मादिराजां संकर-सेट्टियहं ॥ आ-वेक्षिय-दासि-सेट्टि टोरसमुद्रदल् माडिसिद होय्सळ-जिनालंयक्के विट्ट वन्द्वुरदिल्ल माडिराजां सङ्कर-सेट्टियुं माडिसिद पार्श्च-देवर्गं वसिद्यं पुष्पसेन-देवम्मीडिसिदरादेवरष्ट-विधार्ञ्चनेगं ऋषिगळाहारदानकं जीर्ष्णोद्धार-क्कवाणि वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवरं अवर शिष्य पुष्पसेन-देवरं माडि-राजां संकर-सेट्टियुं समस्त-प्रजे-गावुण्डुगळुं सरागदिन्दा-चन्द्राक्कं नडेवन्ताणि शक्त-वर्षं १०९० तोन्दनेय सर्व्वधारि-स्वत्सरदुत्तरायण-सक्रमण-ग्रहण-व्यतीपातदन्दु धारा-पूर्व्दकं विट्ट तळ-वृत्ति ॥ (आगे की ६ पक्तियोंमं दानकी विशेष चर्चा है) सुद्धद हेग्गडेगळ् विट्ट नन्दा-दीविगेगे कै-गाण वोन्द्र इन्तु वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवर्तम्म शिष्य चुषमनाथ-पण्डितिगानितुवं धारा-पूर्व्दकं कोट्टर् (वे ही अन्तिम वाक्या-वयव और श्लोक)

त्रैविद्य-देव-शिष्यम् । देवार्च्चन-दान-धर्म्म-निरतं सततम् । देवव्रत-परिशुद्धम् । म्-विदितं पुष्पसेन सुनि-जन-विनुतम् ॥

[ स प्रथम निन शासनकी प्रशंसाम दो श्लोक हैं। पहलेकी ही तरह होय्सल राजाओंकी उन्नतिका वर्णन। विष्णुके विषयमें कहा गया है,—मलेको अधीन करके क्या वह चुप रहा १ तळवन, काञ्चीपुर, कोयदूर, मलेनाड्, दुळु-नाड्, नीलगिरि, कोळाळ, कोङ्ग, नर्झाल, उन्चंगि, विराद्-राजा का नगर, वल्लूर,—इन सबको अपने भुजाबलसे, लीलामात्रमें जीत लिया।

निवास कर रहे थे — उसके 'गुरुकुल' की परम्परा निम्नमाँति थीः—

द्रिमिलसंघान्तर्गत निन्द्संघमें एक अरुङ्गळ-अन्वय है, उसमें बड़े-बड़े शास्त्र-पारग विद्वान् आचार्य हो गये हैं। वर्द्धमान स्वामीके तीर्थमें क्रमसे इन लोगोंके द्वारा धर्मतीर्थका विकास हुआ,—गणघर गौतम स्वामी, मद्रवाहु-मट्टारक, भूतबिल और पुष्पदन्त-स्वामी, एकसिन्ध सुमति-भट्टारक, समन्तभद्र स्वामी, भट्टाकलंक-देव, वक्रग्रीवाचार्यं, वज्रनिन्दि-भट्टारक, सिहनंद्याचार्यं, परवादि-मल्ल श्रीपाल-देव, कनकसेन श्री-वादिराज, श्री-विजय-देव, श्री-वादिराज-देव, अजितसेन-पण्डित-देव, और मिल्लिषेण-मलधारि-स्वामि: तदनन्तर श्रीपाल-योगीन्द्र हुए (इनकी प्रशंसा)। इनके मुख्य शिष्य बासुपूच्य-व्रतीन्द्र हुए (इनकी प्रशंसा)।

इनके ग्रहस्थ-शिप्य, रत्नत्रयके समान, व व देव, उसकी पत्नी सावियक, और इनका पुत्र (प्रशंसा पूर्वक ) विक्षिमे दासि-सेट्टि ये। इसकी पत्नी बोकियक थी। इन दोनोंकी बहिनके लड़के हेग्गड़े मादिराज तथा संकर-सेट्टि ये।

बन्दब्रस्मे मादिराज और संक-सेट्टिने पार्थ्व-देवके लिये एक मन्दिरका निर्माण कराया, और पुष्पसेन-देवने पार्थ्व-देवकी मूर्त्त वनवायी। उन देवकी अष्टविध पूजनके लिये, मुनियोको आहार देनेके लिये, तथा मन्दिरकी मरम्मतके लिये,— वासुपूज्य सिद्धन्ति-देव, उनके शिष्य पुष्पसेन देव, मादिराज, संकर-सेट्टि, तथा सभी प्रजा और किसानोंने (उक्त मिति को) ग्रहणके समय, ३३ विलस्तके एक डण्डेसे नापकर मूमि-टान किया (भूमिका वर्णन)। 'सुङ्क' (या चुङ्की) के हेगाडेने हमेशा बलनेके लिये एक हायकी तेलकी चक्की दी।

इस तरह यह सब वासुपूच्य-सिद्धान्त-देवने अपने शिप्य वृषमनाथ-पण्डितको सौंप दिया। हमेशाकी तरह अन्तिम श्लोक। पुष्पसेन-मुनिकी प्रशंसा।

[EC. V, Arsikere Tl., No. 1.]

३७४

विजोली;—संस्कृत । [सं० १२२६ = ११७० ई०]

तेख श्वेताम्बर सम्प्रदाय का मालूम होता है। [ JASB, LV,p.27-32, Tr;p. 40-46, t.]

## मूडहित्;-संस्कृत' तथा गुजराती।

[ काळिनिर्देश नहीं, पर सम्भवतः लगभग ११७० ई० (लु. सहस) ]

[ मूरहिष्ठ (हिदनार प्रदेश) में, चन्न-केशवके मन्दिरकी दीवाल-स्वम्मके अपर ]

••• ••• अति पूजित-यति वर्द्धमान अपश्चिम-तीर्थनाय भमान्मना

श्रीमद्मिल-संघेऽस्मित्रन्दिसंघेऽस्मक्तृतः । अन्वयो भाति निरशेष-शास्त्र-वाराशि-पागैः ॥

( दूसरी तरफ़ ) •••••••• अजितसेन-देव-मुनिपो ह्याचार्यंता प्राप्तवान् । [ इस लेखमें द्रमिलसंघान्तर्गत निन्दसंघके अरुद्धल अन्वयकी तारीफ़ है । इस अन्वयमें प्रायः सभी आचार्यं या मुनि 'निश्शेष-शास्त्र-वाराश्चि-पारग' ये । •••••• अनित्रसेन-देव मुनिने आचार्यं पदवी प्राप्त की । ]

[EC, III, Nanjangud Tl., No. 183.]

#### ३७६

## बुह्मीगेरी—संस्कृत

[ बिना काळ-निर्देशका, पर संभवतः रूगभग ११७० ई० (१)]
[ हुक्षीगेरीपुर ( कुद्रेशुण्डी तासुक ) में, बसन मिन्दर के सामनेके स्तम्म पर ]
श्रीमः "सर्वे ने " "रं सायया मनेय मण्डुद्याः "नित्य पूजाः ण आसीत् संयमिना पृथ्व्या होमेनान्यन्महातप । तच्छंशिना शील-स्तम्मो जिन्नचन्द्रेण निर्मित ॥

[ इस पृथ्वी पर पशु-यज्ञके सिवाय संयमीके द्वारा प्रत्येक महातप विद्यमान या; इसी वातको सर्वविदित करानेके 'लिये जिनचन्द्रने यह पाषाण-स्तम्म खड़ा किया था । ]

[ EC, III, Mandya., Tl., No. 34.]

₹99

तेवरतेष्य-संस्कृत तथा कष्रह । ११७१ ई०

[ तेवरतेव्यमें, वीरमद्र मन्दिरके सामनेके पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्मीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम् ॥ सागर-वारि-वेष्टित-समस्त-धरा-रमणी-धन-स्तना-। भोग विदेम्बनं विदित-विस्तृत-सारताराप्रहारिदम् । नाग्रस्वण्ड-पत्र-परिवेष्टन्दिम् जन-नेत्र-पुत्रिका-। रागर्मानचु माण् दुदे मनस्-सुख-दं **वनवासि-मण्डळम् ॥** बळसिद नन्दनावळिगळि शुक-सङ्कुळदिं पिकाळियिम् । बळेदेरगिई शाळि-वनदि भ्रमगळियिनिन्तु-वाटियिम् । ति ळेगोळदिं लता-भवनदि कमळाकरदिं कुमुद्रती-। कुळदिनिदेम् मनङ्गोळिपुदो स्ततं वनवासि-मण्डळम् ॥ अदनाळ्वनखिळ-रिपु-नृप- । मद-मद्ननिर्श्यगर्थमं पदेदीवम् । पद-नत-रज्ञा-दज्ञम्। विदित-यशं सोवि-देव-भूतळनाय ॥ था-कादम्ब-कुळ-तिळकन विक्रम-प्रकमवेन्तेन्दहे ॥ अदरमें थियनके वीरब्विहद्नुळिदु कुम्बिक्के विद्विष्ट-भूपर् । म्मद्वं बिदिक्के शेषात्त्तमनोसेवरोतिक्के सर्व्यस्वमं ब-। ल्लिद्दं तन्दिक्के मारान्तवनिष-सितयर् कृष्ण-नीरिक्के पूण्डि-क्किदना-**चङ्गाळ्य**-धात्रीपतिगे निगळवं **सोचि-देव**-द्वितीशं ॥ (क) ॥ मदबदरातिथं तिवसलगाळ-गण्ण कारुमन-कद्भनेम्-।

बुदे पेसक्य-मण्डळिक-गण्डर दावणियेम्बुदे दिरक्क्। अदिखराति- मण्डलिक-भैरवनेम्बुदे सोवि-देवनेम्-। इदे निगळंकमस्र-चपनेम्बुदे सत्य-पताकनेम्बुदे॥ क ॥ पर-तृप-बन्धकने गण्-। डर दावणि कलिये मण्डेळिक-भैरवनेम । रिथर-सत्य-वाक्यने हुसि-। वर शूलं सोवि-देवननुपम-भावम् ॥ नागरखण्डं बनवसेग्। आगिक्कुं भूपण-त्रांलन्तद्रोळीगम्-। वागि सले तेवरतेपम्। नाग-लता-पूरा-वन[दनसदळवेसेगुम् ॥ आ-तेवस्तेष्यदधिपति । भूतळपति सोवि-देव-पद-युगळ-सरो-। नात-मद-मधुक वि-। ख्यात-यशं बोटप-गोण्डनाहव-शौण्ड ॥ इत्त ॥ अमरेवर्ध मन्त्रदोळ् यौन्तदोळमरनदीवं प्रबा-पाळन-प्र- । क्रमदोळ् घम्मीत्मचं सप्रभुतेयोळमळाब्जेच्रणं निश्चयं ता-ने मही-लोकाग्रहोळ् गावण-कुळ-तिलकं बोप्य-गाबुण्डने-देन्-। दु मनस्-सम्प्रीतियि बण्णिपुटखिळ-घरा-चक्रवानन्द्दिन्दं ॥ आ-तेवरतेपद्धिप-। ख्यातिय नानेननेननभिवण्णिस्वेम्। मृतळमे ताने विष्णपुद्। ईतने गुणियेन्दु चोष्य-गोडनननिश्चम् ॥ आ-विमुविन सति लदमी-। देविगे सौमाग्य-माग्य-लज्ञ्ण-गुण-सद्-। भावाऋतियिन्दं मेल्।

भू-विदितं **चाविकव्वे-गतुं**डि नितान्त ।। वृत्त ॥ सण्डद विम्म-सेट्टि-गुणि-मव्य-शिखामणि-कल्लि-सेट्टिगळ् । मण्डळ-वन्द्यरत्नरोडवुत्तिदळेम्बिनतल्ल बोण्प-गा-। वुण्डन पेर्मो-वेत्त सित सर्व-गुणान्वित चाविकव्वे-गा-। वुणिड्येनल्के बण्णिसदरार् ब्युवनान्तरदोळ् निरन्तरम् । आ-महा-प्रमुवेनिष्प तेवरतेष्पद बोष्प-गावुण्डगं चाविकब्बे-गावुण्डिगम् 🕻 क ॥ उदय-गिरियं दिनाधिपन् । उद्धियनमृताशु-मण्डलं शुक्तिकेयिन्द्। ओद्विद मौक्तकवोगेवन्त्। उद्यिसिटं लोक-गोण्डनेम्ब महात्म ॥ वृत्त ॥ आतन माते मातु घरेगातन पूड्केये मिक्क पूड्के सन्द्-। आतन बण्टे बण्टु नेगळ्दातन बुद्धिये शुद्ध-बुद्धि मिक्क्न्-। आतन साहसं नेरेये साहसवेन्द्रिवण्णिकुं वरि-। त्रीतळवागळुं तेवरतेप्पद नाळ्-प्रमु लोक-गौण्डन ॥ वृत्त ।। एत्तिसिदं चिनेन्द्र-ग्रहमं घरे विष्णसलेय्दे तन्न मेयू-। विद्विसिदं प्रचा-प्रकरवं रिपु-वर्गाद वाय वागिलोळ्। तेत्तिसिदं पलर् ब्वेदरे कूरलगं निर्च-कीर्त्ति-विद्वयम् । पत्तिसिदं दिगन्तवनिदेम् कृतकृत्यनो लोकनुर्व्वियोळ् ॥ क ।। केरे बावि देवता-गृहव्। अरवन्तिगे सत्रवेम्बिबं पिंड सिलपम् । ने रेथे पर-हितविदेन्दिद् । अरिकेय नाळ्-गौडनेनिप लोक-गवुण्डम् ॥ व ।। आ-महा-प्रमुविन सतिय शील-गुणवेन्तेन्दडे ॥ क ॥ तोत्तूर गोयद् गवुडन । हेत्त-मगळ् काळिकब्बे-गावुण्डि बगम्। बिट्टरिसे सकळ-शील-गु-।

णोत्तमे नेगळ्दत्तिमञ्जेयं गेलेवन्टळ्॥ आ-काळिकञ्जे-गञ्जडिक-। ळा-कुशले जिनेन्द्र-धर्म्न-निर्मेळे सततम्। लोक-गञ्जण्डन कुल-वधु। लोक-प्रस्थाते सीतेयन्तेसेटिप्पळ्॥

स्वित्त श्रीमत्-वळवुर्यं-चक्रवित्तं राय-मुरारि भुन-वळ-महा सोपि-देव-विषद् नाल्केनेय विकृत-संवत्सद पौष्य-शुद्ध-पुण्णमो-सोमवार उत्तरायण-संक-मण-पुण्य-िवनोळु तेवरतेष्यद लोक-गाञ्चण्डं तक्र माडिसिद्द रालवय-देवर अष्ट-विधार्च्चनकं बन्द होट ऋषियराहार-टानकं श्रीमनु-महा-मण्डलाचार्यरेष्ण भाज-कोर्त्ति-सेद्धान्तिक-देवर्गे कालं किर्च घारा-पूर्वकं माडि कोट्ट गद्दे ( यहाँ पर दानकी विशेष चर्चा ओर वे ही अन्तिम वाक्यावयव आते हैं ) आ-महा-प्रभु-बिन पिरिय-गुरुगळण मुनिचनद्र देवर तप —प्रमावमेन्तेन्द्रे ॥

वृत्त ॥ मन्तणमेम् समस्त-परमागमदोळ् पद-शास्त्रदोळ् प्रमा- । णान्तरदोळ् समस्त-गणितङ्गळोळो॰वंने तण्डनागि चे- । रन्तन-मार्गीट नहदु विश्व-तुतं सुनिचन्द्र-देव-से- । द्वान्तिक-चक्रवर्त्तं ससमं देसेयन्तु-वरं निमिर्च्चिदम् ॥

आ-दिन्य-मुनीन्द्रर प्रिय-शिष्यरप्य मन्त्रवादि-भाजुकीर्त्ति-सैद्धान्तिकर गुण-प्रभावमेन्तेन्टडे ॥

पेसर्वेत्तुग्र-समग्र-देवतेयहं तं तस्म पीठाप्रिटम् । पेसर्गेळाल् विहतोडिपोगि नडुगुत्तिप्पर् करं यस्-रा- । स्त-गन्धव्व-पिशाच-भूत-पणि वेताळादि-तीन-प्रहम् । वेसनेनेम्बुद्ध भाजुकीर्त्ति-मुनिपाचा-शक्ति सामान्यमेम् ॥ उरगोग्र-ग्रह-शाकिनी-विहग-भूत-प्रेत-रण्डद्ध-भेन् । तर-पेशाच-निशाचराद्युत-गणं भू-चक्रदोळ् तोरख्- । द्धारिसित्तमन्तदे यन्त्र ओद्दुदे मन्त्रं कोट्ट वेर् तन्त्रव- ।

च्चिर सैद्धान्तिक-भानुकीर्त्त-भुनिनायोग्राशे सामान्यमे ॥ श्रोमनमूल-पदादि-सङ्घ-तिलके श्री-कुण्डकुन्दान्वये । काणूर्-न्नाम-गणोत्स-गत्स-शुमगे म्-तिन्त्रिणीकाह्यये । शिष्यः श्री-सुनिचन्द्र-देव-यमिनः सिद्धान्त-पारङ्गमो । जीयाद् वन्द्णिका-पुरेश्वरतया श्री-भानुकीर्तिम्मुनिः ॥

[जिन शासनकी प्रशंसा | बनवासि-मण्डलमे नागरखण्डका स्थान वही था कोकि स्त्रीके शरीरमें स्तन्यका होता है । बनवासि-मण्डलका वर्णन । इसके शासक सोवि-देव थे, को कि कादम्ब-कुलके तिलक थे । उसके पराक्रमकी प्रशंसा, न्वङ्गा-ळ्व राजाको हराकर चर्छारोंसे चकड़ दिया था । इससे उसका नाम कदम्ब-इद्र, गण्डर-दावणि, मण्डलिक-मैरव, निगलंक-महा, तथा सत्यपताक पड़ गया था ।

नागरखण्डकी ही तरह, तेवरतप्पे भी वनवसेका तिलक (भूपण) था, और उसमें नागकी लताये तथा पूग (सुपारी) के बगीचे थे। सोवि-देत्र राजाके चरण कमलोंका अमर, तेवरतेप्पका अधिपति बोप्प-गौण्ड था; उसकी प्रशंसाथे। उसकी पत्नी चाविकव्वे-गञ्जिड थी, जिसके भाई विम्म-सेष्टि तथा कल्लि-सेष्टि थे। बोप्प-गाञ्जण्ड और चाविकव्वे-गञ्जण्डिके लोक-गञ्जण्ड उत्पन्न हुआ था, जो तेवरतेप्पका नाळ-प्रभु था। उसने एक जिनेन्द्र-मन्दिर बनवाया था, एक तालाव, एक क्रू आ, और मन्दिरके लिय एक चहत्रच्चा (Water shed) तथा एक सत्र भी खोला था। उसकी पत्नी जो तोत्र गोय्द-गञ्जड तथा काळिकव्वे-गञ्जण्डिकी पुत्रि थी—ने प्रसिद्ध अत्तिमव्वेकी ही भाँति दुनियाँसे प्रशंसा प्राप्त की थी; उसकी प्रशंसायें।

कळत्स्र्यं चक्रवर्त्ति राय-मुरारि भुजवळ-मल्ल सोवि-देवके चौथे सालमें ( उक्त-मितिको ),—तेवरतप्प लोक-गावुण्डने महा-नण्डलाचार्यं भानुकीर्त्ति-सैद्धान्तिक-देवके चरणोंका प्रचालन कर (उक्त) भूमि दान दिया। हमेशाके अन्तिम श्लोक।

गुरु मुनिचन्द्र-देव और उनके शिष्य मानुकीर्त्ति-सैद्धान्तिक की प्रशंसा। मानुकीर्त्ति-मुनि यन्त्र, मन्त्र और तन्त्र में बहुत हुशियार थे। मूलसंघ, कुण्डकुन्दान्वय-काणूर्-गण तथा तिन्त्रीणि-गता (गन्छ) के मुनि-चन्द्र-देव-यमीके शिष्य मानुकीत्ति-मुनि--- को वन्दणिका-पुरके अधिपति थे---चयवन्त हों।

[ EC, VIII, Serab. Tl., No. 345.]

300

अङ्गाडि—संस्ृत तथा कब्रह-भग्न । [ शक १०१४= ११७२ ई० ]

[ अङ्गांड ( गोणीबीहु परगना ) में, बसदिके पासके पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोत्रलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं विनशामनम् ॥

श्री-नन्दि-ना "होन्नगिय वसदियर् आचड्डे" होसत्र-फम्बरस मा ""न्तङ्गनिडिसिट शक्त १०६४ नन्द्न-संवत्सर (यहाँ खत्म हो नाता है।)

[ बिन शासन जी प्रशसा । होसत्रके कम्बरसने ( उक्त मितिको ) होनङ्गीकी बसदिके लिये टान टिया । ]

[EC, VI, Mudgere tl., no 12.]

308

मकुली-संस्कृत तथा कसद्-भग्न। शिक १०६१ = ११७३ ई० ]

( मर्जुंबी [ प्राम परगना ] में, किलेके अन्तरकी बस्तिके पाषाणपर )

श्रीमत्यरमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । चीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं चिनशासनम् ॥ श्रीमदद्वितातसंद्येऽस्मिन् चन्दिसंद्येऽस्यरङ्गलः । अन्वयो भाति निश्शेष-शास्त्र-वाराशि-पारगैः॥ श्री-कान्तर् य्यदुकुल-र-। लाकरटोळ् कौस्तुभाटिगळवोल् पल रं। लोकोपकार-परिणत-। रेकीकृत-सकळ-राज-गुणरिपनेगं॥ सळनेम्बनागे यादव - । कुळदोळ् पुलि पाये कण्डु मुनि पुलियं पोय्। सळवेने पोय्युदरिं पोय्- । सळ-वेसरवनिन्दमागे तद्वंशनरोळ् ॥ विनयं प्रतापमेम्बी । बननायोचित-चरित्र-युगिंदं बगढोळ् । जन-नयनमेनिसि नेगल्डं । विनयादित्यं समस्त-भुवन-स्तुत्यं ॥ आतंगति महिमं हिम- । सेतु-समाख्यात-क्रीं तं सन्मूर्त्ति-मनो- । जातं मर्द्ति-रिपु-तृप- । जातं तनुजातनाद्तेरेयङ्का-तृपम् ॥ एरेंगिद जनक्के पोम्-मुगि- । ळेरगिदवोळु लोकवडुमेने पोम्मळेयं । करेवनुरदेरगदहितगेरगिद वर-सिडिळेनिप्पनेरेयङ्ग-नृपं ॥ बिल्लदरवनीपतिगळो-। ळेल्लं घम्मीर्थं कामसिद्धिवोलवनी-। वल्लभरातन तनयर् । बल्लाळं बिट्टि-देवनुद्यादित्यम् ॥ मूबररसुगळोळं तं । भाविसे मध्यमनदागियुं नृप-गुण-सद्- । भावितुत्तमनाद । भावि-भवद्-भूत-िबण्-विष्णु नृपाळम् ॥ मलेय साध्सि माण्डने तळवनं काचीपुरं कोयतूर्। न्मळेनाडा-तूळ्र गाडु नीलगिरिया-कोळालमा-कोङ्क तं-। गिलयुञ्चंगि विराट-राब-नगरं चल्लूरि वेल्लं स्व-होर्-। व्यलदि लीलेये साध्यमादुवेणेयार् विष्णु-समापाळनोळ्।। पडुवण तेङ्कण मूडण,। गडिगळ् तन्नाळ्व-नेलके मुरु-समुद्रं। बडगळ् पेहीरे तां गडि । गडियिल्ला- विष्णु किडसिदाहितर्गेन्तुम् ॥ मण्डलमें निजमं द्विज-। मण्डलिगं देवतालयक्क कोट्टम्। खण्डेय वट्टतेयिं पर- । मण्डतमं वीग-विष्णु वर्द्धनाळ्दम् ॥ अन्तेनिसिद विष्णु मही- । कान्तन तनयं नयानुरूपोपायम् । सन्तत-भुन-प्रतापा-। कान्त-पदं नारसिहनाहव-सिंहम्।। रिपु-सर्पद्-दर्प-दावानळ-बहळ-शिखा-जाळ-काळाम्खवाहं ।

रिपु-भूपाळ-प्रदीप-प्रकर-पटुतर-स्फार-्भज्भ्फा-समीरम् । रिपु-नागानीक-तार्च्ये रिपु-नृप-निळनी-पण्ड-वेतण्ड-रूपं। रिपु-मूस्द्-मूरि-वज्रं रिपु-नृप-मद्-मातंग-सिहं नृसिहम् ॥ स्थिरने मूम्द्रधीश्वरं स-धनने लद्मी-सुतं मूर्ति-भा-। सुरते विष्णु-तन्भवं सुमरने ता नारसिहं गडम्। रियर-तेलस्विये विश्व-विक्रम्-गुण नैसर्गिक नोळ्पडी-। नरसिहङ्गेणे .... गुणाद्यारोप-मूपाळकर् ॥ आ-विभुविन पट्ट-महा-। देवी पतिवते चरित्रदिन्दं सीता-। देविगे मिगिलादेचल-! देवी समसार्थ-कल्पवित्तयेनिपळ्॥ अन्तेहेदेचल-देविय-। नन्तयशो-गर्भ-गर्भ-दुग्धाम्बुधियि। कान्ताङ्गनत्र-पुत्रन । कान्तिहरं ध्वान्तहारि कुवजय-मित्रम् ॥ सक्ळ-क्ळा-परिपूर्णे । सक्लोर्व्याः-नयन-सुरवदनक्ळंकं मत्- । तकुटिळनपूर्व-नव-शी । तकरं वज्ञाळ देवतुर ं गेय्दं ॥ विनयं विकान्ति पुण्योदयिमवरोळगे लाकैक-सन्धान-सम्पन्-। जितिकायत्त-राज्यं सुदृढ़में निपुदी-स्थैर्य-सत्-कार्त्ति-सम्पत्-। त्ति-निमित्तं पेट्डु मुं मुप्पुरि-बडेहु भयायत्तः विह्ना-। ळन राज्यं राम-राज्यं सकळ-वन-मन:-प्राज्यमत्यन्त-पूज्यम् ॥ विनय-श्री-निधियं विवेक-निधियं ब्रह्मण्यनं पूर्ण-पु-। ण्यननुदाम-यशोत्यियं जित-जगत्-प्रत्यर्त्थियं सन्वे-सज्-। चन-संस्तुत्यननुद्मबद्धितरण-श्री-विक्रमादित्यनम्। मनुजेशर् यदु-राज-राजननदेम्बङ्गाळनं पोल्वरे ॥ इदु सर्वि-प्रासं गोळ्- । पुडु मास्त्रद्वान-मण्डळङ्गळ निर्मो- । च्दः म्बनमी-। यदुपति **बज्ञाळ**-बाहु-राहु विचित्रम् ॥ दिगिमङ्गळ् मद-विह्वळंगळ् अचळं कल् क्रमीनिन्तोममेंयुं। मोगमीयं भुनगाधिपं विष-घरं सारल्कयोग्यङ्गळेन्-। दु गुणोदग्र-समग्र-लच्चण-लसदोर्दण्डंदोळ् सन्तोसं ।

मिगे भू-कामिनियिर्देपळ् "" बज्जाळ-मूपालना ॥ आ-बल्लाणन राज्य-। श्री ••••••। श्री-वृचि-राजनेसदनि-ळा-बुघर्गानिमित्त-बान्धव ...।। ·····कुळित-श्रीपाद-परम · · · विनुत-श्रीपाल-न्नैविद्य-सेवा-सम्पादित-सकल-शास्त्रालोकं .... गुणवति विवनय्यनेसेवा-सुगव्वे तायि ... दक्कुला-ङ्गने · · चलदिं · गुण-सम्पन्नर् स्सुतरु राथ • • · मिल्लयणदेवनुं · · • 'बरदं • • ।। · · शास्त्रदः अाश्रिताशेष-विध्नम परिहरि...प्पमीष्टवः अतीत-नथं कोन्दु कय्योळा •••गणि प्रधानते वृधान्वितेया ःसमुद्भव स्थिरतर शक्तिये ••• सुतं ः स्व्वैजनसम्मद्पद- । नुव्वीश्वर-मन्त्रि-मण्डलालङ्कारम् । सर्वोपका • • • च- । तुर्विध-पाण्डित्य-मण्डितं वृचरसं ॥ वाचकन्त्राचरपतिः । " चार्य्यं श्राव्य-काव्य-रस " अत्यी- । त्तोचन-चत्तु परात्थेद । \*\*\* • प्रिय-हितात्यं-नाचं **यूचम्** ॥ कन्नडदोळ् संस्कृतदोळ् । चन्नमेने ः ः ः मे- । णिनिनिवुमि पेररेने। " अभयकवितेयि वृचणनोळ्॥ सिद्धान्तार्त्थमशेषं । शुद्धान्तः यादवं चतुरुपधाः । शुद्धं तत्त्वार्थसंग्रह-। "ग्रह-कृतात्र्यंनो **वृचरसं**॥ पढेदर्श जिन-पूजेगं •••अभिषवक्काहार दोनक्के शी-। लोडेयगांश्रितर्गार्त्थगळगे विबुधिगष्टमां शिष्टमां ।।। '''गे जिनालयक्के सततं सम्पूर्णमागिष्पुंडेन्-। दोडे मन्त्रीश्वर-बूचि-राजने बळं धन्यं पेरर् द्धन्यरे ॥ आङ्किरस-गोत्रः । "निळयं विनृत-जननं परिशुद्-। षाङ्गिरस-बुद्धि कलि-का-। लाङ्गिरस बाति "डं बूचरसं॥ आ-पुरुष-रतमें \* \* । \* \* • नृप-ब्रह्माळ-मन्त्रि-ब्र्चङ्गे नृप-। श्री-पूर्ण-पुण्ये **शान्तत्ते ।** रूपातिशयानुरूप-मति सतियादळ् ॥ पति-भक्तियिन्दे दान-गुणदुन्। नितियं जिन पूजनाभिषवणोत्सेविदं चिति-सुतेयं ••• मब्बेय । नितशयदिं शान्तियक्कनुळिदवरळ्वे ॥

•••••नयमं । विनेय-तितिगिन्तु पूर्णं-यशमं पेट्टल्प्य । बन-विनुते शान्तियक्कं । बिन-गुण-सम्पत्ति नोम्यियुद्यापने • • १। •••आराध्यनन्त-दान-गुणदि विकान्तियि सर्व्व-सज्-। जन-मान्यर् मरियानेयुं भरतनुं दण्डाधिपर् तन्देविर् । त्तनिगः ' ' जन-प्रस्तुत्यनन्तित्र ' ' ' । •••पुण्यात्मन घर्म-पितनगेणेयार् स्मान्तव्वेगी-कान्तेयर् ॥ आ-शान्तल-देविगमति।" गुरु मन्त्र-व्चणङ्ग रा-। '''राज पुट्टिद- । नानि यवोळुमेगवा-चद्रङ्गम् ॥ रविथं तेनिटन् इन्द्र-भूरुहः "दित्तय् " । भवदिं • • · • • • शाक्यङ्गळ**ा** । पुबु ... न पेङ्गळि निमिपदि घर्मेङ्गळं कूडे मा-। •••••किरियं । तोयधि-गम्भीरनाहितोत्तम-दान- १ श्रेया " "वि । नेयोपायं " "। ••• •• विस- । लिर • पर-वधु परार्थमेन्ददेळिपल् । केरेयं वेडिद वन्दिगे । मरेटुं \* \* \* ।।

रवरं यादवकुळाम्ब्रग्युमिण सम्यक्त चूडामिण मलेपरोळ् गण्ड तळकाडु-कोङ्ग-नङ्गलि-गङ्गवाडि-नोणम्ब्रवाडि-वनवसे-हानुङ्गल्-गोण्डः नसहाय-पूर निश्शङ्क-प्रताप-होय्सळ-चल्लाळदेवर श्रीमद्राजधानी दोरसमुद्रग्रेखि शक-वर्ष १०६५ नेय विजय-संवत्सरद् श्रावण शुद्ध ११ आदिवारदन्दु तम्म पट्ट-बन्धो-सवदोळ् महा-टानङ्गळं माडुत्तमिष्य समयदोळ् श्रीमत्सन्धिवग्रहीः मञ्चङ्गळ् सोगनाडोळगण मरिकल्लि योळ् ताञ्च माडिसिद् त्रिक्ट्र-जिनालयक्काव्यरं देव-पूजेगमाहार-टानक्क बीण्णोद्धारक्कमा-चन्द्राक्क्ष्तारं-वरं नडक्ताणि पादपूजेयं तेतु सर्व-नमस्यवाणि दत्तियं धारा पूर्वक माडिद्ध श्रीमद्-द्रमिळ-सघदरङ्गळान्वयद श्रीपाळ-श्रैविद्य-देवर शिष्यरप श्रीमद्वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवर कालं कर्ष्च

धारेयेरेंदु कोट्टरन्तु देव-दा (६ अस्पष्ट पंक्तियों के बाद वे ही अन्तिम श्लोक आते हैं) भद्रमस्तु जिन-शासनाय। मङ्गळमहा श्री श्री श्री श्री विजय-संय-स्वर्द् कार्त्तिक शु॰ ८ "वारदन्दु केम्मटद माच्य्यनुं अधिकारिगळगिलेय" सोमेयनुं बाळचन्द्र-देवर गुडु हेग्गडे-च्याच्यनु मरिकिलय त्रिक्टिजनालयक्का-व्रूर "अधिकारिगळगिन्द्र मुद्देव-बिण्णगे-मगा-गाण-वोळवार-होरवारोळगागि समस्त-सुद्धवमा-चन्द्राक्क तारं-बरं नडवन्तागि घारेयेरेदु विट्टर् (वे ही अन्तिम वाक्यावयव)।

[ जिन शासनकी प्रशंसाके बाद द्रमिल-संघके अन्तर्गत नन्दिसंघके अरुद्ग-लान्वयकी भी प्रशंसा।

यदुकुलके राजाओं में एक 'सल' नामका राजा था। इसका मुनि के 'पोय्सल' कहनेसे चीतेको मारनेसे 'पोयसळ' नाम पड़ा। उसीके वंशमें (प्रशंसाओं को छोड़कर) विनयादित्य हुआ, जिसका पुत्र एरेयङ्ग हुआ। उसके तीन पुत्र—बद्धाल, विट्टिदेव (विण्णुवर्द्धन) और उदयादित्य हुए। इनमेंसे बीचका विष्णु प्रधान हो गया। मलेयको लेकर क्या वह चुप बैठा १ तळवन, काञ्चीपुर, कोयत्र, मले-नाड्, तुलु-नाड्, नीलिगिरि, कोळाल, कोङ्गु, नङ्गलि, उच्चींग, विराट-राजका नगर वल्लुर,—इन सबको, जैसे लीलामात्रमें ही, अपने भुजबलसे अधीनस्थ कर लिया। पूर्व, दिल्ण और पश्चिममें उसके राज्यकी सीमा समुद्र था, उत्तरमें पेट्रिंको उसने अपनी सीमा बनाया। उसने अपना निजी देश ब्राह्मणों और देवोंको दे दिया, और स्वयं अपनी तलवारके वलसे जीते हुए विदेशी देशों पर राज्य करने लगा। उसका पुत्र नारसिंह था, जिसकी पत्नीका नाम एचल-देवी था। उन दोनोंका पुत्र बह्नाल-देव हुआ, जिसका राज्य रामके राज्यकी तरह समृद्ध था।

उसके राज्यमें वृचि-राज (प्रशंसा सहित) वड़े प्रधानकी तरह चमका। ये दोनों ही भाषा—कन्नड़ और संस्कृतके जानकार तथा दोनों ही कविताकी रचना करते थे। उसकी पत्नी शान्तल थी, जिसके पिता (और चाचा) श्रीरयाणे और भरत थे। शान्तलदेवी और मन्त्री बूचनसे रा ''''राज उत्पन्न हुआ था।

जब (अपनी उपाधियों सिंहत ) होय्सळ-बल्लाल-देव (उक्त मितिको ) राजधानी दोरसमुद्रमें या और अपने राज्याभिषेकके उत्सवमें बहुत दान (मेटें) बाँट रहा या, सिन्धिविश्रही मन्त्री वृचिमय्यने, सिगेनाड्में मिरिकलोमें त्रिक्ट-जिनालय बनवाकर उस गाँवको, देवताकी पूजाके प्रबन्धके लिये, आहार दान देने तथा मिन्दिरकी मरम्मतके लिये द्रमिल-संघके अरुद्गळान्वयके श्रीपाल-त्रैविद्य-देवके शिप्य वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवके चरणोंका प्रज्ञालन करके उनकीं मैंट कर दिया। (वे ही अन्तिम श्लोक।)

तथा हेगाडे-चल्लय्यने मिन्टरके लिये उन गाँवमें शादी, मृत्यु, करषे और कोल्हुओंके अपर लगे हुए कर, सालमें आयात माल पर तथा स्थानीय विक्री पर लगी हुई चुङ्गीका पैसा भी दिया।

[EC, V, Hassan tl., no 119.]

360

मुगुलूर;—संस्कृत तथा कन्नद्-भग्न [ वर्ष उद्गारी १ ]

[ मुगुळूर् ( वैद्यहल्लि परगने ) में, वस्तोके सामनेके पापाणपर ]

खयित सकल-विद्या-देवता-रत्न-पीठं दृदयमनुपलेपं यस्य दीर्घे त देवः। तदनु जयित शास्त्रं तस्य यत् सन्वं-मिथ्या-समय-तिमिर-घाति ज्योतिरेकं नराणम् ॥ श्रीमद्द्रमिळ-संघेऽस्मिन्तिन्द् संघेऽस्यकङ्गळः। अन्वयो माति निश्शेष-शास्त्र-वाराशि-पारगैः॥ श्रीमत्त्रैविद्यविद्यापतिपदक्मलाराघनालव्यद्धिः

लेख स्पष्ट है।

[ EC. V, Harsam Tl., No. 128. ]

368

वेक;—संस्कृत तथा कन्नड़। शिक १०६५ = ११७३ ई० ]

[ जै. शि. सं०, प्र. सा. [

३८२

दोहद;—संस्कृत-भगन

[ श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख ]

[IA, X, p. 158, t.]

३८३

करडालु;—कन्नड़।

[ काक निर्देश रहित, पर १९७४ ई० १ ( लू , राइस ) । ]

[करडालुमें, ध्वस्त बस्तिमें एक सम्भेपर ]

अनुपम-पुण्य-भाजने चिनेन्द्र-पदाञ्ज-विलीन-चित्ते पा- । वन-सु-चरित्रे हर्य्यले-महास्त्रति तन्नवसान-कालदोळ् । मनुज-मनोजनं करेंदु बूवय-नायक केम्मगेल नीम्। कनितोळपडं नेनेयदिनेने साखतमप घर्मीमम् ॥ धर्ममनागळुं भुददे माल्पुदु माहिदोहप्युदानुदा-। धर्मादिनेम्बेयपोडे सुरेन्द्र-नरेन्द्र-फणीन्द्र-राज्यमन्-। तोर्नमोदलपुदागि कडेयोळ् वर-मुक्तियनीवुदन्तरिम् । धर्म दनागु सत्य-निधि बृवय-नायक बेहिकोण्डे नाम् ॥ एनगनुमोदन-पुण्यम् । निनगं निस्सीममप्य पुण्यं सार्ग्युम् । मनमोसेदु माडिसोन्दम्। निन-एहमं वृ्वि-देव धर्म-धुरीणा ॥ एन्देन्दळेल देवर-। नेण्डङ्गं नीने पूजिसि चिष्क्यनम्। कुन्दि करिगन्द दन्ता-। नन्ददे रित्तपुदुपेत्ते गेय्दहे दोषम् ॥ तदनन्तरमभिषवमं । मुहदिं बिन-पतिगे माहि गन्धोदकमम्। सदमळ-चरित्रे कोण्डळ्। बेदरिपेनघ-त्रलमनेम्त्री-मनदुत्सवदिम् ॥ -तोरेदु चिनेन्द्र-चन्द्र-पद-सनिधियोळ् पद-पञ्चकङ्गळम् । मरेयदे भोरेनुचरिसुतुं नेरे सुचिद मोह-पाशमम्। परिंदु जगजनं पोगळे हर्च्यंते नारि समन्तु सैयपु कण् - । -दरेदवोलेम् समाधि-विधियन्दिरदेय्दिदळिन्द्र-लोकमम् ॥ वरवं केळ्दमरावती-पुरट-देवी-सङ्गुळं बन्दु तू- । पुरमम्मुत्तिन हारमं कटकमं केयूरमं वज्रदुड्-। -गुरमं माणिकदोत्तेयं तुडिस बेगं देवि नीनेर रा-। -ग-रसं॰॰॰ ॰॰॰मिगली-विमानमनेनुत्तं तन्दवर् स्मार्चिटर ॥ पेरि विमानमं बरे सुराङ्गनेयर् निळ-तो [ळ] •••••। तोरुविनं महोत्सवदे सेसर्यानक सुरानक-स्वनम् । मीरे घनाघन-ध्वनियने त्तिद सत्तिगे चन्द्र-बिम्बमम् । बीरे विलासदि बिडिंदु चामरिमिक्कं समन्तु पोक्कृळा । नीरे महानुभावे सति हर्य्यल-देवि सुरेन्द्र-लोकमम् ॥

[(प्रशंसा सहित) महासती इर्थ्वलेने अपनी मृत्युके समय, अपने पुत्र बूवय-नायकको खुलाकर कहा,—स्वप्त में भी मेरा ख़याल न करना, लेकिन धम्मेंका ही विचार करना । हमेशा धम्में करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें इनाम (जिनके नाम दिये हैं) मिलेगा । हे बूवि-देव ! यदि मुक्ते और तुक्ते दोनोंको पुण्योपार्जन करना है, तो जिन मन्दिर बनवाओ । मेरे देवके मित्रोंका (१) हमेशा आदर करना और अपने लघु चाचाका हमेशा खयाल रखना । इसके वाद, जिनपतिपर लेप करके, उसने चन्दनका जल लिया इस निश्चयसे कि वह अपने तमाम पायोंको धो दे।

तब, चिनेन्द्रके चरणोंकी उपस्थितिमें, विना भूले पाँच शब्दों (पद्म नम-स्कार मंत्र ) को बहुत जोरसे उच्चाचरण करते हुए, जिन इच्छाओंके जालसे वह घिरी हुई थी, उसे तोड़ते हुए, स्त्री हर्य्यलेने, सनाधिके आश्रयसे इन्द्रलोकमें प्रवेश किया।

[EC, XII, Tiptur Tl, No. 93,]

#### 368

### करडालु ;--कन्नद् ।

वर्ष जय [ = १९७४ ई० १ ( लू. राहस )। ] [करडालुमें, ध्वस्त बस्तिमें एक सम्मेपर ]

" अी-चाम्द्रायण-देवर " ह-(हरि)हर-देवि ॥ स (श) तपत्र-त्रबंदिं सरोवर-कुलं मेरु प्र-कूट-प्रमोन्- । नितियन्दद्विजेयि मदेभ-घटेयि सैन्याळि सन्-मार्गः ।

काव्य-निवन्धमेन्तेसगुमेन्ती-जोकदोळ् लोक-सं-।

स्तत चन्दायण-देवरिन्देसेगुवी-श्री-कोण्डकुन्दान्वयम् ॥

एरेव बुघाळिगाश्रित-बनकनुरागदोळित्तु मत्तवा-।
दिस्वव दानदिन्दे सुर-भूबमनेळिपळेन्दे विण्णकुम्।

परम-विनेन्द्र-पाद-कमळार्च्यन-निमर-मिक्त-युक्तेयम्।

इरिहर-देवियं नेगळ्द शासन-देवियनी-धरा-तळम् ॥

वर-बय-(सं) वत्सरं विनुत-जेष्ठ-युतं सित-पन्तमध्यी-।

परिगतिमन्दुवारदोळनिन्दित-पञ्च-पदङ्गळं सुखोत्-।

कर-निळयङ्गळं नेरेये तन्नोळे ... ... सुद्धं समाधियम्।

इरिहर-देवि-विश्व-विद्य-स्ततेयेय्ददळिन्द्र-लोकमम् ॥

निरुपमेथं चरित्र-युतेयं वनिता-जन-रत्नेयं मनो-।

इर-किन-मार्गा-वारिनिधि-चन्द्रिकेयं सुक्तैक-पुञ्जेयम्।

पर-हित-चित्तेयं वगेयदन्तकनेम्त्र दुरात्मनोय्दनी-।

इरिहर-देवि विद्यध-विद्ये विद्यध-विद्ये सुवनामिरामेयम्॥

जिनेश्वर नमो वीतरागाय शान्तये नमोऽस्त ॥

[ कौण्डकुन्दान्वयके चन्द्रायण-देवकी प्रशंसा,—बिनकी एहस्य-शिष्या हरिहर-देवी थी। उसकी मिक्तकी प्रशंसा। (उक्त सालमें), पञ्च-नमस्कार मन्त्रका उम्बारण करते हुए, समाधिके द्वारा, उसने इन्द्रलोक प्राप्त किया। बिनेश्वर, वीतराग और शान्तके लिये नमस्कार हो।]

[EC, XII, Tiptur, Tl, No, 94.]

# हेरगू; संस्कृत तथा कश्च ।

# वर्ष जय [ 1908 ईं ! ( लु गईस ) ]

स्वित्त श्रीमन्महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरतं कोङ्गु-नङ्गिल-गङ्गवाडि-नोणम्बवाडि-वनवसे-हानुङ्गलु-गोण्ड भुजवल वीरगङ्गनसहायश्रार निश्शाङ्ग-प्रताप होय्सन्न-श्रीवस्माळु-देवर दोरसमुद्गद राजधानीयिस सुख-सङ्गया-विनोदिद पृथ्वी-राज्यं गेय्युत्तिमरे जयसंवत्सरद पुष्यदमावासे-मंगळवार-व्यतीपात-उत्तराषाढ़ा-नज्ञतन्दु हेरिन वसदिगे मोदल गद्यान १ क्कं बळि-सहिलागि गद्याणविष्यत्त-नालककं भूमियं घारापूर्वकं माडि विट्ट स्वल हिरिय-केरेंय किन्ब-यलल बिट्टिग-गट्टवोन्दु करिन्द हडुवण होलदिस्न बेदले नाल्वत्तेरडु गेण गळेयलु कम्भ ३२ई बिट्ट दिस्त ॥

गतलीलं लाळनाळिम्बत-वहळ-भयोग्र-हवः गूर्जं सन-।
धृतशूलं गौळनङ्गीकृत-कृशतर-सम्पल्लवं पल्लवं चू-।
णित-चूळं चोळनादं कदन-वदनदोळ भेरियं पोयसेवीरा-।
हित-भूम्ड्जाळ-काळानळनतुलवलं वीर-वस्नाल-देवम्।
मनमोल्दुधधशश्त्रीपित नेले मोदलागल् सल्वन्तेरळ -पोन्-।
मनपारीदार्थ-पर्युवतनुमुद्धियुं मेहवा-चन्द्रनं निल्-।
विनवस्युत्साहिदन्दं पेरिगन विनगेहक्के बिट्टं पुरन्ध्रो-।
बन-लीलानङ्ग-रूपं मयन-चय-मुनं वीर-बस्नाल-देवम्।
अतिशोमाकरमण् विष्णुविन वन्त्रश्यानदोळ् लिक्नयुन्-।
नित वेत्तिप्पंबोलिक्के कीर्त्त-युतनोळ् श्री-चामनोळ् कृहि सं-।
गत-सत्वर्वेहु-पुत्ररं पहेनुतं जक्कव्वे चन्द्राक्केरं।
चितियुं मेर-नगेन्द्रमुळिळनेगिंम भद्रं शुमं मङ्गळम्।।
इसनीयन्दिहनेरदे पालिसिदविगिंधार्थ-संसिद्ध सं-।

भिवकुं कोण्डळिरङ्गे गङ्गे गये केदारं कुरुचेत्रमेम्ब् । इवरोळ् पेसदे पार्वरं गोरवरं गो-वृन्दमं पेण्डिरम् । तवे कोन्दिक्किद पापमेय्दुगुमवं बीळ्गुं निगोदङ्गलोळ ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् । षष्टि-वर्ष-सहस्राणि विष्ठायां वायते कृमिः ॥

[इस लेखमें बताया' गया है 'कि जब (अपनी उपाधियों सहित ) होयसल बल्लाल-देव शाही नगर दोरसमृद्रमें या, और शान्ति से राज्य कर रहा या— ( उक्त मितिको ) हेरगूकी बसदिके लिये ( उपर्युक्त ) मूमि-दान किया । ( उसकी प्रशंसा, जिनमेंसे एक यह भी है ) बब वह प्रयाण करता था, तो लाड़, गुर्ज्य, गौल ( इ ), पल्लव, और चोल राजाओंको मयका सञ्चार हो बाता था । ]

[ EC, V, Hassan, Tl., No. 58.]

३८६

विज्ञोसी-संस्कृत

[ सं॰ १२३१ = ११७५ ई॰ ] लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका मालूम होता हैं। [ JRAS, 1906, p. 700-701. ]

350

क्यातनहिल्ल-क्षर । सन्मधवर्ष [ ११७४ ई० (लू० राइस)]

[ क्यातमहिक्छ ( क्यातमहिक तालुके ) में, कोदण्डराम मन्दिके पत्थर पर ]

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघला इञ्जनम् । षीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं चिनशासनम् ॥ स्वित्ति श्रीमन्महामण्लेश्वर तळकाडु-गङ्गवाडि-नोणम्त्रवाडि-वनवासि-हानुङ्गजु- गोण्ड भुज-जल वीर-गङ्ग असहायशूर निःशङ्कप्रताप होय्सळ-वीर-बस्नालदेव श्रीमद्-राजधानी दोरसमुद्भद- नेलवाडिनल सुक (ख)-संकथा-विनोदिं राज्यं गेलुत्तिई(रे) मन्मथ-संवत्सरद मार्गासर-सु १ आदिवारदन्दु श्रीयादव-नारायण-चतुःवेदि-मङ्गलदल श्रीकरणद कलियणन कोडगेयोळ अय्वतु-कोळग मदेयं साहिर-कोळग वेदलेयं श्रीकरणद हेमाडे "ळयण्णन कय्यल बस्नाळ-दे "गे क्रयद होन्न कोट सर्व-वाधा-परिहारवाणि कोडेहाळ-बसदिगे चन्द्राक्क-तारम्बर सल्वन्ताणि धारापूर्वकं माडि येरेंयण विट्ट दित ।

[ ज़िस समय होयसळ वीर-बज्ञाल-देव राजधानो दोरसमुद्रमें रहते हुए शासन कर रहे थे, उस समय कोडेहाल-वसदिके लिये कुछ जमीन यादव-नारायण अग्रहारमें खरीदी गयी थी और वह बिना किरायेके दी गयी थी।

[ EC, III, Srirangapatan Tl., No. 146]

366

श्रवणबेत्गोला—संस्कृत तथा कब्रड । [ ज्ञक १०११ = १९७६ ई० (कीरुहीन )] [ जै० शि० सं०, प्र० मा० ]

३८६

पलेवाल; --कश्रद-भगन

[ शक १०१६ = १२३७ ई० ]

[ एजेवासमें, बरम-देव मन्दिरके पासके पाषाणपर ]

| •••       | ••• सेवु ॥ •••               | ••• सोक             | देन्दं बळि | संद्दु ••• |               |
|-----------|------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------|
| •••       | ••• नागव <del>धि कुळ</del> ि | बम्बीरदिन्दं ••• •• | • ••• एह   | विनियसे न  | <b>न्दन</b> - |
| वनदिन्दन् | *** *** *** ***              | यनी-वनप ••• •••     | •••        | ' नागर-ख   | <b>गड</b> ्   |

| •••••• बरिसि चन्दादित्यरुद्ध्ळन्नेगं चिर-लग्नं वरे-पट्ट ••• • लि     |
|----------------------------------------------------------------------|
| धारिणियोळ च्चोद्यमेनल कडम्ब धपति सोय-देव-भूपति-तिळकं                 |
| जन-नुत-कद्रम्ब-वंश स *** *** तिक्कुं विरुद्द विरुद्द मेथ्निकुतिक्कुं |
| कदनिकन्न " ल्लं यिदे पुल्लं किंच नीरं पुगुतरत्तु पेण्णागि            |
| पुत्तेरुगुं य-देव-प्रतापम् ॥                                         |
| अदरर बेर कितु धुमरोत्तमरं वेदर् *** *** ।                            |
| ••• ••• ••• णतेम्बुद- ।                                              |
| ह्लादे रण-रङ्ग-शूद्रकन साहस-भीमन सोयि *****।                         |
| ••• •• नं सते बिश्व-धात्रियोळ् ॥                                     |
| <b>बनवसे-नार्ड</b> धिकारं। जन-नुत- *** ** ।                          |
| •••••• लन्तामान् । तनदन्दं-पडेद विक्रमादित्य-न्द्रपम् ॥              |
| वीरारातिग ••• ••• ••• ••• ।                                          |
| ः सते शील्दु नुङ्गि नोणेगुं दोर्-इण्ड-चण्डासियिम्।                   |
| भोरेन्दा ••• ••• •• •• ।                                             |
| घीरोदात्तन विष्णकुं बुध-बन श्री-विकमादित्य, · · · · ॥                |
| ··· ··· निट्टदे हुरुवे कोङ्कणम् ।                                    |
| बेडगिन गङ्गबाडि तुळुनाडे ।                                           |
| ••• ••• वेसनेनदं भृभुकरार कप्पमम् ।                                  |
| कुडदननीशर् ••• • • • • वियोळ् ॥                                      |
| स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमन्-महा-म ••• ••• से पन्निच्छीं-    |
| सिरमनाळुत्तुं सुख-सङ्कया-विनोददि राज्यं ।।                           |
|                                                                      |
| *** *** *** *** *** *** *** ***                                      |
| ••••• एलेविल्ल कोङ्ग नारङ्ग-फलम्।                                    |
| रागदेळ ••• ••• ••• •••                                               |
|                                                                      |

| ••• ••• सत्-पङ्केज-षण्डङ्गिल कुवलयदिं नाग-पुन्नागदिन्दम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तिळक-श्री-चम्पकामोददिनेसगु सदा नागविल्ल-विलासम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ••• •• • • • • • • • माज्य-लद्दमी-निवासम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -गावणिग-कुलदे पुट्टिद।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भाविसे केरेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ••• ••• य पोगळे पुट्टिद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| केवळमे देकि-सेट्टि वुध-सुर-मूज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सङ्घ-रा ••• ••• ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ••• ••• सेट्टि कृतात्र्थम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| निङ्गदेळम्बुळ्ळियोळम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मोङ्केने जिन-एइमम् माडि कीर्त्तिय ** ** !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ··· ·· ति गुरुवी-भागुकोर्त्ति-त्रतीन्द्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ··· ··· ति गुरुवी-भानुकीर्त्ति-व्रतीन्द्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जननि प्रख्यातेयादी स्वानुकीर्त्ति-व्रतीन्द्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जनि प्रव्यातेयादी प्रवी-भानुकीर्त्ति-झतीन्द्रम् ।<br>जनि प्रव्यातेयादी प्रवासिक प्रवास |
| जनि गुरुवी-भानुकीर्त्त-व्रतीन्द्रम् ।<br>जनि प्रख्यातेयादी दम् ।<br>तनगन्ता-पत्ति, गङ्गाम्बिके जन-नुत-नी-शङ्क-गाञ्चण्ड मावं ।<br>जन-वन्दां दे क्या क्या क्या क्या विकासम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ति गुरुवी-भाजुकीर्त्त-त्रतीन्द्रम्। जनि प्रख्यातेयादी दम्। तनगन्ता-पिल, गङ्गाम्बिके जन-नृत-नी-शङ्क-गाबुण्ड मावं। जन-वन्दं दे प्राप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति । करियम-सिट्टिय सुतरेम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ति गुरुवी-भानुकीर्त्त-व्रतीन्द्रम् । जनि प्रख्यातेयादी दम् । तनगन्ता-पिल गङ्गाम्बिके जन-नृत-नी-शङ्क-गावुण्ड मावं । जन-वन्द्यं दे क्या किर्मी-विळासम् ॥ किर्यम-सेट्टिय सुतरेम् । किर्-कुळरे केतमल्ल क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ति गुरुवी-मानुकीर्त्त-व्रतीन्द्रम् । जनि प्रख्यातेयादी इम् । तनगन्ता-पिल गङ्गास्थिक जन-नृत-नी-शङ्क-गाञ्चण्ड मावं । जन-वन्दां दे किर-कुळरे केतमल्ल किर-कुळरे केतमल्ल किर-कुळरे केतमल्ल किर-कुळरे केतमल्ल किर-कुळरे केतमल्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ति गुरुवी-मानुकीर्त्त-व्रतीन्द्रम्। जनि प्रख्यातेयादी दम् । तनगन्ता-पिल, गङ्गाम्बिके जन-नृत-नी-शङ्क-गानुण्ड मावं। जन-वन्दां दे क्लि-क्लिक्स्म्। किर-कुळरे केतमल्ल क्लिमानिक्स्म्। नेरेयेसेगं देकि-सेट्टि यनुबरु घरेयोळ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ति गुरुवी-मानुकीर्ति-न्नतीन्द्रम् । जनि प्रख्यातेयादी दम् । तनगन्ता-पिल, गङ्गाम्बिके जन-नृत-नी-शङ्क-गालुण्ड मावं । जन-वन्दां दे क्लि-क्लि सुतरेम् । किर-कुळरे केतमल्ल क्लिप महीजम् । नेरेयेसेगं देकि-सेट्टि यनुबरु घरेयोळ । पाद-सरोज-मङ्गनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ति गुरुवी-मानुकीर्त्त-व्रतीन्द्रम् । जनि प्रख्यातेयादी इम् । तनगन्ता-पिल गङ्गाम्बिक जन-नृत-नी-शङ्क-गानुण्ड मावं । जन-वन्दां दे किन-वन्दां किन-वन्दां किन-वन्दां किन-वन्दां किन-वन्दां किन-वन्दां विज्ञुध-कल्प-महीजम् । नेरेयेसेगं देकि-सेट्टि यनुबरु धरेयोळ् । पाद-सरोज-मुङ्गनम् । सु-कवि-जन-स्तुतं विज्ञुध-कल्प-महीजन बण्णिकुं स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ति गुरुवी-भाजुकीर्ति-न्नतीन्द्रम् । जनि प्रख्यातेयादी दम् । तनगन्ता-पिल, गङ्गाम्बिके जन-नृत-नी-शङ्क-गालुण्ड मावं । जन-वन्दां दे जिस्मी-विळासम् ॥ किर-कुळरे केतमल्ल क्लप महीजम् । नेरेयेसेगं देकि-सेट्टि यनुबरु घरेयोळ । पाद-सरोज-मङ्जनम् । सु-कवि-जन-स्तुतं विज्ञध-कल्प-महीजन बण्णिकुं स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

```
जिन-महिमोत्तंग विश्व-लद्मी-सङ्गम्।
    जिन-महिम ••• ••• ।
    देकि-सेट्टि कीर्त्ति-विळासम् ॥
   जिन-समय-शर्घि-हिमकर ।
   जिन-मत-ल ••• ••• ।
   *** *** नम-निदानं तनगेने ।
   जन-नुत-नी-दे कि-सेटि धारिणिगेसेदम् ॥
अवर गुरु *** • दहे ॥
   कुन्तळ-गौड़-माळव-चनाहुति-दोहळि पोट्टियाण या ।
   ••• वदर्भणदिन्दे वन्दु सै-।
   द्धान्तिक-पद्मणन्दि-सुतनी-मुनिचन्द्रनोलेय्दे '''।
   *** *** यिन्तु हरेटत्तु समस्त-घरा-तळाग्रदोळ ्॥
   अतितीमानल-काळक्ट *** *** विननुङ्गिदुद्-।
   घतनं माणदे ••• नाडिसुव कन्ट्रपं वरत्कम्मने ।
   ••• •• वयलुगे ••• ••• वी-।
   र-तप-श्री-मुनिचन्द्र-देव-मुनियङ्गवकुं पेरङ्गवकौसे ॥
   आरैवडे भेचडुम्।
   वारह ••••• • गणित-रियति तत-।
   सारतर-सद्म-तत्त्व-वि-।
   चारं मुनिचन्द्र-यतिगे इस्तामळकम्॥
अवर ••• •• तेन्दहे ॥
   श्रीमन्सूल-पटाटि-सङ्घ-तिळके श्री-कोण्डकुन्दान्वये ।
  कानूर् नाम-गणो • • • • तिन्त्रिणीकाह्ये।
   शिष्य- श्री-मुनिचन्द्र-देव-यमिनः सैद्धान्त-पारङ्गमो ।
  जीयाद् ··· शी-मानुकोर्त्तिम्मुंनिः ॥
```

उरगोग्र-ग्रह-शाकिनी-विहग-मूत-प्रेत ••• ग-मी- । कर-भेता ••• ••• गणं मू-चक्रदोळ् तो खु- । द्धरिषित्तन्तदे यन्त्र ओदिवुदे मन्त्रं कोट्ट वेर् त्तन्त्रव- । चरि सैद्धा ••• ••• •• नि नाथोग्राहे सामान्यमे ॥

स्विस्त श्रीमत्-स (श) क-मृप-कालातोत-संवृत्सर-सर्तंग मिनेष १०६६ तेथ श्रीमत्-कळचुय्य-भुन-वळ-चकवित्तं राय नेय हेमळिम्क-संवृत्सर ज्येष्ठ-सुद्ध-इशिमयादिवारदन्दु णण-सहकृतिन्ति-व्वती वियोळु श्रीमद्-एळम्बिस्य देकि सिद्ध तत्र माहिसिद शान्तिनाथ उदिय खण्ड-सुदित णण्य-वियादार-दानकं चातुर्व्यण-श्रवण-संघक्केन्दु श्रीमन्मूल-संघद काणूर्-य गच्छद कोण्डकुन्द्रान्वयद् जुन्न-वंशद ज्ञीर-जळ-माळातिश्य (शय)-त्रयोत्कृष्टानादि-सिसद्ध ण्णुराधिनाथ-श्री-शान्तिनाथ-घटिकारथानद मण्डळाचार्यारप्य श्री-भातुकीित-सि पण्य कालं किच घारा-पूर्वंकं माहि गोळिकेरेय वयलळु (यहाँ पर दानको विगत दी है) अन्ता-स्थानमं तम्म शिष्यरप्य मंत्रवादि-मकरध्यच श्रुत ण्णि कोट्ट ॥ (हमेशाके अन्तिम श्लोक और वाक्यावयव)।

## [ ( शिलालेखका अधिकांश मिय हुआ है )।

नागवित्त-कुल और नागरखण्डका वणन । कदम्ब राजा सीयि देवकी प्रशंसा । बनवसे-नाड्का शासन विक्रमादित्यको मिला था, जिसे हच्चे, कोंकण, प्रसिद्ध गङ्गवाडि, और तुळु \*\*\* \*\* के राजा आकर मेंट देते थे ।

जिस समय, अपने समस्त पदों सहित, महा-म [ण्डलेश्वर] ••• बनवसे १२००० पर शासन कर रहे थे .—नागविल्लिके आकर्षणोंका वर्णन । गाविणग कुलमें उत्पन्न हुआ केरेय [म-सेट्टि] या, जिसका पुत्र देकि-सेट्टि था । सङ्ग-गवुण्डने देकि-सेट्टिके साथ मिलकर एलम्ब्रिळिमें एक जिनमन्दिर बनवाया । उसके (सङ्ग-गवुण्डके) भानुकीर्त्त-न्रतीन्द्र गुरु थे, माँ प्रसिद्ध ••• , पत्नी गङ्गाम्बिके

और उसका श्वसुर विश्व-विख्यात "" या । केरेयम-सेट्टिके केतमल्ल और देकि-सेट्टि पुत्रोंमेंसे देकि-सेट्टिकी जैनधर्मके महान् संपुष्टिदाताके रूपमें प्रशंसा ।

मूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, काणूर्-गण, तथा तिन्त्रिणिक-गच्छके मुनिचन्द्र-देवके शिष्य भानुकीर्त्ति-मुनिकी प्रशंसा (जैसा कि क्रमाङ्क ३७७ वें शिला-लेखमें है।

( उक्त मितिको ), एलम्बिळ्ळ देकि-सिट्टिने, अपने द्वारा बनायी हुई शान्ति-नाय-बसिदकी मरम्मतके लिये, जीयस् तथा अवणोंकी चारों जातियोंके भोजन-प्रवत्व (या आहार-टान ) के लिये, शान्तिनाय-घटिका-स्थान-मण्डळाचार्य्य भानुकीर्ति-सिद्धान्त-देवके पाद-प्रचालन-पूर्व्वक,—( उक्त ) भूमिका दान दिया। और वह 'स्थान' उसने अपने शिष्य मन्त्रवादो मकर ध्वकको अप्पण कर दिया। हमेशाके अन्तिम श्लोक।

[ EC, VIII, Sorab, Tl., No. 384.]

380

# हेरगू;—संस्कृत तथा कब्रह । वर्ष हुर्मुखी [ १९७७ ई॰ ( लू॰ सहस ) ]

स्वस्ति श्रीमतु-दुर्म्मुखि-संवत्सरद् चैत्र-सुद्ध-दसमी-सोमनार-दन्तु हेरिगन ने चेत्र-पारिश्व-देवर नन्दा-दीविगेगे श्रीमतु सुद्धद हेगाडे हेरिगन बाचरस-गट्टियरस-वस्म-देव-वल्लय्यङ्गळु सुद्धवं विट्टक एतु-गाण ओन्टक्कं आ-तेल्लिगर मने-देरे ओन्द्ववं ऊरोडेय-नारिसगण्ण मार-गवुण्ड सेनबोव-सोमय्यनोळगाद समस्त-प्रजेगळिद्दुं विट्ट धर्म ।।

[(उक्त मितिको) चुद्गीके अध्यक्त (नाम दिया है) ने हेरगूके मगवान चेन्न-पारिश्व (पार्श्व) के हमेशा जंलनेवाले दीपके लिये चुङ्गीके दाम छोड़ दिये। और चौकीदार (Headman) सेनबीव (जिन दोनोंके नाम दिये हैं) और समस्त प्रजा एक बैलके, कोल्हूका कर तथा एक तेलीके घरका कर देती थी, (१,)।

[EC, V, Hassan, Tl., No 59.]

398

अजमेर;—प्राकृत । [सं० १२३४ = ११७७ ई० ]

संवत् १२३४ जेठ सुद १३ बुधिदने साधुबुल्हा पुत्रवान हालू पार्स्व ( १व ) नाम बेवपाल प्रणमितिमिहा ।

अर्थ सष्ट है।

[JASB, VII, p. 52, No. 3, t.]

392

खजुराहो;-संस्कृत।

[सं० १२३४=११७७ ई०]

[ यह लेख किसी जैन प्रतिमांके अध पाषाणपर उत्कीण है और खजुराहों में पाये जानेवाले जैन-शिला-लेखों में सबसे पीछेके ( उत्तरबर्ती ) कालका है । ] [ A. Cunningham, Reports, XXI, p. 69, 5, a. ]

३६३

श्रवणबेल्गोला;— संस्कृत तथा कन्नड़ । [वर्ष हेबणन्दि = ११७७ ई० १ (लू० राइस )] - [जै. जि. सं., प्र. भा. ]

#### 388

हर्ण-संस्कृत तथा कन्नड़ । [ ज्ञक ११०० = ११७८ ई० ]

[ हट्ण ( नेह्वीकेरी परगना ) में, वीरमद्र मन्दिरके पास एक पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥ श्रीपति-जन्मदिन्देसेव यादव-वंशदोळाद टिल्णोर्-व्वीपतियप्पनोर्व्वं सळनेम्ब तृपं सळेयिन्दे कोपन- । द्वीपियनोन्दनोर्व्वं मुनि पोय्सळ येन्दडे पोय्हु गेल्हु दिग्-व्यापि-यशं नेगळते-बडेदं गड पोउसळनेम्ब नामिं ॥ स्वस्ति श्रीजन्मगेहं विधृत-निरुपमौदात्त-तेजो-महौर्व्यम् । विस्तारान्तः-कृतोर्व्वां-तळमवनत-भूभृत्-कुल-त्राण-दत्तम् । वस्तु-त्रातोद्भव-स्थानकममलयशश्चनद्रसम्भूतिधामं-प्रख्त्यं नित्यमम्भोनिधि-निभमेसेगुं पोय्खळोर्व्वीश-वंशम् ॥ अदरोळ् कौरतुभदोन्दनध्र्य-गुणमं देवेभदुद्दाम-स-स्वद्गुव्वे हिमरिशमयुज्वलकलासम्पत्तियं पारिजा-- तदुदारत्वद पेम्पनोर्व्वने नितान्तं ताळ्दि तानल्ते पु-ट्टिदनुद्वत्त-तामो-विभेदि विनयादित्यावनीपालकम् ॥ कन् ॥ विनयं बुघरं रिक्षिसे । घन-तेजं वैरि-जलमनिक्सि नेगळ्टं । विनयादित्य-रूपालकन् । अनुगत-नामात्र्यनमल-कीर्त्ति-समर्त्य ॥ बुघ-निधि विनयादिस्यन । वध् केळेयम्बरसियेम्बोळात्मास्यविभा-विद्युरित-विद्यु परिजन-का- । मधेनु नेगळ्दळ् सुशीलगुणगणघामं ॥ आ-दम्पतिगे तन्भवनादं तनगे रेंगदरि-तृपाळरनं भो-••द वोळॅरेंगिपोनाहव-। मेदिनियोळे नेगल्द्नेरेंयनेळे**गेरयङ्गम्**॥ वृ ।। आतं चालुक्य-चक्रेशन वलद् भुजा-दण्डमुद्दण्ड-भूप-

ब्रात-प्रोत्तुङ्ग-भूभृद्धिदळनकुलिशं वन्दि-ससौध-भेषम् । स्वेताम्भोजात-देव-द्विरद-सुर-नदी-दुग्ध-वारासि-चन्द्र-द्योत-प्रस्पर्कि =मा-भासुर-विशद-यशं राज-मान्धातु-म्पम् ॥ कन ॥ आ-चार-मूर्त्तिगसम-शा- । रोचित-नामङ्गे भुवन-नियगेरेयङ्गळ । एचल देविये सरसिष-। लोचने करविनेयळाढळतनुगे रतिवोल् ॥ एने नेगळदा-यिब्वेर्गा । तनुनर्जनियिसिदरलते ब्रह्मालं वि-षणु-तृपालकनुद्यादि- । त्यनेम्त्र मूवरुमुदारराहव-धीरर् ॥ वृ !। अवरोळ् मध्यमनागियुं घरणीयं पूर्व्वीपराम्मोधियेय्-दुविन कूडे निमिन्र्चुवोन्दु निज-निः प्रत्यूह-विकान्तदुद्-भबदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-भ्रानिष्णु लद्दमी-वधू-धवनुद्वृत्त-विरोधि-दैत्य-मथनं तिद्वाष्तु भूपालकम् ॥ बनवासी-पुरमा-विराटनगरं बल्लारि वत्तूर्वेलि-ष्ठनिचङ्गोळनकेरे कारुकनकोळ्ळं कुम्मटं-चिञ्चिलुर्-विनदा-**पेर्मान:राचवूर्म्युदुगनूरे**न्दिन्तसङ्ख्यात-दुर्-र्गं-निकायं नेरें भग्नमादुदु वळं भ्रूमङ्गदि विष्णुव ॥ इनिति दुर्गाम-वैरि-दुर्गा-चयमं कोण्डं निजास्तेपदिन्द् । इनिवल्भूँपरनानियोळ् तिविसिदन्तन्तुग्र-बाणाळिथिन्द् । इनिवग्गीनतर्गित्तनुद्ग्य-पदमं कारुण्यदिं विष्णुवेन्द् । धानितं लेकिसि नोर्रेपडन्जभन्तुं विभ्रान्तनपं बलम् ॥ कन् ॥ विट्टग्रहार-निवहं । कट्टिसिद्र्र-गेरेंय बळगमेत्तिसिद सुगिल्-मुट्ड्व देगुलमनितं । निट्टिसुवडे • • विट्टिन्देवन पेम्पम् ॥ लदमी-देवि लसनमृग-। लदमानने विष्णुगग्र-बधुवेने नेगल्दळ॥ वृ ॥ अवनि-मनोजनन्ते सुदती-जन-चित्तमन् इल्कोळल्के साल्व-अवयव-शोभेयिन्दत्नुवेम्बभिघानमनानदङ्गना-निवहमनेच्चु मुय्वनणमानदे वीररनेच्चु युद्धदोळ। तिबसुवनादनात्मभवनप्रतिमं नरसिंह-मूमुजम् ॥

विभवेन्द्रं खल-विह्न दण्डध्वरनत्युद्कृत्त-दैत्याघिपं। शुम-रत्नागर-नायकं नतजगत्प्राणं बुध-श्रीदनै-स्य-भवं तानेने लोक-पाळतेयनेकायत्तमं माडि निन्द् । अभिरूपं सुतनादनल्ते नरसिंह-चोणिपालोत्तमं ॥ अरि-दैत्याधिप-यत्तमं खर-नखानीकङ्गळि होळु बल्-गरुळं तोड्सिद नारसिंहनेनलक्कु वैरि-वोरावनी-श्वर-वत्त्तस्यळमं स्व-खडग-नखर-व्याघातिदं पोल्दु वल्-गरुळं तोडुव नरसिंह-नृपनं संग्राम-रङ्गाग्रदोळ्॥ कन् ॥ समनिसे रागं तम्मोळ् । टमयन्ति नळङ्गे सीते रघुवङ्गेन्तन्त् । अमर्देचल-देवि नृष्टि-। इ-महीरमणङ्गे लिच्मवोल् वधुवादळ् ॥ अवर्गे सुतनाटनभिनन- । धवळं गिरि-दुर्ग्न-मह्ननिम-पति-दशदिग्-धवलित-कीर्त्ति-वधूटी- । धवनरिवलविजयपाण्ड्यनुरुचंगिय-दुर् । गामनुरवणीयि कोण्डन- । समतेकोमूर्त्ति वीर-यह्माळ-चृपम् ॥ षृ० ॥ केळ वसन्त-त्राळ-सहकारद तण्-नेळल् आश्रिताळिगा-भीळ-लयाहि-निष्ठुर-फणीघद मेय्-नेळलुद्धतारिगुन्-मीळित-पुण्डरीकद नेळल् जयलिद्मगोनिष्य वीर-वर्त्। लाळन तोळ-बाळ्ळ नेळतादुदु घात्रिगे वज्र-पज्जरम् ॥ मनु-चारित्रं चरित्रं मनसिब-ललिताकारमाकारमञ्जा-त्त्वन मन्त्रं मन्त्रमिन्द्रात्मबनटटट् अदट् अन्तीशनापीप्यु भास्त्रन्-तन तेज तेजमम्भोजजनरिंवरिंविन्द्र-प्रभावं प्रभावम् । तनगात्मायत्त निन्ती-जगदोळेनिसिटं चीर-बह्माल-देवम् ॥

स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरम् । द्वारावतीपुरवराधीश्वर । तळुन-वळनळिघवड्वानल । दायाद-दावानल । पाण्ड्य-कुल-कमळ-वन-वेदण्ड । गण्ड-भेरुण्ड । मण्डलिक-वेण्टेकार्र । चोळ-कटक-स्रॅकार्र । सकळ-वन्दि-वृन्द-सन्तप्ण-समग्र-वितरण - विनोद । शशकपुर-कृत-निवास-वासन्तिका-देवी-जन्ववर-प्रसाद । याद्वकुलाम्बरद्यमणि । मण्डळिक-मकुट-चूडामणि । कदन-प्रचण्ड । मलपरोळ- गण्ड-नामादि-प्रशस्ति-सहित को झु-नङ्गिल-तळेकाडु-नोळम्बवाडि-बनवासे-हानुङ्गल्-गोण्डं सुजवळ वीर-गङ्गासहाय-शूर शनिवारसिद्धि गिरिटुर्गा-मङ्ग निरशंकप्रताप होयसल-वीर-ब्रह्माल-देवर् विज्ञणमहीमण्डळमं सद्धम्मदिङ्गि पालिसुत्तं दोरससुद्धद नेलेवीडिनोळ् सुख-सङ्कथा-विनोददि राज्यं गेय्युत्तुमिने तत्पादपद्मोपजीवि ।

ष्ट्रः ॥ मुन्तिदिरान्तनन्त-रिपु-सैनिकरं सिडिलन्ते सिड्जन्त् । अन्तकनन्ते सङ्गरदोळ् ओवदे जीरगेयोक्किलिकि सा-मन्त-ललामनी-नेगळ्द-तेङ्कण-रायनेनल्केनिष्प पेम्-पं तळेदं प्रताप-निळयं घरेयोळ् **नरसिंग-नायकंम् ॥** तदाभयवर्त्तियण सोवि-सेष्ट्रियन्वयमेन्तेन्दोडे ।

कन् ॥ बसदि केरें देगुलं मिळ-। गे सुरासुर-युद्ध-कथेयिवं मुदुवोळलोळ्। पोसतागे मेरेंविनं निर्मिस पडेदं चसद नेर्रवनेळे**गेरेंगाङ्कम् ॥** 

हु० ।। सङ्गत-पुण्यनप्रतिमनप्य एरेंगाङ्कन वंशकं प्रधा-नं गुणि विम्म-सेष्टियवनात्ममनोहरे माचियक्कना-तङ्गमवळामुद्भविसिदं कुल-वर्दन गिन्ध-सेष्टि तन्व्-ङ्गियवङ्गे शीलवति मासित माकवे कान्ते लिह्मबोल् ।।

कन् ।। विगत-कुमत गतमल गं-। विग-सेट्टिगममल-शीलवित माकवेगं।
प्रमुणगुणगणनिधानं। मगनाटं सोमपुर-चरित्रारामम् ॥
परनारीपुत्रं वण-। टर-भावं केळितसथनचळितनय्त्र्र्व्वर दण्डे सेट्टि सोमं। सरणागत-वज्ज-पञ्जरं गुणधामम् ॥
अपरिमित-दानि निद-सम-। य-पताकं देसियङ्ककार्रनसहन-।
द्वीप-केसरि वदवर वे-। लि पत्तनस्वामि सोवि-सेट्टि जितातमम् ॥
नव-तत्त्वविदं वितरण-। रविद्युतनिममान-मेरु शाश-विशाद-यशोधवळित-दिशाळि निजकुल-। कुटळय-विध्य सोचि-सेट्टि सज्जन-मित्रम् ॥
परम-जिन-पद-कमल-मधु-। करि दान-विनोदे गोत्र-चिन्तामणि वन्धुरिम-गुणि सोवि-सेट्टिगे। भरु-देवि सुशील-पुर्यवती सित्यादळ्॥
वृ०॥ गुणधामं मुद्देवि कान्ते तनुवातग्रीक्षगं नारिक्ष-।

गणनं सिंगणनं विश्वद्रगुणिरव्देक्व्चणङ्गळ् नगत्-। प्रणुतर् निम्मळ-धर्मदोळ्पु जिनमार्ग-आगळकार-दर्-व्यणमाग्तेन्दहे सोवि-सेट्टियवोळावोम्पुण्य-पञ्जोदयम्॥

कत् ॥ वनघि-निभ-तटाक-त्रय- । मनमरगिरि-तुङ्ग-पाश्वै-निन-ग्रह्मं सन्-जन-भृत-निज-नामट-पत्- ः। तनदोळ् माडिसि कृतात्थेनाटं सोमम् ॥ स्त्रस्ति परम-निन-शासन-शस्त-श्रो-मूलसङ्घ-देशियगण- । प्रस्तुत-पुस्तकगन्छ-स- । विस्तरतर-क्रीत्तं-कुन्टकुन्टान्वयदोळ् ॥ विदित-गुणचन्द्र-सिद्धान्- । त-देव-नुतरन्य-वादि-तिमिगक्कर् वित्-तुटा-नयकोत्ति-सिद्धान्- । त-देवरिकळावनीश-नत-पद-कमळर् ॥

वृ० || सिवियन्द्रम्बरमञ्जिटि तिळि-गोळं नेत्रङ्गळिन्टानन-पोस-मावि वनिमन्द्रिनि त्रिदिवमा-शेपं मिण-त्रातिदिन्द् । ऐसेवन्ती-**नयकोत्ति-देव-**मुनियिं राद्धान्त-चक्र शनिन्द् । एसेगुं श्रोतिनवर्ममेन्टोरे वळिक्के-वर्षणयोम् विण्णयोम् ॥

-कन् ॥ बन-नुत-मयकोत्ति-मुनी- । शन शिष्य नेगल्ट दामनिन्द-त्रैबि- । द्यनिष्ठ-पर-वादि-कुभृद्- । घनवज्रं विरुद-वादि-मदन-महेशम् ॥ अ-मदं पितामहं वीत-मल मदनारि मूकना-विपताकम् । दिमतान्य-वाडियेने सन्- । द मान-निधि-दामनिन्द-मुनि-सिन्निधियोळ् ॥ तदनुबनिष्ठ-कळा-को- । विदनात्माधीननमळ-रत्न-चितया-स्पदनपगत-तन्द्र दो- । प-दूरनध्यात्मि वाळचन्द्र-मुनोन्द्रम् ॥ नत-भुवननीश-चूडाज्- । चिताडिज्ञ चन्द्रप्रभाडिज्ञ-सेवा-निरतन् । नुत-वर्त्तमान-बोधा- । मृतस्वियेने वालचन्द्र-देव नेगल्दम् ॥

गद्य ॥ स्वितं प्रताप-होस्सळ पट्टण-स्वामि-सोमि(वि)-सेट्टि ता माडिसिंद श्री-बिन-पार्श्व-देवरप्टविधान्चेनेग खण्ड-स्फुटित-बीर्ण्णों डारक्कं बिन-मुनिगळ्-आहार-हानक्कं वसिदय नाल्देसेय वेदलेयुमं वहगण नगरसमुद्रमुम पट्टणिदं मूडण होस्सळसमुद्रद मोदलेरियोळ् ओर-खण्डुग नीर्व्वरेयुमं तेङ्कण सेट्टियकेरेय मोदलेरियोळ् ओर-खण्डुम गद्देयुमन्र-मेण्टि सुड सकळ-घान्य गोळग मूर्च चऊगावेय प्रमु-गावुण्डुगळ

सामन्त-नरसिग-नायकननुमति शकवर्षद सासिरद-न्रेनेय हेमळिम्ब-संवत्स-रद पौष्य-मुद्ध-तृतीयाक्केदिन-व्यतीपातोत्तरायण-संक्रान्तियन्दु वीर-ब्रह्माल-होय्सळ देन्य-राज्याम्युदयार्थन् निज्ञ-गुरुगळ् अप्पाच्यात्म-बाळचन्द्र-देवर कालं तोळेदु धारा-पूर्व्वकं माडि कोट्ट सीमेयेन्तेन्दोडे पूर्वमुं आग्न्ययमुं होय्सळसमुद्रद गह्ने-वरं वसदियिं तेड्क मूवत्त मूण हन्नेरडु गह्ने-वरं नैऋत्यदोळ् बळ्ळेयकेरेंय कोडि पडुवला-केरेंय गह्ने-वरं वायव्योत्तरङ्गळ् नगरसमुद्रद निगोंडुं वडगण कोडिथुं ईशान्यदोळ् ज्ञत्यरकेरें-वरं सीमे ॥

महाप्रधान **माधव-दण्डनायक**र वेसिंट बहित्रद **नारत-वेर्गांडे** नन्दा-दीविजे-गमष्टविधार्च्वनेगं ओन्दु गाणसुमं हेरिन सुद्धद दशवन्दसुमं बिट्टं ( हमेशा की तरह अन्तिम वाक्यावयव और श्लोक ) महुमस्तु । श्री

[इस लेखमें सर्वप्रथम जिन-शासनकी प्रशंसा है। इसके अनन्तर सळका 'पोयसळ' नाम कैसे पड़ा, इसके उल्लेखपूर्वक उसकी आगेकी वंशपरम्परामें विनयादित्य, एरेयझ, विष्णुवर्द्धन हुए। विष्णुवर्द्धन अपनो अकुटिमात्रसे बन-वासीपुर, विराटनगर, ब्रह्मार, वल्लार, प्रवल इक्झोळका किला, करककी चट्टान, कुम्मट, चिश्चिल्, पेम्मेंका बाचव्र, मुदुगन्तर, ये और अगणित दूसरे किले ले लिये। उसने बहुत-से विरोधी राजाओंको पराजित किया। उसने बहुतसे अग्रहार दानमें दिये, सर्वजनोपयोगी तालाव खुदवाये, और बहुतसे गगनचुम्बी मन्दिर बनवाये। विष्णुवर्द्धनकी पट्टरानीका नाम लद्मीदेवी था, उनका नारसिंह नामका लड़का हुआ। उस लड़केकी पत्नी एचल-देवी है, जिससे वीर-ब्रह्माळ नामका खुत्र उत्पन्न हुआ। उसने दूसरी विजयोंके क्षाय-साथ उर्च्चाङ्गके विजय-पाण्ड्यके किलोको मी जीत लिया।

निस समय, (अपने पदों सहित), होयसल-नीर-बद्धालदेव इस पृथ्वीपर राज्य कर रहे थे, उस समय उनका पादपद्मोपनी नी दिह्मणका राजा नरसिंग-नायक था।

उसका आश्रित सोवि सेट्टि था, जिसकी सन्तान-परम्परा इस तरह थी:— इसका पुत्र था परेगङ्क। इसने एक तालाब, एक 'बसदि', एक मन्दिर, एक अण्डागार, तथा मुदुबोळळ्में दैत्य और दानवोंके चित्र बनवाये थे। उसका पुत्र बिम्म-सेट्टि हुआ। उसकी पत्नीका नाम माचियक या। उनका पुत्र गिन्ध-सेट्टि हुआ, उसकी पत्नीका नाम माकव या। उनका पुत्र सीम हुआ। पट्टण-स्वामी सोविसेट्टिकी एक मार्या मरु-देवी थी, जिसके तीन (चार १) लड़के थे—गञ्जग, नारसिंग, सिंगण, और बूचण। सोवि-सेट्टिने समुद्रके समान तीन तालाब, एक पार्श्व-बिनमन्दिर अपने ही नामको घारण करनेवाले नगरमें बनवाये।

मूलसंघ, देशिय-गण, पुस्तक-गच्छ और कुन्दकुन्दान्वयमें गुणचन्द्र-चिद्धान्त-देवके पुत्र नयकीत्ति-सिद्धान्त-देव हुए । उनके शिष्य दामनन्दि-त्रैविद्य हुए, चिनके छोटे भाई चन्द्रप्रभ-पादपूजक बालचन्द्र-मुनीन्द्र थे।

इस प्रताप-होय्सल-पट्टप्प-स्वामी सोमि (वि)-सेट्टिने पारवे-जिनकी अष्टविध पूजन, मन्दिरकी मरम्मत, तथा जिन-मुनियोंके आहारदानके लिये चडगावेके प्रभु और किसानों तथा सामन्त-नरिसग-नायककी स्वीकृतिसे कुछ भूमिका दान किया। और इस हेतुसे वीर-त्रक्षाळ-होय्सल-देवके राज्यकी वृद्धि होती रहे, कुछ दूसरी भूमि अपने गुरु बालचन्द्रदेवको उनके पादप्रज्ञालनपूर्वक समर्पित की।

माधव-दण्डनायककी आज्ञासे घाट-अधिकारी नारण-वेर्गांडेने हमेशा एक दीपके बलते रहनेके लिये तथा अष्टविघपूजनके लिये एक तेलका मिल (चक्की) और घाटपर उतरनेवाले सामान के ऊपर लगनेवाली चुङ्गीका कृ वाँ हिस्सा दिया।]

[EC, IV, Nagamangala Tl. No. 70]

394-809

श्रवणवेलाोला;-कन्न ।

[कास्त्रनिदेश रहित ]

[ जै, शि, सं,, प्र, सा, ]

४०१

मलेयूर;—संस्कृत तथा कन्नड़ । [ शक ११०२ = ११म१ ई० ]

[ पारर्वनाथ-बस्ति के प्राङ्गणमें कृप्पर-मण्टपके पाषाणपर ]

श्रीविद्यानन्द्-स्वामिनः । चिक्क-तायिगळु । श्रीमद्च्युत-राजेन्द्राद् दीयमान-सुतो वर । श्रीमद्च्युत-वीरेन्द्र-शिक्यपाख्यो नृपाप्रणीः ॥

तस्य भिषग्वरः।

कमलन-कुल-नातो जैनघम्मीन्न-मानु-विविदत-सकल-शास्त्रस्टद्-बुध-स्तोम-सेव्यः । मुनिन्नपदमको वन्धु-सत्कार-दक्तो-धरणिय-वर-वैद्यो भाति पृथ्वीतलेऽस्मिन् ॥

तस्य कुलवनिता।

त्रिवर्गंसंसाघनसावधाना साध्वी शुमाकारयुता सुशीला । जिनेन्द्रपादोम्बुजमिक्तयुक्ता श्रीचिक्ततायीति महाप्रसिद्धा ॥ प्लवाब्देऽप्याश्विने शुक्ल-दशम्यां गुरुवासरे । केनंकाचल-पारंवेंश-पूजार्थ-पञ्च-पर्वित्त ॥ मुनीना नित्य-दानार्थं शास्त्रदानाय सन्ततं । चिक्क-तायीति विख्याता दत्तशी-किन्नरीपुरा ॥

तयोः पुत्रः ।

विद्यासारसदाकारस्युमना बन्धु-पोपकः । हृदयः पूज्यो भिषग्-राजस्तन्दशीलो विराजते ॥ ( हमेशाकी तरह र्ञान्तम श्लोक ) ई-शासनद शक्तवर्ष ११०३ ने प्तव-सं॥

## [ विद्यानन्ट-स्वामी, चिष्कताथी के द्वारा ।

अच्युत-राजेन्द्रमे अच्युत-वीरेन्द्र-शिक्यप-नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ या। वैद्यके रूपमें उसकी प्रशासा। उसकी स्त्री चिक्कतायीने, पाँच वर्षोमें कनकाचलमें रियत पाश्वेंशकी पृज्ञाके प्रवन्धके लिये, मुनियोंके नित्यदानके लिये, और हमेशा-के शास्त्रदान (उपदेश) के लिये, कित्ररीपुरका दान दिया। उनके पुत्रकी वैद्यके रूपमें प्रशासा।

[EC, IV, Chamarajnagar, Tl., No. 158]

४०२

## तेरदल;-कनद।

## [ शक ११०४=११८१ है० ]

स्त्रति समल्त-भुवन-विख्यात-पञ्च-रात-वीर-शासन-लन्धानेक-गुणगणालङ्गृत-सत्य-शोच-आचार-चार - चरित्र-नय - विनय- विज्ञान-वीरवणञ्ज-धरम-प्रतिपालन-विश्वद-गुटु-प्वन-विगालितानेक्याहरसत्त्वनीसमालिज्ञितवत्त् स्यळ भुवनपराक्रमोन्नतत्त्वं मखपट्टि-गुट्र-प्वन-विगालितानेक्याहरसत्त्व्निसमालिज्ञितवत्त् स्यळ भुवनपराक्रमोन्नतत्वं मखपट्टि-गुट्र-प्वन-विगालेक्येय्न्वं [र] त्वामिगळ् कुन्तळ-विपयदोळ् प्राम-नगर-सेट-कृद्वं हु-मुद्र-प्रत्यावळेय्य्न्वं [र] त्वामिगळ् कुन्तळ-विपयदोळ् प्राम-नगर-सेट-कृद्वं न्यायद-वेवायत-नंगळि-रमोप्पुवग्रहार पट्टणङ्गळिरमितश्चवप् शोमत्-कृण्ड-मूक्सासिरहोळगे हन्ते-रह्वक मोटल-बाटं वणञ्ज-बट्टणं नहवेयमने तेरिदाळदळ् शक्वपं ११०४ नेय प्लव-संवरस्यर आश्चयुत्त बहुळ ३ आदिवाय्व्यः हात्रिशत्-वेळाख्यसम्प्रादश-पट्टणमुं वासिष्ट-योग-पीटमुमवचत्तनाल्कु-घटिक-स्थानमुं नानादेशाभ्यन्तरद् गवरे-गात्रिगकं सेट्टियकं-सेट्टि-गुत्तकं महानाद्यागि नेरदा स्थळ्डळ् शीमन्यष्टळिक गोङ्ग-देवरसं मादिसिट नेनि-तीर्थंश्वरन चेत्यालयमं कण्ड बलं-गोण्ड पोडेवट्ट हर्ष-देवरसं मादिसिट नेनि-तीर्थंश्वरन चेत्यालयमं कण्ड बलं-गोण्ड पोडेवट्ट हर्ष-

मर्यादियेन्तेन्दोडे चत्रसमुद्रपर्यन्तं वरं महवन्तागि १२० त्रिप्पत्ते नुकत्ते-कोण-भिण्ड-मैत्र-दोणि-दुर्गिग-गळ-पथमत्रेयळ् नडेवर्ड सुङ्क-परिहारवाणि कोष्टर् मत्तं शासन-परिहारिगरेलदे वोंकल लोन्दु पणवं बिट्टर् ॥ यिन्ती केयि-मने-तोट-मुख्य-संमर्त्तं आय-दायवेद्धमं सर्ववाधापरिहारवाणि धारा-पूर्व्वकं माडि विट्टर् ॥ स्वस्ति श्रीमत्-कोण्डकुन्दाचार्य्या-न्वयद श्री-मृत्त-संघद देशीय-गणद पोस्तक-गच्छद श्री-कोह्मापुरद निम्ब-देव-सावन्त मिडिसद श्री-रूपनारायण-देवर वसदिय प्रति-बद्धमप्प तेरिदाळद् गोङ्क-जिनेन्द्र-मिद्रक्के कोह्मापुरदगत्त्येश्वरद कणिलेश्वरद महालदमो-देविय गोकागेय महालिङ्ग-देवर यिन्ती घटिक-स्थानदाचार्यं स्वर्य-एळ -कोटि-पुव-संख्यात-गणगळ् महामण्डळियाणि तेरिदाळद् मृत्व-स्थानद कितिदेव-स्वामिणे प्रतिवद्धं माडि आ नेमिनाय-स्वामिय प्रतिष्ठाकालदला गोङ्क-जिनालयदाचार्यंरप्प प्रभाचन्द्र-पण्डित-देवरिगदेग्म जोग-त्रिगिय स्थानमेन्द्र खोगबट्टिगेय निष्किदर् ॥ वसदिय मेले श्रद्रकन सिंहद चक्रद चिह्नमेम्बद्धं तिसुळद घण्टेयं परेय नागदेनिप्यवनेळु-कोटि- तापसर्गो महा-विरोधि-यवनीश्वर-वैरियेनुत्तविकिदिर्ममसुगुव जोग-विट्टिगयना मुनि- संकेय कोटि-तापसर्॥

[ IA, XIV, p. 14-26, (line 56-68)] t. and. tr.

४०३

श्रवणवेल्गोला—संस्कृत तथा कन्नद् ।

[ शक ११०४ = ११८१ ई० ]

[ जै॰ शि७ सं॰, प्र॰ सा॰ ]

808

अवणबेलाोला—कबद् ।

[ बिना काल निर्देशका ]

ि जै० शि० सं०, प्र० सा०,

४०५

श्रवणवेल्गोला—सस्कृत तथा कन्नइ।

[ विना काल निर्देशका ]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ भा॰ ]

४०६–४०७

श्रवणयेल्गोला-कन्नड-भग्न ।

[ विना काळ निर्देशका ]

ि जै० ज्ञि० सं०, प्र० भा० ]

Sor

चिक्क-मागडि;—संस्कृत तथा कन्नड़ ।

[ शक [१, १०४ = ११८२ ई० ]

िच भे .गढिमें, बसवण्ण मन्दिरके प्राद्वणमें एक स्तम्भ पर

श्रीमतरम् गंभीरस्याद्वादामोत्रलाञ्छनम् ।

बीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासनं विनशासनम् ॥

श्रीराजिप्पुटु धर्म्मटिं नियत-धर्मे शान्तियिं शान्ति-वि-!

स्तारं कृत्यु .....

••• यकर् विनुत-धम्मे शान्ति सत्-कुन्युवेम्ब्-।

ई-रत्नत्रय-देवरूजितमेनल् दीग्वीयुमं श्रीयुमम् ॥

प्रकटं व्याप्त \*\*\* \*\*\* खरूपं नित्य-भावं विकर्-।

त्रिकमावेष्टित-मारुत-त्रितयवा-पड्-द्रव्य-सम्पन्न-व-।

र्त्तकमोप्पिर्दुंदु नोडे नाडेयुवघो-मध्योध्व-लोक • - ।

••• लोकक्केसेदिप्पुदन्तुभय-कम्मींद्योग-निम्मीण-सल्-।

लीलं द्वीप-समुद्र-वर्ग-बळयीभूत-प्रमूत-स्यळी-। माळाळ ''' '' भू-रमणं जगद्धितनी-महत्त्वक्केनल्केम्। णहुवोप्पं बेत्तुदो तां लवण-जलिध रन्नम्मणल् लिच्नि नीर्-। वेण्णोडिरिप्पा-कल्प-६न्त-प्रसव ''' देवेळ्वेनोळ्पम्॥

कं ॥ वार्-वळय-निकरवेम्वा- ।

नीवेंलिय नडुवे नेरदुं बम्बू-चिहम् ।

सार्विनवीप्सत-फळमम् ।

पार्विनवेळेगिम्बदाय्तु जम्बू-द्वीपम् ॥

इदु जम्बू-द्वीप गः निदु सुरोव्वींरुहौदार्य्यदिन्दिन्त् ।

इदु राजद्वेर्य्यदिन्दिन्तिन्तु जनित-जिन-स्थान-भोग्योपयोगा- ।

भ्युदय-श्री-लीलेयिं राचरसन तेरिदन्दुबतत्वक्के पक्का- ।

दुदेवेनुसं चन्द्र-सूर्या गः राराजिसिक्र्यम् ॥

दोरेवेत्ता-मेर्कविन् तेङ्गण-देशेयोळदेनोळ्पुवेत्तिद्दुंडो श्री- ।

भरत क्षेत्रं करं तुम्बगळ् मधुर-मन्द्र-स्वरोद्गीतिदं मे- ।

क्ले-रिलंगळ्ळाडुवेल्लेल्लेलेम गः पुष्यद्गळि हण्ण-गोञ्चल्- ।

वेरिगन्दं चूनवल्ली-वितितगळेसेदा-लास्य-सारस्यदिन्दम् ॥

कं ॥ श्रीमज्जनिं सुमनो- । धामतेयिं भ्रमर-शोभियं कण्णीट- ।

सीमेयना-मरत-श्री-,। गः तोर्णु नाडे कुन्तळ-देशम् ॥

वचन ॥ मत्तमिल्ल जनद कोण्टेयुं गुणद व्यवहारमुं विनदद व्यवसायमुं रसद तोरेगणिनेसेव केळी-वनङ्गळुं विरिव्याळ कामनियक गणिविक केळीट नेरेदकमिळिनिगळुं वसन्तकेळिगे समेद पोण्डोणिगळ-गोण्डळमुं धर्मम्क तेम्ममुं
भोगककागरमुमाद घटिका-स्थानमुं रतन-समृद्धिगे सोल्तु स माळ गोण्डदेनिय परिखेयि राजमण्डलसमाजमेनिय कामिनीयर मुख-कमळ-निकरमुं प्रामजगर-खेड-खर्व्यण-महम्ब-द्रोणामुख-पुर-पत्तन-राजधाविगळ बन मळ मिलि
कोळ्वडविल मेरेटु नव-विधमागि तोर्ष्यं कुन्तळ-देसक्के ॥

क ।। क्रमिट विक्रमिट टा-। न-मनोहर-वृत्तियं चाळ्क्य-नृपाळी-।
त्तमरात्म-कीर्त्तिया-भू-। रमणिगे मुतुगळ तोडवेनल् प्रियरादर् ।।
चाळ्क्य-भूभुजिर्दिवि-। केळियोळिरे पेरगे नेरेये काम्पुवोलिर्दर् ।
भू-वधुगे रष्ट्रखरं । सोवृत्तं तेलनाल्टिट नेरे घरेयम् ॥
अवर्दा-तेलङ्गे सत्याश्रयने मगनवङ्गात्मवं विक्रमन् तान् ।
अविनट न्तरयणं ता किरियने जयसिहाइनुं तम्मनन्ता-।
इवमझं तत्मुतं तत्-तनयनेसव सोमेश्वरं तन्महीशं-।
गे सळं पेर्मिड-देवं मगनवन मगं ताने भूलोकमल्लम् ॥
समिनिष्ठतवद्गे जगदे-।
कमञ्चनेनिसिर्द पुत्र-रूपदे तेनो-।
रमणीयतेयवननुनम् ।
रमणं मेरेट नगक्के नूर्मिड-तेलम् ॥
वळिकं नलिं सार्देल् । चाळक्य-राज्य-गमे विज्ञळोव्वींपितियं।
कळचूरि-तिळकननेम् पेड्। गळ चित्त होस्तनरस्रितिर्पुंद होसते ॥

हेळेयं पाण्ड्यं कळिङ्ग करि-गरिचरनागाळवेसेङ्गेयये निच्यं ॥ क्रामं सम्प्रीतियं विज्ञल-रूपतिय तम्मं भुबा-गर्व्वदिं मै-। ळ्वा-देवं पाळिसुत्तं मेरेद बळिक्वा-बिजाळो वीश-पौत्रम् । त्रिगुणीभूत-प्रतापं तळेदनेळेय \*\*\* कन्दार-कोणिपं तज्-। जगती-नाथानुतातं बळिकमवनियं ताळि्ददं सोवि-देवम् ॥ क्रमदिं कण्णीद्धभं कुन्तळमनोलविनिं तीळिद तळकिस रम्यां-। गमनिम्बिम्बिम्बिपेबपे पडेदु पृथुल-लाटक्के काञ्चीप्रदेश-। क्के मनम्बेत्तेय्दे रागं बुदिद-ऋर-सरोजातमं नीडिया-रा-। यमुरारि-होणिपं मेदिनियनिनिसु वन्देक-भोग्यकके दन्दम् ॥ आतन तम्मन्र्जित-गुणं विसु-मैलुगि-देवनाळ्द्दम् । भू-तळमं बळिश्कमविनं किरियातनेनिप्पनादोडम् । ख्यातिथिनार्गीवल्ते हिरियातनेनल् घरे शङ्कमोर्ध्वीप- । ब्रात-नुतं घरा-बळयमं परिरित्तसुतिर्दंनोळ्मेयिम् ॥ कं ॥ शङ्कन कीत्ति-प्रभेयिन्-। दं कामिनि भूमि गौर-रुचियिन्देसेदेम्। शङ्किनियादळो गीता-। लङ्कृत-नाना-विनोद-विळिषत-गतिथिम् ॥

वृ ॥ सवनार् सिश्शाङ्कमञ्च-चितिपितिगे तन्चिकियिन्दं बिळिन्का । ह्वमञ्जं राय-नारायणनिषक-गुणं शङ्क-भूपानुनं म्- । भुवनाराध्यं घरा-मण्डलमनतुळ-दोईण्डिदिन ताळिद्दं नोळ- । पवर्गेक-च्छ्रत्रमं मेथ्छिरि मेरेविनेगं प्राच्य-साम्राच्यिदन्दं ॥ कमिदिन्दा-विज्ञळोन्वीपितिगे पडेतु सप्ताग-सम्पत्तियं म- । त्तमदं तन्चिकियिन्दित्तलुमोदिविद राजावळी-ळोलेगं तन्- । तुमिदे सप्ताङ्कमं काणिसिदनेने चगं मन्त्रदिं तन्त्रदिं वि- । कमिदे शीयिं सदाचारिदनोसेदेसेदं रेचि-दण्डिधिनाथम् ॥ कळन्त्रूर्य्य-वितिपाळ-राज्य-लते पर्व्यल् तन्न दोष-शाखेयं। विळसन्मन्द्र-सानुगं विद्युध-सेव्यं विस्तृत-च्छायन-। स्बळितौदार्य्य-विळास-मासि सुमनस्-संपूर्णेनुसदाशः-। फद्रदिं रेचण-दण्डनायनेसेटं लोकैक-कल्प-द्रुमम् ॥ निननं तन मनमं मनः-प्रकृतियं सद्-विद्येया-विद्येयम् । तनुवन्ता-तनुव विळासवद्नुघल-लिद्मया-लिद्मयम्। विनुतौदार्यवदं चगं जगमनिम्बि-कीत्तियालिङ्गिसल् । जन-वन्द्यं विभु-रेचिराजनेसेटं चारित्र-रत्नाकरम् ॥ कवि-तति वल्मेगोलगिसे कामिनियर् सोवगिङ्गे सोले वेळ -। पवर्गेलुदार-वृत्तिगोलविं नर-शासनवागे राज्यमुद्-। भवित्नोडच्चि जैन-समयाम्ड्धि कीत्ति-सुधाशुनि पोदळ ्। के बडेये रेचिराजनेसेटं जसिंट वसुधेक-वान्धवम् ॥ नडेद-नेल रणोव्वरेयोळन्तनितुं तनगज-पुजरिम् । पडेद-नेलन्दलेम्बनसिगन्य-नृपाळरनिक्कटुन्ते किळ्- । तडे कडु-दोसवेम्बनसहं मिगे वेडुडे पट्टे ताने वेड्-। गुडुवनोलेम्बनेनव्टनो कलि-रेचण दण्डनायकम् ॥ अनुपम-दान-शौर -रण-शौर्यमने-नोगळ्दप्पेनाम् द्विपन-। जनपरोळोन्दुवन्चरसियम्गे सयम्बरवागे सग्गदोळ् । जनियिसितिन्द्र-भूरुइके तोरणदिन्तविलेम्बुदेय्दे मे-। टिनि वसुधैक-बान्धव-चमूपित रेचणनेम् इतात्र्थनो ॥ पेडे-वणि शेपनोळ् सरसिनोटरनम्बुधियोळ् मृगाङ्कवन्द् । उडुपनोळिद्रजार्डवभवाद्गदोळा-मद-लुन्ध-मृद्गविर-। पेडे टिगि-मङ्गळोळ् कुरुपु दोप्पिनेगं नगमं मुसुङ्कितिड गडलेने कीर्त्त रेचनेसेटं बसटिं वसुधैक-त्रान्धवम् ॥ श्रीवन्दं सिरियि समृद्धनेसेवा-नागाम्बिका-सृतु-भो-। गावासं वसुधैक-त्रान्धतनुदारं स्तुत्य-गौरी-सुख-। श्री-विष्टं वृषमध्वब-प्रियतमं नारायणात्मोद्भवम् । -

भावं बेत्तरे चेल्वनेन्देनिसिदं श्री-रेचि-द्ण्डाधिपम् ॥
तरिद देशङ्गळुं श्री-कळचूरि-कुळ-चक्रेशरि पेत्तदी-ना-।
गर-खण्डकित्यवट्टा-नृपरोळ पडेदिम्बन्दबाळ्डपर्पना- रे-।
चरसं तानेन्दोडे-बण्णिपुदो निसदवी-देशदिन्दोळ्मेयं बि-।
तरिद पङ्गेज-रूपं वनवसेयादरोळ् श्रीय-बोलिप्पुंदेम्बेम् ॥
कुसुम-रंजं रक्षाविळ तिळर् सोव डाडुव कीर-बाळवेम्ब् ।
एसकदे चल्डुवेरिद-नेलं नेले-वेन्चिद पूगोळिम्बसुर्-।
प्पेसगद-नुण्-बिसल् सुळिव कम्मेलरीचिसे इच्चनोण्पुवा-।
गसवेसेयल्के नाडेसबुदेन्तु बसन्तद सृष्टियेम्बनम् ॥
कं ॥ आ-नागर-खण्डमना-।
ल्पा-नृप-विज्ञत-कद्म्बरन्ता-नृप-स-।
न्तानामंडुबदोळे सकल-क-।
ळा-निळयं ब्रह्म मूभुजं बनियिसिदं ॥
आ-विभुविङ्गं चट्टल-।
देविगबुदायिसिदनंखिळ-नीति-कम-सं-।

ळा-निळयं ब्रह्म मृभुनं बनियिसिदं ॥ आ-विभुविङ्गं चट्टल- । देविगानुदायिसिदनंखिळ-नीति-क्रम-सं- । भावित-राजाचार- । श्री-वधुगेसेयल्के शौर्यदीष्पं बोष्पम् ॥ मेदिनिगे बोष्प-देवनित् । आदुदु हगे हुगद्द बाळ बाळ्वेलियवङ्ग् । आदळ् वल्लमे विनुत- । श्री-देवियवग्गं पृट्टिं सोम-नृपम् ॥

वृ ॥ नुडिगललन्दे मृद्दु-नुडि सत्य-पताकनेनिपुदोष्पद- । ट्रिद निगळंक-मञ्जनेने राजिपुदोजे कडम्ब-रुद्धनेम्ब्- । ओडेतनवं नेगळिचटुदु गण्डर-डावणियेम्ब्-नाममम् । पडेदुदु सोम मिमपन शौर्य्य-गुणाविलयेम् कृतात्र्यनो ॥ निनगन्ता-काममीगळ केळेयनेनिपुदं तोर्प्युवोक्षेममनेक्वे- ।

च्चु नितान्तं निन्न पादक्केरगिपनेनुतं कान्तेयर्ज्ञोले काळ्गा-। नन-काश्मोर-द्रवं पट्टिद निगळ्द चाङ्गाळ्वनङ्गके सेवा-। जनितारागम्बोळागळ् मेरेबुदनुदिनं सोम-मूमीश-पादम् ॥ मुनिदोडे-सोम-भूपनम्गिष्पेंडेया-वनवासेयन्तदन्त् । अनितुमदीगळातन भुनासि-लता-वृत्तवाय्तु पोक्कुसिल्- । किनोळिरे पोल्लदेन्द्धितरोडि समुद्रद वेळेगण्डु तान्। अतुमिति बेळेगोण्डु सुखमिर्परिदेनद्द्दि नोन्तनो ॥ विरुदर् न्भीतोर्व्विपाळर् ममदन-परवशीभृतेयर् विद्येयुळ्ळर्। श्शरणेन्दर् स्तेवकर् व्वेळ्पवर्गोल्दीवनी-सोम-मूमी-। श्वरनेन्दुं रागदिं सङ्गतमनमयमं बेटवं तुष्टियं सच्त्-। इरवं सम्प्रीतियं वेळ्पुदनेने जनवौदार्यंदि वर्यनादम् ॥ तोळ तोडप्पुँ मिचपेडें-नतु गे चुम्बिस्विम्स सोम-भू-। पाळनोळेक-भोग्यवेनिसल् तनगागिरला-स्यळङ्कळम् । पाळिप कापु बीर-सिरि लच्चिम सरस्वतियेन्दे सैरिपळ्। मेळिवलीवळे पेररनेन्देने लञ्चल-देवियोप्पुवळ्॥ एनिपा-दम्पतियोल्मेगगगळिसलोप्पं प्राज्य-साम्राज्य-का-। मिनि माडल् विगियप्पनेय्तरे परोर्व्वीपाळरि कप्पविन्त्। इनिसुं माडदिरल्के दुष्ट-तति तप्पं पुट्टिदं बोप्यनेम्य्-॥ इनेगं बोप्प-नृपाळनप्रतिम-पुण्यं राजिसित्तुर्व्वियोळ् ॥ कं ॥ ई-बोर्पे देविकगाद्-। आ-बोर्प तप्पद्प्पनरिदेम् कीर्त्ति-। श्री-वाय्-देरेदोडे काणलक्। ई-वन्दुदे भुवन-निकरवेने पेसर्वडेदम् ॥ ॥ नगेयल्तेयेमे विक्षतिई-इदिनेण्-अत्तोहिणी-सेनेगन्द् । उगुरिं सत्त हिरण्यकाच् कनेनिप्यद्गन्ददेम् विट्ट-कङ्ग् । अजिटन्ता-भयटिन्दे वेन्द मटनङ्गन्दा-महामागरण्-। मुगोयेन्दी विमु-बोप्प-देवनलेवं सत्त्राधिकान्यौधमम्।।

कदन-क्रीडेयोळुळ्ळ मिन्न दयेयेकिन्तोर्मोयुं तोरदी-। मदन-क्रीडेयोळ्चुदं मरेदर्ड नीर्-बोकडं नाण पुत्-। उदलोन्दिई डिक्तोडं तलेयने सम्प्रीतियं तोरेयेन्द् । ओद्वि मेळिने कान्तेयर् मेरेवनी-श्री-बोप्प-मूपाळकम् ॥ क || सिरियिन्दोप्पुव बान्धव- । पुरवातन् राजघानियन्ता-पुरदोळ । सुर-खचरोरग-मणि-मकु-। ट-रचित-पद-कान्ति शान्तिनाथं मेरेवम् ॥ चृ ॥ पाळभिषेकवन्तेनितदादडर्वाल्लयदृश्यमप्य पू-। माले पदके जानुवरविकिदोधं निर्मिर्वुण्य-तोयदिम्। लीलेयि मजनकरेये वामदे शीतळत्रागि वर्णवेम्। सालवे **शान्तिनाथ**न महा-महिमत्वमनोल्हु बाण्णसल ॥ कं || एनिपास्थानाचार्यभ् । मुनि निनुतं भाजुकीत्तिं-सिद्धान्ति चगज्-। बन=बन्दां निब-गुच-कुळ-। वनज-विकाशमनोडच्रुं वं तपदिन्दम् ॥ अलर्डुंद्देन्तेनला-गुरु-। कुळवा-गौतमनेनिष्प गणधरनिन्दित्-। तलनेक-मूलसंघा-। विळ-यति-पतियाद कोण्डकुन्दान्वयदोळः ॥ श्री-रावणन्दि-सिद्धा-। न्ताराव-सरोवरको तोडबेनिपं वाक-। श्री-रम्य-**पद्मणन्दि-**त-्। पो-रमे पिडिदिई पद्ममेने तिन्छुष्यम् ॥ तन्मुनि-नाथन शिप्यं । मनमथ-सह वल्लदङ्गना-रति सुखमम्।

सन्मुनि-सद्गुर-कुवळय-। भून्मति पोसतेनिसि नेगळ्दना-**सुनिचन्द्रम्**॥ वृ ॥ लोकमनावर्गं बेळगिदं बसदिं मुनिचन्द्र-देवन- । प्राकृत-जैन-योग-निळयं प्रकटोकृत-[त]ल-निण्णेयम् । स्वीकृत-शब्द-शास्त्रनुररीकृत-तर्क-क्ळा-कळापन् -रीकृत-काव्य-नाटकनघ कृत-मीनपताक-विक्रमम् ॥ कं ॥ तिच्छप्यं प्रकटीकृत-कीर्-त्ति-च्छत्रं भानुकोत्तिं क्राणूर-रगण-मू-। मि-च्छन तिन्त्रिणोक-सु-। गच्छं श्री-जुन्न-वंशनेसेद बगदोळ्॥ वृ ॥ शान्त-रसीत्य-मूत्ति विगिध-ज्ञज-मस्तक-वर्ति-कीर्ति सेद्- । धान्तिक-चक्रवर्त्ति बिन-पाद-निधान-सु-दीप-वर्त्ति चै-। रन्तन-जैन-योगिसम-वर्त्तियेन्ल् मुनि-भानुकोर्त्ति पेम् • पं तळेदं स्व-मन्त्रि-गति-धूर्त्त-जनकतिवर्त्तियेग्विनम् ॥ नियत तन्मुनिनाथ-शिष्यनेसेदं सन्मार्गा-सम्पत्तियम् । नयकीर्त्ति-व्रति-नायकं विवुध-वाञ्छा-दायकं जैन-त-। च्व-यथायीगम-कायकं कृत-यशस्-संस्नायकं ध्वंसिता-। भय-निस्पन्दित-पुष्पसायकनुदग्रीडोर्थ-सन्दायकम् ॥ क्त्द ॥ अन्तेसेदाचार्यावळिय्- । इं तिळिदागमङ्गळं जिन-समयोच्-। चिन्तामणि सं(शं)कर-सा- । मन्तं शान्तियने माहि शङ्करनेनिपम् ॥ विदित-पराक्रमनेनिपा-। कदम्ब-नृप-तिळक बोप्प-देवन राज्या-। **म्युद्यके ताने मोदलेनि-।** सिदना-सामन्त-शहुर नयदिन्दम् ॥

सामन्त-शङ्करनिन्दुद्-। दामते-बडेदिई नण्डु-चंश्रद सिरि मुन्त् -। ए-माल्केयेम्बोडन्वय-। रामेगे तोडवादनमळ-सङ्गं सिङ्गम ॥ सिङ्गल कान्तेयल्ते सिरियातन कैसर-माळेयम्ब चेल् - । विद्गेहेगोण्डु माळनवर्गादनवद्गेणेयागे माणियक-। अ' गुण-युक्ति-कान्तेयनर्गिम्बिने पृष्टिदनेकने कि-गौ-। हङ्गनुबातना-केरेयमं मेरेदं स्तुति-जीवनोदयम् ॥ कं ॥ अनुदिनमविरच्छा-जनि-। त-पालं बळये तन कालगळनाथ-। य्सि नितान्तं केरेयमना-। दन दं रेसक्वे नल्लळाढळु नलविम् ॥ वृ ॥ अवरिन्देगीवुदात्तनप्पनेनिनिर्हा-वोप्पगावुण्डनु -द्भवमुं तातु-बुदात्त-वृत्तियुमन्नौदार्य्यमुं पेर्मेयो-। प्येवद्यागरे पुष्ट कीत्ति-पढेटं तित्रच्चेवोळ चाकि-गौ-। डि विन्ताङ्गब-वादियोळ् पडेये सत्-पुण्याङ्गनं सङ्कनम् ॥ वर-विनता-वशङ्करनराति-रृपाळ-भयङ्करं निने-। श्वर-यति-किङ्करं स्वपति-चित्तं-मटंकरनिष्टवर्गं-शं-। करनखिळात्थे-शास्त्र-सुन्द्इंकरनात्म-सुखंकरं मनो-। हरनेने शंकरं पडेदनोप्पे चरित्रदोळं \*\*\* \*\*\* र्त्तियम् ॥ दिनमेलं दान-केळि-समयमे तनगेन्देम्बनं नीतियेल्लम् । तनेगेन्दागिर्द्वेन्देग्निनवरि-कुळवेर्ह्मं स्व-खङ्गाहतं-शा-। किनियर्गेन्दादुदेन्देम्बिन बोडमेयदल्लं जगत्-पोषणक्षेम्-। बिनवा-सामन्त-सुखं नेगळदनेळेगवातङ्कवागल्के तन्निम् ॥ पथिकद्भिष्टाङ्गे शिप्टंगघननेनिपवङ्गात्ति-यादङ्गे नित्या । तिथिगाळ्गन्यङ्गे मान्यङ्गववनिवेळेय \*\*\* • ह-गेटुङ्गे मार- । ग्रियतङ्गेन्तेभ्ववङ्गेनेनुतेनुदिसिदङ्गार्गावोल्दिनु दौरथ्य-।
'व्ययेयं माणिप्पनेम् मान्तनद कणियो सामन्तरोळ् सकराङ्गम् ॥
पति-मन्त्र-प्रौद्धिसेवक-ति निरहङ्कारमं मान्यरोळ्पम् ।
चिति-सन् मर्प्यादेयं बन्धुगळनुदिन-सन्-मानवं धार्मिकर् सन्मित्यं कान्ताबनं मेय्बळियनखिळ-बन्दि-वर्चं धा-।

"" बण्णिकुं पुण्यद् तवरो दिटं नोडे सामन्त-शङ्कम् ॥
॥ करेरोनिय सर्पायोनेगास्

-र्क ।। करेयेनिप सुर्राभगेलेगळ ।

परेयेनिसिट कळ्प-वृत्त-फळ-तितगेणेथे ।

करेव \*\*\* \*\*\* टारते ।

मेरेबुदु सामन्त-शङ्करनोळनवरतम् ॥

वृ ।। विनेय-रसङ्गळि तिणिष याचकरं मनेगोय्दु सन्ततं । कनकद वाडनिचु मिगे सोकिसि सेव्यर ''' ''' । '''' आ मारुगोण्डवर नालेगेयं प्रभु-शंकरं यशो-। घननेनिसिद्दंनल्लढोडे मारुवरे रसना-निकायमम् ॥

कं ।। एनिसिद शङ्कार-साम- ।

नतन कान्तेय · · · ं यिन्दुणे सस्या- ।

वनि जक्कणव्येयुं का- ।

मन सिरि कं-देरटळेम्बिने सोगेथिसिटर् ।।

शान्तेय स्तु शङ्कर-तन्द्भवनुद्ध-फटम्ब-घद्र सा- ।

मन्त · · · · समय प्रणुतं वसुधैक-बान्धवङ्ग ।

अन्तेसेदास-मन्त्रि विभु-बोप्पनोउर्चिटमोळ्मेगोप्पमम् ।

शान्तवे दानवण्मु चिरतं सिरि कोमळ-रूपवोष्पिरल् ।।

• · · · न देवतेयेन्द् ।

एने नेगळ्टा-जक्कणव्ये-तनुषि मनिट ।

मनसिबनुं निननुं तन्त् ।

```
इनियङ्गुभय-भव-सुखबदेने करवेसेटळ्॥
   जिन-समय-भक्तिय स-।
  ••• •• सुपुत्ररिर्व्वरिनेणे .शा-।
   सन-देविगे वल्लमन-।
   त्यनुवशनी-जनकणव्ये-गिढुवे विशेपम् ॥
   आ-जक्कणव्वेयम्-त-।
   नू जं मेरेदं जगहः सुजन-मनोजम्।
   पुनि *** ।
   ··· ··· सकळ-गुण-निकर-धामं सोमम् ॥
वृत्त ।। तनु पुण्योदय-शोभितं निर्मिर्दतोळोदार्थ-रम्यं मुखम् ।
   बन-सम्मोहन-सत्य-वृत्त वलगन् दान्तिण्य-दीर्घी ः।
   ••• •• ति रूपके यथा रूपं तथा शीलवेन्द् ।
   एने सामन्त-ललाम-सोमनेसेदं सौन्दर्य-चातुर्यदिम् ॥
   करदिन्दं तेगेयल् सशक्तिं नी " वन्दा " ।
   र-पुत्रं-नुत-जन्कणव्चेय मगं कण्ठीरवारोहरण-।
   क्रेरेवं सोम-सहोदरं शिशुतेयोळ् मुद्दय्य मुद्दय्यना-।
   दरिं कळ्प-कुनतमं पडेवनेन्दा-चूतमं वर्द्धिपम् ॥
कं ॥ अन्तेनिसल् शुङ्कर-सा-।
   मन्तं सक्ळत्र-पुत्र-बान्घव-मित्रा- ।
   नन्तः वयनेसेदं निश्-।
   चिन्तं घम्मीत्र्यं-काम-वर्गा-सुमार्गाम् ॥
   अनुपमिताश्चर्यं शा- ।
   न्तिनाथनेन्दा-स्थळानुवन्घदिनिम्बम्।
   निन-ग्रहमं मागुडियोळ्।
   विनुतं सामन्य(त)-शङ्करम्माडिसिद्म्॥
```

व ।। प्रतिविम्यं पद्-त्रातमं कळेव्रदा-रङ्गके कम्भके हृद्- ।

गतमं माळ्पुटु शालभिक्षकेगळं चित्रिप्पुदा-भित्ति-सन्- ।

तियं जङ्गम-चित्रदिन्देने जनं सामन्य-शङ्कं जगन्- ।

नुतमं माडिसिटं जिनेन्द्र-एहमं मागुण्डियोळ् रागदिम् ।।

आ-भुवनैक-मण्डन-जिनालयमं नलेविन्दे नोडि सू
रर्याभरणाह्य विलपुरि-त्रिपुरान्तक-स्रि-सर्वुतम् ।

शोभिष्ठितद्र्दी-त्रसदि तीर्थंकरर्स्रशिव-सत् पदस्यरेन्द् ।

[ आ-भुवनैक-मण्डन-जिनालयम नलेविन्दे नोडि सू - ।

रर्याभरणाह्यं विलपुरि-त्रिपुरान्तक-स्रि-संस्तुतम् ।

शोभिष्ठितद्र्दी-त्रसदि तीर्थंकरर् स्शिव-सत्यदस्यरेन्द् । १ ]

आ-भव-भाविम्मुनिवरं स्थळ-वृत्तियनित्तनुत्तमम् ॥

कं ॥ रियरवागिरित्तनडकेय । मरनय्न् रुळ्ळ-तोण्य्वा-पूडोण्यम् ।

वेरस् सुभूमिय मत्तर । व्यरे गर्देयदोन्द्-गाणवेन्द्नितितम् ॥

वृ ॥ अन्ता-धर्म्म-निकायमं सुळिसुतं न्यायाजित-द्रध्यदिन्द् । अन्तीवुत्तिक्ळारोयं सदुपभोगानीकमं भोगिसुत् । अन्ता-शक्कम-देव-चिक्त नडेटं यह्माळ-भूपाळनम् । सन्तं तत्र पटाव्ज-सेवेगे-द्रख् शोर्ट्यार्णवं घूण्णिसल् ।

मं ॥ नडेदातन लिह्मय् क्य्- ।
पिडिटोडगोण्डलिळ-दण्डनाथ-समेतम् ।
नडेतन्दु ताणगुन्ददं ।
नडे-वीडिनोळ् इर्दनिर्धियि पल-देवसम् ॥
इरे रेचण-दण्डाघी- ।
इस् जिनेश्वर-पदाभिवन्दने एन्दोप्प्- ।
इरे वन्दं मागुडिगा- ।
दरिं श्री-वोष्प्-मूप श्रुद्धर-सहितम् ॥

वन्दु बिनेश्वर-पदमं । वन्द्र्यस बिन-मुनि-पदाम्बुबक्केरिंग बिनो-नमिद्रमं नोडि दृढा- । नन्दं वसुधैक-वान्धवं विष्णसिदम् ।१ अन्तु पोगळूदु त्रि-मोगा- । म्यन्तरवागिद्दं तळवेयं सर्व-नम- । स्यं तेबो-साम्य-समे- । तं तिबन-पुनेगेन्दु परिकल्पिसदं ॥

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-वल्लभं महाराबाधिराब कालाञ्जनपुर-वराधी-श्वरं प्रताप-सङ्केश्वरं शौर्य्य-पञ्चाननं गीता-चतुराननं शुभतरादित्यं विज-भूभुजापत्यं गज-सामन्त जय-कामिनी-कान्तं सुवर्ण्ण-वृषभ-ध्वजं कळच्यूरर्य-राज्य-लद्दमी-प्रतिष्ठिता-यत-भुनं रायनारायणं भरतागमाम्भोधि-पारायणं गिरिदुर्गं-मर्ह्नं श्रीमदाह्वमल्लं मोदेगनूर नेलेवीडिनलु सुख-संकथा-विनोददि राज्यं गेय्युत्तमिरे तत्पादपद्मोपजीवि श्रीमन्महा-प्रधानं बाहत्तर-नियोगाधिपति महा-प्रचण्ड-वण्डनायकं रेचि-देवरसना-मागुण्ळिय रत्नत्रय-देवर बसदियाचार्य्यं भाजुकोर्त्ति-सिद्धान्त-देवरं वरिष्ठि मुन्नं समिवगत-पञ्च-महा-शब्द महामण्डलेश्वरं वनवासिपुर-वराधीश्वरं पद्मावती-देवी-लब्ब-वर-प्रसादं मृगमदा-मोदं माक्तेंल-मैरवं काद्म्ब-कण्ठी \*\*\* \*\* कामिनी-लोलं हुसिवर शूलं निगळंक-मृज्जनसु-हृत्-सेज्ज गण्डर-दार्वाण सुभट-शिरोमणि इत्य-खिल-नामावळी-समालंकृतनप्र बाष्प-देव ••• ः बळिय वाडं तळवेयं त्रि-मोगाभ्यन्तर-विशुद्धिय सर्व्है-ब्राघा-परिहारं सर्व्ह-नम्पश्यवागि परिकल्पिसिदुदं श्राक-वर्ष-नूर-नाल्कनेय ''' '' सुद्ध-पञ्चमी-बुधवारद्-दा-रत्नत्रय देवरिमषेका चङ्ग-मोग-रङ्ग-मोगकं ऋषियराहार-दानकं विद्यार्थिगळ \*\*\* ••• बसदि पेस ••• खण्ड-स्पु(स्फु)दित-बीर्णोद्धारकःवेन्दु आ-श्रीमन्सूल-संघद काणूर्-गणद तिन्त्रिक-गच्छुद नुन्न-वंशद श्रीमद्-भानुकोर्ति-रिद्धान्त · · · · · कोट्टु • • · · महा-प्रवानं कृत-बयाकर्षण-विधानं धतु- विद्या-धनञ्जयनाक्रिणत-रण-रभस-भीत-भू ः ः ः द-विद्याघरं काव्य-कळा-घर-नेनिप मुरारि-केशव-देवङ्गे धर्मा-प्रतिपाळनमं समर्पिसिद्नातन प्रभावमेन्तेन्दोडे ॥

वृ ॥ गिरीशन दृष्टि •••••• मनुमत । शर-यृष्टि-पार्थननुदिन्वत-बन्धुर-वेग-सृष्टियोन्द् । इरे गरिवेत्त तन्न शरिलं गरि मूडि दिवक्के पारि-दुस्- । स्तर-रिपु कादि ग ••• न ••• मुरारि-केशव ॥

स्थळद वणञ्जु-सुम्मुरि-दण्डसुं च्यवहारिगळ् तन्द-भण्डद क्रयक्के नाल्कुं स्थळद वणञ्जु-सुम्मुरि-दण्डसुं च च कन मृदु-इदयरागि या-श्यळवं पोक्कु मारिट भण्डद पोझे वीस मळवेगे हाग जवळक्के वेळे इन्तिनितुमं धर्ममं प्रति दरनेक-जन्मार्जित-पाप-बाधेयं परि-हरिसि नाता-सुकड्मणननुभविसुवर् प्रतिपालिसदे किडिसद्वरेळेनेय-नरकमं पोक्कुः बर्॥ (हमेशाके अन्तिम श्लोक)।

( प्रथम भाग का अधिकांश बहुत बिगड़ गया है )।

[ जिन शासनकी प्रशंसा । धम्मं, शान्ति और कुन्यु, ये तीन 'रतनत्रय देवता'के नामसे उल्लिखित हुये हैं । अधो, मध्य और ऊर्ध्व लोकका वर्णन । जम्बूद्वीप भरतत्त्रेत्र और कुन्तल देशका क्रमश वर्णन । कुन्तल-देशका ग्राम, नगर, खेड, कर्बण, मडम्ब, द्रोणमुख, पुर, पट्टन और राजधानी, इन ६ विभागोंमें विभाजन ।

प्रथम पृक्वीका भोग चालुक्य राजाओं के द्वारा; पुन रह राजाओं द्वारा हुआ; उनको हटाकर तैलने पृथ्वीका शासन किया। तैलका पुत्र सत्याश्रय; उसका पुत्र विक्रम; जिसका छोटा भाई अथ्यण था; उसका भी छोटा भाई जयसिंह; उसका (जयसिंहका) पुत्र आहवमल्ल; उसका पुत्र सोमेश्वर; उस राजाका पुत्र पेम्मीडि-देव; जिसका पुत्र मूलोकमल्ल; उसका पुत्र खगदेकमल्ल; जिसका छोटा भाई त्र्मीडि तैल था।

इसके बाद, चालुक्य राज्यकी लर्ज्मी कळचूरि-तिलक बिजालके हाथमें आयी। उसकी बहादुरीके श्लोक। विज्जलकी महत्ता (वड़प्पन) कैसे वढ़ी, इसके लिये कहा है:—सिंहल राजा, नेपाल राजा, केरल, गुर्ज्क, लाळ, पाण्ड्य, किलंग,—ये उसके किसी-न-किसी दैनिक कार्यको करके उसकी सेवा बजाते थे। राजा बिजलके छोटे माई मैलुगि-देवने प्रेम और शक्ति-वलसे पृथ्वीकी रह्या की; इसके वाद उस बिजल राजाके पौत्र राजा कन्दारने पृथ्वीका पालन किया; इसके वाद उस किजल राजाके अनुतात (छोटे चाचा), सोयि-देवने पृथ्वीका पालन किया। राजा रायमुरारिने क्रमश: कप्णीट और कुन्तलको एक में मिलानेके बाद उसी राज्यमें लाट और काञ्ची-प्रदेशको भी मिला लिया। उसके छोटे माई मैलुगि-देवने पृथ्वीका शासन किया; उसके वाद उसके छोटे माई, लेकिन कीत्तिंसे सबसे बड़े, राजा शंकमने पृथ्वीकी रज्ञा की। उसकी प्रशंसा। (इस) निश्शंकमल्लके बगवर दूसरा कीन था? उसके बाद राजा शंकका छोटा माई राय-नारायण आहबमल्लने पृथ्वीका शासन किया।

कमशाः, राजा विज्ञलको सातगुनी सम्पत्तिके दिलानेवाले उनके दण्डाधिनाय रेच या रेचि थे। उसके प्रशंसा-व्यञ्जक बहुत-से श्लोक, जिनमें उसे 'वसुधैक-बान्धवम्' कहा गया गया है। नागाम्बिका और नारायण के ये पुत्र थे, उनकी पत्नी गौरी थी, वृषभ-चिह्नवाला उनका कण्डा था।

उस रेचरस (रेच-दण्डाधिनाथ) को कळचुरि सम्राटों से क्रमशः बहुत-से देश मिले थे; उनमें एक नागर-खण्ड था।

कदम्ब-कुल-कमलमें, उस नागर-खण्डका शासक राजा ब्रह्म था। उससे और चट्टल-देवीसे बोप्प उत्पन्न हुआ था। बोप्प-देवकी पत्नी श्री देवी थी। उसका पुत्र राजा सोम हुआ। जब वह कुछ बोलने लगा, तो उसके आकर्षक शब्दों के कारण उसका नाम 'सत्य-पताक' पड़ गया; जब उसकी शिक्त प्रकट होने लगी, की उसे लोग 'निगलंक-मल्ल' कहने लगे; जब उसकी शिक्त प्रकट होने लगी, तो उस 'कडम्ब-स्ट्र' कहा जाने लगा; जब उसे राज्य मिला, तो उसे 'गण्डर-

दावणि (शूर लोगोंके लिये पशु-रब्जू) कहने लगे। इस तरह उसकी वहादुरीके गुणों की कितनी लम्बी सूची थो। एक दूसरे श्लोकमें उसकी उटारताकी प्रशंसा है। उसकी पत्नी लचल-देवी थी। इनसे बोप्पका बन्म हुआ था। उसका कृष्णसे मिलान किया है और कहा है कि उसके १८ अद्योहिणों सेना थी।

· उसकी 'राजधानी समृद्ध बान्धव-पुर यां, जिसमें शान्तिनाथ भगवान्का मन्दिर था।

उस मन्दिरमें मानुकीति-सिद्धान्ती आचार्य थे। इनके गुरुकुलमें कोण्डकुन्दा-न्वयके मूल-संघके कई यतिपति थे। ग्रावणन्दि-सिद्धान्तीके शिष्य पद्मनन्दि थे। उनके शिष्य मुनिचन्द्र थे। ये सर्वविद्याओंके बड़े प्रकाण्ड पण्डित थे। इनके शिष्य काणूर-गण, तिन्त्रिणिक-गच्छ और नुन्न-वंशके भानुकीर्ति थे। ये सैद्धा-न्तिक चन्नवर्त्ती थे। इनके शिष्य (प्रशंसा सहित) नयकीर्त्ति-न्रती थे।

इस परम्पराके गुरुओंसे 'आगम' सीलकर, जिन-समयके 'चिन्तामणि' शंकर-सामन्त थे। कदम्ब-राजा बोप्पदेवके राज्यको बढ़ानेके लिये शंकर ही उचित रूपसे प्रथम व्यक्ति कहे जाते थे। मामन्त-शंक द्वारा सुशोभित नण्डु वंशमें उस कुलका तिलक, सिङ्गम् उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी मालियक थी, जिसका पुत्र एक-गौड था, जिसका छोटा माई केरेयम था। केरेयमकी पत्नी रेसक्वे थी, और उनका पुत्र शंक या सामन्त-शंक था। उसकी पत्नी चाकि-गौडि थी, और उनका पुत्र शंक या सामन्त-शंक था। उसकी प्रशंसामें कई श्लोक। उसकी पत्नी सक्षणक्वे थी। उसका च्येष्ठ पुत्र सोम, जिसका छोटा माई मुद्दय्य था।

इस प्रकार सम्मानित शंकर-सामन्तने मागुडिमें, उस स्थानसे सम्बन्ध होनेके कार्रण, शान्तिनाथ मगवान्के लिये एक बढ़िया जिन-मन्दिर बनवाया। इस मिन्दिरके चमत्कारका वर्णन । बिलपुरके त्रिपुरान्तक-सुरि, जिनका नाम सूर्य्याभरण था, उन्होंने इस कारण कि यह मन्दिर तीत्थेकर और शिवके मकोंको एक-सा

प्यारा या, इसके लिये ५०० सुपारीके वृद्धोंका वाग तथा एक पुष्प-उद्यान, अच्छी घान्य (चावल) की भूमि तथा एक कोल्हूके रूपमें एक अच्छी 'स्थल-वृत्ति' दी।

उस गुणी कार्यको चारी रखनेके लिये, और अपनी न्याय-प्राप्त सम्पत्तिका अपने आश्रितोंकी आवश्यकताओंकी पूर्त्तिके लिये शंकर-देव-चक्कीने राजा बसाल-का आश्रय लिया। वह (१ राजा) कुछ दिनोंके लिये ताणगुण्डके निवास-स्थान-में था। वहाँ रहते हुए, रेचण-दण्डाधीश्वर, राजा बोप्प और शंकरके साथ, मागुडिमें जिनेश्वरके पूजनके लिये आया। वहाँ आकर उसने जिन-मन्दिरसे बहुत प्रसन होकर जिनकी पूजाके लिये तलवे (गाँव) दिया।

जन, कालखर-पुर वराघीश, राजा विजनी सन्तान, राय-नारायण, आहवमछ मोदेगनूरके अपने निवास-स्थानसे शान्ति और बुद्धिमानीसे राज्य कर रहे थे:—

तत्पादपद्मोपजीवी रेचि-देवरसने मागुण्डिके रत्नत्रयदेवकी वसदिके पुरोहित मानुकीर्त्ति-सिद्धान्त-देवको बुलाकर, (उक्त मितिको ) मूलसंघ, काणूर-गण, -तिन्त्रिक-गच्छ, और नुन्न-वंशके मानुकीर्त्ति-सिद्धान्त-देवको बेलेय-बाड \*\* ••• में तळवे दिया। यही तळवे तीन पीढ़ियों तकके लिये, सब करोसे मुक्त करके बोप्य-देवने दिया था।

और इस कामके संरक्षणका भार उसने प्रधान-मन्त्री मुरारि-केशव-देवको सौंप दिया । उसकी ( मुरारि-केशवकी ) प्रशंसा ।

और उस बित्तमें, एक समय चार स्थानोंके बनञ्जु तथा मुम्मुरिदण्डने ( उक्त ) कुछ चुद्री दी । ]

[EC, VII. Shikarpur tl., no 197.]

१ — 'शक-वर्ष नूर-नास्कने ( शक वर्ष १०४ )' इतना ही रह जानेके कारण और वर्षका नाम .मिट जानेसे, नि:सन्देह ११०४का मतळव दीसता है। एक हजारका उस्लेख मिट गया है।

308

वोम्मनहिलः संस्कृत तथा कबड़।

[ शक १९०४ = ११म२ ई० ]

[ जै. शि. सं., प्र. भा. ]

830

[ जोढि ] यसवनपुर;—संस्कृत तथा कजड़।

[ शक सं० ११०५= ११म३ ई० ]

['जोडि बसवनपुरमें, हुण्डि-सिद्दन चिक्क सेतके किनारेके एक पावाणपर ],

( प्रथम बाजू )

निर्दूय-पूति-मल-लेपमल कलङ्कमालोकतिस्त्र-जगित प्रतिपूजितो हा ।
श्री वर्दभान इति पश्चिमतीत्थंनाथो भन्यात्मना दिशतु चन्ततिमिष्टपुष्टिम ॥
श्री-वर्दभानिजनवनत्रसमुत्थमत्थं-सार्थं समस्तमिष सृत्रगतं-चकार ।
यस्त्रवंभन्यजनकण्ठिवमूपणात्थं श्रोगौतमो गणधरोऽस्तु च न प्रसिद्धये ॥
गुरूणा कीर्त्तिमन्मूर्तिन्वं निर्पाया विराजते ।
तिद्दप्रयोगशोकार्त्तमक्तिचत्तप्रशान्तये ।
श्रीमद्दामळसहे स्मिन्निन्दसंघेऽस्त्यरङ्गळः ।
अन्वयो भाति निःशेषशास्त्रवारशिपारगे ॥
समन्तभद्गसंखुत्य कस्य न स्यान्मुनीश्वरः ।
वारणासीश्वरस्याग्रे निर्ज्ञता येन विद्विपः ॥
उपेत्य सम्यिन्द्शि दिच्णस्यां कुमारसेनो मुनिरस्तमाप ।
तत्रैव चित्रं जगदेकभानोस्तिष्ठत्यसौ तस्य तथा प्रकाशः ॥
अस्त्रा चिन्तामणि कान्यमभीष्टार्थ-सम्तर्थनं ।

चिन्तामणिरमूत्राम्ना भव्यचिन्तामणिर्गुः ॥ विद्वस्त्रुडामणिश्चृडामणिकाव्यक्तते 🎌 । चूड्रामणिषमारवयोऽम्बद्य-बद्य \* वद्याः॥ यस्य सप्ततिमहावादविजयी वन्द्य एव सः। ब्रह्म-राज्ञस-वन्दाङ्घिम्महे खर्मुनीश्वरः ॥ आशान्त-त्रक्तिनी-कीर्त्तिस्तपश्शुतसमुद्मवा । थस्यानवद्य-शान्तात्मा शान्तिदेवमुनीश्वरः ॥ तस्याकतङ्कदेवस्य महिमा केन वर्ण्यते । यद्वाक्यबङ्गघातेन हतो बुद्धो विबुद्धिसः ॥ शो**पुष्पसेनमुनि**रेव पदं महिम्मो देवस्सयस्य सममूल भवान सधम्मी । श्रीविम्रमस्य भवनं ततु पद्ममेव पुष्पेषुमित्रभिह यस्य सहस्रधामा ॥ कीर्त्ति**र्व्वमळचन्द्रस्य** चन्द्रांश-विशदा बभौ । यद्वाक्यलालितोल्लासमत्र शोकोऽयमीहशः॥ पत्रं शत्रुभयंकरोरु-मवन-द्वारे सदा सञ्चरन् । नाना-राज-करीन्द्र-वृन्द-तुरग-त्र।ताकुळे स्थापितम् । शैवान् पाशुपतांस्तथागतमतान् कापालिकान् कापिलान् । उद्दिश्योद्धतचेतसान् विमळचन्द्राशाम्बरेणादरात् ॥ इन्द्रनिन्द्भुनोन्द्रोऽयं वन्द्यो येन प्रकल्पितौ । प्रतिष्ठा-ज्वालिनी-कल्यौ कल्यान्तर्-कृत-स्थिती ॥ परवादि-मञ्ज-देवो देवी यद्माय- दि \*\*\* प्रवृत्ता कृष्णराबाग्रे खनामादेश-देशिनी॥ गृहीत-पद्मादितरैः परस्त्यात् तद्वादिनस्ते पर-वादिनस्त्युः । तेषा हि मल्लः परवादिमस्यस्तनाम मनाम वदन्ति सन्तः ॥ ( दूसरी बाजू) सन्मतिः सत्यनामी '' ''' ना गौतमा ''' '' ।

••• ••• तस्य जातो मट्टारक ••• ••• ••• ( ३१ पंक्तियाँ यहाँ नष्ट हैं ) : \*\* \*\*\* श्रीमलघारि \*\*\* \*\*\* श्रीमद्-द्रमिल-संघ "" ( तीसरी वाजू) '''' ऽजितसेन-पण्डित ''' ••• • दिवीक-स्तुतः तक्कं-व्याकरणागमादि-विदित स्त्रैविद्यविद्यापतिः · मूल-प्रतिपालको गुण-गुरुविंद्यागुरुर्व्यस्य सः। श्रीचन्द्रप्रभनामतो मुनिपतेस्सिद्धान्त-पारङ्गतो ••• चन्द्री**ऽजितसेन-देव-**मुनिपो व ••• म्यतां प्राप्तवान् ॥ श्रीमस्त्रेविद्यविद्यापतिपट-कंमलाराधना-लन्धबुद्धि-स्तिद्धा ः णिघानः विसरदमृतस्वादु ः ष्ट-प्रमोदः । टीचा-रचा-सु-वचा \*\*\* मकृति-निपुणत्सन्ततं भव्य सेव्य-स्बोऽयं दाच्चिण्य-मूर्त्तिर्कगृति विषयते वासुपूज्य-व्रतीन्द्रः ॥ नमः

तिमिर-मित्रसाद्-गुरुस्स-चरित्रः
विसुध-तन-सु-चेत्रः पुण्य-सम्पूर्ण-गात्रः ।
जिन-निगदित-स्त्रर् पा ••• सा सत्यित्रित्रः
स्व जयित गुण ••• शाम-चन्द्रप्रमोऽत्रः ॥
य ••• म-कलाप ध्वस्तिन शेषतापः ।
••• सकळ-मूपो निर्जित• पुष्पचापः ॥
गळित-सकल-कोपस्स-सुनिस्सत् ••• पस् स जयित गुण-रूपस्सूरि-चन्द्रप्रमाङ्कः ॥
नमोऽस्तु

(चौथी बाजू)

स्वपामतविकासश्श्रीसते कण्ठपाशो नमितमुनिगणेशः भव्यबोधोपदेशः। श्रृत-परम-निवेशश्रुद्धमुक्त्यङ्गनेशः जयति वर-मुनीशस्तूरिचन्द्रप्रभेशः॥ समयदिवाकरदेवो तिच्छुष्यः परम-तार्क्किकाम्बुब-मित्रः चन्द्रप्रममुनिनाथो इत्वा सल्लेखनं शुभतनुत्यागम् ॥ शाके सायक-खेन्दु-भूमि-गणिते-संवत्सरे शोभकृन्-नाम्नोष्टे कुजवार-शुद्ध-दशमी-प्राप्तोत्तराषाढ्के । मासे भाद्रपदे प्रभातसमये चन्द्रप्रभाख्यो मुनि-स्सन्यसने समाधिना सुमरणं से \*\*\* गणी द्रागभृत् ॥ यस्यार्थस्य गुरुस्तता गुणगुरुस्त्रैविद्यविद्यानिधिः ख्यातोऽसौ समये दिवाकर इति स्यादीच्या शिष्यकैः। तैर्दत्तं सकलं " त श्रुतगुणं रत्नत्रयाख्यं क्रमाद आराघ ••• त्य-समाघि ••• पातिश्चन्द्रप्रभाख्योऽभवत् ॥ य ... ••• प ••• दशविधो धर्म च्रमा ••• ••• कर गणागमे परिणतिस्साहित्य \*\*\* \*\*\* भ्राजन्ते स भवान् समाधि-विधिना \*\*\* चार्यो दिवं थातो ध्यानबलान्वितः \*\*\* रागद्वेषमोहास्थिरः ॥ यस्तावो ... वर्द्धन-विद्युः कामेम-कण्ठीरव श्रीमद्-द्राविड्संघभूषणमणिस्सद्ज्ञानचिन्तामणिः। धृता चारतपश्चरित्रममलं स्मृत्वा जिनाडि्ञ्रद्वयं कृत्वा सन्यसनं जिनालयगतो त्तन्द्रप्रमस्सन्युनि. ॥ लोके दुष्टजमाकुले इतकुले लोभातुरे निष्टुरे सालङ्कारपरे मनोहरतरे साहित्य-लीलाघरे । : भद्रे देवि सरस्वती गुणनिधिः काले कलौ साम्प्रतं

कं यास्यस्यभिमानरत्ननिळयं चन्द्रप्रभाव्ये विना ॥ साहित्योन्नतपादपं चितितते दुष्कर्मणा पातितं । वाग्देवी-पृथु-वच्-मण्डनमहो सिङ्क्ल्य निर्नोसितं । सन्देज्ञागम-सार-मृथरमिटं द्वेषण निर्लोडितं । श्रीचन्द्रप्रभदेव-देव-मरणे शास्त्राण्णवं शोपितम् ॥

#### नमोऽख

ृ इस लेखमें द्रमिल-संघगत निन्द-संघके अरुङ्गल-अन्त्रयकी समन्तमद्र-मुनी-श्वरसे लेकर चन्द्रप्रभ-मुनिनाथ तककी पट्टावली या शिष्य परम्परा टी हुई है। वह कमसे इस प्रकार है:—

- १. समन्तभद्र मुनीश्वर—वारणासी (वाराणसी = वनारस) में राजाके सामने विपत्तियोंको हराया ।
- २. कुमारसेन—दिव्यणमें आकरके उनकी मृत्यु हुई, परन्तु मृत्युके वाद भी उनका कात्ति सारे भारतमें सूर्यकी तरह प्रकाशित हो रही थी।
- ३. गुरु चिन्तामणि—चिन्तामणि काव्यकी रचना की थी। जिनमक्तोंके लिये वास्तवमें ही 'चिन्तामणि' थे।
- ४. चूड्रामणि—चूड़ामणि काव्यकी रचना की थी, जिसमें काव्यगत अल-इत्रोंका वर्णन था। वे वास्तवमें विद्यच्चूड़ामणि थे।
- ५. मुनीश्वर महेश्वर—इन्होंने महान् सत्तर ७० शास्त्रायोंमें विजय पायी यी। उनके पैर ब्रह्म-राच्चस भी पूचते ये।
- ६. शान्तिदेव मुनीश्वर—दिशाओंके अन्ततक तपसे समुद्भूत उनकी कीर्ति फैली हुई यी। वे बहुत शान्तमूर्ति थे।
- ७. अकलङ्कदेव उनकी कीत्तिका वर्णन कौन कर सकता है। इनके प्रवल विजयी शास्त्रार्थों से बौद्ध पण्डितोंको मृत्युतकका आलिङ्गन कराया गया था।
  - ८. वुष्पसेन मुनि—यह अकलङ्गदेनके साथी (सधम्मी) थे।

- " ६, दिगम्बर विमलचन्द्र—ये बड़े भारी तार्किक पण्डित थे। शैव, पाशुपत, तथागत ( बौद्ध ) कापालिक और कापिल मतोंका बुरी तरह खण्डन करते थे। अपने घरके द्वारपर उनके लिये चैलेझ लिखकर टॉग दिया था।
- १०, इन्द्रनित् मुनीन्द्र—इन्होंने 'प्रतिष्ठा-कल्प' और 'ज्वालिनी-कल्प' ग्रन्योंकी रचना की थी ।
- ११. परवादिमस् इन्होंने कृष्णराजके समज्ञ अपने नामका निर्वचन इस 'तरहसे किया था .— एहीतपज्ञसे इतर 'पर' है, उसका जो प्रतिपादन करते हैं वे 'परवादि' हैं, उनका जो खण्डन करता है वह 'परवादि-मल्ल' है; यही नाम मेरा नाम है, ऐसा लोग कहते हैं।
- १२. इससे आगेका शिलालेखका वहुत-सा अंश घिसा हुआ है : मलघारि और द्रमिलसंघ के नाम मिलते हैं ।
- १३. तत्पश्चात् अजितसेन-पण्डित और चन्द्रप्रभ, जिनके शिष्य अजितसेन-देव थे, की प्रशंसा आती है। इसके बाद समय-समामें दिवाकर-सूर्यके समान समयदिवाकरके शिष्य सूरि चन्द्रप्रभकी प्रशंसा आती है।
- १४. चन्द्रप्रभ-मुनिनाथने सल्लेखना त्रत घारणकर शकवर्ष ११०५, शोभ-"कृद्धर्ष, मंगलवार, भाद्रपद शुक्ला १०, उत्तराषाढ़ा नत्त्वत्रमें, प्रभातसमयमें देही-सर्ग किया।

[EC, III, Tirumakudlu Narasipur tl., no 105.]

888

अळेसन्द्र;—संस्कृत और कत्तर ।

[ ज्ञक ११०४=११८३ ई० ]

[ अळसन्द्र (नेहीकेरी प्रदेश) में, गाँव के सुख्य प्रवेशद्वार के दिल्ल की तरफ पड़े हुए पाषाणपर ]

## श्रीमत्वरमगम्मीरस्याद्वादामोघलाञ्चनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं विनशासनम् ॥

वीतराग । स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेशवरं द्वारावतीपुरवराघीशवं शादवकुलाम्बरद्युमणि सम्यक्तच्यूड्मणि वासन्तिकादेवीलव्यवरप्रसाद मलेपरोळु गण्डाद्यनेकनामावलीसमलङ्कृतरप् श्रीमन्त्रिमुवनमल्ल विनेयादिस्यहोथ्सळं कोङ्क-णदाळ्वखेडद वयल्-नाड तळेकाड साविमलेयिनोळगाद भूमियेल्लमं दुष्ट-निम्नह-शिष्टमतिपाळनेयि ।

सळनेम्बनागे यादव- । कुलदोळु पुलि पाये कण्डु मुनि पुलियम्पोय् ।
सळ येने पोयदुदर्शि पोय- । सळ वेसरविनन्दवागे तद्दंशनरोळ् ॥
कन्द ॥ सळ-नृपनि बळियं यदु- । कुळ-बीरप्पेलवरोगेदरवर अन्वयदोळ् ।
बळविदरोधिमूमृत्- । कुलिशं बनियिधिदनेसेये विनेयादित्यं ॥
बलिदडे मलेदडे मलेपर । तलेयोळु बाळिडुवनुदित-मन्य-रसवसिं ।
बलिपद मलेयद मलेपर । तलेयोळु कैथिडुवनोडने विनेयादित्यम् ॥
आ मण्डलेश्वरन मनोनयनवल्लमे ।
परिवनकं पुर-बनकं परमात्ये ताने पुण्य-देवतेयेनलेम् ।
धरेयोळु नेगळ्दळो केळेयव् । बरसि बनाराध्ये भुवन-बनितारलम् ॥

अन्तः रिव्वंहं सुखसङ्कथाविनोदि सोसवूर नेलेवीहिनोळु राज्यं गेप्युत्तिमिद्दि-केळेयल-देखियह मरियाने-दण्डनायकनं तन्न तम्मनेन्दु रिक्षि विनेयादित्य-पोण्सल देवहं तानुमिद्ईं मरियाने दण्डनायकङ्गे देकवे-दण्डनायकितियं कन्यादानं माहि आसन्दि-नाड सिन्द्गेरेंगं प्रभुत्वसिहतं नेलेयाणि शक-वर्ष ९६७ नेय सर्विजित् संवत्सरद फाल्गुण-सुद्ध-तदिगे सोमवा्रदन्दु कन्या-दानमुं मूमि-दानमुमं धारा-पूर्व्वंकं कोट्टु स्व-धर्मीदे रिक्षमुत्तिमरे।

घरणिगे नेगळ्दा-पोय्छळ- । नरपतिग कमनकम्बुकन्घरे केळेयब्-व्यरितामुदियिधि नेगर्द । घरित्रियोळु वोर-गङ्गनेर्यङ्गरुपम् ॥ आ-विभुगं नेगळ्देचल- । देविगमुदियिसिटर्टटरेने बल्लाळ- । दमा-वल्लम विष्णु-घरि- । त्री-वल्जम सुमरनुदितनुदेयादित्यम् ॥ एनितित्तडमेनितिरिटडम् । अनितोप्पुं कृप्पुंमप्पुवे पेर्रगीहुकेम्-मने नोड दिटरे वळ्ळा- । ळ-नृयळने चागि वल्लु-देवने वीरं ॥

अन्दं सुख-संकथा-विनोददि श्रीमद्राबधानी वेलुहुर-शिंहिनोळु राज्यं गेय्युत्तं इद्दं मरियाने-दण्डनायकन द्वितियलक्मी-समानेयरप्य चामवे-दण्डनायकितिणं पुट्टि पदुमल-देवि चामल-देवि वोप्पा-देविगरिन्ती-मूबुरं शास्त्रगीत-नृत्यदेख प्रखुडेयरं मूर्य-राय-कटक-पात्र-बस-दळेयरेनेसि वळेयला-मूब्य कन्यकेयरनोन्दे-हसे-योळ् बक्ताळ-देवं विवाहमाडि सक वर्षं १०२५ नेय सुभानु-संवत्सरद कार्त्तिक-शुद्धदशमि-वृह(स्पति)वारदन्दु मोलेवान-रिणक्के मरियाने-टण्ड-नायकङ्गे सिन्दगेरेय एरडनेय-पर्यायदेख प्रभुत्व-सिहतं नेलेयागि पुनर्द्धारापृद्धंकं कोट्टु सिलसुत्तिमरे।

तुळु-देशं (चक्र) चक्कगोहं तळवनपुर उच्चींग कोळाल एळं-मले चक्ककि कङ्ग्विमुन हृडिय-घटं ययल् नाडु नीला । चळ-दुग्गं रायरायोत्तम-पुर तेरेयूक्कीयत्रगोण्डवाडि-स्थळव भ्रू-मङ्कि गेल्टवळ-मुन-इळातोपि विच्णु-भूप ॥ आरे तपरं तडड्किंड वेलियनिक्कि पढ प्रतापत्तर-व्यिरे तळकाड नोडु-गडिटल्कुरें सुट्ड तुरङ्कटिञ्च-सञ्-चरणिदनुत्तु वीर-रसिंद हदनाडे कृडे वित्तिटम् । सु-रुचिर-कीर्त्तियं तप-सिखामणि साहस-गङ्ग-होयसळम् ॥

स्वरित श्रामतु कञ्च-गोण्ड विक्रम-गङ्ग विष्णवर्द्धसदेवं दोरसमुद्रद नेलेवी-डिनोळु पृथ्वी-राज्यं गय्युत्तमिरे तत्पादपद्मोपनीविगळण हिरिय-मरियाने-दण्डनायकन मय्दुननप्प गङ्गराजदण्डाघीशम् ।

मित्तन-मातवित्तरिल जीर्ण-जिनालय-कोटियं कमं-बेट्टिरे मुनिनन्ते पल-वूर्गळुमं नेरें माडिसुत्तवत्- युत्तम-पात्र-दानदोदवं मेगेबुत्तिरे गङ्गवाहि-तोम्-मृहर्ष-षायिरं कोपणवादुदु गङ्गण-दण्डनार्थानम् ॥ सत्तनय ॥ कदनदोळान्तरं गेळुवडेम् गळ निन्न पेसर्ज्जितारियेम्-बुदे बुध-त्रन्युवेम्बुदे जनाग्रणियेम्बुदे वोष्ण-देवनेम्-बुदे किलयेचि-राज-विभुवेम्बुदे गङ्गन गन्ध-हस्तियेम्-बुदे रण-रङ्ग-पाण्डु-सुतनेम्बुदे वैरि-घरट्टनेम्बुदे ॥

आतन मटदुनर संस्त (समस्त) राज्यभरनिकपितमहामात्यपदवीप्रख्यातरमिन-जातरं श्रोमदर्हत्परमेश्वरपदपयोजपट्चरणरं। रतनत्रयाळङ्कृतरुमप्प श्रीमन्महाप्रधानं मरियाने-दण्डनायकतु श्रोमदादि-मरतेश्वर नेनिप भरतेश्वर-दण्डना-. न्यकतु तम्मोळभेद-भावदि गुणि-गुण-स्तरूपरागि।

उन्नतव्शनुत्तव-कुलोत्तम भद्र-गुणान्वतं नगत्-सन्तुतदानयुक्तविभवं मरियाने रिपु-श्रमेदनोत्-पन्न-जयाभिरामनेनगोतने निचन पट्टदानेयेन्द् । एम् नेरें निच्च माडिद्नो निष्णु-तृप ध्विबनी-पितत्वमम् ॥ निनपति देयत्रवातम-जनक-प्रमु पेर्गार्ड देचि-राजनोळ्-पिन कणि तत्र ताय् नेगळ्द सागल-देवि चमूप-वक्त्र-चन्-दन-तिळकं [ · · · ] मरियाने-चमूपति नायनिन्तु सज्-जन-विनुतान्त्रयोन्नतिये जक्कल-देविये धन्ये धात्रियोळ्।। नोळतोळिंग बेळिंग कीत्ति-। वळयदिनळवट्ट विष्ण-भूपन राज्य--स्तळके मिसुपेसेव-हेमद् । कळस केवळमे **भरत**-दण्डाघीशं ।। कान्तं श्रीमन्यचूड्रामणि भरतचम्नायनाट्यन्तिक-श्री-कान्तं त्रैलोक्यनायं परम-बिनने देवं समम्पस्त-सद्-सिद्-धान्तं श्रीमाघनन्दिव्रतिर्पात गुरुगळ् तन्दे मारैयन् एन्दन्द् । एन्तुं ता घन्येथेन्दी-**हरियले**थेने भूमण्डलं विन्चळिक्छुम् ॥ एणिकेय लोकद-गणिकेयर्। एणेयञ्जर नोडे चिक-हरियळे गारुम्। न्गुणदोळु शासन-देवियर् । एणेयप्यरु मरत-राजन्नर्द्धाङ्गनेजम् ॥

इन्तु पोगळ्तेगे नेलेयाद कीण्डिल्य-गोत्रद डाकरस-दण्डनायकन एचव-दण्णायकितिय मक्कलु नाकण-दण्डनायकनुं मरियाने-दण्डनायकनुं अवर मक्कलु जाचण दण्डनायकनातन स्ति हम्मवे दण्णायकितियुं डाक-रस-दण्डनायक आतन-सति दुग्गव्वे-दण्णायकिति अवर मक्कलु मरियाने-दण्डनायकन् भरतिसमेय-दण्डनायकनुमवर तङ्गे।

जिन-पद-पद्म-भक्ते सुचरित्र-नियुक्ते विनीते माचि-रा-जन सुते काव-राजन मन प्रिये चाकले सद्धधूजना-नन-विळसङ्कालामे मरियानेय सद्धरतेश-दण्डना-यन किरि-दङ्को मन्मथन विक्रम-लिह्नमयोलाटमो पुवळ्॥

श्रीमकाञ्च-गोण्ड विक्रम-गङ्ज विष्णुवर्द्धन-देवनन्वयद मिर्याने-दण्डनायकतं भरतण-दण्डनायकतं सन्दीधकारिगळं माणिकमण्डारिगळं प्राणाधिकारिगळं आगि सुखदि सलुत्तमिरे । विष्णुवर्द्धनदेवं श्रीमद्रानधानि-दोरसमुद्रद नेले-वीडिनोळु पृथ्वी-राज्यं गेय्युत्तमिरे उत्तरायण-संक्रमानदोळः नदोळु तम्म मगनं विद्वि-देवन हेसरनिट्ड १००० होन्नं पाद-पूजेयं कोट्ड आसन्दि-नाङ सिन्दगेर्यंयुमं वाय्-वेण्णेगे वग्गवळ्ळयुमं कलिकणि-नाङ दिण्डिगनकेरेय प्रमुखमुमं विद्वि-देवन सहस्तदिं धारा-पूज्वं हडतु सुखदिनिरे ।

षितियसिंदं विष्णु-मही-। शन वधु लदमा-देविगनुपम-नारसिंघा-। विनयं नतिरपुभूपा-। ळ-निकाय-ललांट-तटाघट्टित-चरणम् ॥

श्रीमन्महा-मण्डलेश्वर नारसिंघ-देवर राज्यं गेयुत्तमिरे तत्पादपद्मोपजीविराळु महाप्रधान मरियाने-दण्डनायकरं भरतिस्मेय-दण्डनायकरं तम्मन्वयद सिन्द्गेरेंय बग्गवळ्ळिय दिडगनकेरेंय प्रमुखके ५०० होन्न पाद-पूजेर्य कोट्ड नारसिंघ-देवर कैयलु पुनर्दत्तियागि इडदु सुखन्दिनिरे ।

काल-निम-प्रतापि नरिषय-महीपितगं मदेभ-ली-लालस-याने कम्बुनिमकन्धरे एचल-देविगं नय-। भी-ललनेशनीवनेने पृट्टिदन् विजत-पुण्य-मूर्ति वल्-लाल-चपाळकं समदवैरिमही भुजदर्ण मञ्जनम् ॥ किलाल ज्ञपुत्रमञ्ळतरदुरा चारसन्दो हदिन्दम् । पोले पोर्हल् पेसि वेसत्तळत्रळिद् मही-कान्तेयं रिज्ञसल्का-जलजाचं ताने वन्दित्वतरिसिदवोला चीर-चल्लाल-देवम् । कुलजात्याचारसारं नृप्वरनुद्यं-गेय्दनाश्चर्यसैर्यम् ॥

श्रीमन्महामण्डलेश्वरत् असहायशूर् निश्शङ्कप्रताप होय्सळ-बीर-बल्लाल-देवर तत्पादपद्मोपजीविगळप श्रीमन्महाप्रधानं भर्रातम्मय्य-द्रगुडनायकदं श्रीमन्म-हाप्रधान वाहुविल-द्ण्डनायकदं सर्व्वाधिकारिगळु माणिक-मण्डारिगळुं प्राणा-विकारिगळुमागि सुखादि सलुत्तमिरे।

भरतचमृपतिगमुचितान्वय-चारु-चरितदो पुवा-हिंदियले-दण्डनायकितिगं गुणरत्नपयीधि पुट्टिदम्। परिचित-नीति-शास्त्र निखिळास्त्र-विशारदनिष्ट-विशिष्ट-भा-सुर-निधि बिहि-देवनिखळावनि-मण्डन-मौळि-मण्डनम् ॥ सेमापति मरियानेगे । मानुगे कानीननादबोल् सुतनादम् । भानु-सम-द्युति विद्धध-नि-। धानं गुणस्नराशियणं बोज्यम् ॥ मरियाने-दण्डनाथङ्गरिविन कणियेनिसि पुट्टिट जन-विनुतम्। करेंमरेंयिल्लद जसदि । नेरेंद जित-वीर-वैरि हेगाडे हेवम् ॥ भरत-चमूपन पुत्रं। पुरुषार्थम्बोघि मान-कनक-नागेन्द्रम्। पु"' खचर मनु मुनि-। चरितं मरियाने-देवनदरर गोवम् ॥ अनुपम-दण्डनाथ-भरतात्मचे भू-नृत- \*\*\* नेचि-राजनड्- . गने विभु-राय-देव मरियानेगळिम्बके सिन्द्घट्टवेळ्। धनतर-कूट-कोटि-युत-पाश्वै-चिनेश्वर-गेहमं चगच-बन-नुतमागे माहिसिद शान्तल-देवि कृताःये घात्रियोळ्॥ जिन-जननिगेणेये **बस्मवे ।** जननि गड तण्डे नेगळ्द हेग्गडे-यार क् अनुनयदे पुत्रनाढं । दिन-पतिगे \*\*\* \*\*\* निप-तेबदातं शान्तं ॥

श्रदर तङ्गेयर हेमल-देवि दुग्गिल-देवियर । भरत-चमूपनि पिरियना-मरियाने-चमूपना-म्-। वर • भां महाप्रभु महागुणि वीर्यंद धैर्यदागरं। भरत-चमूपन्ङ्गमव-रूपनपास्त-रवि-प्रतापनुद्-घराळवि विक्रम क्रम-विनिज्जित-शत्रु-पराक्रमाक्रमम् । अन्तेनिप भरतसेना-। कान्तन कडु-होन्न कान्ते वूचले भू-च-। क्रान्त-स्थापित-शशि-मणि-। कान्ति-लसत्-क्रीत्ति-मूर्त्ति सति रति-यन्नळ्॥ भरत-चमूपगे तम्मं । स्थिर-गुणनिममतनेने वाहुवित-दण्डेशम् । पुरुवार्थ-सार्थ-तीर्थे । पर-हित-विद्याधरेन्द्रनिन्द्रेज्य-निमम् ॥ आ-विमुदिन सित **नागल-। देवि** जगरख्याते सीते पति-हितदिन्दम्। भावभवाङ्गने रूपि। भाविसे ता जान्मेयिन्द तन्दम्येनिप्यळ्॥ ओदबद-रूपिनिन्दे नयदिन्द् "नोडुव कण्ण वे "तां। पदेदनुरागदिन्द चमूपति भरतनेम्त्र महा-गजेन्द्रमम्। पुडिदळु तन्न यौन्वनद कम्बदे ( आ- ) वाचले-नारिःः। पदे जिनमक्ते पुण्यवित दान-विनोदे पतित्रता-गुणि ॥ बेसनं वल्लाळ-भूपम्बेससे भरत-दण्डाधिपं रागादि वा-। यु-सुतं रामान्नेयिन्दं नडंब-तेर्रंदे बीळ्कोण्डु सामग्रियिन्दन्द् । अबुद्धहेशज्जळं केबुरिंगे नेरेंथे विट्टन्ते निष्कण्डकं मू-। प्रसरं तानाय्तधीशङ्गोनिसि पगेय चिन्तिल्लद्न्तागे कोण्डम् ॥ ताङ्गदे युद्ध-रङ्गदोळिदिन्र्चुवने · · · गर्व्वदिम् । ••• मत्तेवन्दडवनं ••• आन्दे यट्टि वीरसम् । तुङ्ग-भुजासियं तिवसि विक्रम-जन्मीगे गण्डनाद पेम्-पिङ्गे **चगजनं** पोगळ्बुदी-**भरतेश्वर**-दण्डनायन ! कुटुरेंयनेर्रलङ्कवाणगहिष्ठ्यनोय्यने नीडे वैरिगळ् । कदन-पराड्मुखर्परिदु वेट्टमनेरिंदरुळ्टुदिक्किटर्। निद्गळोळद्राङ्गळिगळं नेरें किन्वदरेंट्दे हुत्तने-

रिदरिदु दण्डनाथ भरतात्मन बाहुत्रिल ••• ••• दशं ॥ नाभि-सुत-सुतर तेरेंदे स- । नाभिगळ् आदि-प्रमाव-चरितप्प्रमवर् । श्शोभित-शुभ-मति-सुतर- । सोभितरी-भरत-बाहुवलि-दण्डेशर् ॥

स्वित्त श्रीमन्महामण्डलेश्वरं तळकाडु-कोङ्ग-नङ्गाल-वनवसे-उच्चिङ्ग-हानुङ्गलु-नोण्ड भुनवळ वीरगद्भन् असहाय-शूर शनिवार-सिद्धि गिरि-दुर्गा-मल्ल चलदङ्कराम निश्शकपताप होरसळ-चीर-वल्लाळ-रेवक श्रीमद्राजधानि-टोरसमुद्र नेलेवीडि-नोळु दुल-सङ्गयाविनोदिद पृथ्वी-राज्यं गेय्युत्तिमरे शक वर्ष ११०४ नेय शुभ-कृत्संवत्सरद मार्गोशिर-शुद्ध-पाडिव सोमवारदन्दु कुमार-वोरनार-सिंघ-देवं जन्मोत्सव-महा-हानहोळ तम्मन्वयह सिन्दगेरीय वळ्ळवळ्ळिय क्लुक्णि-नाड दंडिगणकेरेय अण्वसमुप्रद प्रभुत्वनुमं अणुवसमुद्रदलु कन्ने-वसिंदयागि माडिसि आ-वसिंगं चाकेयनहळ्ळिय वसिंगं देवपूजे आहारदानं नडवन्ताणि सेसेयं तेत्तु अणवसमृद्रद सिद्धायद मोदल होन्नोळगे इप्पत्तु-होन्नं वळिषहित नाल्वनु-होन्नं खेगण-सहित गळिहि श्रीमन्महाप्रधान भरतिमच्य दण्डनायकर श्रीमन्महाप्रधानं वाहुवलि दण्डनायकरं वळ्ळाल देवन श्री-इस्तव्लु धारा-पूर्वकं हडदु श्रीमूलसंघ देशियगण पोस्तक-गरूळु कोण्ड-कुन्दान्वय इङ्गळेश्वरद चळि कोल्लापुरद सावन्तन-चसदिय प्रतिबद्ध श्रीमाघनन्दि-सिद्धांत-देवर शिष्यर श्रीगंधविमुक्क-सिद्धांत-देवर अवर शिष्यर श्री-देवकोतिपण्डितदेवर अवर शिष्यरप श्री-देवचंद्र-पण्डित-देवर्गे शक वर्ष ११०६ नेय शोभकृत्संवत्सरद पुष्प-ग्रुद्ध-द्शमो-स्रोमवारद उत्तरायण-संक्रमण-महाटानदलु धारा-पूर्व्वकं माडि काट्ट दित्तगळ वृत्ति ॥ ( आगेकी ६ पिक्तयोंमे दानकी विशेष चर्चा और हमेशाकी तरह अन्तिम वाक्यावली तथा श्लोक है )

[इस लेखमें सबसे पहले बिनशासनकी प्रशंसा है। बीतराग। (अपने पटों सहित) त्रिंसुवनमल्ल विनेयादित्य-होयसळने कोङ्कण, आळ्वलेड, वयल्नाड्, तलेकाड् और साविमलेसे घरी हुई तमाम भूमिमें दुर्धनग्रह-शिष्ट प्रति-पालन किया था।

यादव दंशमें सळ हुआ था। एक चीतेको किसीपर शिकार करनेके लिये उछलते हुए देखकर और किसी मुनिके यह कहनेपर कि 'पारो (पोय्) सळ '' सळते इसे मारकर 'पोय्सळ' नाम प्राप्त किया था और यह नाम आगे चलकर उसके तमाम वंशका द्योतक हुआ। यदुदंशमें सळके बाट बहुत-से प्रवल राजा हुए, उन्हींमें एक विनेयादित्य हुआ। उसकी रानीका नाम केलेयन्वरसि था।

जिस समयमें दोनों (विनेयादित्य और केलेयव्वरिस ) सोसवोक्षमें रहते हुए सुख और बुद्धिमत्तासे राज्य कर रहे थे शक सं १६६७ में केलेयल-देवीने परियाने दण्डनायकसे देकवे-दण्डनायकितिको व्याह दिया और भेटमें आसिन्दिनाड्के सिन्दगेरीको उसे दिया।

विनेयादित्य पोय्सळ और रानी केळेयन्वेसे राजा वीर-गङ्ग-एरेंयङ्ग उत्त्रन हुआ। वीर-गङ्ग एरेंयङ्ग और एचल-देवीसे वस्नाल, विष्णू और उद्यादित्य उत्पन्न हुए थे। बल्लाल या बल्जु-देवकी प्रशंसा।

जिस समय बहालदेव अपनी राजधानी वेजुहूरुमें रहकर सुल-शान्तिसे राज्य कर रहे थे, मरियाने-इण्डनायककी दूसरी पत्नी सामवे द्ण्डनायिकितिसे पदुमलदेवी, चामलदेवी और बोप्पदेवी उत्पन्न हुई थीं। बह्नालदेवने इन तीनो कन्याओंका विवाह एक ही मण्डपमें शक सं० १०२५ में विभिन्न तीन राजाओंकी राजधानियोंमें कर दिया और उनकी दूध पिलाई (wet nursing) की तनखाके रूपमें दितीय पीढीके मरियाने-इण्डनायकको पुन सिन्दगेरीका स्वामित्व दे दिया।

राजा विष्णुने तुलु देश, चक्रगोट्ट, तळवनपुर, उन्चैंगि, कोळाळ, एप्तमले, बल्लूर, किंक्च, कोङ्गु, हिंडय-घट्ट, वयल्-नाड, नीलाचल-दुर्गा, रायरायपुर, तेरेपूर कोयत्तूर और गौण्डवाडि-स्थल,—इन सब प्रदेशोंको बीता था। सहस-गङ्ग- होय्सलने विरोधी राजाओंका नाश करके तलकाड्को (खादके लिये) बलाकर घोड़ोंके खुरोंसे उसे जीतकर अपने वीररसकी नदीसे उसे सींचकर अपने यशके अच्छे बीजसे इसे बोया।

जिस समय कञ्चिको अधीनस्य करनेवाले विकय-गङ्ग-विष्णुवर्द्ध-नदेव राज्य करते हुए अपने निवासस्थान टोरसमुद्रमें थे, उनका पाटपद्मोपजीवी, ज्येष्ठ मरियाने-दण्डनायकका साला गङ्गराज-दण्डाधीश या। गङ्ग-दण्डनायने अनेक जिन-मन्दिरों की पुनस्स्थापना की थी, अनेकों ध्वस्त नगरों को फिर से बसाया और अनेकों दानिवतरण किये थे, इस कारण गङ्गवाड़ि ६६०००, कोयणके समान, चमक रही थी। उसका पुत्र (प्रशंसा सहित) वोष्पदेव था। उसके साले या जीना मरियाने टण्डनायक और मरतेश्वर टण्डनायक थे।

विष्णुवर्द्धन ने मरियाने को अपनी सेना का सेनापित बनाया था।

कौण्डिल्यगोत्रीय डाकरस-टण्डनायक और एचव-दण्डनायिकितिके पुत्र नाकण-टण्डनायक और मिर्रियाने टण्डनायक थे। डाकरस-टण्डनायक की पत्नी दुगाव्वे-टण्डनायिकित्ति यी और इन टोनों के पुत्र मिर्रियाने-टण्डनायक और मरितम्मेय-टण्डनायक थे।

बिस समय मिर्याने-उण्डनायक और मरतण-इण्डनायक 'सर्व्वाधिकारी' के पद पर ये, तब उन्होंने अपते पुत्र का नाम विद्विदेव रक्खा और उसे १००० 'होन्तु' देकर, विद्विदेवसे उसके ही हाथ से आसन्दि-नाड् की सिन्दनेरी बगात्रळ्ळी सहित तथा कलिकणि-नाड् में दिण्डिगणकेरी का प्रमुख प्राप्त किया।

राजा विष्णु की रानी लद्मी-देवी से नार्सिघ उत्पन्न हुआ था। जिस समय वह शासक था, उस समय मरियाने-दण्डनायक और भरितम्मेय-दण्डनायक ने ५०० 'होन्नु' देकर के उसके हाथ से सिन्दगेरी, वगावळ्ळी और दिंडगनकेरीके प्रभुत्वका नया दान प्राप्त किया।

राना नारिषंघ और एचल देवीसे वीर-वल्लाल-देव (प्रशंखा सहित) उत्पन्न हुये थे।

भरत-चमूपित और इरिपले-दण्डनायिकति से त्रिट्टिदेव उत्पन्न हुआ था। मरियाने-सेनापित से बोप्प उप्पन्न हुआ था; मरियाने-दण्डनायकसे हेग्गाड-देक उत्पन्न हुआ या; और भरत-चमूपसे एक पुत्र मरियाने-देव उत्पन्न हुआ था। भरत-दण्डनाथकी पुत्री, एचि-रानाकी पत्नी, तथा रायदेव और मरियानेकी मां शान्तल-देवीने सिन्दघट्टमें एक पाश्व जिनमन्दिर बनवाया।

अन्तमें इस लेखमें बताया है कि जिन समय. (अपने पदोंसहित), निःशंक-प्रताप-होय्सल वीर-बल्लाल-देव अपनी राजधानी दोरसमुद्रमें ये और अपने राज्य का शासन कर रहे ये :—शंकवर्ष ११०५में, जब कि उन्होंने अपने पुत्र वीर-नारसिंध-देवके जन्म-समयमें अनेक दान दिये तब महाप्रधान भरितमय्य-दण्ड-तायक और महाप्रधान वाहुवली-दण्डनायकने बल्लालदेवके हायों से अपने कुलकी सिन्दगेरी, बळ्ळबळ्ळी तथा दिष्टगनकेरि और कलुकणी-नाड्मे अणुवसमुद्रके साथ-साथ उसके लगानमेंसे कुछ दान प्राप्त किया । यह दान उन्होंने अणुवसमुद्र और चाकेयनहित्तकी बसदियोंके लिये लिया था। अणुव-समुद्रकी वसदि उन्होंने ही बनवायी थी। शंकवर्ष ११०६में वह दान उन्होंने देवचन्द्र-पण्डित-देवको समर्पित कर दिया। वे देवकीत्ति-पण्डित-देवके शिष्य थे, ये गन्धिवमुक्त-सिद्धान्त-देवके शिष्य थे, जो माधनन्दि-सिद्धान्तदेवके शिष्य थे। माधनन्दि-सिद्धान्त-देवके शिष्य थे। माधनन्दि-सिद्धान्त का सावन्त वसदिके थे।

[EC, IV, Nagamangala tl., no 32]

४१२

चिक-मगलूर-कन्नड ।

वर्ष क्रोधन [ = ११८४ ई० (लु० राइस).]

[ चिक-मगत्तुर.में, जबके अन्दर पहे हुए पाषाणपर ]

स्वस्ति श्रीमतु क्रोधन-संवत्सरः वैशाख-शुद्ध-गञ्चमी आदिवारदन्दु श्रो-वीर-चळ्ळाळ-देव पृथ्वी-राज्यं गेय्युत्तिरे किरियमुगुळिय कट्टित-काळगदलु महगौडन मग वस्मय्य कादि विद्दु सुर-लोक-प्राप्तनादः। [ (उक्त मितिको), जब वीर-बल्लाल-देव पृथ्वीपर राज्य कर रहे थे:— किरिय-मुगुळिकी सीमाके युद्धमें मुद्द-गौडका पुत्र बम्मय्य युद्धमें लड़ा और मरकर स्वर्ग को प्राप्त किया।

[EC, VI Chickmagalur tl., no 5]

४१३

#### अजमेर;-ग्राकृत ।

[ सं० १२४३ = ११म६ ई० ]

सवत् १२४३ वैसाष सुदी १ श्रीमूलक्ष्ये (घे) देव श्रीवासुपूष्यः प्रतिमा साधुहा-लण सुत्वद्धमान तथा यांत देव तथा साधुपुत्रमादिपाल देवप्रतिमा प्रति-ष्टापितमिती ।

अर्थ स्पष्ट है।

[ JASB, VII, 52, no2. ]

838

तेरद्तः;—कत्तरः। [ शक ११०६=११८७ ई० ]

वीर-कणिङ्गराय-गज-केसरि सिंहणराय शैळ-निर्घारणवज्र मार्म्मलेव गूर्ब्जर-राय-भुज-प्रताप-नीरेष्ह्-वन्य-टं (ट) न्तियेने पेर्म्मयनोम्मेयुमान्तु गण्ड-पेण्डारनुदारनुर्वि-गेसेवं विभु तेर्ज्जाग-टण्ड-नायकन् ॥ समदारि-चितिभृत्-कटम्बकदोळत्यामीळ-त्रज्ञाग्नि तेजमनुन्मत्तमहीशवंशवनदोळ् दुर्व्वार-टावाग्नि-तेजमनन्योर्विवप-सैन्य-सागरटोळ्चद्-वाडवोग्राग्नि-तेजमनोरन्तिरे तोरि विश्व-घरेगिन्ती गण्डपेण्डारनश्रमदिन्टं मेरेदं निज-प्रवद्ध-वाहु-तेजमं तेजमन् ॥ १

३, पॉच पार्दोंका यह रखोंक है।

मूरि-त्यागं विपश्चिष्जनबनितविपत्त्यागञ्जग्रप्रतापम् कर्रार (रा) ति-प्रतापं मृदु म्रष्टुर, वच-सम्पदं साधु सत्य-श्री-रामा-सम्पदं तानेनिसि बन-तृतं तेज-द्णडाधिनाथम् पारावारावृतोर्व्वोवळयदोळितिविख्यातिवेत्तोणुतिष्पन् ॥

आतन तनयं विनयोपेतं विद्विष्ट-दण्डनाय-कुमारव्राताचळ-पविदण्ड-ख्यातं श्री-मायिदेवनेसेवं बगदोळ्॥

परदण्डाधिपनन्दनर्पंलवरं पुट्टकमुं-पुट्डुगुम् गुरु-गोत्रक्षपसद्यशं परिजनक्कुद्देगिमन्ता चमू-वर-तेजात्मज-माथिपं पदिपिन पुट्टक पुट्टिनु वन्त्रर-हर्ष स्वकुलक्क तीब्र-यरितापं शत्रुमळ्गा चणम् ॥ क्रूरारातिन्द्रपप्रधान-तनुजातानीकमं गण्ड-पेण्-डारं तेजुगि-दण्डनाथ्यतनयं श्री- भायिदेवं जगद्-वीरं तीव्रकरासियं पुगिसुवं स्वस्थानमं तानन-स्काराम्पक्कंदनैक-वीरनननेकाम्भोधि-गम्मीरनन् ॥

आसुरवागे तागिदिहतक्कंळनाहवरङ्गभूमियोळ् पेसदिव्वं मिक्क किर-गण्डकरं -मुरुदिक्कि कून्दि-मू-सासिरमं जसं निमिरे सुस्थिरदिं नृपनीयलाळ्वने सासिय-मायि-देव-गृतना-पति तेजुगि-देव-नन्दनम् ॥

पर-मूस्त्-कुळमं तगुळ्डु शरणायातकंळं कादु पुण्-हेर दर्गिन्तु समस्त-देव-सदनककं विप्र-संघकदा-दरिद मू-एह-दानमं दयेयिनादं माडि कीर्र्यंज्ञना-वारज्जल् विभु-मायिदेव-सिचवं बक्षं पर्र्वल्लरे ॥

कडलंनेड-गलिसि शेवन पडयोळ् दिक्-कुम्मि-कुम्मदोळ् सुर-सभेयोळ् विडदे कलि-भायिदेवन तोडवेनिसिद कीर्त्तिनर्त्तिपळ् नलविन्द् ॥ अन्तु दशदिशावळय-वर्त्तित कीर्त्तिकान्तनेनिसिद कुन्तळ-मही-बल्लामनीये कृण्डि-मूच-सासिरमुमं निःकण्ट-कदिन्दाळुत्तं राय-दण्डनाय-गण्ड-पेण्डारं कुमारं भायिदेव दण्डनायकर् श्रीमत्- 1

तिरिनाळद् गोङ्क-निनालयद् श्रीनेमि-तीः येश्वरन अङ्ग-रङ्ग-भोगक्तं ऋषियराहार-दानक्कं खण्डरफुटित-बीणोंद्धारक्कं शक-चर्ष ११०९ नेप प्लवंगसंवत्सर् चेत्र स १० वृहस्पतिवारदन्दु सुन्न गोङ्करसर् विष्टु पूर्व्ववृत्तियेष्पत्तेरहु आ ७२ि वृह-गला फोलल् सर्व्ववाधापरिहारिवाणि विष्टु मत्त् मूवत्तारु ३६ मत्तं धवलारक्के अङ्गिह-गेरि-पर्यन्त-निवेशनमं विद्हु शासनद् कल्लुगळं प्रतिष्ठेयं माहिदर् ।

> मद्रशंजाः परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो भुवि मावि-मूपाः। ये पालयन्ति मम घर्म्मीमदं समस्तं तेषा मया विरचितोऽङ्जलिरेष मूर्धिन ॥

इतु तानैहिक-पारमार्थिक-सुखक्कावासवी धर्म्मीमिन्तिद्तुल्लंधिसिद्दात्तुप्रनरको-दीर्णान्त-संवर्त्त-गर्तदोळाळ्गुं परिरत्ते गेय्वनुपेन्द्राहिन्द्रा-देवेन्द्र-सम्पद्दोळ् कूडुगुम-लिज्ञयुं पहेगुमाकल्यायुमं श्रीयुमम् ॥ प्रियदिन्दमिदनेरदे काद पुरुषङ्गायुं महा श्रीयुमक्कुविदं कायद पातकंगे पिरिदुं गङ्गा-गया-वारणासि-कुरुत्तेत्र (त्रा) दि पुत्र-गो-द्रं न्मुनि-न्नातंगळं कोन्द्र पातकमक्कुं विडिदिक्कुमा पुरुषनेन्दुं रौरवस्थानमम् ॥ शासनमिदानुदे ल्लिय शासनमारित्तरेके स्वलिसुवेनानो शासनमनेम्त्र पातकना सक्ळं गैरवक्के गळइवनिळिगुम् ॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् । पष्टिवर्षेशहसाणि विष्ठाया बायते कृमिः ॥

[ IA, XIV, p. 14-26 ( lines 68-85 )] t. and tr.

४१५–४१६

पर्वत आवू—संस्कृत

[सं० १२४४ = ११८८ ई०] श्वेताम्बर लेख मालूम होते हैं।

[ Asiat. Res., XVI, p. 312, no XXII, a.]

४१७

## अर्जमेर;-प्राकृत ।

# [ सं० १२४६ = ११८६ ई० ]

संवत् १२३६ क्षफा सुदी ४ सुक्रे साधूलाइड पतनी तोलोत घासेडी वहुविल वितसी लषमसी महासीमिलिनाथपतिमाकारियता ।

अर्थ सम्ह है।

[JASB, VII, p. 52, no 1, t.]

४१८

#### अजमेर;--प्राकृत।

## [ सं॰ १२४६=११८६ ई॰ ]

संवत् १२३६ फा बदि ४ सुक्रे आचार्य माणिक्यदेव-सिष्यसोमदेव अर्जि-कामदन श्रीसर्वगोप्ठिका प्रणमति ।

इसमें बताया है कि आचार्य माणिक्यदेवके शिष्य सोमदेवकी मूर्ति किसी अजिंका मद्त श्रीने प्रतिष्ठापित की और वह उसकी रोब बन्दना करती है।

नोटः — ये सब लेख अनमेरवालें १२ वीं शताब्दिको जैनलिपिमें लिखें गये हैं।

# [ JASB, VII, p. 52, no 5, t. ]

<sup>#</sup> इस लेखमें और अगले लेखमें संवत् १२३६ है, लेकिन ए. गैरिनो (A. Guerinot) ने संवत् १२४६ कैसे दिया है, सो समम्में नहीं आता।

-888-

# ं तेलगुण्डः;-कबड्-मग्नः।

काल लुस, पर लगमग ११८६ ई० ! ] नोट.—इसका लेख नहीं है; मात्र "Mysore ins. Trusalated" में नं १०१ शिलाशासनमें ( पृ० १८६ ) छ० राइसके द्वारा अनुवाद दिया हुआ है, जो निम्न प्रकार है:—

ें स्वस्ति ! जत्रिक पृथ्वी और माग्यका कुपापात्र, महामण्डलेश्वर, सर्वीपरि शासक, सम्राटोंमें प्रथम विद्युहराज शान्ति और बुद्धिमानीसे वनवसे नाड्के ऊपर शासन कर रहा या-शक नृपके संवत्सर, स "

अत्तर बहुत अस्पष्ट हैं।

( यहाँ आकर लेख बिल्कुल पढ़नेमें नहीं ख्राता । )

-[ Mysore ins. Translated, no 101, ]

धर्० वलगास्वे;—संस्कृत तृथा क्लर्ड । [ काळ लुस, पर सम्भवतः ११८६ ई०-१]

[ बलगाम्बेमें, काज्ञोमठके दुरवाज़ेमें बीरकल् ( 📜 💆 ) पर ]

श्रीमृत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्कुनृम्,। चीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासने जिनशासनम् ॥ प्रिय-सुचरित्रे मव्य-जन-त्रान्धवे ••• ••• सामि माळि-से-। द्विय स्रति जैन-धर्मद तन्मीनेया-पति-मुर्कियेष्ट्रि सी- । तेय-नेगळ्द तिमौवेय समान नेगळ्तेये पश्चियक्केनो- । ' मोंये : ... समाधि-विधियं पढेरळ सुर-लोक-सौख्यमम् ॥ श्रहें ॥ स्वित्त श्रीमतु यादव-चक्रविते वोर-बह्माळ-देव-वसदि १६ रे नेय विश्वावसु-संवत्सरदुत्तरायणद् सङ्गान्ति-पुस्य(प्य) दमावासे-आदित्य-वारदन्दु पट्टणस्वामि माळि-सेट्टियर मदवळिमे पद्मीवे सुचित्ति समाधि कृडि स्वर्गा-प्राप्तेयादळु मंगळ महा श्री श्रीवीतरागाय नमः ॥

[ जिन शासनकी प्रशंसा | पद्मियक्षेकी प्रशंसा, जिसने समाधिमरणकी विधिसे परलोकका सुख प्राप्त किया | यादव-चकवर्षि वीर-ब्रह्माळ-देवके १६वें वर्षमें 'पट्टण-स्वामि' माळिसेट्टिकी छी पद्मौवेने, स्वयं अपनी इच्छासे समाधि घारण करके स्वर्ग प्राप्त किया ! ]

[EC, VII, Shikarpur, tl, No. 148.]

४२१

#### अजमेर;—आकृत।

## ' [सं० १२४७ = ११६० ई० ]

सं॰ १२४७ व्रैसाव सुद १५ श्रीमूलसंये(घे) साघु वहुंमानपत्नी आस्त कर्म-च्यार्थे प्रतिष्ठापित श्री पारर्वनाथ प्रतिमा पुत्रमहीपालदेव।

इसमें पारवंनाथकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठापना की गयी है। 'साधु' उपनामधारी किसीकी बहुत आदरवाली पत्नी 'आस्त' थी, उसीने प्रतिष्ठा करायी थी। उसके पुत्रका नाम महीपाल देव था।

[ JASB, VII, p. 52, No. 4. t. ]

। अ२२,-1

चिक-मागदि; कन्न भरत्।

[ काळ लुप्त, पर सम्भवतः लगमग ]-[ चिक्रमगदिमें, वस्तिके पासके पाषाणपर ]

श्री स्वस्ति श्रीमतु यादव नारायण-प्रताप-चक्रवेत्ति ... धाविसंवत्सरद

आश्वयुज-बहुळ ५ सोमवार " सन-समाधियं पढेतु सुगति-प्राप्तनाद् मग " विरोधि-संवत्सरद् चैत्र शु २ शुक्रवारदन्तु वीरोज सुडिपि सुगति-प्राप्तनाट ॥ मङ्गळ महा श्री श्री " चेरपतिवारदन्तु वोन्मळे सन्नसन-समाधियं " आदळ मङ्गल महा श्री ॥

िवीरोच और बोम्मव्वेकी समाधिका स्मारक।]

[EC, VII, Shikarpur, tl., No. 201.]

४२३

#### चिक्क-मागहि,--कन्नइ।

[ बिना कालनिर्देशका, पर स्वाभग ११६० ई० का ]

िचिक्त-मगदिमें, बस्तिके पासके पाषाणपर ]

[ सान्तियक या सान्तिले स्त्रीकी समाधि का स्मारक । इसके पिता संकय-नायक, माँ मुद्दु इष्ट-देव शान्तीश्वर-जिननाथ और गुरू नयकीर्त्ति-देव मुनि थे । ]

[EC, VII, Shikarpur, tl., No. 200.]

#### ३२४

## चिक-मागडि;-कन्न ।

[ बिना कालनिर्देशका, पर लगभग १२११ (१) ई॰ का ]

[ चिक्क-मागढिमें, बह्तिके पासके पाषाणपर ]

स्वस्ति श्रीमतु यादव-नारायणं भुब-वळ-प्रताप-चक्रवर्ति हो य्रळ-वीर-वह्याळ-देव-वरुषद् २१ नेय प्रजापति-संवत्सरद् मार्ग्गशिर-सुद्ध ७ ब्रादिवारदन्दु ॥

श्री-जिन-राज-राजित-पद-द्वयमं नलिवन्दमोपेंमुम् ।
पूजिति ••• •• तिजिन-स्मरणिदं गत-जीविते मस्से-गञ्जणिङ ताम् ।
पूजित-देवराज-पदेयादिळिद्चरियल्तु मुक्तियम् ।
साजिदनीयलार्पं जिन-मिक्तयदेनुमनीयलारदे ॥
गुरु सकळचन्द्र-मुनिपर् ।
परमागममागमं जिनेन्द्रं देव्यम् ।
परिहतमेने शुम-चरितम् ।
वर-गुणि मस्नव्ये-गौडिगेने वोप्पदरार्॥।

[स्वस्त । यादवनाराण, भुजबल-प्रताप-चकवर्ति होयस्ळ वीर-बल्लाल-देवके २१वें वर्षमे, महो-गवुण्डि (स्त्री) ने 'मुक्ति' प्राप्त की । उसके गुरु सकळचन्द्र मुनिप-देव जिनेन्द्र थे ।

[ EC, VII, Shikarpur, tl., No. 202,]

#### ४२५

# गुण्डल्पेट—संस्कृत तथा कन्नड़ [ ज्ञक १११८=११६६ ई० ]

[ गुण्डलूपेट किलेमें, वस्ति-माळमें एक पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्जनं । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वास्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्रीषृयी (ध्वी) वल्लम महाराजाधिराज परमेश्वर परमम्हारक पाद्वकुलाम्बरद्युमणि सम्यक्त्वचूडामणि मलेपरोळ् गण्ड कदन-प्रचण्डन् असहायस्र शनिवारसिद्धि गिरिदुर्गमल्ल चलदङ्कराम निःशङ्कप्रताप भुजवलचक्रवित होय्सळ-वोर-चल्लाळ-देवरु वडग हेड्डोर्र-पर्यन्त साधिस दोरसमुद्र नेलवीडिनोळु सुखसङ्कथाविनोदि राज्यं गेयुत्तिमरे तत्पाद-पद्मीपजीवि।

पुरुष-विधान-रूप होरलाधि-कुलाग्रणी लोकसंखतं

गोरव-गाबुण्डनग्र- तनयं विनयाम्बुधि कीर्त्ति-सम्पटं ।
हरद-गाबुण्डनातन सतं वर-चिट्टि-गाबुण्डनोल्दु ताम्
निरुप्तम्प तुष्पूर-चिनालयमं भरिटेन्दे माडिटं ॥
विनयनिधि सत्य "धर । मनुचरित वदान्यमूर्ति मन्टरधैर्यं ।
जनता- संख्तनेम्बोन्द् । अनुपमगुण रणवितान विद्टि-गाबुण्डं ।
श्रीमद्-द्रमिळ-सङ्घेऽस्मिन्नन्दिसङ्घेऽस्यरुङ्कळ ।
अन्वयो भाति निरुशेष-शास्त्र-वाराशि- पारगैः ॥

स्वितः श्रीमन्महाप्रधानं क्रुमार-त्रच्ण-द्ण्णायकराधिकारं माङ्क्तिप्पंन्टातन सित-धानव्लु स्वितः समस्त-गुण-सम्पन्नरण कुडुग-नाड-मुन्त्रं समस्त-प्रभु-गाञ्चण्डु-गळिद्र्डुं तुप्पूर विट्टि-जिनालयका-नूर मडहळ्ळय सर्व-वाधापरिहारवागि शक-वपं १११८ नळ-संवत्सरद् ज्येष्ट-सुद् १३ वडुवारदन्दु धारा-पूर्वकं माडि विट्ट दित्त । वसदिय वडग दिशा-भागद्तेरडु वेति भूमिथुं खण्ड-स्फुटित- जीर्णोद्धारके देवरष्टविधार्च्चने ... ... ... शाहाण ... शाहाण ... शाहाण ... ... ( हमेशा की तरह अन्तिम श्लोक ) स्वस्ति श्री समस्त-कोटि-जिनालयं मद्रमस्तु जिनशासनाय ।। [ जिन शासनकी प्रशंसा ।

बिस समय, (अपने पदों सहित), होयसळ वीर-बल्लाल-देव हेड्डरें (कृष्णा नदी) तक उत्तरकी ओर पृथ्वीको स्वाधीन करके सुख और शान्तिसे राज्य करते हुए अपने निवासस्थान दोरसमुद्रमें थे:—तत्पादपद्मोपजीवी होरलाधिकुलाअणी एक गोरव-बाबुण्ड थे। उन्होंने तिष्पूरमें एक जिनालय बनवाया। वह मन्दिर द्रमिलसंघ, नन्दिसंघके आरुद्धल अन्वयका था। जिनालयकी मरम्मत तथा पूजाके प्रबन्धके लिये उसने मदहल्लि गाँव का, वस्तिके उत्तरकी ओरकी जमीन सहित, दान किया था।

[EC, IV, Guudlupet, tl., No. 27.]

४२६

हतेवीड-कन्नड़।

वर्षं नल [ शक १११८ = ११६६ ( कीलहाने ) ]

[ पार्श्वनाथ बस्तिके प्रवेशद्वारके पासके एक पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगंभीरत्पाद्वादामोघलाञ्कुनम् । जीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥ श्री-मृलसंघ-क्रमनाकर-राज्ञदंशो देशीय-सद्-गणिः ''रावतंसः । जीयाज्ञिनेन्द्रसमयार्ण्व-तूर्ण्यं-चन्द्रः श्री-वक्र-गच्छ-तिलको मुनि-वालचन्द्रः ॥

स्वस्ति श्रीमद्-मुजबळ-चक्रवर्ति यादव-नारायण-वीर-ब्रह्माल-देवर् सुख-संकथा-विनोददिं राज्यं गेय्युत्तमिरे। नळसंवत्सरद कार्त्तिक-ग्रुद्ध-पडिव बृहस्पतिवा- रदन्दु श्रीमन्महा-बहु-व्यवहारि कवडमय्यन देवि-सेट्ठियर माडिसिद श्री-शान्तिनाय-देवर वसिद्यूर कोरडुकेरेय कालुहिल माचियहिल्लय कमितिगृह्व इट्टगेय मल्लारसय्यंगण मकळ अप्पय्य-गोपय्य-वाच्य्यद्वळ आ-शान्तिनाय-देवर वसिद्य परिस्त्रदोळगण तम्म माडिसिट पट्टशालेय श्री-मिल्लानाय" वरष्ट-विधा-च्चनेगं खण्ड-स्फुटित-बीण्णोद्धारकं ऋपियक्कंळाहार-दानक्कं पव्वदिनपूक्षेगं श्रीमन्म-हामण्डलाचार्यर् माण्डविय बाळचन्द्र-सिद्धान्तदेवर शिष्यर् रामचन्द्र-देवर्गं अरुवन्तु-गद्याण होन्नं कयवागि कोट्ट् कोण्डरा-त्रम्मितगृहद सीमा-सम्बन्धवेन्तेन (आगेकी ३ पंक्तियोमें सीमाकी चर्चा है) आ-केरेयनिप्पन्तु-होन्नं कोट्ट कट्टिसिद् देवर नित्य-पूला-क्रममेन्तेने ॥ (आगेकी ६ पंक्तियोमें दानकी चर्चा है) इत्ति नित्यमें सर्व-वाधा-परिहारवागि-श्री-शान्तिनाथ-देवर वसिदय-आचार्यरारोर्ज्यरिदिरि-हवर्ष कोरडुकेरेय गोहुगळ जरुवचतोक्कलुं अरुवण्णवोळगाट अन्यायवेनु बन्दडं तावे तेनु सिलसुवर ई-धर्मवं नरवरंगळारैय्दु प्रतिपाळसुवरु॥ (हमेशाका अन्तिम श्रीक ) मंगल महा श्री॥

[ इस लेखमें सबसे पहले मुनि वालचन्द्रकी प्रशंसा है । वे मूलसंघ, देशियगण और वक्र-गच्छके थे । जिस समय यादव-नारायण वीर-ब्रह्मालदेव शान्ति और
बुद्धिमत्तासे राज्य कर रहे थे :— ( उक्त मितिको ) वहुत पुराने व्यापारी कवहमय्य
और देवि-सेट्टिने शान्तिनाय-देवकी वस्तिको लिए कोरहुकेरेके एक छोटे गांव
माचियहिल्लाके बग्मिटिगट्टको बनाया और इट्टगे मह्मरसंख्येके पुत्र अप्पय, गोपय्य
और वाचय्यने, शान्तिनाय-वस्तिके घेरेके अन्दर अपने द्वारा बनाये गये पट्टशाले
के मिल्लाय-देवकी अप्टिवध पूजाके लिये, महामण्डलाचार्य माण्डिव बालचन्द्रसिद्धान्त-देवके शिष्य रामचन्द्रदेवको ५० होन्तु देकर उस बम्मिटगट्ट ( उसकी
सीमार्ये ) खरीदकर मेंट कर दिया; और २० होन्तु देकरके एक तालाव बनवा
दिया । इस दानकी रहा। शान्तिनाय वसदिके आचार्य, कोरहुकेरेके किसान,
और गाँवके ६० कुटुम्ब करेंगे। [ ]

[ EC, V, Belur, tl., No. 129 ]

#### ४२७

चिकक-मागडि;—संस्कृत तथा कब्बड | [संभवत: लगमग १२१२ (१) ई० ]

[ चिक्रमागंडि में, बसवण्ण मन्दिर के प्राङ्गणमें एक सम्म पर ] ( पूर्व मुख ) स्वित्ति श्रीमत्-प्रताप-चक्रवर्ति वादव-नारायण होयसल-वीर-

बलाळ-देव-वर्षद २३ नेय॥

दोरेवेत्ताङ्गिर अवर्गं शुद्ध-वा-। सरमळ् देरिसि शुक्रवारसु ... पुष्य-वंस-सा-। ्रध्यू भ्यु ••• बहर्याषाकु •••• • • परं वि • •••• सत्-करणे तैतिलामि •• • निद्द विमातं कूंडे पु • विम् - बिन-वाक्यामृत-सेव्य मनद मिध्यात्वामयं पिङ्गे द-। र्थंन-संशुद्धते-वेत्त चित्तदोदविन्दन्तर्मही \* \* पित \* । - अनितुं तन्नृतिन्ह्विवेम् "वगेयं विष्टु कुण्यू-" लगः ह्यः । द्ध-नयं तन 'देव ताळिद् गुणमं जिक्कवे निश्चय्येतम् ॥ मति-बिन-पाद-पङ्कवदोळ् अन्वितमादुदु दृष्टि नासिका-। शतेयोळे निन्दुवागम-पद्जळनालिसुतिद्रईवागळुम् । श्रुति-युगळं " इष्टि-युत-सन्यसनं नेरेदोप्पे नाक-सं- । गति-बडेदळ् समाधि-विधियिं वरे जक्कलेयेम् कृताःर्थेयो ॥ . सले " भानु-ज्योतियिन्दं विकचिसियद्रोळ् देव-देनेशनं निश्-अळमागिद् ः सन्तोषदोळे जिनपुनं चानिसुत्ता-लता-को-। मळे बिट्टळ् बिक्षयकं तनुवनुळिद्राप्पीळ्वरेम्बन्तु तनम् अ त्त्यमं मिथ्याल्-कर्माकमटे गुणद् सम्यक्त्व-सः समृ ब्रियुमं मुम्मण्डि देश-श्रुतमननितुमं कोण्डु निर्माहे ताय्-तन्-। देशुमं बिट्टन्दे सन्यासमनमळिनवं पून्दु जैनेन्द्र-पाद-। इयमं चित्तयि बंकव्वे दंतेंसे अ

''त-दर्शने विस्तारित-सु''''''''''''''''''''''''र-कळेवर षक्षते—नानिबनाङ्ग्''ं ति ''''''नेयुत बक्कते तनुवं बिट्टागवन्ते सुकुम'''सुवारान-पूच्य-रुमवरारणमननाकुळं पोक्कु जिननमिबन्दिसुव'''''

( दिच्ण और )

श्रीमत्पुण्य-फलादभूद् भुवि भुता सामन्त-मुख्यस्य या सा सन्धेत्र-पदारिवन्दमसकृत् सम्पूच्य मक्त्यादिशत्। शुद्ध-ध्यान-विशोधि-बोधित-मनःपूर्वे समाधि-क्रमैस् साश्चर्ये त्यनित स्व-रेहमणुवन्छ्री-जनकलाम्बा सती । चित्तं विस्तार्यं पुण्याश्रव-करण-विधी सर्व्व-कर्माणि नाशी-। कर्तुं त्यक्ता विमोहं समयमुपशमं प्राप्य चात्मोपश्रोगम् । सुद्ध-ध्यानामृताम्म - जुत-म ः चिनेन्द्रस्य पादार्यवेन्दम् प्रस्थाप्यालोक्य देहं त्यनित तुणमिन श्रीमती जनकलाम्या ॥ नित्यानन्द-सुखामृताम्बुधि-पयः-पूर्व्यावगाहोत्सुका स्वात्मानुष्ठित-सम्यमात्त-विळसत्-सम्यक्त्व-पोतेन या 🗍 संसारार्ण्यव-पारमाशु तरणोद्योगं समुत्पादिनी चित्रं देव-गतिं प्रति त्यचित किं देहं तु जक्काम्बिका ॥ निखिल-वनन-वल्ली-पुष्य-माला-कद्म्यैः षृत-दिघ-वर-दुग्धैरामिषिच्याचच्ये तीत्यीन् । न भनति हृदि तृप्ति जनकलाम्बा स्व-देहात समवशरण-नाथं द्रष्टुकामा प्रयाति ॥ दानान्वितेति गुण-रत्न-विभृषितेति शान्तेति सर्व्य-जनतासु दया-परेति । नैनागमोक्त-चरितानुगतेति मध्यः के न स्तुवन्ति अवि जनकल्-योषितं ते ॥ (पश्चिम ओर) श्री-विबुधेन्द्र-विन्दत-जिनेन्द्र-महा-महिमार्च्चना-श्रची-।

देवियेनिष्प ज्ञव्कल्-महा-सतियुद्ध-चरित्रमं कला-। श्री-विमवङ्गळं विविध-दानमनात्त-जिनेन्द्र-भक्ति-सं-। मानित-छत्-समाचि-मृतियिं सुकृतार्त्थिगळारो कीर्त्तिसर् ॥ वनिता-भूषणे सच्-चरित्रवति ताय् लच्छुच्वे सामन्त-मण्-। डन-सुद्दं जनकं विनृत-भरतं कान्तं सुतत्वीपदे-। शनना-श्रीमद्मनतकोत्ति-मुनिपं पूज्यं जिन-स्वामियेन्द्। एने बक्त ••• वंश-शील ••• सम्यक्त नगत्-पावन ॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\* डिगे जिनाग "जिनमतं मतिगा-जिन-स्" सत्यदम् । नडेगोडनाहियाय्तेने बिनोक्तियनोदि तदागमार्थंमम् । नडे तिळिदन्ते मुक्तिगिरदेख्दिप शील-गुण-त्रताध्वदोळ्। नडेदेडेगेय्दवाल्के गड जक्कले नारि महेन्द्र-कल्पदोळ्॥ नेरेथे मुनीन्द्रकं पोगळ्दणं तले दुगे परिग्रहङ्गळम् । तोरेटु ग्रहीत-सन्यसनिंदे निज-त्रान्यव-मोह-पाशमम् । परिंदु सुरूते जक्कले महा-सति चित्तमनाप्त-तत्वढोळ । नरिसि समाधियिं नेरेये साधिसिदळ् सुर-लोक-सौख्यमम् ॥ तळिदरदेक-पाइव-नियम-स्थिति इच्चि सु-नासिकायदिम् । कळिवेडे बल्पु बळ्किरदे मेय् मिडुकाहदे जैन-मिक्त सन्। चळिसदे माणदुचरिसि पञ्च-पदङ्गळगनात्म-तत्त्वदोळ् । नेलिंदि सत्-समाधि-विधि जनकले-नारिगिदेक-लावणम् ॥ उत्तरकी ओर ) श्री-निनेन्द्र ॥ त्यक्ला देहं विमोहाद् व्रत-गुण-चरित-ग्रेणि-निश्रेणि-मार्गाद् आरह्य स्वर्गा-दुर्गो निज-मजन-बलादेव यत् तद् एहीत्वा । याई जन्नाम्बिकास्मिन् दिवि दिविजवारोऽभूवमात्म-प्रसादाद् इत्यं तुष्टाव गत्वा समवसरण-मृस्यं नतेन्द्रं विनेन्द्रम् ॥ बिन नाथाभिषवङ्गळि बिन-गुण-स्तोत्रङ्गळिन्दं बिनार्-।

र्चनेयित्वं जिन-भक्तियं जिन-मुनीन्द्राहार-दानङ्गळिम् । बिन-वाक्यात्थे-विचारदिन्दलेट्ट मिथ्या-मार्गमं तत्त्व-मा-। वनेयिं पेट्टमरत्वदिन्देरगिदळ् जकाव्वे जैनाड्वि योळ्।। तत्त्वमना-निनेन्द्र-मतिंदं तिळिदुज्ज्वळमाद शुद्ध-ह-। ष्टित्व-गुणार्कनिन्दलरे शील-गुण-त्रत-वारिबाळि मि-। थ्यात्व-तमस्-तमं परेये सत्पथ-वर्त्तिनियागि शुद्ध-सं-। विलिदिनेय्द्रिळ् नेगळ्द बकले नारि सुरेन्द्र-लोकमम्॥ ललित-पतिव्रताचरण-चार-नटी-सलिल-प्रवाहदिम्। क्लि-मलमं कळिल्च निच-निम्मेळ-कीर्चि-लता-वितानमम्। बळेयिसि-शील-शालि-वनमं परिवर्दिस पुण्य-नन्दनड् -। गळने निमिर्चि जनकले वलं पडेदळ् सुमनो-विभृतियम् ॥ परिकिसि सद्-बुधर् प्पोगळे तन्न चरित्र-गुणाङ्क-मालेयम्। विरचिषि सुप्रबन्धमने दिक्- कुळ-भित्तिगळोळ् तेरिळ्च मुं-। वरेदुदनीगळा-दिविज-लोकदळोप्पुव लेख-बाळडोळ्। बरेयिपनेन्दु जकले महा-सितयेरिवळल्ते सगामम्।। पुगेयवसर्पणं भरतदार्थ्येयोळन्त्रितमाढ भोग-भृ-। मिगळ विरामदोळ् सुकृत-दुष्कृत-वर्तनेयागि सन्द का-। ल-गत-च॰॰•तु ॰॰॰ ळन्त्यदोळे पञ्चम-कालदोळोन्दिदन्दं॰॰। महात्मरोळ् गुणमे जक्कले-नारियोळ्तरोत्तरम् ॥

[ प्रताप-चक्रवर्त्ति-यादव-नारायण होय्मल वीर-बङ्गाल-देवके २३वें वर्षेमें उक्त मितिको जिसका बहुत विस्तृत वर्णन है, परन्तु जो बहुत घिस गया है।

जक्कवे ( जक्कते ) ने समाधिमरण धारणकर स्वर्ग प्राप्त किया ।

(सम्पूर्ण लेख उसकी मक्ति और तपकी प्रशंसासे भरा हुआ है, कुछ भाग संस्कृत में है और कुछ कन्नड़में है )। उसकी माता लम्बन्ने, पिता मण्डनसुद्द, पति विख्यात भरत, 'तप-साधक उपदेष्टा ( गुरु ) अनन्तकीर्त्ति-मुनिष । उसने अपना बीवन, शील और उपाधियाँ पद्यमें गुल्यित करा लीं थीं । ]

[EC, VII, Shikarpur, tl., No. 196,]

४२८

श्रवणबेत्गोला — संस्कृत तथा कबड़ ।

[ शक १११८ = ११६६ ई० ]

[ जै० शि० सं, प्र० भा० ]

४२९-४३०

श्रवणबेलाोला-कनद् ।

[ बिना काळनिदेशका ]

[ जै० शि० सं०, प्र० सा० ]

838

अद्धि:-संस्कृत तथा कन्नड़ ।

[ ज्ञक १११६= ११६७ ई० ]

[ सिद्रमें, बन-शङ्करी मिन्द्रिके सामनेके पाषाण पर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोनलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्विस्त श्री-पृथ्वी-वहामं महाराजाघिराजं परमेश्वरं परम-मट्टारकं यादव-कुळाम्बर-चुमणि सम्यक्त-चूडामणि मलेराज-राज मलपरोळ् गण्ड कदन-प्रचण्डनेकाङ्ग-वीरनसहाय-शूर शनिवार-सिद्धि गिरिंदुर्गं-महा चलदङ्ग-राम निश्शंक-प्रताप चक्रवर्त्ति होस्सळ-वीर-बह्माल-देवर राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कं-तारम्बर् सलत्तिरे ॥ भुवनं भू-चक्र-चक्रायुधनेने नेगळ्दं वीर-बल्लाळनुर्वी-। स्तवनीय-प्रांशु-मत्स्प-च्छ्रवि सुचरित-कूम्मोंदर्यं सार-सूकरि-। य विळासं विक्रम-श्री-नरहरि-परमं त्रिक्रमं राम रामो-। त्सव-रामानन्दि विद्या-सुगतमति-क्रिन्प्रामव-प्रौड्-तेजम् ॥ बळवद्-बल्लाळनुप्राहव-५टह-रवं कर्ण्णवन्ताये विद्युत् ( विद्विट् )-कुळ-कान्ता-कण्ण-पुत्रं केडबुदणकवल्तोन्दे केळ् विस्मयं कण्-मलरिं बाष्पाम्बु कय्यि कडगविडगळि नूपुरं वक्त्रदिं सुयू। तले-कृष्टिं माले-बूवाकेगळ गळकिदि विळ्वुदुत्तार-हारम् ॥ बित-धात्री-चक चक्राधिप रूप-वर ब्रह्माळ केळ् निनु ओळान्तु- । द्धत-बीराराति-यूथं विगत-विभवमागिईंडं रिजकुं वि-। श्रुत-नाना-वाहिनी-सङ्कळ-परिगत-शोभानुकूल्यं सदा-से-। वित-राबद्राज-वंशं सक्ळ-कवि-निकाय-स्वनाकीण्ण-कणीम् ॥ एनसुं तीत्र-प्रतापक्षगिदु दिनकरं मित्रनागिईंपं ने-। हने राजं राज-नामं तनगे पगेयेनिप्युम्मळं पेर्विच कन्दिर-॥ प्पनवं मत्तावनण्मं मेरेवनदटनिं तोप्पनावं महोग्रा-। रि-तृपाळं विश्व-भू-चक्रदोळेले चलदि **वीरवसाळ** निन्नोळ् ॥ आनोलविन्द बिण्णसद्डेम् गळ दिच्ण-चिक युद्धदोळ्। तानसहाय-शूरनेनिपुन्नतियं रिपु-राय-सेवुणा-। नून-गबाश्व-सद्भंट-वळङ्गळनळ्कुरदोन्दे-मेय्योळोन्द्-। दानेयोळोिकािकिद पराक्रमदुन्नति ताने हेळदे ॥

वा। अन्ता-प्रताप-चक्रवर्त्तियेनिसिद घीरं वीर-बरलाळ-देवं निज-भुज-बळदिन्दुण्डिंगे साध्यं माडि चलदिन्दाळ्द पलखं देशङ्गळोळ् ॥

वृ।। पलबुं पूर्ण-तटाकदि बलेद-नाना-शालि-केदारदोळ्- । पोलदिं वारिज-जण्डदिं परिमळ-भ्रान्ताळि-माळोद्घ-पु- । ज्यलता-सङ्कुळदिं फलोन्नमित-चूतादि-समाजङ्गळिम् ।

नेलेयागिर्पंहु मन्मथाङ्गे बनवासी-देशवेत्तेत्तं म् ॥ का। एने नेगळ्दा-बनवासी-। वनिता-मुख-तिळभवेनिप जिड्डुलिगेयना-। नृपाळ-प्रकाद शौ-। र्य-निघान-श्यानमेसेबुदुद्धरेय-पुरम् ॥ वा। अदेन्तेन्दडे ॥ सरसिब-वक्त्रदिं कुमुद-लोचनदिं विळधल्लताङ्गदिम् । सुरुचिर- पह्नवाधरिदना-शुक-भावण्डदिन्दे मिल्लका-। परिमत्तदिं मदाळि-कुळ-कुन्तळिदं वन-लिद्दम-रूपनुद्=। घरेय पुरोपकण्ठ-बनदोळ् पडेदोप्पुनळावळाव-कालमुम् ॥ मत्तमिल्ला ॥ सते तत्-पुराधिनाथर् । पलकं मुन्नेगळ्दरवरोळतुळित-शौर्यम् । चलदर्शियाण्डनेनिपोळ्-। गलि बट्टीगनिरिव विद्धिगं पेसर्-वहेदम् ॥ परियिट्टु वरि-भूपा-। ळर पुरवं सुट्ड हरिव कञ्चिगनादम् ॥ बिरुदिं तन्तृप-तनयम् । घरेयोळ् बयदुत्तरंगनपगत-भङ्गम् ॥ गङ्ग-कुळोत्तमं मरेयनेरिद मेय्गलि मारसिंग-मू-। पंगे तन्मवं नेगळ्द कीर्त्ति-नृपाळकना-नृपङ्गे पु-। त्रं गड मार्रासगनवनग्र-तनूमवमेन्दोडानदा-। वङ्गेणे माळ्पेनप्रतिम-रूपननेवकता-देव-भूपनम् ॥ आ-नेगळदेककल-देव-म-।

हि-नायन त**ज़े द्सवमरस**न सति घा-।

त्री-नुते सहल-देवि क।

ळा-निघि पडेदळ् पवित्र-पुत्र-त्रयमम् ॥
पर-भूपाळ-पुर-त्रिनेत्रनेरग-दमापाळकं वैरि-दुर्-।
घर-देत्य-प्रकर-प्रताप-इरणोद्यत्केशवं केशवम् ।
सरलोदार-कवित्व-तत्त्व-चतुरास्यं सिगदेवं महा-।
पुरुष-त्र-पुरुषत्वमं तळेदरन्ता-मूत्रकं भूवरर् ॥

अवरोळ पिरियनेनिसि ॥

भरेदुं पर-सतिगर्-। क्षरोलच्युतनल्लटन्य-देय्बर्कार्पम् । मरेयिप निल-घन-लोमकः। एरगनेरगनेरग-ऋपनेने नेगळ्दम् ॥ एने नेगळ्देरग-ऋपाळ नन्-। अनुनं **कोळाल-पुर-**नराधीशं पा- । वनतर नित्रय-गङ्गम्। वितुत-गुणोत्रुंगनवनी-पति **नरस्तिगम्**॥ आ-विभविन सति सकमा-। देवि मुकुन्दङ्गे लिद्म परमेष्ठिगे वा-। णी-वधु रुद्रङ्गद्रिजे। देवेन्द्राङ्गेसेव-सिचयेनल्पेसर्-बडेदळ् ॥ आ-रमणी-विशाळ-विनुतोदार-पद्यदोळ बगर्भनन्त् । आ-रमणी-निजामळिन-गर्न्म-पयोधियोळिन्दु रागदिन्द् । आ-रमणी-लसज्-बठर-बाह्नवियोळ् सुरसिन्धु-नं स-वि-। स्तारदे पुटुवन्ददोळे पुट्टिदनेक्कल-भूमिपाळकम् ॥

अदेन्तेन्दोदे ॥ स्वस्ति समिषगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरम् कोळाळपुर वराधीश्वरं गङ्ग-कुल-कमल-मार्त्तण्डं विरुद्-मण्डलिक-शरम-भेरण्डं चयदुत्तरंगं निरुद्य-गङ्गं विराजित-मयूर-पिञ्कुष्यनं भूप-रूप-मक्तरध्यनं श्रीमद्द्यत-चरणालिप्त- चन्दनचर्न्चिताङ्गं विप्राशीन्वीद-सत-सहस्र-सम्मृत-शेषाच्चत-पवित्रीकृतोत्तमाङ्गः भूमि-कन्या-स्वर्णान-दान-विनोदं सक्ळ-बन-मनोह्चादमेनिसि देककल-देवन प्रतापमं पेळ्वडे ॥

जवनं जक्कुलिपं कडिङ्ग सिडिलं माक्कींळ्वनामीळ-का-। ळ-विषोग्राहियनेत्ति मारिडुवनौर्न्य-न्नळेयं मिर्गिएम् । तिवपं तीव्र-निषाटदग्गिळिकेयं तानेन्दोडिन्डुक्किनि-। क्कुवमारान्तपरेक्कल-चितिपनं संग्राम-रङ्गाग्रदोळ्॥ दवरूपं रिपु-काननक्के पवि-रूपं शत्रु-शैळक्के वा-। डव-रूपं [ द् ] विषदण्णेवक्के निज-तीवात्युग्र-ग्रोप-प्ररू-। पवेनल् पोङ्गि कडङ्गि निन्दतुळ-बाहा-गर्व्वदिन्दाम्परार् । अवनीपाळकरेक्कल-चितिपनं संग्राम-रङ्गाग्रदोळ् ॥ इं बेसेगोळ्डदेनो सुमयेत्तमनेकतत-देवनिष्टरोळ्। नम्हुगे दिप्पदन्दु पर-कान्तेयोळोळ् [ द् ] ओडगूडिदन्दु लो- । बम्बिडदर्श्यदत्तिळिपिदन्दिदिरान्तडे कोलदन्दु केळ्। अम्बुधि मेरेयि तोलगुगुं तळगुं नेळेयि सुराचळम् ॥ तक्कतनक्के मिक्क पर-कामिनियक्कंळनेम्म तङ्केयेम्म्-। अक्कतेनुत्ते नम्वे मोरेगोण्डोडग्डुव साधु-गळ्ळरे-। तककुपायोग्यवा-महीपरेम् गळ पोल्वरे शौचदेळोयिन्द् । एक्कल-भूपनं पर-वधू-विनुतोदार-पद्म-गर्भनम् ॥ गति-भावं चारि सूत्रं निरिसळिव बळं काङ्के वल्योजे काय्पु-न्नति गाढं लागु वेगं तेरपु पसरवारैके तेरक्के क्र्पंड - । कितवाकारं तडं कित्तडवेनिप भ्रा-प्रौदियं कोल्बनुगा-। हितनं मारङ्कवं मार्म्मलेदङे चलदि**न्देक्कल**-कोणिपाळम् । आ-तृपाळनन्वयागत-प्रघानरोळ् ॥

स्तुति-वेत्तं विश्व-लोकोन्नत-वितरण-शीलं रिपु-लोणिपाळ-।, प्रतित-प्रख्यात-दण्डाधिप-कुळ-विळयोद्य-काळं मही-वन्-

दित-भास्त्रत्-सच्चरित्र-त्रत-युत-गुण-लोळं जगत्-सेव्य-भव्य- . प्रतिपाळं स्वीकृत-प्राकट-वर-बुध-बाळं चमूनाथ-माळम् ॥ आ-विभुविङ्ग सित-मा-। देविगमोगेदं प्रताप-निधि वैरि-जय-। श्री-वरनहित-वनोद्यद्-। दावानळनण बोज्य देव-चसूपम्॥ एरेद्रत्यीर्त्थ-चयके कळ्प-कुनविष्यन्तिष्यनं बोष्पनम् । वर-वंशाम्बुधि-वर्डनके शशिविषन्तिष्यन बोष्यनम्। आ-सेनापति-सति-जिन-। शासन-देवते समस्त-चतुकोंटि कळोद्-। भाषित-पद्मावति चग-। ती-संस्तुतेयेनिप वोष्पियककं नेगळ्डळ्॥ आ-दिव्य-सतियेनिप चो-। प्पा-देविगममळ-क्रांत्ति-वोष्पङ्गं पुण्-। योदयदिनोगेरनमृत-म-। होटिघयोळ् सोमनेगेव-तेरिद सोमम् ॥ घरे बिष्णपुढु मन्त्रि-बोष्यन तन्तारामन प्रेमदिम् । निरवद्यामळ-नामनं प्रणुत-विद्व ['त् ]-स्तोमनं प्रोल्लसर्-। वर-नारी-बन-कामनं विनयं लेंदेमी-घामनं भन्य-बन्-। धुर-चर्म्म-त्रत-नेपनं वहु-त्रळा-निस्लीमनं सोमनं ॥ सरि-चकोर-सोमननवद्य-कळागम-सोमनुद्धती- । १-५ गारि-सरोच-होमर्नात-निम्मळ वंश-पयोधि-सोमना-। चार-वन-प्रवर्द्धन-वसन्तक-सोमनशेप-भव्य-हृत्- । कैरव-सोमनेन्देनिप सोम्-चमूपनिदेनुदात्तनो ॥ आ-महिमाखदनीनांसद्-। स्रोम-चमूपद्भे पात-हितारू घति सु-। १६

प्रेमान्त्रिते सतियाद्ळु । सोबल-मादेबि संिको ससि-लेखेयवोल्॥ पडेमातेम् विळवल्बळा-परिणत विद्या-गुणीद्भावि हेग्- । गहे-सोमं पति सामि-बञ्चकर गण्डं दण्डनायं नसङ् । ओहेर्यं श्री-महादेवनात्म-मुतनेन्दन्दिन्दु मत्तन्यरार्ी प्पडेदर् स्सोमल-देवियन्ते स्तियर् स्सौमाय्यमं भाग्यमम् ॥ एने नेगळ्द मंत्रि-सोमन। वनितेगे पति-हितेगे सत्-कुल-प्रमवेगे सन्-। जन-नुते-सोवल-देविगे। तनयर् माहदेव-राम-केशवरोगेदर्॥ आ-मूबरोळं मध्यमन् । ई-महियोंळु ताने पत्तरोळुत्तमनेनिपम् । रामं यशोभिरामम्। सोमात्मबनमळ-धर्म-कर्म-प्रेमम्। पर-सेना-चय-विक्रमोनतियोळादं भीमनुं रामनुं। घरणी-ख्रय-कळा-विळासदोदविन्दां-सोमनुं रामनुम्। वर-नारी-जन-मोहनाकृतियोळुचत्-कामनुं रामनुम्। सरियेन्दी-बगवेय्दे बिणिपुदु कीर्त्ति प्रेमनं रामनम् ॥ श्री-रामननुजनेनिसिद्नू। आ-राम-चमूपननुबनुरु-लद्मण-वि-। स्तार-सुमित्राधिक-पुण्-। यारामं केशवं बगजन-विमुतम्॥

एरेदन्दागळे माणिपं बुध-विपत्-संक्ळेशवं केंशवम् । विरुदिन्दान्तरनेरिदपं स्फुरदरण्योद्देशवं केशवम् । -शरणागेन्दक्षे नीहुवं बहळ-बाहा-पाशवं केशवम् । चिर-क्रीति-प्रदेषि वेळपनिबळाशाकाशवं केशवम् ॥ कडु गलि माधवङ्के मुनिदेळ्वर गोण्मुरि मन्त्रि-माधवङ्क । एडवरनोक्किलिक्कुन जर्व सते माधव-दण्डनाथ नोळ । तोडर्बर मृतु माधव-चमूपनोळिण्मन मचक्के मार् । न्तुडिवर मारि केशव-चमूपतियण्णन गन्ध-त्रारणम् ॥ तर्णी-लोचन-काम-देवनकळड्डाचार-विस्तारनकु-। करिगर्गाश्रयनाश्रितैक-शर्णं प्रोद्वृत्त-वीरारि-सिन्-। धुर-सिंहं सकळागम-प्रणुत-जैनानून-वारासि-बन-। धुर-चन्द्रं महदेव-मन्त्रियनुजं दण्डाधिपं केशवम् ॥ आ-नेगळ्दनुज-द्वितयम् । पीन-भुजाकृतियिनात्म-भुजदोळ् ततुळ्रू-। ब्बी-नुतमेनिसल्केसेदम । ताने चतुर्व्भुवनेनलके माधवन्देवम् ॥ मरिस परार्त्थमं तेगेव मेळिसि पोद्दि पराङ्गना-रतक् । एरगुव निम्बदाळ्दनिरे मत्ते पतित्वमनासेगेय्दु बे-। सरनुसिर्वन्य-मन्त्रि-निकरकद्दिं तोडरिक्दं गडेन्। अरियिरे सामि-बञ्जकर गण्डननी-महदेव-मंत्रियम् ॥ पर-वधु रम्बेगं रतिगवगाळवोप्पुवडं परार्थवी-। श्वर-सखनस्यंदिं वरुणनर्यंदिनू जिंबतवागि बप्पडम् । पर-तृपनोल्दु मनिसुवडं पिरिदीवडवत्त चित्तवी-। सरिसदिदेम् महत्वदोदवो महियोळ् महदेव-मन्त्रियम् ॥ वहु-वक्त्रं पद्मगर्ब्मं तनुब-गुरु गुरु-द्वेषि बीवं सुराघी-। श-हितात्मं सु-प्रबुद्धोद्धवनेनिपवनुं तानकार्य्य-प्रयुक्तं। महियोळ् पील्वन्ननावं तनगेने नेगळ्दं विशव-जोक-प्रसिद्धम् । महदेवं मत्रिमुख्यं मनु-मुनि-चरितं मन्त्र-युद्ध-प्रवीणम् ॥ गेडेगोण्डं धन्यनोल्दालगिसिदने ऋतार्त्यं मनं वेट्ट मेय्-सार्-

होडनुण्डं पुण्य-पुञ्जं पोरंब-नृपने नैम्मंल्य-घम्मीनुसङ्गम् ।
नुडि-गल्तं विश्व-विद्वज्जन-विनुत-कळा-प्रौडनेन्दन्डु तन्नोळ्
पडियावं मिन्त्र-वय्यं खुध-निधि महदेवङ्गे मत्तोर्ब्यनन्यम् ॥
मति कृतिगळ्गे हिष्टियेनिसिप्पुदु तन्नय स्कि-शक्ति मा-।
रितगे विवेकवं किसुवोज्ज्वोलिप्पुंदु चार-सत्-कळा-।
जते चतुराननङ्गरिवनीवेरवट्टेनिसिप्पुंदेन्दु वन्-।
दि-तित निरन्तरं पडेदु बिण्णपुदी-महदेव-मिन्त्र्यम् ॥
बनदोळ हुट्टिद-भइ-जाति-जयमं मुण्डिट्टु तां पट्टवर्-।
दन-प्यन्तिरे चक्रविगे चळं गोण्डेकल-कोणपा-।
ळन दुर्मा-विडिटिद्दुं दोर्व्वळद बल्पं तोरि चक्काळ-दे-।
वन सेनापितयादन्षिजत-भुजं दण्डाधिपं माधवम् ॥
परिकिपडुम्ब-वस्तु हदिनारवरोळु तुदियि निवृत्ति तळ्त् ।
एरडेरदुत्तरोत्तरमनेय्दे मोदल् परवा-जिनेन्द्र-मा-।
सुर-पद-पूजेयोळ् फळिदिनित्त जळम्बरवोन्दु माण्द्डे ।
निरुपमवल्ते माधव-चमूपन जैन-जन-स्तुत-ब्रतम् ॥

अदेन्तेन्दहे । श्रीमन्महा-प्रधानम् । पुरुष-निधानम् सोवत-देवी-बठर-बाह्ववि-समुद्भृत शौच-गाङ्गेयम् । अणु-न्नतादि-सुन्नताचरण-नियमागण्य-पुण्य-कायम् । निखिल-समय समुत्पाटन-प्रकटीकृत-शानानून-जैनागम-शिद्धा-व्यम-सकता-चन्द्र-मद्वारक-देव-चरण-सरसीव्ह-परिमळ-परितोष-समुद्धासित- षट्चरणं । जिन-समय-समुद्धरण-परिणतान्त:करणम् । भुवन-विनुत-भव-रिहत-जिन-भवन-विनिर्मा-पणी-द्वृत्त-चित्त-नित्पाद्धादम् । आहाराभय-भैष्व्य-शास्त्र-दान-विनोदम् । श्रीम-देवकत्त देव-राज्यामुद्य-करण-कारणम् । त्रि-शक्ति-चतुरुपाय पञ्चांग-मन्त्र-प्रवीणम् । सामि-शञ्चकर गण्डम् । निखिळ-गुण-गण-करण्डम् । पर-नारी-सहोदरम् । साह स-वृत्तोदरम् तानेनिसि नेगळ्ट-महदेव-दण्डनाथन महा-सित्य महत्त्वमं पेळ्वडे ॥ आतन्त मन-प्रियं रितगे लिह्मगे माविपोडोव्व गोवळम् ।

पति गिरिराज-पुत्रिगे मरुळ्गेरेवें वरनेन कान्तन-।

च्युतनितसेव्यनू चिंनत-कळाघरनेन्दिळिकेय्वळी-महा- । सति महदेव-मन्त्रिय मन - िपये लोकल-देविसन्ततम्। चतुरतेगाट सेपु सुचरित्रतेगाद पोडप्पु जैनदुन्-। नतिकेगे साई पुण्यवभिमानके तळ्त महत्त्ववी-जगन्-। नुत महदेव-मन्त्रिय मन -प्रिये लोकल-देवि नित्र सत्-। पति-हितदिन्टवाय्तेनलदेवोगळ्वेम् निज-सद्-गुणङ्गळम् ॥ चतुरतेयोळ् समन्तु जिन-शासन-देवते जैन-धर्मांदुन्-। नितकेयोळित्समब्वे सततं पति-भक्तियोळोळ्पुवेत्तरन्-। घति पडि पाटि पासिटयेनला-सति लोकल-देविगनदार्। प्रति महदेव-मन्त्रिय मनः-प्रियेगन्य-चमूप-कान्तेयर् ।। अन्तु गोत्र-मित्र-कळत्र-परिजन-परितोप-प्राज्य-राज्यान्वितनेनिसि नेगळ्द सहदेव दण्डनाथङ्गे गुरुवेनिसिट सकळचन्द्र-भट्टारक-देवराचार्य्यार्वाळयं पेळ्वडे ॥ बनता-संरतुत-पद्मण न्दि-मुतिपं तिन्छ्यमादं नगज्-। जन-चूड़ामणि रामणन्दि-यतियं तन्छिष्यनुद्यद्-यशम्। मुनिचन्द्रं विन-धर्मी-निर्माळ-लधत्-सौद्धान्त-चक्रेशना-। तन शिष्यं कुळभूषण-त्रति-त्रं त्रैविद्य-विद्याघरम् ॥ विमळ-प्रोन्नत-कोर्ति कीर्त्तित-गुणाढ्य विश्व-भाखजगन्-। निमतं तर्कदोळप्रतक्यं-महिमं सैद्धान्त-सर्वजनुत्-। तम-शद्वातिशय-प्रचण्ड-मति धर्म्म-व्यक्त-मुक्त् [य्] अङ्गना- । रमणं श्री-कुळभूपण-ज्ञति-वरं त्रैविद्य-विद्याधरम् ॥ तनगारं परिचारकाकृति यशश्त्री चारु-चारित्र-का- । मिनी राजच्-चमरीज-कान्ते मनेगादिष्णीके निच्चं दयाड ू । गने वाग्वल्लभे बुद्धि वानसे करं भास्तत्-तपो-लिच्य-सन्-। जनमागल् कुलभूपण-त्रति-वरं स्त्री-राज्यदिं राजिपम् ॥ द्यच्छिष्यम् ॥ पुदिदेण्डुं मटवं तिरस्करिसि तळ्तेळुं भयकासे-दो- ।

रदेयारायतनङ्गळं तोरेदु सन्दैदिन्द्रियङ्गळ्गे सो-।

लदे नाल्कुं गतियिन्द्वोसिरिस मूहम्मूडवं विट्डु ता-ते दया-ब्रह्ममनादनी-सकळचंद्रं-चारु-भट्टारकम् ॥ श्री-विनतेगे मोगविचु त- । पो-विनतेगे मेय्यनोड्डि मुक्त्यङ्गनेयम् । भाविष्ठुव बम्मचारियन् । ए-वोगुळ्बुदौ सकळचन्द्र-भट्टारकरम् ॥ सकळ-जगद्-भरित-कीत्ति-लद्मीश्वरम् । सकळ-जगद्-भरित-कीत्ति-लद्मीश्वरम् । सकळ-जनं सकळखन्द्र-भट्टारकरम् ॥

स्वस्ति श्री सक-वर्ष १११६ नेय पिङ्गल-संवत्सर माघ-शुद्ध १२ वड्डवार बुत्तरायण-सङ्क्रान्ति-व्यतीपातद्न्दु श्रीमन्महा-प्रधानं महदेव द्ण्डनायकम्मीडिसिदेरग-जिनालयद् शान्तिनाथ-देवर प्रतिष्ठेयं माडिदि श्रीमन्महा-मण्डलेश्वर येककल्लरस्तरं समस्त-परिवारङ्गळ्युमिद्दु वसदिय खण्ड-स्फुटित-जीण्णोद्धारकः भ्रष्टियराहार-दानकः देवरष्ट-विधार्चनाभिषेककङ्ग-भोग-रङ्ग-भोगकं श्रोन्मूलसंघद काणूर्-गणद् तिन्त्रिणी-गच्छुद् श्री-सकलचन्द्र-भट्टारक-देवर कालं किंच धारा-पूर्वकं माडिसि सर्व्ह-नमस्यमागि कोट्ट स्थळ-चित्त (शेषमें दान और सीमाओंकी विशेष चर्चा है।)

[ जिन शासनकी प्रशंसा। जिस समय, (अपने पदों सहित), होय्सळ-वीर-ब्रह्माल-देवका राज्य प्रबर्द्धमान था.—उसकी बहादुरी को कहनेवाले श्लोक, जिनका अन्तिम कथन यह है कि उसने राजा सेबुणको, जिसके पासमें अगणित हाथी, घोड़ें, तथा अच्छे योद्धा थे, युद्धमें अकेले ही हराया।

प्रताप-चक्रवर्त्ति वीरं-बल्लाल-देवके द्वारा जीते गये वहुत-से देशोंमें से एक बनवासी-देश था जो काम-देवका स्थान था। इस देशका तिलक-स्थानीय जिड्ड-लिंगे था; जिसके शासकोंके पास रत्तण और कोष-मवनके तौर पर उद्धरे था; इसकी सुन्दरताका वर्णन । इसके शासक बहुतसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, पर उन सबमें सबसे ज्यादा नाम बिट्टिगका हुआ । युद्धसे भाग जानेवाले शजु-राजाओंके नगरको जलानेसे उसे 'हरिकिज्ञिग' (ध्वंसक किन्निग-असुर) की उपाधि मिली थी । उस राजाका पुत्र, जोकि गङ्ग-बुलका अग्रणी था, राजा मारसिंग था; जिसका पुत्र राजा किन्ति था, जिसका पुत्र मारसिंग, जिसका ज्येष्ठ, पुत्र राजा एकल-देव था । उस विख्यात एक्कल-देवकी छोटो बहिन इसवमरसकी पत्नी, संसार-प्रसिद्ध चट्टल-देवी थी जिसके तीन लडके थे,—एरग, केशव और सिंग-देव । एरगकी प्रशंसा । उसका लागुभाता कोळाल-पुरका अधिपति, निक्रय गंग, नरसिंग था, जिनकी पत्नी लक्मा-देवी थीं । ओर उससे राजा एक्कल उत्पन्न हुआ था । उसके पद । युद्धमे उसके पराक्रमकी प्रशंसा करने वाले श्लोक ।

उसके मिन्त्रयों में, (प्रशंसापूर्वक ), चमूनाय-माल था। उस और उसकी पत्नी मादेवीसे बोप्प-देव-चमूप उत्पन्न-हुआ था। उसकी पत्नी बोप्पियक या बोप्पा-देवी थी, और उनका पुत्र सोम-चमूप था, जिसकी पत्नी सोवल-मादेवी थी। उसके महादेव, राम और केशव पुत्र थे। इनमेंसे राम और केशवकी प्रशंसा। महादेव-मत्रीकी प्रशंसाये। यह सक्ळचंद्रमट्टारक-देवका मक्त था।

उसके (महादेव-दण्डनाथके) गुरु सकलाजन्द्र-भट्टारक-देवकी गुरुपरम्पराः—पद्मणन्दि-मुनिपके शिष्य रामणन्दि यतिप, बिनकी क्रमगत शिष्य परम्परा ये यी — मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रेश, कुलमूषण-द्रति त्रैविद्य-विद्याघर, इनके शिष्य सकळ चन्द्र-मट्टारक थे; उनकी प्रशंसा। (उक्त मितिको), महाप्रधान महादेव-दण्डनायकने एरग बिनालय बनवाकर और उसमें शान्तिनाथ भगवान्की प्रतिष्ठा करके, महामण्डलेश्वर एक्कलरसकी उपरियतिमें, मूलसंघ, काणूर्-गण तथा तिन्त्रिणी गन्छके सकलचन्द्र-मट्टारक-देवके पाद-प्रज्ञालनपूर्वक, हिडगण तालावके नीचे 'मेरण्ड' दण्डेसे नापकर ३ मत्तल- चावलकी मूमि, दो कोल्ह्र, एक दुकानका दान किया। कुछ दानोंका और मी जिक्र है। मन्दिर-मूमिकी सीमाये।

[EC, VIII, Sorab, tl., No. 140]

## यिखगूरु;-कन्नद्र-भग्न।

[ विना काळ-निर्देशका, पर लगभग १२०० ई० ]

[बीडगृरू (चिष्टण्डिक्क परंगना) में, तालाबकी मोरी पर एक टूटे हुए पाषाणपर]

""'यं रत्नसिद्धान्त-देवर कुमुद्चन्द्र-देवर गुम्म-सेट्टि यिवं [ प- ] रोज्ञविन " "निनिस्ध" " "

[ रत्नसिद्धान्त-देवके (शिष्य) कुमुद्चन्द्र-देवके ग्रहस्थ-शिष्य गुम्म-सेट्टिका स्मारक।]

[EC, XII, Gubbi tl, No 36]

४३३

# बन्द् लिके;—संस्कृत तथा कश्रद्—भग्न ।

—[बिना काछ-निर्देश का, पर संभवतः छगमग १२०० ई० का ]— [ शान्तीश्वर वस्तिके आंगनमें, उत्तरकी ओर के समाधि-पाषाणपर ]-

लेख बहुत घिसा हुआ है ) शासन के एसवी-शासन-देवि जिनेन्द्र-पूजे शिक्त देव-कान्ते जिन-योगि-निकाय-समप्र श्रितेयू शित्वे विद्युषा-ळिगे तां सुर चेनु येम् शिने गिन्दि स्तोमल-देवि श्रितेयां पूजेगं सुनि शिक्त अविश्वान्ति प्रतिनिक्त पद्मिमो अन्यद्-मिक्तयोळ श्रित तादि-गुण-सन्दोह शित तेन्देगे श्रित होरे एणे मू-चक्रदिल कान्तेयर ॥

श्रीमद्-मः 'रोत्तम-लसत्- श्री-तोर्त्य-शान्तोशवदो-। द्दाम-स्तान' 'माळ्पोन्दु सद्-दानदिन्द् । एमन्ता-श्रुभचन्द्र' 'शुं नोळ्पडी-। रामा-स्त्रवेनिष्य स्तोमवे लोक-त्रय'' '''। ••• ••• त्व-देवि जैन-पद-पूजा-दान-शीलादियि-।
••• ••• रोत्तरं सन्दिर्द्दं सम्यक्त्विदम् ।
सन्तर् व्यण्णिसे••• ••• दं कालान्तदल् निंग्मळम् ।
शान्तं चित्तवेनलके वि••• ••• देवत्वमं ताळिदळ्॥

[ लेख वहुत विगड़ा हुआ है । इसमें शान्तीश्वर वसदिमें जैन विधियों के पालन पूर्विक सोमल-देवी या सोमन्वेकी मृत्यका उल्लेख है । उसके गुरु शुभवन्द्र थे, और लेखमें उसकी उदारता तथा जिनमक्तिकी प्रशंसा की गयी । ]

[ E C, VII, Shikarpur tl., No 232, ]

#### ८८३

## —बिना काछ-निर्देशका—तिरुमले—संस्कृत और तामिल ।

- १ स्वस्ति श्री [॥] चेर-वंशतु अतिगैमान् (६] एळिनि शेय्द धर्म-
- २ यत्त [र्] युं यत्तियारैयुमेळुण्ट [रु] ळुवित्तु एरिमणियुमि-
- ३ दुक्के उप्पेरि-का [खु] द्वण्डु कुडुत् [1] न् ॥ श्रीमत्केरतामूम-
- ४ ता यवनिकानाम्ना यु-धम्मीत्तमा तुण्डीराह्वयमण्डलाहुँसु-
- ५ गिरौ यत्त्रेश्वरी कल्पितौ [ । ] पश्चात्तःकुलभूपणाधिक-
- ६ रूप श्रीराजराजात्मन व्यामुक्तश्रवणोङ्च्चलेन तकटानाथेन नीणीं-
- ७ च्छितौ ।। विश्वयर् कुलपित योणिनि वगुत्तवियक्करियिकियरो-
- द डेज्जियनळित्र तिरुत्तियि वेण्गुणविरै तिरुमलेवैतान् अ,
- श्वितन् वळि वरुम् वन् वळि मुटलि कलि अतिकनवकन् नूळ् विञ्चैयर्
- १० स्थल पुनै तकमैयर् कावलन् विद्धकादळगिय प्येरुमाळेय् [॥]

#### दूसरा शिलालेख

[यह शिलालेख पूर्व शिलालेखका संस्कृतमात्र श्लोक है। मूल लेखमें यही श्लोक छोटी-छोडी १५ पंक्तियोंमें दिया हुआ है। हम यहाँ इसे ४ पंक्तियोंमें ही देते हैं।]

श्रीमत्केरलभूमृता यव[नका-नाम्ना सुधम्मीतमना तुण्डीराह्य-मण्डलाईसुगिरी यत्त्रेश्वरी कल्पिती [॥] पश्चात्तत्कुलधूष्णाधिवनृपश्चीराबराबात्मब व्यासुक्तश्रवणोद्यलेन तक्टानाथेन बीणोंन्छ्ती [।]

[यह लेख बहुत विसा हुआ है। इसमें एक तामिल गद्यका प्रषट्टक (Passage), शार्द् ल छुन्दमें एक संस्कृत श्लोक, और दूसरा एक और तामिल पद्यका प्रषट्टक है। इसमें व्यामुक्त-अवणोज्ज्वल के या (तामिल में) 'विडु-कादरिगय-पेरमाळ्, उर्फ चेर-वंशका अतिगमान्के दानोंका उल्लेख है। इस युवरालकी रालधानीका नाम 'तकटा' मालूम देता है। वह किसी रालरालका पुत्र या और केरल के राला किसी यविकका, या (तामिल में) विड्वक के राला परिणि, की सन्तान। रालाने यविनकाके द्वारा किल्पत (स्थापत) यन्न और यन्तिणीकी प्रतिमाओंका जीणोंद्वार कराया उनको तिरुमले पर्वतपर प्रतिष्ठापित किया, एक घण्टा दिया और एक नाली बनवायी। लेखमें विकमले पर्वतको 'अईस्थिगिर (अईत्का उत्तम पर्वत )' कहा गया है; इक्षीको तामिल में 'एण्गुण-विरै तिरुमले (अईत्का पवित्र पर्वत )' कहा है। संस्कृतके श्लोकके अनुसार यह पर्वत 'तुण्डीर-मण्डल'मे था; यह प्रसिद्ध 'तोण्डै-मण्डल म्'का संस्कृतीय रूप है।

[South India ins., I, no 75 and 76 (p. 106-107), t. and tr. ]

४३५

अब्तूर;—संस्कृत और कन्नद ।

विना काळनिदेशका [ई० ३२०० (पलीट)]

१ ओं [॥] नमखुङ्गशिरश्चुम्त्रिचन्द्रचामरचारवे । त्रैलोक्यनगरारम्ममूलस्तंभाय शंभवे ॥ श्रीमद्-गङ्गा-तरङ्गो-

- २ च्छुलित-बल-वण-श्रीण-पुःपाळि-शोभा-वामम् चञ्चजटा-पञ्चवममृतकरोदयस्पत्तम् बाहु-शाखा-रामं गौरी-जता-
- ३ लिङ्गितममरनुत शंभुकलपदुवाट रामंगीगर्त्थियि वाञ्चितफळचथमं सन्ततो-स्साइटिन्दम् ॥ श्रीकण्ठं रामदेवं गनुपम-
- ४ महिमंगींगे सम्पत्तनेन्दुम् (णना) नाकौकानीकमौळि-प्रकरमणिगणश्रेणिशोणाशु-बाळ-व्याकीण्णीट्घ-दयालंकृतनमरवरं शीतशैलेन्द्र-
- ५ कन्यालोकाशु-श्री-निवासं तकलगणवृतं वीर-सोमेश्रानीशम् ॥ चलदुग्रग्राहव-कत्रच्युत्तिमिनिकराद्यच्छपुच्छात्रघाता-कुलिता-
- ६ भ-कुम्मि-यूय-प्रकर-सबल-पूरकार-इस्ताभ्र-माला-भिलितं युत्तुःपुंदुयन्मणिगण-किरणस्कारमुक्तांशु वेळाचलमाळं
- ७ भू-रमा-मण्डन-विपुल-कटीदेश-मुद्रं समुद्रम् ॥ व ॥ अन्तनेकजलचरनिवासमुं समुत्तुंगलहरीनिवासमुमेनिसि सोगयिसुव
- लवणसमुद्रिं परिवृतवार जम्बूद्दीपिद तेङ्ग्रे नोल-निषध-हिमवन्त पव्वतिङ्गळविङ्गा। वृ॥ एसेगुं पृत्वीपरांमीनिधि-मि [ ति ]-
- ६ विततायायामिट सिद्ध-कन्या-विसरानंगोचकेळी-श्रम-श्म-महिमा-कन्दरं स्वर्धुनी-वा -प्रसरोपत्तुण्ण-नाना-[ नग-नि ]-
- १० कर-गलद्गण्डरीलालिमाला-विसरं प्रस्फार-शीतद्युति-रुनि-निचय-भ्रानितं शीत-शैलम् ॥ व ॥ आ हिमगिरीन्द्रद दिल्णपार्श्वर्वि-
- ११ यत्तिप्य भारतवर्षदोळु कुन्तल-देशवेम्बुद्धिकशोभेवेत्तेसेबुद्धि ॥ क ॥ सोगयिपुदल्लन्देयेम्बुद्ध नगरं चेलुवेसेद्धनाडेयम-
- १२ रावतिगं मिगिर्लानिसं विद्युधननदिन्टगणितधनधान्य-बल-समृद्धियिनेन्दुम् ॥मच॥ प्रकृटितकमरावितयोळु सुकेशियुं मञ्जुघोपेयुं तामिन्वं स-
- १३ कलवधूतितयेल्लं सुकेशियम्में अनुन्धोपेयर्त्तर्युरहोळ् ॥ व ॥ अदु नानाविध-गन्धशालि-वनदि सर्वेत्तुं कोद्यान-नन्दनदि पूर्ण-तटाक-कूप-

- १४ सरसी-सन्दोहिंदम् सारसोन्मद-मृङ्गि पिक-कोक-केकि-शुक-संघानीक-शाकुन्त-नाटदिनेत्तम् गणिका-विनोद-कृत-बीणा-नादिद्दोण्पुगुम् ॥ व ॥ अन्तपरि-मित-के-
- १५ दार-भूमियुमपारबलाश्रयामिराममुं बहुजनाकीण्ण-मुममेय-गणिका-निवासमुमग-णितवणिम्बनाश्रयमुमेनिसि शोभानिवासमागे ॥
- १६ वृ ॥ अवतरिसिर्द्ग्निद्धा रजताचलदि गिरिजा-समेतमुत्सवदोळे सोमनाथनिखला मरमौलिविनद्धरत्नसंभविकरणप्रभापटलपुञ्जपरागपदाव्जनित्यिवन्द-
- १७ वनत-भाक्तिकाभिमतिसिद्धिफलोदयकल्पभूच्हम् ॥क॥ आ सोमनायपुर-संवासि-तरोळु ब्रह्मपुरिगळोळ् विप्ररोळा व्यास-शुक-वामदेव-पराशर-कपि-लादि-सहश्रानो-
- १८ व्वन्नेगळ्दम् ॥का। श्रीवत्स-गोत्रनुव्वींदेवनुतं निखिलवेदवेदाङ्गविदं पावन-चरित्रगुणसद्भावं पुरुषोत्तमं द्विजोत्तमनेनिषम् ॥कं॥ आ विप्रन सित सीता-देविगवा [स] त्य-
- १६ तपन-सितगं गुण-सद्भावदे पद्मास्त्रिके सले पावन-सुचिरित्रे पितिहित-व्रतेये-निपळ्॥ आ दम्यतिगळ् पलकालवनपत्यरागिद्गिन्दु देवसं नापुत्रस्य लोकोस्ति येम्न वेदवाक्यमम् ति-
- २० [ळिंदु ] ॥का। पुत्रात्यैवागि सत्यपितत्राचरणं नेगळ्टपुरुषोत्तमनापत्त्राणनी-शनेन्दु कलत्रान्वितनागि शम्भुवं पूिचसिदन् ॥व॥ अम्नेगमित्त दिविज-दनुज-वृन्द-विन्दित-पादारिवन्द-
- २१ [ नप्य ] महेशवर केलास-पर्न्तद रम्यभूमियोळु केशव-वासवाब्जभवरोलिंग-स्तासंख्यातगणपरिवृतनुमासहितं वोड्डोलगदोळु सुखसंकथा-
- २२ विनोददिन्दिमरे नारदनेम्ब गणेश्वरिनन्तेन्द ॥ छ।। ओहिल दास चेन्न-सिरियाळ हलायुघ बाणनुद्भटर्देहदोळोन्दि बन्द मलयेश्वर केशवराजरा-दिया गैहि-

- २३ क-सौख्यमं विसुदसंख्यगणं निकवाद भक्ति-सद्गेहदोळिन्निरुलु समयमुरकदवादुनु ( दु ) जैन-चौद्धरोळळ् ॥ एम्बुटुं महेश्वरं दर-इसित-बदनारविं-
- २४ दनागि वीरमद्रनं नीं मनुष्य-लोकदोळु निन्नंशदोळोव्वेंणं पुट्टिसि पर-समयगळं नियामिसेम्बुदुं वीरमद्रनुं पुरुषो-
- २५ त्तम-मट्टर्गे स्वप्नदोळ्तापस-रूपदि बन्दु पुत्रं पर-समय-नियामकं निमगे पुट्डुगुमेन्दु मत्तमिन्तेत्तेन्द् ॥ श्लोक ॥ जैनमार्गोषु ये या-
- २६ ता बहवो दिच्णापथे ते। दूषिता भवन्तु सब्वें रामेण तत्र स्नुना ॥ व॥ एन्दु व (प) रम-प्रसाद-माडि पोपुटुं पुरुषोत्तम-भट्टरु
- २७ कि (कृ) तारथरागि सन्तर्न-त्रद्धु मगर्न पडेटु नातकर्मादि-क्रियेगळं माडि देवतोदेशिं रामनेन्दु पेसरिन्टुरातनुं तन्न विन्य-नन्मानुरूपमा-
- २८ गे शिव-योग-युक्तनागि निसप्टह ब्रि (वृ) तिथि चरिथिसुतुम् ॥ कन्द ॥ एकाप्र-भक्ति-योगदिनेकाकियेनल्के सन्दु शिवनं पिरिदण्पेकान्तदोळाराधि-
- २६ सियेकान्तद्-रामनेम्त्र पेसरं पडढम् ॥ वृ ॥ सततं सन्दु शिवागमोक्त-विविध क्तेत्रङ्गळोळु शाम्भवायतनानेक-नदो-नद्-प्रकरटोळु गौरि (री) वर्राघद्व १
- ३० याश्रित-वाक्कायमनोतुगं चरियिषुत्तुं वन्दु कण्डं षुरार्चिवतनं दिच्ण-सोमनाथ-ननघौष-त्रासियं प्रीतियिम् ॥ व ॥ अन्तु वन्दनवर-
- ३१ त-विनमदमर-त्रर-मौळि-मणि-किरण मञ्जरी रक्षिताङ् त्रियुग्मनप्प हुलिगेरेय सोमनायननाराधि-चुत्तिमिप्पुदुमा परमेश्वरं प्रत्यद्ववागि ॥
- ३२ अत्र श्लोकद्वयम् ॥ अञ्चळ्र्ह्-वर-ग्रामं गत्वा राम ममाचया [ । ] तत्र वासं कुरु स्वर्थं यन मा भक्ति-योगत ॥ जैनैः सह विवादं च शङ्कां हित्वा कु-
- ३३ रुव्वथ । स्विशिरोपि पण कि (कृ) त्वा पुत्र त्वं विनयी भव ॥ एन्दु सोम-

१ अह्मिद्धय।

- नाय-देवर्वेससिद्डेकान्तद्-रामय्यनव्बळूर ब्रह्मेश्वर-स्थानदोळु निस्पृहवृत्तियिन्द-मिरे ॥ क । (॥)
- ३४ दुं (ड) लिदड्डि-नन्दु जैन पंलरन्ता सङ्क-गौण्ड-सहितं पिरिटुं चलिदं कैत्रारिसिद्त्रोंलगदे जिन दैवनेन्दु शिव-संधियोळ् ॥ व ॥ आदं केळ्दे-कान्तद-रामय्य-
- ३५ नित-कुद्धनागि शिव-सिविधियोळन्य-देवता-स्तवनं माङलागदेण्दडदं माणदे नुडियुत्तिरिलन्तेन्दम् ॥ व ॥ जगमं माडुवनावनावनावनदना-
- इ६ पत्का [ल] दोळ्काविं मिगे को पंतनगागे संहरिसलावं दत्तणा शम्मु सर्व-गनिर्दन्ते गत-प्रमाव वैभाव संसारदोळ्ड बिद्दु दंदुगदोळ्ड बद्दुं तपक्के साद्दुं
- ३७ मुल पोर्हिप्पेनु देवने ॥ क ॥ हरनितरीवने निम्मरुहं मुं-कोड्डिटानुदानुदु मुन्न हरनोळ् पडदरनेकर्व्यरमं वाण-दिनिशाळ-मक्त-गणङ्गळु ॥ क ॥ एने जै-
- ३८ तरेड़ नी मुम्निन हितरं हेळलेके निम्नय छ (शि ) रमं बनमरियलिखें कोष्टातनोळि पडे नोने भक्तनातने देवम् ॥ क ॥ एनलेकान्तद्-रामं मनसिब-रिपुगित्त तलेय
- ३६ नाम् पडेदडे निवेनगीव पणमदेनेने मुनिदेन्दर्जिनन किन्तु शिवनं निलिपेवु ।। क ॥ एने कुडुबुदोलेयं नीवेनगेन्दित्तोले गोण्डु शिरमं ता मोङ्केनवरिदु कुडुब पददो-
- ४० ळु शिवनं सान्निध्यमाहि रामं नुहिगुं ॥ वृ ॥ उहुगदे शंभु नीने शरणेम्न-ददं मनमन्यवा (मा) वदोळोडदंडमी कि (कृ) पाणमुखदिं तले पोगदे निल्कदस्रदि-
- ४१ ईंडे शिव निम्न मुलडिगुरुळुगेनुतं किल रामनाद्र्दं के व्याद्धरिदिकलारिय-सिदं शिरमं शिवनङ्घि-युग्मदीळु ॥ वृ ॥ अरे-गाय्-गोण्डने किन्तु नोडिदने कूर्णंझ-
- 🖯 ४२ 📆 कुकि मेपि ( मेय् ) गाय्दने सेरगं पाईने बाळ्गे मक्तरेनुतं बह्वाळ रामं

स्व-कन्घरमं चक्केने हुल्लं कट्टनिश्वन्तक्केशदिन्दागळन्तरिदीशाड्घियोळि [ हिः शंकर- ] गणहानन्द-

- ४३ वं माडिटम् ॥ क ॥ अरिद् तलेयेळु-देवसं वरेगं मेरिदं विळक्कवित्तं हरना-दरिं तले कलेथिलादे तिरवादुदु लोकनळि (रि) ये रामं पडेटं ॥ क ॥ वेर-
- ४४ गागि जैनरेहां मरिगि जिन-प्रळे (ळ) यवेम्बुटं माडिदिरिम्नेडेरिग काळ्वि-डिये माणदे वरसिडिळन्तेरागि जिनन तलेयं मुख्यिम् ॥ वृ ॥ बडिगोण्डोर्व्यने सोक्ति बाळे-
- ४५ वनमं काडाने पोक्कन्तिरलु कडगलु कापीन वीररं तुरुगमं सामनारं तूळ्डु मार्प्पेडेगळु जैनर मारि बन्दुदेनुतुं बेड्नोट्टु पोगलु चिनं कडेवंनं बर्डि-र्दाल्ल कैको-
- ४६ ळिसिटं श्री-बीर-सोमेशनं ॥ वृ ॥ अदनेल्लं नेरे पोगि बिज्जाण-महीपाळङ्गे जैनक्कळिक्किविटं पेल्टु विरोधवागे पिरिटुं दूषत्तिरलु कोप-दुर्म्मदना बिज्जाण भूभुवं मुनिसिनिम्
- ४७ रामरयनं कण्डु नीनिदनन्यायमनेके माडिदेयेनल्कोट्टोलेयं तोरिदम् ॥ क ॥ अवरित्त योलेयिदे नीनवधरिध्वुदिक्कु निम्न मण्डारदोक्षिम्-
- ४८ नवरोड्डविरितियिन्नोद्डुबुदार्पंडे निम्न मुन्दे बिनरं पलरम् ॥ [व] ॥ अन्त-प्यडी त्रलेयनरिदवर कैयोळोड्डुबेनवरदं सुट्टिम्बळिकवां पहुचेनेनगाने-सेज्जेय-त्रस-
- ४६ दि मुख्यवागियेन्तुरुव (एन्तु-नुरुं-) वस्तिय जिनरं पलरनी ब्रुड्डिने विज्जण रायं नामी कौतुकमं नोडुवेबेन्दु वस्तिगळ पण्डितरुमं जैनरुमं कर्डु नीमण्डे
- प्र वसिरगळं पणं-माडि ओलेयं कुडिवेन्दडवरावी-मुन्नोडद बसियं दूरल् बन्देवल्लिदिनोड्डि बिन-प्रलयं-माडलु वन्दवरल्लवेने विज्जाण-रायं नक्कु नीविम्नुसि-

पूर रदे पोगि सुबिदिनिरिवेन्दवरं कळिपि रामच्यंगळिगे छारवरिये जयपत्रमं कोट्टम् ॥ वृ ॥ अरि-राय-चितिम् नगारियरिरायाम्भोधि-कुम्भोद्ध-

भू वं अरि-रायेन्वन-तीव्र-विह्न अरि-रायानङ्ग-मावेत्त्णं अरि-गयोग्र-मुजङ्ग-मूरि गरुडं श्री-विज्जाणं वैरि-राज-रमाकर्षण-दोलितासि-सुदृटं कीर्त्यङ्गनावल्लभं ॥

५३ चोलन निविक लालन नघक्करिति रियति-हीन-माडि नेपाळन नन्ध्रनं वुळिहु गुर्ज्जरनं सेरेयिट्ड् चेदि-मूपाळन मैमेयं मुरिहु चङ्गन वीसिति कादि कोन्हु वं-

५४ गाल-कालिंग-मागध-पटस्वर-माळव-मूमिपाळरं पालिसिदं घरा-वळवमं किल विज्जणराय-मूभुजम् ॥ क ॥ कोडदोळगे पुट्टि कडलं कुडिदं घटयोनि पुट्टि कलच्च्य्यं-

५५ रोळोगडिसदे च (चा) लुक्यरन्वय-गडलं कुडिदुक्कुं सज्जनं विज्जणनोळु॥ व॥ स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द-महामण्डलेश्वरं। कालक्षर-पुरवराधीश्वरं [।] सुवर्ण-वृष-

प्रद भ-ष्वजम् । डमरग-त्र्यं-निग्वोंषणम् । कलच्यूर्यं-कुल-कमल-मार्चण्डम् । कदन-प्रचण्डम् । मोने-मुट्टे-गण्डम् । सुमररादित्यम् । कलिगळङ्कुशम् । गज-सा-

प्र७ मन्त-शरणागत-वज्र-पञ्चरम् । प्रताप-लङ्केश्वरम् । पर-नारी-सहोद,म् । स (श) निवार-सिद्धि । गिरि-दुर्गा-मन्नम् । चलदङ्क-रामम् । निस्स ( १श ) ङ्क-मल्ल-नित्यखिल-नामादि-स-

प्रः मस्त-प्रशस्ति-सहितम् । श्रीमतु विज्जाणदेवं रामय्यङ्गळु माडिद परम-साहसकम् निरतिशयवण मा ( म ) हेरवर-मिक्कं मेह्नि वीर-सोमनाथ-देवर देगुल-

५६ द माट-कूठ-प्राकार १-खण्ड-स्फुटित-जीण्णोद्धारकः देवरंगमोग-नैवेद्यकः वन-वसे-पन्निन्वीसिरद कम्पणं सत्तिलेग्य् एप्पत्तर मन्नेय चट्टरसजुमा (मन्) कम्पणदग्रायित-प्र-

९ यहाँ भी सदाकी शाँति 'प्रासाद' पाठ होगा ।

- ६० भु-गौण्हुगळुमं मुण्डिट्ड श्रीमदु-बिज्जनदेवं सत्तळिगेयेणत्तरोळगे मळु-गुन्दिद् तेङ्गण गोगावियेम्ब प्राममं प्रसिद्ध-सीमा-सहितं त्रिभोगमुमं
- ६१. श्रीमदेकान्तद्-रामय्यङ्गळ काल किच्च धारापूर्वकं माहि कोट्ड प्रति-पालिसिदम् ॥ ओम् [॥] श्री-नुत-कीर्ति-विकमदोळोन्दिद सोम-कुलैकमूषणं तानेनिपी।
- ६२. चलुक्य-नृपरन्वयदोळु वसुघाधिनाथराख्यान-पराक्रमकीळेथे धात्रिपरा-हृतेयागे तेलपं ताने चलुक्य-घात्र-कुलशैलनेनलु मुद्दिन्दे ताळ्द्दं॥
- ६३. अन्ता तैलपदेवङ्गे सत्याश्रयदेवनेम्न मगं पुट्टिदं तत्तन विकासदेवं तदनुनं दशवममदेवनातन मगं जयसिंगराय-नातन मगनाहव-
- ६४. मञ्जनातन मगं त्रिभुवन्तमञ्ज-पेम्मीहिरायनातन मगं भूलोकमञ्ज-सोमेश्वरदेवनातन मगं प्रतापचकवर्ति जगदेकमञ्जनातन तम्मं त्रैलो-
- ६५. क्यमल्त-नूर्मेडि-तैलपनातन मगं त्रिमुवनमल्त-सोमेरवरदेवनातन पराक्रम-प्रमावमेन्तेन्दंडे ॥ दृ॥ कोडुळ्ळुप्र-मदेभवोन्देरडेनल्केम्बनुमोड्डा-गिरल्कोडि-
- ६६, ट्टानदे तल्ब कादि गेल्टं ( लदं ) कोडिळ्ळदोन्दानेपि नाडं बीडिनभङ्गळं तुरगमं सोमेश्वरं विल्लमं नोडल्का कळचू(चु) य्य-वंशमनटं निम्ळवं माहिदं ॥ वृ ॥ द ( घ )—
- ६७. रे निस्सापल्यवागलु सिरि निवनस (श) दिं सन्दुदारक्के तानागरवागलु कीर्त्ति दिग्पाळक-निकर-मुख-आदेशवागलु जया-सौन्दरि निच्चन्तोळ बाळं सेरे-विदिदिरे साम्राज्यमं ताळिद्दं दु-
- ६८, ईर-शौर्यं वीर-सोमेखरनहित-वधू-नेत्र-नीरेजसोमं ॥ अन्धतमविनिप कळचुर्य्य-आन्धं मसुळल्के तम्न जेतदे घरेगनुबन्धं तम्नोळ सले सम्मं-

- इंह, धिसे चालुक्य-राय-सोमं नेगल्दम् ॥ व ॥ श्रन्ता त्रिभुवनमल्ल-सोमेश्वरदेवं सकल-चमूनाय-शिरोमणियुं चाळुक्य-राज्य-प्रतिष्ठापक-नष्प कु-
- ७०. मार-वन्मच्यतुं तातुं सेलेयहळ्ळय-कोप्पदोळु सुखसंकया-विनोद-दिनिहोंन्तु देवसं घर्म-गोष्टि (ष्ठि) योत्तिर्दुं पुरातन-नूतनरप्प शिवमक्तर गु-
- ७१. ण-स्तवनं-माङ्क्तिमि**द्धं कान्तद-रामय्यङ्गळव्वलूर**-लिद्दल्लि जैनरेल्लं नेरदु बन्दु महाविवादम्माडि नीं तलेयनरिदु-कोण्डु शिवन कैयोळ्ण्ड देयप्पढे जिन-
- ७२. ननोडेदु शिवनं प्रतिष्ठे-माडुवेन्दोडुमनोड्डियोलेयं कोट्टडेवर कोट्टोलेयं कोण्डु तन्न तलेयनरिदु-कोण्डु शिवङ्गे पूजे माडि विळका तळेयं येळ-
- ७३. देवस्के मुन्निनन्ते तत्तेयं पो (१)ते-बीळवन्तु पडेतु विज्जण-देवन कैय्यल जय-पत्रवं पूजे-सहितं कोण्डुतुमं जिनननोडेतु वसदियनळितु विसु-
- ७४. दु नेलनं खिंडिस<sup>२</sup> वीर-सोमनाय-देवरं प्रतिष्ठेमाडि शिवागमोक्तवागे पर्वत-प्रमाणद देगुलमं त्रिक्टवागे माडिसिद्रेम्बुदं केळ्डु न्निश्चवन-मज्ल-सो-
- ७५. मेश्वरदेवं निरमयं-नि ( व ) ट्ड नोडुनर्त्यिपं विन्नवत्तत्तेयं बरियसि बरिसियवरनिडिर्-गोण्डु तन्तं अमनेगोड-गोण्डु पोगि पिरिटुं सत्कारिदं पूर्वि-
- ७६. वि श्रीमद्-वीर-घोमनाय-देवर देगुलद माट-क्टप्राकार-खण्ड-स्फुटित-जीण्णीं-द्वारक्कं देवर अङ्गभोग रङ्गभोग-नैवेद्यक्कं चैत्र-

<sup>🕆</sup> १ इस शब्दकी सनावश्यक पुनरावृत्ति मालुम पद्वी ै ।

२ शायद 'भिदिसि।'

३ 'तम् ' या 'तमाय' पदे। ।

- ७७. पवित्र-त्रसन्तोत्सन्नादि-पर्व्वगळिगवत्रदान-विद्यादानकं वनवसे-पित्रच्छीिसरद कम्पणम् नागरत्वण्ड-वेप्पत्तरोळगण अव्वलूरना देवर्गा वूराग-
- ७८. जु-वेळ्कुवेन्दु परमभिक्तियिन्दा कम्पणद मन्नेय मित्तिदेवनं मुन्दिट्टा वूर मेलाळिके-मन्नेय-मुद्ध दण्डदोष-निधिनिचेष-सहितवाणि एकान्त-
- ७६. द-रामय्यङ्गळ कालं किंच पूर्व्व-प्रसिद्ध-सीमा-सहितं त्रिमोग-सिहतं घारा-पूर्वकम्माडि परमेश्वर-दित्तियागे (गि) ताव्र (ताम्र)-शासनम कोट्टानेयनेळि (रि) सि मे-
- ८०. रियसि परम-भक्तियं प्रतिपाळिसिदम् [11] टॐ [11] श्रीकण्ठ-पदाम्बुजमन-नाकुल-चित्तदोळे पूजिपं शिव-समय-प्राकारनेळ (नि) सि सले नेगळ्-देकान्तद-राम-नीश-
- =१. भक्ति-प्रेमम् ॥ ॐ [॥] श्रियं दीग्वीयुवं कीर्त्तियननुदिन्तृं माळ्के गीर्व्वाण-चृन्द-ज्ञायं श्री-वीर-सोमं विश्रि ( धृ ) त-हिमकरं कामदेवज्ञुदार-श्री-युक्तं---
- ६२. गद्रिचा सम्मत-सित-तरळालोल- विस्तार- लीला-नेय् (त्र) आळोकोब्ध-(१) त-श्री-ललित-रित-काळा-लास्य-शैलूप-वेपं ॥ स्वस्ति समिषगतपञ्च-महाशब्द-महामं-
- इतेश्वरं वनवासि-पुरवराधीशवरं जयन्तो-मधुकेशवर-देव-लब्ध-वर-प्रसाटं विद्वव्यताह्लाटकं मयूरवरम्झुलभूषणं कद्मब-कण्ठीरवं कदन-प्रचण्डं साह-
- ८४. सोतुङ्ग कलिगळहुरां सत्व-राघेयं शरणागत-वज्र-पञ्जरं याचक-कामघेत्रवित्य-लिळ-नामावळि-सहितनप्य श्रीमन्महामण्डलेश्वरं **कामदेवरस**-
- द्रप्. प्वीनुङ्गल्यन्त्रं दुष्ट-निग्रह-शिष्ठ-प्रतिपालनदिनाळुत्तमिर्द-च्वलूर वीर-सोमनाथ-देवरं बन्दु कण्डु रामच्यङ्गळु शिवागवा ( म )-विधा-
- द्द. निंद माडिसिद पर्वतोपमानमप्य देगुलमं कण्डवर माडिस साहसमं स-विस्त केळ्दु मेचि परम-प्रीतियिन्दोड-गोण्डु पोगि

- ८७. पातुक्त नेलेवीडिनोळ् प्रघानचं तातुं मदुकेय-मण्डलिक-सहितं सुख-सङ्कथा-विनोदिदं कुल्लिद्दुं परम-भक्तियं वीर-सोमनाथ---
- ८८. देवर्गे पातुङ्गल्-अय्नूररोळगण कम्पणं होसनोड् प्पट्टरोळगे सुण्ह-गोड समीपद जोगेसरदिं वडगण मल्लवळ्ळियेम्ब ग्राममं प्रसिद्ध-सी-
- दश्. मा-सहितवागि त्रिभोगाभ्यन्तरं नमस्यमाडिया देवर देगुलद खण्ड-स्फुटित-जीर्णोद्धारकः देव-रङ्गभोग-रङ्गभोग-नैवेद्य [ क्कम ] चेत्र-
- ६०. पवित्र-वसन्तोत्सवादि-पर्व्वगळ्गमन्नदानकवेन्दु रामच्यक्तळ कालं कर्चि धारा-पूर्व्वकं-माडि-परम-मक्तियिं कोट्टु चम्मेंमं प्रतिपालिसिदम् । (॥) स्वस्यस्तु ओम् ॥
- ६१. इन्ती धर्म्मेङ्गळं प्रतिपाळिसिदवर श्री-वारणासि प्रयागे कुरुक्तेत्र अग्ध्येतीर्थं श्रीपव्वतादि-पुण्य-क्तेत्रदक्ति सायिर कविलेगळ कोडुं
- ६२. कोळगुवं होक्रोळ्कट्टिंस चतुन्वेंद-पारगरप्प सु-वाह्यणमें स्थ्येंग्रहण-सोमग्रहण-व्यतीपात-संक्रमणादि-पुण्य-कालदोळ्विध-युक्तवागे कोट्ट
- ६३. प (फ) लवं पडेनर ई धर्मनिनळिद्वरा गङ्के वारणासि कुरुत्तेत्र-प्रयागादि-पुण्य-त्तेत्रङ्गळोळा कविलेगळुवं बाह्मणरुवं कोन्द पापमं पडेनरीयर्थं सं-
- ६४. देह निल्लेम्बुदं मुन्नं मनु-नाक्यङ्गळु (ळं) पेळ्गुं ।। श्लोक ।। बहुमिन्बंसुघा भुक्ता राजिमः सगरादिभिः । यस्य यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ।। गण्यन्ते पांसवो
- ६५. भूमेर्गण्यन्ते वृष्टिबिन्दनः ।
  न गण्यते विघात्रापि धर्म्म-संरक्षणे फलम् ॥
  स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् ।
  षष्टि-वर्ष-सहस्राणि विष्ठायां जा-

£Ę.

यते कृमिः ॥

कर्भणा मनसा वाचा य समत्योंप्युपेव्रते । सन्यस्तयैव चाण्डालः सर्व-धर्म-बहिष्कृतः ॥ कुलानि तारयेत् कर्चा सप्त सप्त च सप्त च ॥ अधोवणा—

१७ तयेद्वर्ता सप्त च सप्त च ।।
१लोक ॥ अपि गङ्गादितीर्थेपु हन्तुगामयवा द्विनम् (।)
निम्कृति () स्यात्र देवस्त-ब्रह्मस्व-हरणे नृणाम् ॥
सामान्योयं धर्म-सेत---

23.

न पाणाम्

काले-काले पालनीयो मबद्धिः (।) सर्व्वीनेतान् भाविनः पार्ट्यिवेन्द्रान् भूयो भूयो याचते रामचन्द्रः ॥ स्वस्यख्दु मंगलं च । श्रीश्च ॥ ओम्

- ६६ ओम् [॥] हरनोळ्तवनिधियन्ताम् दरवुरविक्वेनिसि पडेटु देगुलवं पुरहरन केळास्टन्तिरे वीरचिसिदं शम्भु-भक्ति-धामं रामम् ॥ दृ॥ देगुलकेन्दु भक्त-
- १००. जनवादरिदिन्दिदिरेई कोष्टुड (दं) हागवनादडं कळदुकोळ्ळदे वेडदे नाडे हे (दे) न्यदि पोगि नृपाळरं शिवननुग्रहवक्तयवागे माडिटं देगुल [व] म् हराद्रिगेणे-
- १०१. यागिरे रामिनदेम् कि (क्) तार्थनो ॥ क ॥ केशवराजचमूपं शासनवं पेळ्दनन्तढं तिर्दि निरायासने वरदनीशन दासं शिव-चरणकमल-शरणं सरणम् ॥ ॐ [।1]
- १०२. स्वस्ति श्रीमतु-हर-धरणी-प्रस्त-सुक्कणण-काद्म्य- [वंश] हं सनवासि-पुरवराधीश्वरहं श्री-मदु (धु) क्नाथदेवर दिव्य-श्री-पाद-

१०३. पद्माराधकरुं मिस्सिदेवरायरुं नागरखण्डेयः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः दिगे-नाडुमं ः ः ः ः

१०४. \*\*\* • • • • • नोट्टर ॥

[ इस प्रकाशित अभिलेखकी कहानीका संद्वेप इस प्रकार है:—

कुन्तल देशके आलन्दे (या आलन्द) नामक नगरका निवासी श्रीवत्स गोत्रका पुरुषोत्तमभट्ट नामका एक शैव बाह्मण था। उसके राम नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । कालान्तरमें, शिवकी अधिक मक्ति करनेके कारण, इसका नाम 'एकान्तद्-रामय्य' पड़ गया । उसने बहुत-से श्रेव तीर्थं स्थानोंकी यात्रा की। और अन्तमें वह हुळिगेरे ( लच्मेश्वर ) आया जहाँ कि 'दिच्चणका सोमनायर इस नामसे प्रसिद्ध एक शैव मन्दिर था, इसके बाद अब्लूर बहाँ कि, जैनधर्मके एक मज़बूत गढ़ होनेके सिवाय, ब्रह्मेश्वरके मन्दिरमें एक महत्त्वपूर्ण और प्रमाव-शाली शैव केन्द्र भी था। अब्लूरमें वह जैनोंके साथ विवादमे फॅल गया। जैनोंने वहाँ शङ्क्योण्ड नामके ग्रामणीके अधिनायकत्वमें उसकी मक्तिका अन्त कर दिया । कुछ शर्त रक्खी गई और यह एक ताड़-पत्र पर लिख दी गई। शर्त यह यी कि हारनेपर जैन लोग अपने जिन देवकी जगह शिवकी प्रतिमा स्थापित कर देंगे। एकान्तद-रामय्य शर्तमें विबयी हुआ। इस पर जैनोंने उपर्श्वक शर्त-नामेकी शर्तोंका पालन करनेसे इन्कार कर दिया । तब जैनोंके रक्तक, शुङ्सवार, सरदार, तथा उनके सैनिकोंके विरोधमें होते हुए भी, उस अकेलेने जिनको उठा-कर (फेंककर) वेदीको ध्वस्त कर दिया, और, जैसाकि आगेके लेखसे प्रकट होता है, उसकी बगहपर पर्टत सरीखा एक 'वीर-सोमनाय' नामसे शिवालय खड़ा कर दिया। इसपर जैन लोग विज्ञलके पास गये और उससे एकान्तद-रामय्यकी शिकायत की । राजाने एकान्तद-रामय्यको बुलवाया और उससे प्रश्न किया कि उसने जैनोंका यह भयंकर नुक्सान क्यों किया। इसपर एकान्तद-रामय्यने वही ताड़-पत्र वाला शर्तनामा पेश कर दिया, और विजलसे उसे अपने खजानेमें जमा कर देनेको कहा तथा यह बात भी कही कि अगर जैन लोग अपने

इसके बाद लेख कहता है कि निस समय पिन्छिमी चालुक्य राना सोमेश्वर चतुर्य और उनके सेनापित ब्रह्म रोलेयहळ्ळियकोप्पमें ये, एक आमसमा की गई जिसमें पुराने और नये शैव-सन्तोंके गुणोंका वाचन किया गया था। जब एकान्तद-रामय्यका किस्सा उससे कहा गया तो सोमेश्वर चतुर्यने एक पत्र निस्कर एकान्तद-रामय्यको अपने पास अपने राजमहल्तमें आनेके लिये कहा। वहाँ उसने उसके पैर घोये और उसी मन्दिरको स्वयं अन्तूर प्राम ही मेंट किया। यह अन्तूर-प्राम नागरखण्ड-सत्तरमें है जो वनवासी वारह इनारमें है। और अन्तमें, महामण्डलेश्वर कामदेवने उस मन्दिरको बाकर देखा, सब कहानी सुनी,

<sup>1.</sup> यह चमत्कार और कुछ महीं सिफ कटे हुए सिरको जोड़ देना है। एकान्तद-रामय्यने अपना सिर बाढ दिया था और फिर शिवकी क्रुपासे उसे पुन: जोड़ दिया था।

एकान्तद-रामय्यको हान्गल बुलाया, और वहां टसके पैर घोये और मझनल्ली नामका गाँव मन्दिरको दानमें दिया। यह मझनल्ली गाँव पानुङ्गल-पाँच सौ में होसनाड्-सत्तरमें मुण्डगोडके पास बोगेसरके दिखणमें है।]

[EI, V, No. 25, E.]

४३६

#### ग्राबंतुर-कबद ।

## [ बिना काक निर्देशका ]

- १. श्री-ब्रह्मे श्वर-देवरिहा एकान्तव्-रामय्य वसदिय जिननोडुवागि तत्तेयनरिंदु इडेद टालु ।। संक-गालुण्ड वसदिय नोडेयलीयघे (दे) आळुं कुदुरेय् ...
- २. नोड्डिख एकान्तव्-रामच्य कादि गेल्टु जिनननोडेटु लि [ङ्गमं प्रतिष्ठे-माडिदम् ॥]

अनुवाद: — ब्रह्मेश्वर भगवान्के पवित्र मिन्दिरमें, जब कि एक मिन्दिरके 'जिन' शर्त (दाव) पर रख दिये गये थे, एकान्तद-रामय्यने अपना सिर काट खाला और इसको फिरसे प्राप्त कर लिया ! जब सङ्घगाञ्चण्डने उसे (एकान्तद-रामय्यको ) मिन्दिर या वेदीको ध्वस्त नहीं करने दिया और अपने आदिमयों तथा शुड़सवारोंको (उस वेदीकी रह्माके लिये) … " एकान्तद-रामय्यने सड़ाई सड़ी और उसमें विजय प्राप्त की तथा 'जिन'को भग्न करके 'लिङ्ग' की प्रतिष्ठा की ।

[EI, V, No. 25, F.]

४३७

कम्बेनहिसः;—संस्कृत तथा कन्नड़।

- [बिना काछ निर्देशका]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ भा॰ ]

## बन्द्लिके:--संस्कृत तथा कन्नद् ।

[ बिना काक निर्देशका, पर संभवतः कगमग १२०० ई० ] [ शान्तीरवर बस्तिके रङ्गमण्डपके दक्षिण-पश्चिम सम्मे पर ]

[ स्वस्ति । मुरारि-देवके दानके प्रतिपालक वंशमें उत्पन्न, अभयचन्द्र-सिद्धान्ती देवके शिष्य चारकीर्त्ति-पण्डित-देवने हिरिय-महिलगेकी पञ्च-बस्तिको सुघारा । राजा और नाड्से जो दान पहले ताळगुष्पेकी बस्तिके लिये मिला था, अर्थात् विलेगार, बळेयहिल और तगडुवित्तगे,—ये तीन गाँव, सब करोंसे मुक्त, उस मिन्दरके लिये भी लागू हो सकते हैं। (उक्त) कुछ भूमि भी दानमें दी थी।

इस गुणी कार्यके लिये १८ जातियाँ प्रजन्धक हैं । ]

[ EC, VII, Shikarpur, tl, No. 227.]

## निसूर;-कन्न ।

[ बिना काल-निर्देशका, पर छगभग १२०० ई० का ]

[ नित्तूरु ( गुब्बि परगना ) में, आदीश्वर बस्तिकी उत्तरीय दीवाछमें एक पाषाण पर ]

श्री-मूल-संघ-देशिय-गण-पुस्तक-गच्छ-कोण्डकुन्टान्वयद् श्री (य्) अभयचन्द्र-सिद्धान्तिक-चक्कवर्त्तिगळ प्रिय-शिप्यरागमाम्बुनिधिगळुं सकळ-गुणाकळितरमप्य घाळचनद्र-पण्डित-देवर प्रिय-गुड्डियर ॥

विनय-निधि माळियक्कं । अनुपम-गुणमन्ते वामि-सेट्टिगळं ताम् । विन-मिक्तियिन्दे पहेदळु । विन-मक्तपंडेव पडनुयोगळलळुम्बम् ॥ शोळान्विने चौडलेगं । माळवेय तन्ज मिल्ल-सेट्टिगे सुतेया- । व्याळ-गव-गमने पद्मले । बाळक-माळिक्य मिल्ल-माळात्मक्मम् ॥ स्रिळेदु ववं माळवेयुमन् । डिळहदे सोसे चौडियक्कनं माडिपलु स्त्री- । कुळ-साहस-षड्-गुणदोन्द्- । अळव समाधियोळे मेरेदु मुडिपिदरलुते ॥

# माळव्वेयुं चै।डियक्कनुमेम्बर्कर निषिधि॥

[ श्री-मृत्तसंघ, देशिय-गण, पुस्तक-गच्छ और कोण्डकुन्दान्वयके अभयचन्द्र-सिद्धान्तिक-चक्रवर्तीके शिप्य बालचन्द्र-पण्डित-देवकी प्रिय ग्रहस्थ-शिष्या,— माळियक्के थी।

चौडले और माळवेके पुत्र मिल्ल-सेट्टिकी पद्मले और मिल्लम दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। जब यम (मृत्यु) ने कृद्ध होकर, मालवेको न बचाकर, उसकी पुत्रवधू चौडियकको भी मारा वह समाधिको प्राप्त हुई, और स्त्रियोचित भिक्तिके ६ गुणोंको प्रदर्शित कर दिवंगत हुई। यह समारक (निषिधि) मालव्वे और चौडियकक दोनोंका है।]

[ E C, XII, Gubbi tl., No 5 ]

# नित्तूरु;-कब्रड् ।

[ विना काछ-निर्देशका, पर संभवतः १२०० ई० का १ ]

[ नित्तूरु ( गुव्ति परताना ) में, आदीश्वर वस्तिकी उत्तरीय दीवाकमें एक पावाणके वायी ओर की तरक ]

माळव्येय मग बामि-सेट्टिय महनळिगे वृचव्येय निपिषि॥

[ माळव्वेयके पुत्र वामि-सेट्टिकी पत्नी व्नव्वेकी निषिध (स्मारक) यह है । ]

[E C, XII, Gubbi tl., No 6]

#### ४४१

### नित्तृह;-कन्नड़ ।

[ बिना काल निर्देशका पर संमवत: १२०० ई० १ का ]

[ नित्र ( गुटिव परगना ) में, आदीश्वर बस्तिकी उत्तरीय दीवालमें एक पाषाणके दाहिनी और ]

माळच्येय मळिळ-सेट्टिय तन्दे गुणद वेडङ्ग मिह्न-सेट्टियुमातन प्रिय-पुत्र माळेच्यनुमेन्द् इर्व्यर निपिचि॥

[ मालन्नेके पिता मिल्लसेट्टि, और मिल्ल-सेट्टिके प्रिय पुत्र माळव्य दोनोंकी स्मारक यह है | ]

[E.C., XII, Gubbi, tl., No. 7]

### कडकोल;—कसङ्।

# वर्ष खर [= १२वीं या. १६वीं ई० (फ्लीट) 1]

[१] श्रीमत्-खर-संवत्सरदन्दु

[२] कत्तेय-पेचि सोटि [ ट् ] य म-

[४] ग चंद्यन निषिधिगेय क-

[५] ल् [ लू ] उ॥

अनुवाद-श्रीवाले खर संवत्सरमें,--(व्यापारी) कत्तेय-ऐविसेट्टि के पुत्र वन्त्यके निषिधिगे का पाषाण।

[ IA, XII, P. 101, No 3 ] t. and tr.

#### ४४३

# सिग्गाम्बे ( जिला भारवाड़ ); कबड़ ।

वर्षे व्यय [=१२वीं या १३वीं शताब्दि ई॰ ( पकीट )।]

[धारवाड़ चिलेमें बङ्कापुर तालुकाका तालुका स्टेशन सिग्गास्वे है । यहाँके कलमेश्वर मन्दिरके सामनेके स्मारक पाषाण पर यह अभिलेख है । ]

[१] खिस्त श्रीमद्व-व्यय-संवत्सरद् माग्ग-

[२] सि (शि) र व ११ सु (शु)। देसी (शी) य-गणद बाळचं-

[३] द्रन्नेविद्यदेवर गु [ ह् ] इसब (१) रसिंगि-से [ ट् ] टि

[४] यर स्वर्ग-प्राप्तनादनु ॥

अनुवाद स्वस्ति ? देशीयगणके वाळचन्द्रत्रैविद्यदेवके गुडु (शिष्य या अनुयायी) (व्यापारी) (१) सवरसिङ्गिसेट्टिने, शोभनीक व्यय संवत्सरके मार्गशिर (महीने) के कृष्ण पद्मकी एकादशी, शुक्रवारको स्वर्ग प्राप्त किया।

[IA, XII, P. 102, No, 5.] t. and tr.

### ४४४ पहोले—कबर

## [ बिना काकनिदेशका; १२वीं या ११वीं ई॰ शताबिद (फ्लीट). ]

[१] श्री-मूलसञ्च-चलो (ला) स्कारगणद कुमुदन्डुगळ गुडु ऐचि-सेट्टि

[२] यर मग येरम्बरने-नाड सेट्ट्युत्त रामि-सेट्टियर निपीचि ॥

अनुवाद रामिसेट्टि जोकि एरम्बरगे विलेका सेटि्ट्गुत्त या—श्रीमूलसङ्घर्के वलो (ला) कारगणके कुमुदन्दु का गुद्ध (शिष्य) या; और ऐचिसेट्टि (व्यापारी) का पुत्र या, उसकी यह निपोधि (निपन्ना) है।

[इं ए०, १२, पृ० हह ]

४४५

गिरनार—संस्कृत भग्न । विना काक—निर्देशका रे

लेख रचेताम्बर सम्प्रदायका है

[ Revised list and Rem. Bombay (ASI, XVI), p. 351-352, No 8, t. and tr. ]

888

रायवागः;—संस्कृत ।

[शक ११२४= १२०१ ई०]

[ सूक जेसका अब पता नहीं है। ]

इस शिलालेखका प्रारम्भ उस राजा करणाके वर्णनसे शुरू होता है, जिससे रट्टवंश यशस्त्री हुआ या। तदनन्तर राजा सेनका वर्णन है, जो रट्ट राजाओंकी सूची में 'सेन'-नामधारी राजाओं में द्वितीय संख्याका सेन है। इसके बाद

<sup>3.</sup> यह नाम 'पुरम्बरते' भी किसा जा सकता है ।

वंशावली (Genealogy) कार्त्तवीर्य चतुर्य और मिल्लकार्जन तककी दी हुई है। कार्त्तवीर्य चतुर्यका समकालीन एक राजा यादववंशी रेव्ब नामका या। इसके बाद लेख में कुछ दोनोंका उल्लेख आता है जो 'दुर्ग्मीत संवत्सर' शक १९२४ में किये गये थे। दान करने का दिन वैशाख शुदी पूर्णिमा, शुक्रवार 'व्यतीपात' का समय था। ये दान राजा कार्त्तवीर्यदेवने श्रापनी माता चित्रका-महादेवीके द्वारा बनाये गये रट्टोंके जैन मिन्दरके लिये तत्कालीन गुरू शुभचन्द्र मद्यारक देनके लिये थे। सीमाओंके निर्धारण में बहुतसे गाँवों और शहरोंके नाम आये हैं।

[ JB. X, P. 183, No 9, a. ]

880

रोहो—संस्कृत तथा गुजराती

[सं० १२५६=१२०२ ई०]

तेख मन है और श्चेताम्बर सम्प्रदायका मालूम पड़ता है।

[ EI, II, No. 5, No 12 ( P. 28-29 ) t, and tr. ]

882

बन्दित्तिके:-संस्कृत तथा कन्नड़ ।

--[ अक ११२५=१२०३ ई० ]--

[ बन्दिकिकेमें, ज्ञाग्वीरबर निस्तिके सामनेके पाषाण पर ]

किनिनवह-स्तृतं नेगळ्द रेच-चमूपितियं वीळकमा-। भुवनदोळिन्तनन्त-बिन-धर्माश्रृद्धरिपर्द्ध-रेचनम् । सुविदितमागे वान्धव-पुराधिप शान्ति-बिनेश-तीर्थमम् । कचडेय वोष्पनुद्धरितिदं यदु-ब्रह्मम-राज्य-भूत्रणम् ॥

१—कछहो की के ज्ञिकालेखमें भी 'रेटब' नाम आया है। पर यहाँका रेटब उस रेटबसे भिन्न है (जे. एफ्. फ्कीट)।

महिगिडलेन्देम् घनमं ।
पडेवने नाळ्-देख दानमं माडलुकेन्-।
टोडमेयनिक्वपनारिम् ।
कहु-जाणं भव्यरोळगे कवडेय वोष्पम् ॥
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोवलाञ्जनम् ।
जीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं चिन-शासनम् ॥
वस्रधा-कान्तेय कुन्तलोपममेनिष्पी-कुन्तल-चोणियम् ।
पेसब्वेत्ता-नव-नन्द-गुस-कुल-मोर्थ्य-द्मापरळ्दर् छस्त् ।
सस्दाण्मर् क्षिल-रट्टराळ्दरवरि चाळुक्यरळ्दर् व्यळिक् ।
एसेदिद्दी-कळचूर्यं वंशवरोळाळ्टं विज्ञल-चोणिपम् ॥
अङ्गि वळिके घरेयोळ् ।
विज्ञदरं तरिद्व निज्ञ-भुजासिथिनदर्थं ।
यळ्ळाळ-रृपं घरेयं ।
सङ्गोलियनाळ्दनरिवळ-देशं पोगळल् ॥

### आतन वंशावतारमेन्तेने ॥

वृत्तम् ॥ कृष्णन नाभि-पङ्काबबनप्यबर्गि बोगेदत्रियत्रिबम् ।
विष्णुनदामावि सि पुट्टिदनातन वंश-सम्मवम् ।
विष्णु-पराक्रमं पुद पुरुदनातन वंश-सम्मवम् ।
विष्णु-पराक्रमं पुद पुरुदनान-नहुपं ययाति रा-।
विष्णु यदुत्तमं कमदे तत्तदपत्यरेनल्के पुट्टिदर् ॥
सळनाटं यदु-वंशदोळ् सुडदवं वासन्तिका-देविया ।
चळनाराधनेयं प्रोणच्चि शशकोधद्-ग्रामटोळ् पायदोडा-।
गळे ता पेट्-व्युलि पोप्सळेन्दु सेळेयं जैन-त्रतीन्द्रं वपत्-।
तिळकं कोट्टोडे पोरये होय्सळ-वेशर् त्तानाटुडी- धात्रियोळ् ॥
सेळे सिन्टद कात्रागिरे ।
सुळिसिन्दं पाय्द पुलिये पुलियागिरे ताम् ।

तोळतोळ तळदपुदु यदु-तृप-। बळदोळ् पुलियेसेव-सिन्दवन्दिन्दित्तल् ॥ सळिनन्दं बळिकं नृपाळकरनेकर् य्यादवेशर् म्मही-। तळमं पाळिसिंदर् ब्बळिके विनयादित्यक्षे पुत्रं बगत्-। तिळकं नुम्नेरेयङ्गनादनेरेयङ्गङ्गोप्पे बल्लाळतुम्। विळसद्-विष्णुसम्बन्तेनतेन तुद्यादित्या इतं पृट्टिदर्।। अवरोळ् रिक्षप विषण-बर्द्धन-टपद्गादं सुतं मेदिनी-। धवनप्पा-नरसिंह-भूपनंदटं तन्नारसिंह इमुत्-। सनदिन्देचळ-देविगं यदु-कुल-प्रोत्तंसनादं सुतम्। भुवनानन्दन-मूर्त्ति कीर्त्ति-निळयं **बह्माल-**भूपालकम् ॥ निरिदिदिरान्तवरं निब-। चरणक्केरगिदरनोसेदु रिक्सि घरेयम्। परिपाळिसुतं सुखदिन्द् । इरे विजयसमुद्रदिखया- बल्लाळम् ॥ घरणी-कान्तेय मुखदन्त् । इरे वनवसे-नाडु रिखसुबुददरोळ् ना-। गर-खण्डं तिळकदवील्। परिशोभिपुदाव-कालुमुं सिरियोदविम् ॥ अरूर्नन्दनदिं तता-भवनदिन्दूरूर्त्याकङ्गळिन्द् । ऊकर्त्तळ्तेले-वळ्ळियं कोळगळिन्दूरूर् पळो॰बीनदिन्द् । ऊरुर् कवित्रन तोण्टिं कळवेथिन्दूरुर् प्रजा-त्रातदिन्द् । कर् देव-एहड़ाळि विश्वधिन्दूरूर् करें रिडाकुम् ॥ परलोळ् परुसं घेनूत्-। करदोळ् सुर-घेनु नन्दनदोळमर-कुचम् ॥ करमेसेवन्तिरे खले ना-। गर-खण्डदोळ सेबुदेसेव बान्धव-नागरम् ॥

वृ ॥ अदु वळिषर्दं नन्दनिवन्दुब-षण्डिदिनोळ-गवुंगिनिम् ।
पुडिदेत्ते-त्रळ्ळियं बेळद-शाळियिनोप्पुव कोण्टेयिं समन्त् ।
ओदिवट-लिच्नियिं विभविं विळस्ञनिदं सु-देव-गे- ।
हद कडु-चेल्तिनिन्दमळका-पुरमं नगुतिपुंदोम्मेंग्रम् ॥
अदनाळ्वं प्रजे मेच्चे गण्डनटटं कादम्त्र-त्रंशोद्भवम् ।
मुद्दिं सोम-नृपात्मवातनेनिसिद्दी-बोप्प-देवद्गे पुट् ।
इद अपुत्रननून-शौर्य-निळयं कन्दप्प-सन्-मूर्तिय- ।
म्युद्यालङ्गृतनात्त-कीर्त्ति-रमणं औ-ब्रह्म-भूपाळकम् ॥
आ- बन्दिणिकेय शान्तिनाय-देवर मण्डपमं माडिसि कवडेय बोण्प-सेष्ट्रियर सर्व-नमस्यमं माहिदम् ॥

नागर-खण्डवेळ् हरन वक्त्रदवोल् नेगळ्दप्रहारमय्द् । आगळुमोप्पुर्गुं निखिळ-वेद-पुराण-पुनीति-शास्त्र-तर्कः-। आगम-काव्य-नाटक-कथा-स्मृति-यज्ञ-विधानमं मनी-। रागदिनोदुवोदिसुवश्रेष-महाजनदोन्टु-प्योपदि ॥ प्रत्येक-वृहरपतिगळ् । नित्यानुष्ठान-चार-चारित्र-परर् । स्तत्य-युतर् त्तेवदोळा- । दित्य-स्टूशरिल्वियिर्णं माजनवेल्लं ॥ केरेयूर शस्यु-देवनेय्। अस्तिकं सकळ-विद्याळ्गं सले कण्-। दरवीयेनिसिप्पनवनम् । नेरे पोल्र नेरेयन बनुमा-मारतियुम् ॥ उरदे वणञ्जु-धर्म्मदोळगं नयदि नडेयुत्तिमर्परम् । तरिंदु सु-धर्मादि नडेवरं प्रतिराळिर सेट्टिकब्चेयक्-। करिन-सुतङ्के पुण्य-निधि शंकर-सेट्टिगे सेट्टि-गुत्तरार्। प्पेररेणे सत्यदि विभवदि नुत-शौर्य्यदिनुद्द्य-धेर्यदिम् ॥

तनगय्यं श्रङ्करं तजनिन नेगळ्द जक्कव्येयाप्तं जिनं सन्-। मुनि-वन्दं भानुकोर्त्ति-व्रति-पति गुरु बल्लाळलनाळ्दं विनेपर् । त्तनगिष्टर् कारते लच्छान्विके सित सित-नुते जकव्वे-मस्वव्येगळ् नन्-दनेयर् व्वल्लाळ-देवं सुतनेनेयेसेदं वीर- सामन्त-सुहम् ॥ कविगळ मुद्दनाश्रितर मुद्दननाथर मुद्दनिष्टनप्प्-। अवर्गळ मुद्दनर्त्थिगळ मुद्दनेडर्-नेत्रे-गोण्ड शिष्ट-त्रान्-घवरेसेवोन्दु-मुद्दनेनसुं परिवारद मुद्दनङ्गना-। निवहद मुद्दनेय्दे साल्यं प्रभु-मुद्दनिळा-तळाग्रदोळ्।। स्वच्छतर-कीर्त्तियन्दम् । कच्छवियूर्डेय बिट्टियरसं नगमम्। प्रच्छादिशिदनवङ्गति-। तुच्छरेनिप्पूरडेयरदेम् पेळेणेये ॥ सागर-वळियत-धरणी-। भागदोळत्युन्नतिकेयिं वलिंप सत्-१ त्यागदिनरिविन्देणेये । **बेगूर प्रभु**गे **माळ-गौ**डङ्गन्यर्।। सोगयिष्य **कण्णसोगे**य । नेगळ्दि**देरकाटि-गौ**डनरितवनार्पम् । मृग-रिपु-विक्रममं नेरे । पोगळल्का-जलजभवनुमेनार्स ( पं्) पने ॥ मळचल्लि येरह-गौडङ्ग एळेयोळ् समनप्परुण्टे सत्यदिनरिविम् । वीळसत्-त्यागदिनत्युज्-। ज्वळ-कीर्त्तियनिषक-शौर्यदि सद्-गुणदिम् चलट नेले चागदागरं। अलघु-गुळङ्गळ निधानमस्तिद तवरुन्।

ज्वळ-कीत्तिय करवेनिपम् । सले इलरिं द्ब्बळूर सोम-गवुण्डम्। मुद्दे मुनिषनद्र-सिद्धान्। त-देवरळ्किण-शिष्यरनुपम-विद्यर् म्मद-रहितर् स्तलेनेगळ्दर् । व्विद्त-गुणर् स्रलितकोत्तिं-सिद्धान्तेशर्॥ अवरानन्दन-नन्दनन् । अवनी-संस्तुत्यमेनिप काणूर्माण-कै-। ख-चन्द्रनेनिसि नेगळ्दम्। विवेकि शुभचन्द्र-विनुत-पण्डित-देवम्। मळिनते इद्घद कुन्दम्। तळेयद सत्ते राहु-पीडे यदद दोपा-। वळियोळ् परियिसदस्ता। चळकेळसद चन्द्रनेनिसुवं शुभचनद्रम्॥ चन्दणिकेय तीर्थवना-। नन्दाचार्थ्यखोलुद्धरिसर्टं नगदा-। नन्दकर-ललितकीर्तिय । नन्दन ग्रुमचन्द्र-विनुत-पण्डित-देवम् । कुषुम-त्रातरोळम्बुनं नळिघयोळ् दुग्वाव्चि ताराळियोळ् । सिंस चिन्तामणि कल्गळोळ् तस्गळोळ् कल्गोब्निपं रतनदोळ्। मिसुपा-कौस्तुममोण्युवन्ते निन-योगि-त्रातदोळ् रिखनम् । नसदाणमं शुभचन्द्र-देव-मुनिपं कानूर्याणोद्धारकम् ॥ इन्तिदु चित्रमेम्त्रिनेगमेय्दै मोसर् प्योरस्से पालगळोर्-। अन्तिरं पुत्तिनोळ् पुगे बलातिशयं नव-पुष्प-मालिका-। सन्ततियिन्द्रमाद्तिशयं-वेरसो पुव शान्तिनाथ-तीर्-। त्थान्तर-पारिपत्यदेसेवं शुभचन्द्र -मुनीन्द्रनोर्म्मेयुम् ॥

श्रीमद्-बल्लाळभूपाळकन विनुत-सन्-मंत्रि विप्रान्वयाव्व-। स्तोमोद्यद्-भानु नारायण-पद-कमल-द्वन्द्व-भृङ्कं यशश्-श्री-। द्यामं साहित्य-विद्याधरनिलळ-गुणालंकृतं मान्तन-प्रो-। द्यामं श्री-मल्लनी-बन्दणिकेयनोलिनं पालिसुत्तिप्पंनोळिपं।। किंद्रवं मारान्तरं बेगदे करिगसुवं शत्रु-सैन्यङ्कळं सङ्-। गडकेह्नं घेर्य्य-वर्ण्य-क्रमःण्यसेये तां तोच्वं कीर्त्तियल्दम्। कहु-चेल्वप्पन्तिरचोत्तुनिल्ळ-दिशा-दन्ति-दत्तङ्कळोळ् नोळ्-। पडे सन्तं क्रमस्टक्षन्तोडेयनेनिसुवं मल्ल-द्वण्डाधिनाथम्।।

था-कम्मटद् श्री-मञ्जन प्रधाननेनिप ॥

वृ ॥ अलरे विरोधि-सन्तमसमळिकरेयाटविकोद्ध-कैरवम् । सत्ते पोडल्देय्दे सजन-विसं प्रविकासमनेय्दे रागमग्-। गळिसिरे मित्र-चक्र-चयदोळ् वेळेयं नुत-विश्व-घात्रयम् । सत्तित-मूर्त्ति कीर्त्ति-निधि सूर्य्य-चसूपति सूर्य्यन-दिम् ॥

अन्तु पोगळ्ते-बंदेदिषकारि मिल्त-सेट्टियरं द्विज-वंश-कमळ स्य्ये-नण स्यरं-देवनं यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-धारण-मौनानुष्ठान-जप-समाधि-शील-सम्पन्नरण नागरखण्डद्य्दप्रहारदशेष-महाजनङ्गळुं सकळ-साहित्य-विद्या - विलासिनी - विलास-मूर्त्तियेनिप केरेयूर यूरहेयं श्रम्भुदेवनं स्वच्छाच्छ-गाङ्गाम्म-सहश-कीितं-बह्मम-नेनिप कच्छावियूरदेयं विद्यियरसनं वण्डजु-धर्म-वार्द्धि-वर्द्धन-चन्द्र-लेखेयेनिप त्रिभुवनमञ्ज-सेट्टिकव्येयं तदपत्यं शौर्य-निधाननप्प शङ्कर-सेट्टिं सकळ-याचक-जन-मनोमिलिषत - फळ-प्रदामर-कुज - सहस्तनप्य शंकर-सामन्तानन्दन-नन्दनं भव्य - जन - बान्धवनप्प नाळ - प्रभु सामन्त - मुह्य्यनं रत्तत्रया-मरण-भूषितनप्य वेगूर माळ गौडनं देव-द्विज-गुरु भक्तनप्प कण्णसोगेय एरकाटि-गौडनं निखळ-गुणाळंकृतनप्य मळवित्त-एरह-गौडनं विनेय-गुण-नधाननप्यव्यत्र सोम-गौडनुमिन्तिनिवहं मुख्यवागि नागर-खण्डवेप्पत्तर समस्त प्रभु-गावुण्डुगळेक्रस्थरागिद्र् सक-चर्ष ११२४ सत्ते रुधिरोद्वारि-संवत्सरदुत्तरायण - संक्रमण - निमित्तवागि बन्दिणिकेय श्री - शान्ति

नाथ-देव - रिमषेकाष्ट - विधार्चने - पूजा - विधानोचित-ब्रयक्कं अहितय पात्र-पाञ्चळक्कं खण्ड-स्फुटित-बीण्णोंद्वारक्कं चातुर्व्वण्णंदाहार-दानक्कमेन्दिह्नय तील्योचार्य्य शुमचन्द्र-पण्डित-देवर काल किंच सन्त्रीवाध-परिहारवागि तम्मनितकं धारा-पूर्व्वकं माडि विट्ट दित चेन्तेद्दे दिण्डयहिन्नयुं वावळियुं गङ्गळिळ्ळ्युं स्थळवृत्तियुं करूख् नन्दादीविगेगे नाल्कु-पणमं मुद्देय-सावन्त चिक्क-मागुण्डिय चडगणोणिय पहुवलु ५०० मरद अडके-दोटमुं इन्तिनितुमं विट्टक धम्मदि प्रतिपाळिसुवन्तप्यवक् गङ्गय तिडयलु सहस्व-कवितेयं नवरत्न-भूषणं माडि सहस्र-ब्राह्मणरिगे दानं माडिद फल्ल-वीधम्मक्कळिवनक्रयमं मनडोळ चिन्तिसिटनावोनातनितु-कवितेयुमनितु-ब्राह्मणर्रमं गाङ्गेय तिडयोळिळड पाप ॥ ( हमेशाके अन्तिम श्लोक )।

[ विख्यात रेच-चमूपति; उसके वाद यहुनक्षभराज्यभूपण, वान्धव-पुराधिप कडि बोप्यने शान्ति-निन तीर्थ ( वन्दलिके ) की उन्नति की ।

जिनशासन की प्रशंसा।

कुन्तल-देश नव नन्दों, गुप्त-कुल मौर्य्य राजाओ; इसके बाद पराक्रमी रहो; इसके बाद चालुक्यों; तद्नु कलचूरि-वंशके राजा विजल द्वारा शासन किया गया। तत्मश्चात् इस देशपर राजा बल्लालने शासन किया।

उसके वंशका अवतार (परम्परा):— होय्यल रानाओंका उदय और बल्लाल तककी वंशावली ही वर्णित है जो पिछुते कई शिलालेखोंमें जा चुकी है।

पृथ्वी रूपी स्त्रीका वनवसे-नाड् चेहरा था, जिसमें नागर खण्ड तिलकके समान मासूम पड़ता था। इसके कुख़ों, वगीचों और तालावों इत्यादिका वर्णन। नागरखण्डमें उत्तम वान्घव-नगर चमक रहा था। इसके आकर्षणेंका वर्णन। इसके शासक कदम्ब-वंशके थे; वे सोम-राजाके पुत्र बोध-देव थे। उनका

१, यह सब शासनके पूरे किसे जानेके बाद जोड़ा गया मालूम पहता है।

ब्रह्मभूपालक नामका लड़का था। कबडेय बोध-सेट्टिने उस बन्दिणिकेके शान्तिनाथ-देवके लिये एक मण्डप खड़ा किया और विधिपूर्वक यह उसे समर्पण कर दिया।

नागरखण्डमें, हरके मुखोंके समान, पाँच अग्रहार थे, जिनसे ब्राह्मणोंके वेद आदि विद्याओंके पढ़ने-पढ़ानेकी भ्वनि निकलती थी। वहाँके ब्राह्मणोंकी प्रशंसा। केरेयूर शम्भु-देवकी समस्त विद्याओंमें अद्वितीय निपुणता। सेट्रिकबेंके पुत्र बनञ्जु-धर्म-निवासी संकर-सेट्रिकी; सामन्त-मुह्की, जिसके पिता शंकर, मां जनकृष्वे मित्र जिन, गुष् भानुकीर्त्त-ब्रतिपति थे, शासक बल्लाल, पत्नी लच्चाम्बिके, पुत्रियां जनकृष्वे और मल्लब्बे, पुत्र बल्लाल-देव था; कच्छवियूरके मालिक विट्रि-यरसकी; बेगूरके प्रभु-माळ-गौडकी; कण्णकोंगेके एरकाटि-गौडकी; मळबळ्ळके एरह-गौडकी; तथा अब्लूरके सोम-गौडकी प्रशंसामें श्लोक।

मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवके प्रिय शिष्य लिलत कीर्त्ति-सिद्धान्ती थे । उनके पुत्र, काणूर-गण समुद्रके चन्द्रमा, शुभचन्द्र-पण्डित-देव थे । उन्होंने शान्तिनाथ-तीर्थ (बन्दलिके) का प्रबन्ध अपने हाथमें लिया ।

राजा बल्सालका प्रसिद्ध मन्त्री मल्ल या कम्मट मल्ल-दण्डाधिनाथ या। उसने बन्दिलकेकी बहुत प्रेमके साथ रत्ना की थी। उसके पराक्रमकी प्रशंसा। उसका मंत्री सूर्य-चमूपित था।

नागरखण्ड सत्तरके इन सब मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंने, प्रजाने और किसानोंने ( उक्त मितिको ) तीर्त्यंके पुरोहित शुभचन्द्र-पण्डित-देवके पाद-प्रज्ञालनपूर्वक (उक्त) दान दिया।

[ EC VII Shikarpur tl No 225 ]

## कलहोली;-कबड़

## [ शक ११२७=१२०४ ई० ]

### लेख-परिचय

यह लेख कलहोलीके एक पुराने मन्दिर—नो कि अव एक लिझ-मन्दिरके रूपमें, जैसा कि इस भागके सभी जैन मन्दिरोंका हुआ है, परिवर्त्तित है-के पापाण-तलसे लिया हुआ है। कलहोली बेलगाँव जिलेके गोकाक तालुकामें है। इसका पुराना नाम कलपोड़े है। हम देखते हैं कि रहोंकी राजधानी इस समय वेणुत्राम, आयुनिक बेलगाँव थी। सबसे पहले राचा सेनका वर्णन आया है, जो शि॰ ले॰ नं॰ १३० में द्वितीय क्रमपर वर्णित है। इन दोनोंके इस ऐक्यका कथन आगेके किसी भी अन्य आधुनिक शिलालेखमें नहीं दिया गया है, लेकिन कालोंकी तुलना इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है। दूसरे, शि॰ लें॰ नं० १३० की ३⊏वीं पंक्तिका 'बृहद्ण्ड' 'बिरोपण इस शिलालेखकी चतुर्थं पंक्तिमें सेनके लिये दिये गये प्रथम विशेषणसे मिलता-जुलता है। इसमें सेनके वादसे तीसरी पीढ़ी तकका उल्लेख है। और अन्तमें कुछ दान आते हैं, जो शक ११२७ ( ई० १२०५,६ ) में, कार्त्तवीर्य चतुर्यकी आज्ञासे सिन्दन-कलपोडेमें बने हुए जैनमन्दिरकी ओरसे किये गये थे। यह गांव उन गांवोंमें से एक या बो कुरुम्बेट्ट 'कम्पण' के नामसे विख्यात ये। यह कुरम्बेट्ट कुण्डी-तीन इचार जिलेमे शामिल था। लेखसे पता चलता है कि कार्तवीर्य चतुर्थको अपने शासनमें अपने छोटे माई 'युवराब' मिललकार्जुनसे सहायता मिलती थी। प्रसंगवश लेखमें एक यादव सरदारोंके कुदुम्बका भी उल्लेख आता है जो उस समय हगरटंगे निने पर शासन कर रहे थे। आनकल यह किस जिले

१. जिसके पास बड़ी भारी या शक्तिशाखिनी सेना हो ।

या स्थानका नाम है, इसका पता महीं चलता। यादव कुटुम्बकी दंशावली थों दी है:—

रेडव, जिसका विवाह होलादेवी से हुआ था.

प्राजा प्रथम , , मैळलदेवी से ,, .

चन्दलदेवी, चिह्निक, सिंह, या विगिदेव, भागलदेवी से विवाह हुआ।

राजा द्वि, चन्दलदेवी, और लच्मीदेवीसे विवाह.

राजा प्रथमकी पुत्री चिन्द्रिकादेवो रह सरदार लद्मण या लद्मिदेव प्रथमकी पत्नी हुई, तथा कार्त्वीर्थं चतुर्थं और मिक्कार्जनकी माता हुई। उल्लेखित दान-प्रदत्त जैनमन्दिरको राज द्वितीयने बनवाया था। मिन्दरके गुरू मूल कुन्दकुन्दा-म्नायकी इनसोगे शाखाके थे; उनमेंसे तीनके नाम यहां दिये हैं:—मलघारी,

उनके शिष्य सैद्धान्तिकनेमिचन्द्र, उनके शिष्य शुभचन्द्र थे।

ओं नमः सिद्धेम्यः [॥] श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं [॥] कीयात्रै (त्रू ) लोक्यनाथस्य शासनं चिनशासनं [॥] श्री चन्मभूमि वरसुरभू वं चीराम्बुरासि (शी ) यन्ते गमीरं श्री जैन शासनं सले राजिसुतिकं मळ राजपूजितमहिमं ॥ विळसित विपुळामृत गोकुलदिं सकलस्य संपदि निम्मळवण्णं दिन्दे विधु मण्डळदंतिरे कृण्डमण्डळं कण्णोळिकं ॥ अदनाव्वं सेनं साइस भीमसेनन सक्वद्विद्या विळासेन ना जानिर प्रियवस्तमं प्रश्रुसमं तीश्चां (त्रां ) शुतेबस्प्रमं नानाद्वानि कीर्तगने कार्च वीर्यनसिलोक्वींचक्रमं चक्रयीतरे दोर्दण्डदोळान्तनच्युतगुणं श्रीरहनारायणं मेरु नमस्तळं जळिष सु (म) त्पतियं नित सन्महत्व (त्व् ) गम्भोरगुणक्के मच्चरिपुवेन्द मराद्वियनिक्के मेद्विया नीरदमार्ग्यमं पुदिदु वारिष्ठियं

मिगेदार्णेट कीर्तिया शारमणर्मो वंणिपुदु पंपिन लंपिने कार्त्तवीर्यन अर्जिततेननिर्जित-यशं परितर्जितराष्ट्रकंटकं निर्जितदुर्जयारिनिवहं कमळािषपनन्ते दानि नागार्ज्जननन्ते रावणविदारण कारणरामनन्ते मिकर्र्जुननन्ते रंबिपनिळेश शिखामणि मिलका-र्जुनं ॥ श्रीचक्रवर्त्तितनुजे कळाचतुरे विशाळलोळलोचने येनिसिर्देचलदेवि सतीत्वलोचने येने कार्रावीर्यवधू पेसर्वंडदेळ् ॥ स्वस्ति म्मिधगत पंच महाशब्द सत्तनूर्णुर्वराधि ईशवरं त्रिवळीत्यैनिग्बोंषणं रहकुळम्षणं महामण्डलेश्वरं सफळीकृतविद्वजनामिवाञ्छनं वीरकथाकण्णनजातरोमांचं साहित्य-सिन्द्रस्लाङ्क्षनं सहबमकरध्यवं संग्राम कौतूहळीकृतगटादण्डं विद्याविरिचं सवर्णगरहाचनं कदनप्रचंडं सिन्धुरारातिबन्धुरकबन्धनर्तनसूत्रधारं वैरिमण्डलिकगण्डतळप्रहारं परवधू-नंदनं विमवसंकन्दनं साहसीत्तंगं समाराधितमहासिंग निदु मोदलादनेकनामा-विक्विवराचितं श्री कार्त्तवीयदेवं निचानुच युवराच वीर मल्लिकार्ज्जुनदेवं वेरस वेणुप्राम स्कन्वावारदोळ् सुखदि राम्राज्यलच्मीयननुभविसुत्तमिरे ॥ श्रीकवि विद्युष श्रीरत्नाकळितं जळिषयेदेदिं यदुकुल लच्मीकान्तं श्रितकमळानीकं इगरटगे नाडु जगदोळगेसेतुं ॥ आ नाडनाळ्वं यदुवंशं श्रित राजहंस मेसेदिक्कुं व्योमदन्त-न्नियग्युद्यं वेत्त करात्तमृतनुद्रतेनं कीर्तिमानं समुद्यद्विज्यं सुमनस्प्रपूज्यनमळ-स्वान्तं जितव्यान्तन्तेपिटनादं कमलाधिप प्रभुतेयि श्रीरेव्वनुर्व्वीश्वरं ॥ आ रेव्व-प्रभुविंगमग्रवधु हीलादेविंगं स्वान्वयोद्धारं धीरनुदारनुद्गुणसारं शुंभदंभोधिगम्भीरं वाग्वनितास्तन स्यगितहारं सौख्यसंपादककाचारं ब्रह्मनवोलतक्यमहिमं ब्रह्माहुगं पुंट्रिटं ॥ जळिषगभीरसृतभूमळय ब्रह्मगं मुचितवेलोपम चन्चुलदेवीगमागेदं मण्डळ-नाथं राजनन्दिं राजरसं । पुदिदिरे रागदिं सक्ळमण्डलमप्रतिमप्रसाद संपदमिखळा-शेषनेळये पुरिषि जैनमतामृतार्ण्यं पडेदिम वृद्धियं तळेये तन्न पेसर्गनुरूप मागेयम्यु-दयमनेयिन्दं विमळवृत्त विराषित राजमूभुनं ॥ द्वितिपतिराजराजन मनोरमे मैळलदेवि ता यशस्वति नुतियोग्य भाग्यवति ढानदयावति सत्कळासरस्वति य-भिरूप रूपमळभावति जैनपदाम्बुजार्च्चनावति पुरुपुण्य पुत्रवति रंजिसुवळ् सुविशा-ळ शीळिदं ।। कुलविस्तारक राज राज विभुगं श्रीरोहिणी मूर्ति मैळलभादेवी गमा-रमनप्पेतिहित श्री चिन्द्रिकादेवी निम्मैळ ६ स्विन्द्रिकेयन्ते सिंहमहिपं साम्यम्बो-

लादम्महीतळपूच्यर् विवुधेच्यरुव्वळगुण श्रीकान्त रात्यन्तिकं ॥ अनुपमशीर्यशाळी यदुवंश शिरोमणि राजराजनन्दने विवुधामिनंदने घटोदरसुस्थित सप्पंदप्पं भुजने पितिचिन्तरंचने जगंनुत जैनमतामृतामिवर्धनकरचारुचंद्रिके महासित चन्द्रिके घन्ये घात्रियोळ् ॥ श्रीपित लक्ष्मीदेवमहीवल्लमवल्लमे कार्त्तवीर्यं घात्रीपित मिल्लिकाजुन महीश्वर मातृ महासतीत्व सीतोपमे जैनपूजनसुरेन्द्रवधूपमे रूपकेतु—कान्तोपमे रंजिपळ् नेगळ्द चन्द्ळदेवि समस्तधात्रियोळ् ।

स्फुरितानन्ध्यमणि-प्रणूतकित प्रख्यातदानेन्द्र भूमि -। इहोन्नीतळघारितुंगशिखर श्रीमद्मुजादण्डमं-।। दरिंद नैरि नळान्धियं मिथियसुत्तु बजय श्री वधू -। वरनादं यदुवंशमाळितळकं सिंहावनीपाळकं ।। सजळं गोण्डु समग्रसिंहमहिएं मेलपातिसल्पा जिमं । सजळं नैरिवलं जवंगे कबळं वेताळजावक्के कोट्ट ॥ पिरि श्रोणि बळारिगित्त बडिनं हार्हिई हहेंगे नेद्ईं। मृक्केत्तिद्जुत्तियेदोड हितम्में ध्योलि महाम्परे॥

स्वनित सिंगिदेवन मन प्रिये सागलदेवी भाग्यमेदिनि गुणयूथनाथ मुनिदान विनोदिनि संश्रिताचिमेदिनि विञ्जध्यमोदिनि कळागममदिनी नित्यसत्यवादिनि दुरितापनोदिनि पतित्रते पूजितरूपे रंजिपळ्॥ भोगपुरन्दर-प्रितम सिंहामहीपतिंगं जिनाच्चनोद्योग सचेचरित्रवित सागलदेवीगनाद नात्मं रागसमागमपद सुमूचिं जयंत नितप्रसिद्ध जैनागमवाद्धिवर्धनकळानिधि राजरसं समंजसं॥ जिनपूजाविज्जघाधिपं विपुळतेचं प्राप्तधमप्रमावनयं पुण्य-जनोचमं गुणगणांभोरासि वैरीप्रमंजननव्वीं घनदं महीश्वरनेनिप्पी पेपिनि लोक-पाळिनळं राजिरसं जगदळ्यमं पाळिप्पु देनोप्पुदे। जिति सले कृत्तुं कीर्तिपुदु मूर्ति मनोभक्राजनं समर्चितिजनगजनं यदुकुळामृत वारिधिराजनं समुज्ञितिगिरिराजनं गुणविराजितन् कसिंहभूपित स्वतराजनं विषमवाि सुशित्त्वणवत्सराजनं ॥ पिगदवार्य-शार्यमसुद्दंनरलोक जगदळंगे राजंगे जगत्यमोदजनकाम्युद्यं यदुवंश संमवोत्तंग-गुणाच्यतंगे विजयप्रयवृत्तिन्। सिंह जातंगे पराक्रमं पोसते वंणिसुबन्दु समस्त-गुणाच्यतंगे विजयप्रयवृत्तिन्। सिंह जातंगे पराक्रमं पोसते वंणिसुबन्दु समस्त-गुणाच्यतंगे विजयप्रयवृत्तिन्। सिंह जातंगे पराक्रमं पोसते वंणिसुबन्दु समस्त-

घात्रियोळ् ॥ धूतमृगप्पि मांसगणिकापरदारखळप्रसंग चौर्यातृळमहामेधखगयुद्ध-निषिद्ध विनोदनोद्यतर्भूतळ नाथरप्परहु माण्डु जिनस्तवनार्च्चनाम होख्यातमुनीन्द्र-दानरतप्परे राबन्द्रपाळ निंनवोळ्॥ सित चन्द्रळ्देवि पतित्रते लदमीदेवि-मेम्बरीवेरू मवनीपित राजनृपन राणियरतिशयगुणयुत्तयरेनिसि नेगळ्दरज्जंगदोळ् ॥ स्वित समस्तप्रशस्ति सहित श्रीमन्महामण्डळेश्वरं **कुपणपुर**वराधीश्वरं यदुकु-ळावरद्युमणि बुघबनचिन्तामणि निजभुजासिनिई ळितरिपुन्यकंठकदळं नरलोक-निनसननसुरभि मलिलपनित्रीकृतोत्तमाङ्गं धर्मकथाप्रसङ्गं नगद्दळं अनवरत चिनसमयसुधार्णवसुधाकरं सम्यक्तवरत्नाकरनेनिसि नेगल्द **च**त्रियमस्तकामर-णराजनृपं विभुषिहसूनरत्नं त्रयमूर्ति निर्माळिन धर्मामेनुत्तदनोल्टु पेळ्ववो-ल् घात्रिगे मिक्क कल्पोळेयोळेत्तिसदं जिनशासितग्रहमं नेत्रविचित्रमं महिते (तिं) रीट मनप्रतिक्टमं॥ अन्तनन्तसुख श्रीकान्त (तं) शान्तिनाथ **समुत्त्ंग भृत्य निधानमं कनककळश मकरतोरण मानस्तं**मविराजमाननं राजरसं सिंदनकल्पोळेयल्लि माडिसि तन्न गुरुगळुं नगद्गुरुगळुवेनिसिद शु**भचन्द्रभट्टारक**-देवगों कोट्टनवर गुरुकुळकममेंतेने ॥ जयनिळय कुण्डकुन्दान्वय विश्रुत मूलसंघदेशि पूर्णोदय पुस्तक गच्छदोळितशयमेने हनसोगेयेम्व बळि व्योगोळिकुं। गुरुकुळितळक-पविन चरितर्गुं णप्ररितरिल्ल नेगल्दन्त्रीचितस्पृर मल्यारि मुनींद्रर्च्नरणाम्बुजनत-नरेन्द्ररपगततन्द्रर् ॥ पटनखर्धकुळं विषमत्राणविषाहिमहाविषापहारद मणि नाम-दक्करमे मोहपटुग्रहभेदिमंत्रमंगद भटमाचमंजवरुबाहरणीपधमेन्दोडेननेम्बुदो मळ-घारि मुनिपोत्तम प्रभावतपःप्रभावमं ॥ शान्तरसावतार मळघारिमुनीश्वररप्रशिष्य सैद्धान्तिक नेमिचन्द्रगुरुधम्मरय श्रुतवाद्धि नेमिचन्द्रं तममं निवारिप कळागुणभद्र-नमानुषामृतस्त्रान्त **समन्तभद्र**नेने वंणिसरास्त्रळंकमृत्तनं । आ सैद्धान्तिक नेमिचन्द्र-' यतिवर्याचार्यं शिष्यग्रुंणावास श्रीशुभचन्द्रमासुर यशोभद्दारक व्वीश्वाघात्रि संपू-जित शीलघारकबद्यानंगसंहारकर् श्रीसद्दर्शन वोधमृत्त(धामृत)पदवीविस्तार निस्तार-कर ॥ ग्रुमचन्द्रं स्त्रगुणोल्लसत्कुनळ्यं श्रीचिन्द्रकाशुद्धवृत्तिभवप्रभावदिं दिगम्बरश्रीवृद्धियं मण्डळप्रसुसंपूषितपादनुच्चळ गुणाढ्यं शान्तरूपं कळाविभवात्युंनतभृत्तन म्युद्ययुक्तं माळ्पदेनोग्यदे ॥ मारमटापहारिफ्रमोग्रतपश्शुमचन्द्रदेव मट्टारकशिष्यरी लिलत-

कीर्ति समुन्नतनामचेय भट्टारकरिन्दु सल्लालित कीर्तिगळन्वित शान्तमार्तिगळ् सार-चतुष्टयाःर्रेचयवेदिगळुत्तम सत्यवादिगळ् ॥ खस्ति समस्त गुण संपन्नर्र भन्यप्रसन्नरं चन्द्रसदेचिवन्दित पदारविन्दरं निकात्मभावनाभिस्पण्ड(द)रं श्रीराजन्यपाळ सुप्रतिष्ठित शान्तिनाधादेवर बसदियाचार्य्यं मण्डळाचार्य्यक्रमण शुभचन्द्र भट्टारकदेवर्गो श्री-कार्त्तवीय्यं देवं आ शान्तिनाथदेवरंगभोगकः रंगभोगकःमा वसार्यय खण्डस्फुटित जीर्णोद्धारणक्रमिल्लप्यं मुनिबनंगळाहाराभयभैषज्यशास्त्रदानकं शक्तवर्षं ११२७ नेय रक्ताचिसंवत्सरद पौष्य शुद्ध बिदिगे शनिवारदन्दुत्तरायणसंक्रमणदिल्ल कूण्डि-म्रसासिरद बळिय कुलंबेट्टगंपणदोळगण सिंदनकल्पोळेयस्तिय कळगडियर सिन्द-गाऊण्डं सुख्यवागि हंनी वे गाऊिण्डुगल्छेये हन्नेरडु तप्पडिय कुचुम्मेह गोलिंदेर-हु सहस्र कंब केय्यं घारापूर्वकं सर्व्यसमस्यवागि कोट्टन्त केय्य सीमे [1] करिं वडणल् कंकणन्त् हेद्दारियिं मूडलविलहस्तद मुखविनस्ति नैक्त्य कोणल्नेट कस्त्रिसि वडगमुखं विक्रियबावियिं मूडलागि पडुवणसीमें निडयल्कें भोरिडयिक्त वायव्यद कोणल्नेट्ट कल्जलिंज मूडमुखं बडगण सीमे निडंयलीशान्यद कोणल्नेट्ट कल्ललिंज तेंकमुखं पंचवसदिय मान्यदि पहुवळागि मूडणसीमे मिडियल् निवलहरूलदिल्ल आग्नेयको-णल्नेट्ट फल्लिलि पहुमुखं तैंकणसीमे निवलहळ्ळं [ | ] आ बसदियिं संमन्यद मनेय निवेशनविमोळनुं गेणु [1] बाचेयविहिय राषहस्तदला वसदियिं वहगळ् राजवीथियिं मूहल् बहुवणे क्केय इस्तं नाल्वनु सिरिवागिल कर्ति मूहळ् पंचबसदिय कैरियस्तिगे बडगणेक्केय इस्तिविपत्तार आ केरियि पहुवण भागं बिडिदु मूडणेक्रेय इस्त नाल्वनु तेंकणेक्रेय इस्त ऐवत्तेरडा मान्य दोळगणंगडि नल्कु गाणवोन्दा बसदिय वणवेय निवेशनवय्दु [1] ऊरि पहुनळ् हूदींडद कंबं मूवत्तु [11] मत्तमा कर सन्तेयं माडल् वेडिचे ळगले मुख्यवागि नल्कुंपट्टणद सेट्टियरं महानाडागि नेरेदिई ब्रि आ शान्तिनायदेवर नित्याभिषेककमण्टविधार्च्वनेगं सर्वित्राघापरिहारवाणि बिट्ट एतु कत्ते कोणं मोदळादवरवतु ६०॥ मतुमेळुवरे हंनोन्दुवरेय समस्त मुंसुरिदण्डं मुख्यवागि नाडुगळ् विट्टायद क्रममेन्तेन्दोडे [1] सकळघान्यमाउदु चन्दह हेरैंगोंमनं [1] मंहिंगे वळ्ळवेरहु [1] इसरक्षडके औदु [1] हेवैगेले नृष् [1] होत्तऋकैय्यत् हाडक्कें सोल्लिगे एण्णे उत्तेय होरे मारितक्के

ओन्दु कट्टोते[I] किरकुळपेनु मारिदं सर्दुगार्थं हिडिवत्ति [I] कण्पो महिके वन्दु॥

श्रोबन्मायत मूर्ति तीर्थमहिमाविस्तारि वात्रीरफुरत्।

तेजश्रक्षयं जगंनुतयश तन्नन्दिदेन्दु रा -॥

राजिप्पी जिन शान्तिनाथ नवनीनाथप्रणुतोद्यं।

राबद्मापितगीगे बेळ्प वरवं चन्द्रार्कत्तारावरं ॥

लितपदार्थाळंकृतिगळिनोसर्व रसंगळिदे बुघरोळ् पुळकावळि सस्यमोगेये

कविकुलतिलकं शासनमनोल्दु पेळ्टं पार्श्व॥

वहुमिन्वसुवा दत्ता राजिमस्सेगरादिमि [1] यस्य यस्य यदा मूमिह (मिस्त) स्य तस्य तदा फलम् ॥ गण्यन्ते पांसवो भूमेर्गण्यन्ते वृष्टिविन्दवः [1] न गं (ग) ण्यते विधात्रापि घर्म्मसंरक्षणे फलं ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्वरां [1] षष्टिन्वंषं सहस्ताणि विष्टाया जायते कृमि. ॥ सामान्योयं घर्मसेतुन् पाणां काले काले पालनीयो भविद्यः । सन्वर्धः । सन्वर्धः । सन्वर्धः । सन्वर्धः । सन्वर्धः । सन्वर्धः । स्वर्धः वा पापादपेतमनसा सुवि भूमिपालाः । ये पालयन्ति मम धर्मिममं समग्रं तेम्यो मया विरचितांजिल्देष मूर्धिन । मंगळमहा श्री श्री [॥] अर्हते नमः ।

[JB, X, p. 173-175, a; p. 220-228, t.; p. 229-239, tr. (ins. No. 5).]

े ८४०

पुरते; —कन्नड़ —भग्न । वर्ष रङ्गाद्म [ १२०४ ई० ( लू , राइस ) । ] [ वीर सोमेडवर मन्दिरमें, किङ्गके आसन-पाषाणपर ]

रक्ताच्चि-संवत्सरद भाद्रपद-शुद्ध १३ आ स्वित्त श्री वीर-वळ्ळाळ-देवर ['''''] समुद्रद नेलेवीडिनलु सुखिद राज्यं गेरयुत्तिरे श्रीमतु-महा प्रधान हिरिय-हेडेय-असवर मारय्यङ्गळ सन्निचानदलु'''''दण्णायक विषु'''''हेम-गाबुण्ड हडवळकाळय्य गङ्ग-गाबुण्ड बप्प-गाबुण्ड गायि-गाबुण्ड माञ्चगाबुण्ड लक्क-गाबुण्डुगळु वियवय्य होन्नय्य-मुख्यवाद समस्त-प्रभु-गाबुण्डुगळ तम्मगागि ...... कुन्तलापुरदिन्न सदाचारय्यरप नेमिचन्द्र-भट्टारक-देविशिनाळु-प्रभु....... सावन्त-मार्य्यतु विचारिति..... काळ-गानुण्ड...... मयण पेम्म ...... दियरं कण्डु तव......... बरद शीलाशासनवं तोडदु वलात्कारि तम्म मिक्तयागे सलुक्त........ वेण्णवळिळ-यिन्न....... कोण्डु नाळ्-प्रभुगळु अधिकारि सावन्त-मारय्यनुं मनद्धारेयागि नेमिचन्द्र-भट्टारकदेवर कालं तोळदु धारा-पूर्वकशागि....... रिला-शासनवं वरेदु वेनवसेय दोडिकेय... (महेशाके अन्तिम वाक्यावयव तथा श्लोक)

[ ( उक्त मितिको ) जिस समय वीर-ब्रह्माल-देव दोरसमुद्रके निवासस्थानमें या;—प्रधान मंत्री हिरिय-हेडेय-अस्वरमारय्यकी उपिस्थितमें, तमाम सरदार और किसानोंने ( बहुत-सोंके नाम दिये हैं ), कुन्तलापुरके आचार्य नेमिचन्द्र-मट्टारक-देवके लिये ....;—सावन्त मारय्यने जांच-पड़ताल करके, जबर्दस्ती, उस लिखे हुए शिला-शासनको मिटवा दिया और अधिकारी सावन्त-मारय्यके साय मिलकर, नाळ-प्रभुओंने, नेमिचन्द्र-मट्टारक-देवके पाद-प्रचालन-पूर्वक .....एक शिला-शासन लिखवा करके दिया ।

[EC, VII, Shimoga tl., No 65.]

### गोगा;-कन्नड्

[ बिना काछ निर्देशका, पर छगभग १२०४ ई० का ] गोमामें, वीरमंद्र मन्दिरके द्रावाजेके साँचेके दोनों ओर ]

( बाई' ओर )

माडिसिदं बिनालयमव् प्राप्तियुमिल्ल करेनल् ।
नाडे विराजिसल् वेळगवित्तय-नाडोळन्त-भक्तियिम् ।
कूढे विभूतियष्ट-विधार्च्चनेयेम्बिक कुन्ददन्तु कोण्ड्- ।
आडुतविष्पेनिनदुवेनलीचणनितरे भन्यनावव (न) म् ॥
करोळ् तप्पदे बसदियन् ।
ओरितरे माडि वेळगवित्तय-नाडम् ।

धारिणिगे नेगळ्द **कोपण**क्- । ओरगे माडिदनुदार-निधियीचरसन् ॥

( ढार्थी ओर )

एरेयन देखवाऊद हु तन्नय देखमदाऊदातनोळ्।
नेरद गुणोन्नतिक्के यहु तन्नय मिक्क-गुणान्नतिक्के कण्-।
देरद इदाव धर्मविधनाथनोळन्तदे तन्न धर्मविन्द्,।
एसकदे मिन्नयीचणन वन्नभ सोवल-देवि माविपळ्॥
नगेनगे मोगवम्बुज्ञभम्।
मिगे मृग-त्रीच्चणमनीच्चणं मिगे मृगधरनम्।
तेगळे मोख-कान्ति चेल्वम्।
त्रि-गुणिसिदुदु निन्न रूपु सोवल-देवि॥

[ईचणने वेळगवित्त-नाड्मे ऐसा एक जिनालय बनवाया जैसा उस प्रदेशमें और कहीं नहीं था। और इस तरह वेलगवित्त-नाड्कों कोपणके समान बना दिया। मंत्री ईचणकी पत्नी सोवल-देवीकी प्रशंसा।

[EC, VII, Shikarpur tl., No 317]

४५२

वक्कलगेरे-संकृत तथा कन्नर [सक ११२७= १२०४ ई०]

[ वक्कारे ( यराटे प्रताना ) में, बाण-रङ्गनाथ मन्द्रिरके बाहरी आंगनके एक पाषाण पर ]

नमः सिद्धेन्य ।। मद्रमस्तु जिन-शासनाय । श्रीमत्-परमगंभीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम् ।।

स्वस्ति श्री-पृथ्वी-वल्लमं महारानाधिरान परमेश्वर परम-भट्टारकं चालुक्याभरणं श्रीमद्-मू-बल्लम पेर्म्माडि-राथं कल्याणद नेले-बीडिनोळ् स्त्रपार्द्ध-लक्क्ल-भूमियं दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपालनं गेय्दु सुख-संकथा-विनोदिं राज्यं गेय्ये । स्वस्ति सम-

धिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं याद्व-कला-रत्रर-शुमणि सम्यक्त्व-चूडामणि त्रिमुवन-मञ्ज तळकाडु-कोङ्ग-नङ्गलि-हानुङ्गळ्-उन्न्वंगि-वनवसे- हलसिगे-हुलिगेरे- बेळुवल-गोण्ड मुज-वल- वीर-गंग- विष्णुवर्द्धन-होय्सळ-देवह गंगपाडि-नोणम्बवाडि-बेळुवल-नाड दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपालनं गेय्दु हानुङ्गल नेले-वीडिनोळ् सुख-संकथा-विनोदिं राज्यं गेय्पुत्तिमरे । अन्तातनग्र-तत्त्व वरसिंह-भूपालकम् ।

वृत्त ।। देवो देव-गिरीन्द्र-रुद्र-शिखर-व्याकीण्ण-कीर्त्ति-ध्वजो ।

देवश्चण्डघर-प्रताप-महिमाक्यां च लङ्केश्वरः । देवो भव्य-विदग्ध-मुग्ध-सुदती-प्रख्यात-मीनध्वजो । देवशश्ची-नरसिंह-भूपतिरसौ जीयात् स्थिरं भूतले ॥ सरिध-व्यावेष्टितोर्व्वी-पति एनिसि सुर्जं बाळ्गे चन्द्रार्ज-तारं । सुरराजं लीलेयिन्दं यदु-कुळ-तिळकं [वीर-] सङ्ग्राम-रामं । पिरिदुं विकान्तदिन्दं निज-भुज-विजयं गङ्ग-भूमण्डलेशं । नरसिंहं भूमि-पालं स्थिर-त... लच्मी-बह्ममं होयसणेशं ॥

आतन तनेयन तोल्-जलद पेग्मेयैन्तेन्दोडे।

जय-जाया-प्रिय-बद्धामं सकळ-मूम्बन्-मस्तक-व्यस्त-पा- । द-युगं दोर्ब्डळ-हप्तनप्रतिमनस्योदार्यनस्यूर्जितो- । दयनस्यद्धत-विक्रमं [ रिपु-वळ-प्रध्वंस निश्शेष-निर्- । दय निश्चिश-निर्गंळ ] नियमदि बळ्ळाळ-भूपालकम् ॥ काळगदोळ् निशात-करवाळ-इतक्षे इत-प्रमर् मही- । पाळकरोडि पोक्कु गहानान्तरदोळ् खुधेयळुवे वन्य -भू- । जाळदोळिई इङ्गलने हण्णेनलम्मदे कायि कायि ब-। ळळाळ-न्याळ चेम्बदने पम्बलसिद्ईंदु वैरि-संकुळम् ॥

स्वरित श्री-पृथ्वी-वज्ञमं महाराजाघिराज परमेश्वरं परम-मट्टारकं याद्व-कुलाम्बर-चुर्माण सम्यक्त-चूडामणि मलेराज-राज मलेपरोल् गण्ड कदन-प्रचण्ड शूर्रनेकाङ्ग- वीर निश्शङ्ग-महा प्रताप-चक्रवर्ति होय्सल-वीर-बल्लाल-देवर गङ्गवाडि-नोण-म्बवाडि-वनवासि-हानुङ्गह्यु यरद्द-नूर्य-राजधानियं दुष्ट-निम्नह्-शिष्ट-प्रतिपालनं गेय्दु लोक्-ुगुण्डिय नेले-वीडि सुल-संकया-विनोदिदं राज्यं गेय्वुन्तिरे । तत्पादपद्मो-पजीवि । स्वस्ति श्रीमन्महा-सामन्ताधिपति महा सामन्त-वसण निर्गुण्डद चट्टय्य-नायकर प्रतापं एन्तेन्दोडे ।

श्रियं श्री-गोरियं पेकरदोळंडदोळिप्पर्दंविन्वश्व-लोक-।
ज्यायं मालारिय-माला-घररमृत-पयोराशि-कैलाश-नित्य-।
श्रेयोद्धेद्दि-नि-यन्नं नेगर्द् हरि-हरक्ं कुं सामन्त-चट्टं मारिट्टम्बमं सुराचलमनोक्केंसिट्टु दिङ्किट्ट तत्-।
पारावारमनन्तुविन्तुवळेढुम्मुन्त्गियुं [पोगियुं ]।
पारं-गण्डकण्डु पोलिपडे पेन्पि विण्पिनिं गुण्पिनिन्-।
दाइं पोलिपरे वोलन्य-प्रितना-संघट्टनं चट्टनम् ॥
बन्देरेटङ्गे कोट्टु सले वैरिगे वेङ्गुडनेन्दु वेम्बिटा-।
वन्दमो तन्नोळिल्ला मयवा-मव्यमं पगेगीवनुन्ते चि-।
शं दलेनुद्ध मत्तं पोगळ्गुं वसुधा-तळवक्केरिन्दे निर्-।
गुन्दद चट्टनं रिपु-घरट्टनिनन्दु-ललाट-पट्टनम् ॥

आतनन्वयमेन्तेन्होडे।

दोरेवे ताह्वमल-देव-महिपं कल्याण टोळ् नोडे मच्-। चरि वर्म्म-तन् जनेक तळिदं टोड्ड इटोळ् कादे निर्-। भरिंदे गेणुदियालके पोय्दु तळिदं वािय भूगिल्लेन्दु ने-। तक्गल् कोन्दु तल-प्रहारि-वेसर कैकोण्डना-गण्डमम् ॥ क ॥ तडेटिरदाहवमल्लं । कुडे नेगर्ट तल-प्रहारियुं दोडुडू म्-। विडवन्नुवेने पडेदं मिन कडिकल-वेसरं प्रचण्डरार् गण्डमिनम् ॥ आ-गण्डम-वीर-मनो-। रागाविळे मुिंद्यक नविव्वर्गम् । चागकं चलकं मिक्क् । आगरवेने तनयनादनाह वमस्मम् ॥ १६ आ-नेगर्दोह्वमम्ननं । मानिनि होन्नव्वेयवर्गे सुतनहित-मरुत्-।
सूनु-हिरिदीव दिनकर-। स्नुवेनळ् मिक माचनग्र-तन्नम् ।।
पेम्मेंय सितगर-गण्ड-वे-सिम्मिगे विष्णु-नृपनिरये कृटकदोळेन्-।
दोम्मोंदले रेवि-शेष्ट्रिय । वर्म्मननम्मेन्दु कोन्दु क्र्रने माचम् ॥
आ-सितगर-गण्डज्ञं । श्री-सितयम्मिगुव माळियक्कज्ञं सन्त्रासित-रिपु-बळनिषक-वि-। ळासं सामन्त-मञ्जनायं तनयं ॥
पुटुलोडं चातुर्ये । कट्टायं शौर्य-बाप्पुमोल्पुं सोबगुम् ।
नेट्टनिविन्तिवृतन्नोडव् । इट्टिहुवेने नेगर्ट मञ्जन सुहृत्-सेक्षं ।

### आतन पराक्रमवेन्तेन्दोडे।

प्रकटं दोर्ब्वळदुर्विनिं सु-भटनासामन्त-मर्झं रणा-।
नक्षमुण्मिल्किद्रिरागि तागिद्दिर-सेना-चक्रमं सीळ् पोय्-।
ये कबन्धं कुणिदाडे वीरर सिरं बीरेळे मारान्त-रा-।
वुकनं कोन्देरडानेयं पिडिदना-चक्कळ्वनुगाराजियोळ् ॥
तोळ्वलद बलदे मस्नम्-। बळुवळ बळेदोगेद कोपिदेन्दं हयमं ॥
तळुविल्लदे पायिसि चं-। गाळ्वन मद-करियनिरिद्ध कोडेयं कोण्डम् ॥
आ-मल्लेय-सामन्तन । सीमन्तिनि सोमियक्कनवर्गे कोन्ति-।
प्रेमात्मबरेनिलवरोळ् । सामन्तादि्रयनादनम्-तन्त्वम् ॥
स्विस्ति श्रीमन्हा-प्रधानं सर्व्वीधिकारि महा-प्रधार्यं भेरुण्डन-मोत्तिदृष्टायकं अमि-

## तय्य-द्ण्णायकर प्रतापमेन्तेन्दोडे ।

मनेयोळ् मन्त्रि-प्रधामं मोनेयोळदरना-कोपडोळ् निर्व्विकारं । धनदोळ् विश्वाशि हेन्रोळ् सुचि निज- पदडोळ् भक्तनेन्दोल्डु बल्ता-। ळ-न्यपळम् यादव-श्री-पति कुडे पडेदं दण्डनायलमं ता-। तेने दण्डाधीसरोळ् मिक् मितनोळेणेयर् सामि-सम्पत्तियिन्दं ॥ गुणि गम्भीरं प्रसिद्धं पति-हितनदर्थं घार्मिमकं गोत्र-चिन्ता-। मणि घीरं दानि दन्नं पटु शुभ-मति पुण्याधिकं मंत्रि-चूड़ा-। मणि सेव्यं सौ [ भ्य-रं ] म्याकृति कलि कुलकं सञ्चरित्रं समामू-। षण-रत्नं-सत्य-माषा-नमितनमित-दण्डाधिपं कीर्त्तिवेत्तम् ॥ आतन वंशोदयमं । माता-पितृगळ महत्त्वमै सहचात-। -ख्यातियनुदितोदित-पु-। ण्यातिशयमनर्त्तियन्दमिवर्ण्णिसुवेम् ॥ चवलतेयङ्कुरितं प-। स्नवित कुसुमितमिदैनिसि फळितं तन्तु--द्रविदनेने मूर-वर्णंद । नव-मणि-कळसं चतुःर्थ-वर्णं-मदेसेगुम् ॥ आ कुलदोळ् पुट्टिदन-। व्याकुळ-पुण्यं समस्त-समयाघारम् । लोक-प्रसिद्धनेखिळ-क-। ळा-क़ुशलं चेट्टि-सेट्टि चारु-चरित्रम् ॥ एने नेगळ्द चेट्टि-सेट्टिंग-। वनुपमे जनकव्येग कुलक्कनुरागम्। जनियसे जीनियसिंदं पेम्-। पिन इरियम-शेट्टिसकल-लोक-ख्यातं॥ ऐसना-हरियम-श्रेष्टिगे । भिष्ठगुव सुग्गन्वेगोगेदरसृत-चसूना-। थ-समेतं कल्लच्य । मसणच्य यसवय्यनेम्त्र नाल्वर् त्तनयर् ॥ एसेवी ब्रह्माळ-वाणीपितगे मिसुप नाल्कुं मोगं वीर-ब्रह्मा-। न्त-सरोबाज्ञङ्गे नाल्कुं भुव रुचिर-यशो-भागि-वलाळ-म्भृत्-वसुघा-चक्रकः नाल्कुं जळिधयमृत-दण्डाधिपं मन्त्रि-कल्लम् । मसणय्यं दण्डनाथं वसवनुरु-शचो-त्रीर-गाम्भीय्यंदिन्दम् ॥ तन्नेसेव जन्म-भूमि-ज-। गन्नुतमा-लोक्, गुणिड पृथ्यिगे सलेयोळ्-। पिनेगळ्दनिल्लं पुट्टिद । पोन्नन्तिरे तोळगुचमृत-दण्डाघोशं ॥ एळगेयोळावे पेळुवडे पेळवे चेत्तिसिटत्युद्ग्र-दे-। वाळयवोल्डु कृष्टिसद पेग्गेरियक्कुत्र-सत्रवोग्मेयिम्। पाळिषुवग्रहार-चयविहरवट्टिगे यम्बिवेय्दे ब-। ल्लाळन दण्डनाय नमृतं गुणि दानि कृतात्थेनेम्बुदम् ॥ अमम जगक्के तन्न नुडि ओन्दमृतं नगेवेत्त नोटवोन्द् । अमृतबुदाखोन्दमृतवादखोन्दमृतं विवेकवोन्द् । अमृतवेनल्के होय्छळ-नृपाळन राजित-राज्यदोळग् [ अद् ] ओन्द् अमृतमेनिप्प मंत्रि-यमृतंगमृतं समनागलापुँदो ॥

अमर्दिल्लिये नेत्तिसिदनोसे- । दु महेश्वरनेन्दोडमृत-दण्डेश्वरनोल्द् । अमृत-समुद्रदोळेत्तिसिद् । अमृतेश्वर-निळयवगलिदिनेतुन् [न] तमो ॥ अवर गुरु-कुळान्वयमेन्तेन्दोडे ।

इदे हंसी-बृन्दमीण्टळ् बरोद्पुदु चकोरी-चयं चञ्चुविन्दम् । कर्दुकल् साईप्पुटीसम्मुडियोळिरिसलेन्दिईपं सेल्नेगेरळ् । पडेदप्पं कृष्णनेम्बन्तेसेदु विस-लसत्-कन्दली-कण्ड-कान्तम् । पुडिदशी-मेधचन्द्र-ब्रती-तिळक-बगद्दत्ति-कीर्ति-प्रकाशम् ॥

# अवर शिष्यरु **प्रभाचन्द्र-सिद्धन्त-देवरु ।**

जिन-धर्मोद्यान-षण्ड-प्रथित-पृथु-लसत्-तोषमं वाग्वधूटी । स्तन-हारं मध्य-पङ्केरह-दिवसकरं काम-मत्तेभ-सिंहम् । विवृतं सिद्धान्त-चन्द्रेश्वरनेने पेसव्वेत्तं प्रभाचनद्द-योगी- । न्द्रन पुत्रं सन्वृरित्रं मुनि-पति-जिसचनद्दं गुणाम्भोधि-चन्द्रम् ॥

अवर शिष्यर तयकोर्त्ति-पण्डित-देवर । अवर पुत्र चट्टिय नेमय करेयण । अन्ता-श्रीमन्महा-प्रधानं अमित्यय-दण्णायकरं कल्लय्य-मरणप्य बसवय्य-दण्णायकरं तम्मिदं र वोक्कलुगेरेयलु येक्कोटि-जिनाल्यव प्रतिष्ठेयं माडिसि तमगम्युद्य-निमित्तवागियुं धर्मा-प्रतिष्ठेयं माडिसि बाडुवेयनायक आदेय-नायक र नायक चट्टेय-नायकनुं समस्त-प्रजे-गाञ्ज्ण्डगळुविद्र्षुं शान्तिनाथ-देवर्ष्ट-विधार्च्चनेगं ऋषियराहार-दानक्षत्रागि विट्ट दित्तयेन्तेन्द्रडे (आगेकी ६ पक्तियोंमें धानकी चर्चा है) यिन्तिनितुमं शक्त-वर्ष ११२७ नेय-दुन्दुमि-संवत्सरद् उत्तरायण-संक्रमणद्न्दु श्रीमन्महा-प्रधान-अभितय्य-दण्णायक मिरमल्लेय-नायक चेट्टेय-नायकनुं नयकिर्ति पण्डितर कालं किच्च धारा-पू र (आगेकी पोच पंक्तियोंमें हमेशाके अन्तिम श्लोक हैं)

[ प्रारम्भिक भागमें नारसिंह-देव तकके होय्एळ राजाओंका वर्णन है । उसका पुत्र बल्लाळ था।

निस समय (अपने पदों सहित) होय्सळ वीर-त्रल्लाळ-देव गङ्गवाहि, नोणम्बवाहि, बनवासि, हन्तुङ्गल्, और दो छ सौ की राजधानीमें दुष्ट-निग्रह और शिष्ट-प्रतिपाळन करता हुआ अपने लोक्कुगुण्डीके निवास स्थानमें था:—

तत्पाद पद्मोपनीवी निक्गुण्डका चृद्धय-नायक था, ( उसकी प्रशंसाये ) । उसकी परम्परा निम्न भौति थी:—वर्म्मका पुत्र गण्डम था । वर्मको एक नाम और मिला था और वह था 'तलप्रहारी' । कारण यह था कि उसने आहवमल्ल-देवनो कल्याणमें ऐसा हाथका प्रहार किया कि जिससे उसके गालोंसे खून वह निकला; अत एव उसका नाम 'तल-प्रहारी' पड़ गथा । उसे आहवमल्ले 'दोड्डइ-बडिवन्' का भी नाम मिला । गण्डम और मुर्दिथक्क्से आहवमल्ले नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । उसकी पितका नाम होन्न था, और उनका पुत्र माच था, जिसको राजा विष्णुने रिव-सेट्टिके पुत्र वर्मको पड़ावमें मारनेसे 'सितगर-गण्ड' का नाम दिया । उससे और मालियक्कसे मझ उत्पन्न हुआ । उसने रेवकको मारा और चङ्गाल्वकी लड़ाईमें उसके दो हाथियोंको पकड़ लिथाः और उसके घोड़े पर भी प्रहार किया, चङ्गाल्वके उन्मत्त हाथीको माला मारा और उसका छत्र ले लिया। उसकी पत्नो सोमियक थी, और उनका ख्येष्ठ पुत्र आदिस्य या।

महाप्रधान ( मंत्री ), सन्वीधिकारी अमितय्य दण्णायक या (उसकी प्रशंसा)। चिट्टिचेट्टि और नकन्वेसे हिरियम-सेट्टि उत्पन्न हुआ या। उसकी पत्नी सुगान्ने से अमृत-चमूनाय, कल्लय्य, मराणय्य और वसवय्य, ये चार पुत्र उत्पन्न हुये। अपने निवास स्थान लोक्कुगुण्डीमें अमृतदण्डाधीशने एक मन्दिर, एक बड़ा तालाव बनवाया, एक सत्र स्थापिन किया एक अग्रहार वनवाया तथा एक प्याक विठायी।

उसके गुक्सोंकी परम्परा —मेघचन्द्र-प्रमाचन्द्र-सिद्धान्त-देव। उनका पुत्र किनचन्द्र-नयकीर्ति-पण्डित-देव, इनका पुत्र चट्टिय-नेमय केरेयण। अमितय्य दण्णायकने, अपने उन चारों भाइयोंके साथ, ओक्कजुगेरेमें येक्कोटि-बिनालयकी स्थापना की और (उक्त मितिको) नयकीर्चि-पण्डितके पाद-प्रचालन-पूर्वक दान दिया।

[ EC, VI, Kadur tl., No. 36.]

४४३

बलगाम्बे;-कबद् ।

[शक ११२७ = १२०५ ई०]

### सारांश

यह शासन हुन्न कन्नड़ी भाषामें बेलगाँव (बलगाम्बे) में एक पेगोडा (बिस्ति) की दीवालोंपर उत्कीर्ण है। काल शक ११२७ (१२०६ ई०)।

यह एक जैन बस्तिके लिए एक जैन राजाके द्वारा दिया गया एक गाँवका दान है, जिसने कर्णाटकमें वेगिग्राम (बेलगाम = बलगाम्बे) पर शासन किया था, (इस वंशका एक राजा सेन राजा है, जो भारतवर्षमें प्रसिद्ध है।)

इस शासनमें पाँच राजाओंका वर्णन आया है, जो शक १०२७ से शक ११२७ तकके एक राजवंशका वर्णन करता है। वे पांच राजा ये हैं:—१. सेन राजा; २. उसका पुत्र कार्त्तवीर्य; ३. उसका पुत्र तक्मीभूपति; ४ और ५. उसके पुत्र किल-कार्रावीर्य और मिस्सकार्जुन। यह दान शक सं० ११२७, रक्तांचि संवत्सर, द्वितीय पौष सुद, जुक्वार, मकरसंक्रान्तिके दिन किया गया था। यह दान कुल-गुरु चन्द्रदेव भटको जलघारापूर्विक दिया गया था। इसके बाद आठ दिशाओंकी सीमा आती है।

<sup>9.</sup> यह एक पुरानी कन्नड़ भाषा है; किपि और भाषा दोनों ही आधु-निक कन्नड़ किपि और भाषा से बहुत कुछ भिन्न हैं, और थोड़े ही कोग इसका पढ़ सकते हैं।

राय —यह उम्लिखित कुल वही प्रसिद्ध जैन वंश माना बाता है, बिसने कर्नाटकमें, वुलनापुरके पास, कल्याणीमें राज्य किया था, और जिसके अस्तित्वके सुचक मैकेखी (Makenzie) के संप्रहके अनेक शिलालेख हैं। इस लेखमें शिवबुद्ध राजाको पूजनेका माव प्रगट किया गया है, जो जैनधर्मका रचक एवं पोषक था।]

[JRAS, 1835, p. 387-388, No 7, a.; 1839, p. 174-176, No 6 (sie), tr. j

848

### वेलगाँवः-कम्र ।

[ इक ११२७ = १२०४ ई० ]

[ संमन्त: मूळ लेख पुरानी कब्रद किपिमें है ]

यह लेख दो लेखोंका समाहार (इक्ट्रा) है। पहला लेख राजा सेनके वर्णनसे शुरू होता है, यह राष्ट्रक्र वंशी राजाओंकी सूचीमें उसी नामका धारी द्वितीय राजा है। यह वंशावली लेखमें कार्त्तवीय और मिस्नकार्जुच इन दोनों माइयों तक बाती है। इसके बाद किसी एक राजा जोच और उसके पुत्रोंका वर्णन आता है। तत्पश्चात् लेखमें रक्तांचि संवत्सर शक वर्ष ११२७ (१२०५-६ ई०), जब सूर्य उत्तरायण हो रहा था पुष्य सुदी २ को शुमचन्द्र-मट्टारकदेवको राजा बीचके द्वारा बनाये गये रट्टोंके जैन मन्दिरके लिये दान करनेका उल्लेख आता है। इस समय वेणुप्राम (बेलगाँव) राजधानीमें महासानत कार्योधोयंदेख और उनके छोटे माई युवराजकुमार मिस्नकार्जनदेव शाही प्रभुताका उपभोग कर रहे थे। जो भूमि टान की गयी यी वह कुण्डी-३००० में अन्तर्गत कोर्रवस्नी 'कम्पण' के मम्बरवाणी गाँवकी दी गयी थी।

द्वितीय शिलालेखके, बिस्का ऐतिहासिक माग पहले ही लेख-जैसा है, दान भी ठीक उसी काल, उसी व्यक्ति, और उसी कार्यके लिये किये गये हैं। पर इस लेखमें दान स्वयं वेणुग्रामकी मूमिके थे। इस लेखमें कार्त्तवीर्य तृतीयकी पत्नीका नाम पद्मावती दिया हुआ है। यही नाम दूसरे कन्नड़ लेखोंमें पद्मल-देवी आता है।

इन सर्व अपरके शिलालेखों परसे निष्पन्न रहोंकी वंशावली इस प्रकार प्रति-फलित होती है:—

[यहां यह ध्यानमें रखना चाहिये कि वंशपरम्परामें सिर्फ एक जगह टूट आती है और वह शान्तिवर्मा और तन्नके बीचमें है । ]





निम्नकोष्ठक से अब तक के आये हुए रट्टोंकी ऐतिहासिक कालावलीका पता एक ही बारके देखने में लग जायगा.—

| रट्टका नाम                                | किसके अधीन                                                                              | इन शिजालेखोंसे<br>विदित काल |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| पृथ्वीरामः                                | राष्ट्रकूट कृष्णराज जो शक ७६८ तथा<br>शक ८२५ में शासन कर रहा था।                         | लगमग शंक=००                 |
| शान्तिवर्मी *****                         | चालुक्य तैलपदेव द्वितीय, शक ८६५<br>से ६१६.                                              | शक ६०३                      |
| कात्त्वीर्थं प्रथम •••                    | चालुक्य सोमेश्वरदेव प्र०, शक<br>६६२ १ ६६ <b>१</b> १                                     | ****                        |
| अङ्गः ••••                                | चालुक्य सोमेश्वरदेव प्र०                                                                | शक ६७१                      |
| कन्न द्वितीय ****                         | ********                                                                                | शक १●०६                     |
| कात्त्वीर्यं वि० ***                      | चालुक्य सोमेश्वर द्वि॰,शक ६६१ १<br>६६८, और चालुक्य विकमादित्य द्वि॰,<br>शक ६६८ से १०४६. | शक १०१०                     |
| सेन द्वितीय •••••                         | चाज्जनय विक्रमादित्य द्वि॰ का पुत्र<br>जयकर्ण । बादमें स्वतन्त्र ।                      | लगभग शक<br>१०५०             |
| कार्त्तवीर्यं चतुर्थं,<br>और मित्तकार्जुन | स्वतन्त्र • • • • • • • • •                                                             | शक ११२४<br>और ११२७          |
| अकेला कारीवीर्य च                         | वही•••                                                                                  | शक ११४१                     |
| लच्मीदेव द्वितीय                          | वही॰•• ••• ··· •••                                                                      | शक ११५१                     |

<sup>[</sup> JB, X, p. 184-185, No 2 II and 12, ] a.

#### 844

#### गोगा;-कश्रद-भग्न।

## [ बाह्र लुप्त-पर कमभग १२०७ ई० ]

## [ वीरभद्र मन्दिरके पासके एक तीसरे पायाण पर ]

( अग्रभाग घिला हुआ है ) "नेक-मृधिय "वण तुम्न केळगे पहुवलुं"

मत्तर र "व ५० अदके चतुस्तीमे नट्ट कलुं"

मत्तर र "व ५० अदके चतुस्तीमे नट्ट कलुं"

स्व ५ देवर नन्दा-दिविगेगे गाण १ इत्तेत्तिन बक्कलुं हिंदिके-देरे इहियदे ग असगर वोकलु १ यिन्तिनितुम सुद्धः "विरुप्यञ्चलुं विट दत्ति समस्त-प्रजेगळिई कोट्ट घान्यव ग नेल्लु को २ नवणे को २ एळु को १ यिन्तिनितु धर्म्ममं भ्रीमतु सोवल-देवियर इं "कन्या-दान माहि वासुपूज्य-देवर काल कर्ष्चि घारा-पूर्वक माहिद्र यिन्ती धर्ममं नाग-गौडन् "नय-प्रभेतेयागि प्रतिपाळिस्रवरु ॥ ( इमेशाके अन्तिम श्लोक ) ।

[(प्रथम अंश नष्ट हो गया है, और उसका अधिकाश मिट गया है)
विरूपय्यके द्वारा भूमिका टान । वासुपूज्य-देवके पाद प्रज्ञालन-पूर्वक स्रोवलदेवीके द्वारा (उक्त) अनेक तरहके घान्यका दान, तथा एक कुमारीकी भेट।
इस पुण्यकी रज्ञा नाग-गोड, अपनी आँखको ज्योतिकी तरह, करेगा। हमेशाका
अन्तिम श्लोक।]

[ EC, VII, Shikarpur tl., No 321.]

४४६

गोगाः कन्नद्-भगन ।

[ शक ११३० = १२० = ई० ]

[ गोगार्मे, वीरभद्र मन्दिरके पासके पाषाण पर ]

ऊपरका भाग मिट गया है ) ... ... ... अच्छिरिये ... ... ... खुद्धि

```
··· ··· भोन्चण्ड ··· ·· वीर-बळ्ळाल '' • • अरसंक-कर
··· ·· चृह्रस··· च्ह्रस··· ••
    आ-दम्पतिगळ पुण्यदिन्।
    आदं मगनधिक ः ः ।
     *** *** विख्यात-सन्धि-विग्रहि यीच ॥
     अभ्याहारादि-शास्त्रः ।।
    शुभ-चारित्र [ङ्ग] ळिन्ढं पर-हित-गुणदिन्ढं ब्रताचार दिन्दम् ।
     शुभ *** • • ** डर्वी-नृतं कीर्त्ति-कान्त- ।
     प्रभु-मन्त्रोत्वाह-शक्ति-त्रप-युतनधिकं सेन्य 🔭 ।
     पति-हिते सीतेयन्ते जिनपार्च्चिक तेविकयन्ते भर् -सम्-
     युते गिरिजातेयन्ते ... ... लिच्नियन्ते सु-।
     वर्ते नेगळ्द तिमावे ••• •• न्विते वाणियन्ते तान् ।
     अतिशयस् इर्दळ् ... ... अङ्गते सोवतः देवि घात्रियोळ् ॥
      •• 'सित पद्मसंभवनोळद्रिजे चन्द्र · · · नोळ् ।
     परम-सुख-प्रशस्ते सिरि विष्णुविनोळ् नेलसिष्प माल्केयि ॥
     स्थिरतर •• • •• सोवल-देवि मनोनुरागदि ।
     निरुपम-सन्धि-विग्रहि-सिखामणियोचनोळी-** "॥
  [(लेखका प्रथम अंश नष्ट हो गया है, और उसका अधिकांश मिट गया है )।
      ईच और उसकी पत्नी सोमल-देवीकी प्रशंसा । उनके गुरु-परम्परा ( गुरु-
 कुल ) की तारीफ-लेखमें सिर्फ चन्द्रप्रमाचार्यका नाम रह गया है ।
      महामण्डलेश्वर मिल्ल-देवरस सिन्ध-विग्रही मंत्री एचकी पत्नी सोवग-देवीने,
 अपने छोटे माई ईचके मर जाने पर, एक वसदिका निम्मीण किया;—भगवान
 शान्तिनाथकी अष्टविघ पूजनके लिये, और मन्दिरकी मरम्मतके लिये, ( उक्त
 मितिको ) चन्द्रग्रहणके समय, ( उक्त ) भूमिका दान किया । ]
```

[EC, VII, Shikarpur tl., No 320.]

#### ४५७

## सोरव;-संकृत तथा कन्न ।

# —[ शक १९३० (१)= १२०८ ई० ]—

[ सोरवर्मे, दण्डावती नदोके पूर्व्यी किनारे पर अवस्तृत-मण्डपके स्तम्भपर ]

श्रीमत्यरमगंमीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।
जीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं चिन-शासनम् ।।
जम्बुच्द्वीपाञ्चदोन्द्र-कण्णिकेयेनिकुम् ।
पोम्बेट्टदि तेङ्क्ष्णु ।
चेम्बेट्टेक्ळेनिपुदल्ते भारत-चोत्रम् ।।
मरत-श्री-भूषण्टन्त्-।
इरे कुन्तण-देस मिस्स नायक-मणियन्त् ।
उरतर-शोमा-विकम-।
करमेने बनवास-देसमोळुपं पडेगुम् ।।
तद्शाद्यनेक-बळांनिध-त्रळय-वळियत-देशाधिपति ।
यी-वसुधाग्रमं यदु-कुळङ्को सळंगे कुडल्के कुत्तुं प-।
द्यावितयं सुदत्त-सुनिपर् व्यरिसल् पुलियागि वर्णुहुम् ।
भाविते नोडि पोय् शळयेनळ मुनिपर् स्सेळेयिन्दे पोयदु तद्-

देविंगे शौर्य्यमं मेरेटु पोय्सळ-नाममनान्तना-नृप ॥

अन्तु सुटत्ताचारियर् प्यवावती-देवियं पदेदित्त " रिदं तदन्वयद्ोळनेकरः मुद्तिोदितमागे राज्य गेट बळिय ।।

उद्यिसिदनमृत-वार्षियो । ळ् उदयं-गेव्दमर-भृजमेन्विनेगं चेल्व्-। ओदविरे वल्लाळ-मृपम् । यहु-कुलदोळु विशद-कीर्त्तं दानाभरणम् ।
धुर-रङ्गं नृत्य-रङ्गं पर-नृपति-कपाळाळि ताळाळि नन्दञ्-।
चरियर्कळ् पाडुवर् तद्विखय-रुह-यशं दुन्दुभि-ध्वानमागुन्त् ।
इरे विद्विष्टोवनिपाळक-निकरद रुण्डङ्गळि ताण्डवाडम्-।
बरमं माळपोळिपनि नट्टविगनेनिसिदं बीर-बल्लाळ-भूपम् ॥
पगेवर पेण्डिर कण्णिन्द् ।
ओगेदञ्जन-पङ्किताम्बुविन्दं वेळकम् ।
मिगुबुदु विचित्रमिन्तिदु ।
बगदोंळु बल्लाळ भूप-निज-विशद-यशम् ॥

एने नेगळ्द **बल्लाळदेवं दोरसमुद्र**द नेलेवीडिनोळ् सुख-संकथा-विनोदिद शाच्यं गेय्युत्तमिरे ॥

दोरेयेने कोडकणि वनवा-। से-रोहणाचळद् पुरुष-कान्ता-विवुधोत्-। कर-रत्नङ्गळ कणियेने । निरन्तरं तोळिग वेळिग राजिसुतिकर्कुम् ॥

तद्त्रामाधिपति ॥ वनवास-देश-भूवण-। नेनिपं गाञ्जण्ड-मण्डनं-दिक्-कान्ता-। स्तन-मण्डल-परिशोभित-। घनतर-तेबः-प्रकाश-घुशृणं मसणम् ॥

तद्पत्य ॥

शु-नदी-प्रोतुङ्ग-रङ्गद्-त्रहळ-लहरिकान्दोळनो द्भूत-संघा-। त-नमेरूद्यह्मतान्तावित-वळियत-डिण्डीर-पिण्ड-प्रमा-मण्-। दन-पाण्डु-प्रौढ़-कीर्त्ति-प्रसर-विसरितोर्व्यो-नमश्रक-दिक्च-। क्र-निकायं तानेनिप्पोन्देसकदिनेनसं कीर्त्ति-गाडुएडनादम् ॥ मनमोल्दुन्वेरे कीर्त्तिकुं मरण-गावुण्डोत्तम्-प्रेम-नन्-। दननं वन्दि-जनार्थितात्य-फळदं प्रत्यत्त-कल्प-द्रु-नन्-। दननं वुरुर्जन-दर्प-खण्डनननुन्वी-जात-गाउण्ड-मण्-। डननं कीर्त्तियनिन्दु-कुन्द-हर-हासोद्धासि-सत्-कीर्त्तियम्॥ आत्तीव दानियं घरे । कीर्तिकुमिमान-मूर्त्तियं घन-तेनस्-। स्मूर्त्तियनी-प्रमु-मण्डन-। कीर्तियनङ्गमव-मूर्त्तियं प्रियदिन्दम्॥

तदपत्यर ॥

सोमं जननयनोत्पळ-। सोमं मसणं विरोधि-जन-हृत्-रवषणम् । श्री-महित-महादेवम् । प्रेम-महादेवनस्ते रामं रामम् ॥

था-कीर्त्तिगावुण्डनणुगिनळियम् ॥

विततेश्वर्यंन माधिनाय-विभवं-राज-प्रियं वाहिनी-।
पति मोगीश्वर-मूव्णं नृत-वृषाङ्कं केशव-प्रेम-वि-।
श्रुतनेम्बोंळ्पेनसुं विराज्ञिसे महादेवं महादेवनेम्-।
व तदीयाङ्कमनिव्यताःर्थमेनळ्र्यं-व्यक्तियं माहिदम् ॥
समनो-मूघर-राजितं विपुळ-शाखं वन्धर-स्कन्ध-मूर्-।
चि महीजात-वरं सु-पत्र-निचय-रतुत्यं घरा-शेखराड्-।
घि महोदारि दल्लेम्ब तन्नेसकदिन्दं मन्य-कल्पावनी-।
जमेनिप्पं विबुध-रतुतं विमु-महादेवं चमूपोत्तमम् ॥
ओदवल् कण्णिडे मर्व्हं पोगे रवि लोकक्केय्दे कण्णाणि तान् ।
उदयं-गेय्देवोलिन्दु रेचरसनिन्द्रत्वक्के पक्कागे का-।
णदे मुन्दं देसेगेट्ट जैन-जनक्केल्लं लोचनं तानेनल्क् ।

उद्यं-गेय्दनिला-तळ-रतुत-महादेवं चमूपोत्तमम्॥ कवि-रिपु गुरु गुरु-रिपु भृगु-। ववरेवरेनल् घरित्रि कवि-गुरु-जनतोद्-। भवमोदवे मन्त्र-गुणमोप्-। पुबुदु महादेव-दण्डनाथोत्तमनोळ् ॥ अन्तु कीर्त्ति- गावुण्ड तन्नळिय महादेव-दण्डाधिनाथनं तद्पत्यकं बेरसु 🎼 सञ्जलित-गुण-गुणगणं श्री-। वस्त्रभनिमान-मूर्तिं कीर्त्त-वधू-धम्-। मिल्ल-विराजित-मल्ली-। फुल्लं श्रेष्ठि-प्रतान-मण्डन मल्लम् ॥ एने नेगळ्द मल्ले-सेट्टिंग-। मनुपम-चरित्र-सीते माचाक्विकेगम्। बनियिसिदं सुकृतं सञ्-। जनियिसे निज-कुलके नेमनिखळ-ललामम् ॥ नेगळ्दर् गारगळ् गुणचन्-। द्र-गणि-वरम्भूतसंग (घ)-काणूर्-गगणदोळ् । सोगयिसुव जुन्न-वंशदो-। ळेसेवररागे नेमनभिजन-रामन् ॥ पर-हित-मूर्ति भन्य-जन-कळ्प-कुर्ज निमु नेमि-सेट्टि बिन्-तरदोळे कूडे जिड्वळिगे-नाड् एडे-नाडे निषिण नाळ्गवोळ् 🖟 परम-जिनेन्द्र गेहमननेकमनुद्धरिसुत्तमित्तजुद्-। धरिसिद्नुत्तरोत्तरमेनल् निज-कीर्ति-लता-वितानमम् ॥ कोड कणि-पुर-लांच्मय मेय्- । दोडवेनिसिरे नेमि-सेट्टि विसु माडिसिदम्। कडु-गोर्वि कीर्त्ति-लते टाड्-। गुडि विडुविने शान्तिनाथ-जिन-मन्दिरमन् ॥

मनमईत्-प्रतिकृतिनिम् । तनु सु-व्रतिं धनं जिनेन्द्रालयसञ्- । जनन-क्रियेयिन्दति-पा । वनमागिरे नेमि-सेट्टि नेगळ्दं जगदोळ् ॥

अन्तु नेमि-सेष्टि सक-नर्षद [ साविरद ] नूर मूवतेनेय विभव-संव-त्सरद जेष्ठ श्रु १० शुक्रवारदोळ् शान्तिनाथ-देव प्रतिष्ठेयं माळ्प कालदोळ् कीर्त्तं गावुण्डतं तत्तन्वरं तत्रोळय महादेव-दण्डनापकरं परिवृत मागिरख देवरण्ट-विधार्स्यनेग ऋषियराहारदानकं कोट्ट गहे कम्म ५०

वरद-श्री कण्ठ-ग्रति- ।
परिविकदर् शान्ति- [ जि ] न-एहाचार्यंगोंप्- ।
इरे योग-पर्टिगेयना- !
दरित्दं वज्र-पज्जरमिनकुववोज्ञ ॥
यिद्व जोग-वर्टिगेयनान्- ।
व्रह मद्-धर्मान् दलेन्द-संख्यात-गणा- ।
स्युदित-यशर् प्रतिपालिप- ।
व्दात्तदी- शान्तिनाथ-जन-मन्दिरमम् ॥

[ जिन शासन की प्रशंसा |

बम्बूदीप, उसमें भरतच्चेत्र, उसमें कुन्तण देश, उसमें बनवास-देश ।

जिस समय उस तथा समुद्र-परिवेष्टित अन्य देशोंका अधिपति यदुकुलके सळको यह मुख्य चेत्र देना चाहता था सुदत्त मुनिपने पद्मावतीको एक चीतिके रूपमें प्रकट करवाया। पद्मावतीको चीतिके रूपमें देखते ही, उन्होंने सलसे द्वा-पीय सल' (सल, मारो); बिसपर उसने चीतिको सल (हण्डे से) मारा और देवी पद्मावतीको उसके साहसका प्रदर्शन कराया, और इससे राजाका नाम 'पोयसळ' पड़ गया।

इस तरह सुदत्ताचार्यके पोय्सळ राज्यकी नीवं गेरनेके बाद उस वंशमें बहुत-से राजा क्रमशः हुए । जिनके वाद राजा बल्लाळ उत्पन्न हुआ; उसकी कीर्त्तिकी प्रशंसा ।

जिस समय ब्ह्नाळ-देव दोरसमुद्रके निवास स्थानमें या और सुखसे राज्य कर रहा था:—

कोडकण च्रेत्रका वर्णन। उसका अधिपति मसन था। पुत्र, (प्रशंसा सहित), कोर्चि-गाबुण्ड था। उसके पुत्र सोम, मसन, महादेव और राम थे। उसका दामाद महादेव-दण्डनाथ था; (उसकी प्रशंसाऍ)।

मल्ज-सेट्टि और माचान्त्रिकेसे नेम उत्पन्न हुआ या, जिसके गुरु मूलसंघ तथा काणर-गण के गुणचन्द्र थे। नुन्न-वंशके नेमि-सेट्टिने जिद्दक्षिगे-नाड् तथा एडे-नाड् में कई जिनेन्द्र-भवन बनवाये थे। कोडकणिमें उसने शान्तिनाथ-जिनालय बनवाया था।

इस प्रकार नेमि-सेट्टिने (उक्त मिति को । शान्तिनाथ-देवकी प्रतिष्ठाके समय, कीर्त्त-गावुण्ड, उसके पुत्र तथा दामाद महादेव-दण्डनायकसे परिवेष्टित होकर ५० दण्ड प्रमाण घान्य-स्तेत्र मगवानकी अष्टविध पूजांके लिए तथा ऋषियोंके आहारके लिये दानमें दिया।

और श्रीकण्ठ-ब्रतिपने शान्ति-जिन मन्दिरके पुचारीको एक योग्य स्थान दिया।

[EC, VIII, Sorab, tl., No. 28]

१-—'शक-वर्षद्न्र्-मूवतेनेय,' इसमें हजारकी संख्या लुप्त है ।

#### 826

# अनचेरी;—संस्कृत तथा कन्नड़ भग्न । वर्ष प्रजापति [ १२११ ई० ( लू∙ राइस ) ! ]

[ अनवेरी ( होळलूरं परगना ) में रंगप्पाके खेतमें पड़े हुए पाषाणपर ]
स्विस्ति श्रोमतु · · · यणिन्द्-भट्टारक-देवरः · · शर्हन्त-वोवि-सेट्टि श्री-मृत्तसंघस्वरं · · · गण मार-सेट्टिय मग विद्धि-सेट्टि धर्ममें · · · माडिसिद · · · प्रजापित-संवरसरद चैत-शुद्ध १० सोमशर श्रोमतु होयसण-वीर-म्ह्राळ-देव

पात-सवरसरद चन-गुद्ध २० वामगार आमत हायसण-वार-ब्रह्मळ-द्व पृथ्वी-राज्यं गेय्द्यत्तिरलु कळु ••• तिप्पयङ्गे ••• • २० कम्ब केय्य ••• •• पूर्वकं

बीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं निन-शासनम् ॥ ( अन्तिम श्लोक )

[ कुछ सेट्टि लोगोंने ( जिनके नाम दिये हैं ), ( उक्त मितिको ), " यनन्दि-मट्टारक-देवको, जब कि होय्सण वीर-बल्लाल-देव दुनियाँपर शासन कर रहे ये, टान किया। जिन शासनकी प्रशंसा। हमेशाके अन्तिम श्लोक।

[EC, VII, Shimoga tl., No103.]

828

बन्द्रिके-संस्कृत तथा कन्नद्र-भग्न ।
वर्ष श्रीमुख [ १२१३ ई० ( लू० राह्स ) । ]
[ बन्द्रिके में, ज्ञान्तीरवर बस्तिके उत्तरकी ओरके द्वितीय पाषाणपर ]
श्री-मृत्त्रसंध-जलघी समुदेत्य नित्यम्
क्राणुग्गणोज्ज्वल-सुधाम्मसि तिन्त्रिणीक-।

गच्छाच्छके त्रतितकीर्त्ति-मुनेर्व्धिनेय. आशाम्बर-श्रियमभाच्छुभचन्द्र-देवः॥ वर्ष-श्रीमुख-मास-चैत्र-सित-पच्। च्चैः-चतुःर्थी-दिने वारे चान्द्र [ ••• ] महति नच्चत्रेऽश्विनी-संज्ञिके । दैने ज्योतिषि कृत्तिका " परि " सौभाग्य-योगे विणग्-नामाद्योत्करणे स्व \*\*\* य द्भुभचनद्राख्य-त्रवी योगत ॥ सन्यस्य सर्व्व-सङ्गानि पठन् पञ्च-पदानि च । समाहितो निर्व्वते शुभचन्द्र-ब्रतीश्वरः ॥ भरताघीश्वर्रानन्दमन्द-शुभचन्द्राभिख्यनिन्देन्दु भा-। सुर-जैन-र्वातनाथनप्प विदितानन्दाभिधाचार्य्यं •••। **' शुभचन्द्र-देव-**मुनियिन्द् ''' आहुदत्यूर्जितम्। सुर-राज्यो जिंतवप \*\* ••• \*\* जगत्पावनम् ॥ बन्दणिके-मठाघिपति-शान्ति-जिनावसथाग्रदोळ् जगम्। ब · · · • • मण्टपमनोष्पिरे मासिसि तन कीर्त्ति-या-। नन्द ••• नाडे मू-भुवन-मण्टपडोळ् •••••। सन्द समाधियन्द ••• ••• ना शुभचन्द्र-संयुत्तम् ॥ श्री

[श्री-मूलसंघ, काणूर नाण तथा तिन्त्रिणीक गन्छुके, लिलतिकीत्ति-मुनिके आशाकारी, शुभचन्द्र-देव थे। (उक्त मितिको) वह स्वर्गा गये। 'सन्यसन' (समाधि या सल्लेखना) मे सब कुछ हागकर, पाँच शब्दों (परमेष्टियोंके वाचक) को उच्चारण करते हुए, उनका मरण होगया। भरतेश्वरसे लेकर ••• बर्न्दाणकेके मठाधिपतिके लिये ••• ••• शान्ति बसदिके सामने एक मण्डप खड़ा किया गया था।

[ EC, VII, Shikarpur tl., No 226.]

#### ४६०

# होलल्केरे;-संस्कृत तथा कन्न ।

[ बिना काल-निर्देशका, पर लगभग १२१४ ई० का १ ]

[ होळल्केरेमें, झान्तेश्वर मन्दिरके पश्चिमकी ओरके एक पाषाणपर ] श्रीमत्परम-गर्म्भार-इत्यादि ॥

[ इस लेखका पहला अंश पूर्वगामी लेख नं॰ ३३८ के अंशसे मिलता है।

जिस समय महा-प्रताप-चक्रपाचि होय्सण वीर-बह्वाल-देव ••• पट्टबमें राज्य करते हुए निवास कर रहे थे —कत्राव्यद्मोपजीवी, महाप्रधान, ••••• दण्ड- नायकके पुत्र सोमदण्णायक जो पुराने बङ्गाळ-दण्णायक थे, बेम्मतूर-पट्टणमें, शान्ति से राज्य कर रहे थे :—बहुतसे नायकोंने (जिनके नाम दिये हैं), (उक्त मितिको), होळलकेरेके शान्तिनायदेवकी पूजाके लिये उक्त भूमिएँ हमेशाकी भेंटके रूपमें दीं।]

[EC, XI, Holalkere tl., No 2.]

४६१

श्रवणबेल्गोलाः;—कन्नइःभग्न।

[बिना कासनिदेशिका]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ मा॰ ]

४६२

्सियाल-बेट;-संस्कृत

[सं० १२७२=१२१४ ई० ]

लेख रवेताम्बर सम्प्रदाय का है।

[ Revised Lists ant. rem. Bombay (ASI, XVI), p. 254, t. ]

प्टइ

श्रवणबेल्गोला-मनद-भग्न।

[ वर्ष ईश्वर = १२१७ ई० ? ( लू० राह्स ) ] जै० कि० सं०, प्र० भा० ] ४६४

गिरनार-संस्कृत-भग्न । ( सं• १ [ २७६ ] (?) = १२१६ ई० )

रवेताम्बर खेख ।

[ Revised Lists ant. rem. Bombay (ASI, XVI), p. 355 No 14, t. and tr.]

४६४ आर्सीकेरे- संस्कृत और कसद । ' [ शक ११४१ = १२१२ ई० ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलां छुनम् ।
जीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥
श्री-रामावस्यं जगजननुतं गोत्रास्यदं भूरि-गं- ।
भीरं सल-समन्तितं निखिल-बस्तु-स्थानवुर्व्वतिळा- ।
धारं नित्यवुदात्तवप्रतिमवेम्बी-परमेयि वानिसल् ।
पारावारद्-वोल् नेगल्ते-बडेदिक्कुं याद्वाख्यान्वयम् ॥
सळनेम्ब तद्-यद्व्विर्वस्-कुळ-जिनतं जैन-योगीन्द्रनं निर्- ।
ममळ-चित्तं साद्दुं सन्दिर्णुदुवति-कुपितं ब्याध्रनेय्वर्णुदुं होय् ।
सल येन्दा-योगि पेळ् \*\* दे सेळेयोळदं पोयदु गेल्दर्कारं होय् ।
सल येन्दा-योगि पेळ् \*\* दे सेळेयोळदं पोयदु गेल्दर्कारं होय् ।
सल-नामं यादवर्मादुदुबसदोदिनन्दाद्वन्दिन्दित्वत्त्व ॥
आ-होय्सळान्वयदोळ्दियसिद विनियादित्य-पुत्रनप्परेयक्क-नृपक्कव्प्चल-देविगं पुट्टिद् विष्ण-नृपन विक्रमम् पेळ्वडे ॥
पर-भूपाळरिनिक्क तद्धरेयनान्द्वं यत्नमं माडे वित्- ।

तरिदन्देत्तिसिदा-सुरालय-समूहं प्रेमदिन्दा-तुला-। पुरुषं कृष्टिसि ••• •• रेगळ् बिट्टग्रहारङ्कळी-। घरेयोळ कूडे निमिर्चि \*\*\* बसवनेन्दुं विष्णु-भूपालन ॥ आ-विभुगं सति-लक्मा-। देविगवादं विशाल-निर्म्मल्-कीर्त्त-। श्री-वरनदटर जवनं । भूवर-गन्धेभ-सिंहनेनिष नृसिंहम्॥ नेगळ्दा-वीर-सृसिहं-भूमिर्पातगं शृ गार-वार ः। ··· य**प्पेचल-देवि**गं नेगळ्दनुब्रीं-मण्डनं कीर्त्तिग-। र्त्तिगनन्यावनिपाळ-दर्प्य-रळनं दानोन्नत मा "। जगती-रक्ण दक्त -दिचण-भुवं ब्रह्माळ-भूपालकम् ॥ बुधनन्तिळा-वरं वा- । र्षियन्ते विशाल-विलसद्षडचाणं। मधुसखनन्तसमास्त्रं । सुघांशुघरनन्तुमा-धवं बळळाळम् ॥ सिरि हरिय सङ्गदिं शं-। बर-रिपुवं पडेद तेरदे ब्रह्माल-मही-। वर-सति पद्मळ-माडे-। वि रमणि पडेटळ् नृसिंहनं गुण-निधियम् ॥ हृदय-कळंकनल्लद जडात्मकनल्लद शीतरोचियेम्-। बुदु गुर-गोत्र-शत्रु-त्रणवह्नद कौशिकनह्नदिन्द्रनेम्-। बुदु विपरीतनल्लदं कु-जन्मकनल्लद कल्पवृत्तवेम्-। बुदु विबुधाश्रयैक-निधियं कुवराग्राण-**नारसिंह**नम् ॥

स्विस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-ब्रह्ममं महाराजािघराजं परमेशवरं द्वारावती-पुरवराधीशवरं याद्व-कुलाम्बर-द्युमणि सम्यक्त्व-चूडामणि मलेराजं-राज मले-परोळ् गण्ड कदन-प्रचण्डनेकाङ्ग-वीर निश्शङ्क-प्रताप चक्रवित्तं होय्सळ वोर- वस्नाळ-देवर् स्तकल-घित्रियं दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपाल [न] दि दोरसमुद्रद नेलेवीहिनोळ् सुखदि राष्यं गेय्युत्तुमिरे तढीय-पाद-पद्मोपनीविगळप्परित्यकरेय भव्य-नकरङ्गळ रत्नत्रयाधिष्ठितत्वमे धर्म्म-प्रतिपालन-शक्तियं कळचुय्य-कुळ-सिचवोत्तमं रेचरस केळ्दा बल्लाळन पट-पयोनमनाश्रय्सि तढणः वित्यं "अरिसयकरेयोळ सहस्र-क्ट-निन-त्रिम्त्रमं प्रतिष्ठेयं माहिसिया-देवरष्ट-निघार्च्नक्षं पृनारि-परिचरकर नीवितकः नीष्णोंहरण भवेन्दा वल्लाल-पूर्णने हन्दर-हाळं धारा-पूर्विकं पडेदु तम्मन्यय-गुरुगळ् श्री-मृल-सघर देशि-गणद पुस्तक-गच्छिदिङ्ग-ळश्वर बळियेनिसिट माधनन्दि-सिद्धान्त-देवर शिष्यर् श्रुभचन्द्रः त्रैनिद्य-देवर शिष्यर् श्रुभचन्द्रः त्रैनिद्य-देवर शिष्यर् श्रुभचन्द्रः त्रैनिद्य-देवर शिष्यर् श्रुभचन्द्रः त्रैनिद्य-देवर शिष्यर्प श्री-सागरनिद्-सिद्धान्त-देवर्गे घारा-पूर्व्यक्तवाव् रं कोट्टि-धर्मम भव्य-नकरगळ्गे केय्-तहेयांगत्र रेचरसन म " नरिसयकरेय पेम्मेयं पेळ्वडे॥

वदनं वाग्-विनता-विलाम-सदनं वद्धां रमा-नर्सकीविदितानर्संबुदारविरंय-जनता-सन्तर्पणं कीर्त्ति-की- ।
सुदि जैनाण्णंय-वर्द्धनं गुण-गणं मृ-भ्यणं मूर्त्ति-चा- ।
च दयान्वितमेनल्के रेचण-चसूपं पेम्मेयं ताळि्द्दम् ॥
ओसेट्यित्वरेन्नदे स- ।
न्तोसमिष्पनेवित्तु पडेदनी-वसुमित्तयोळ् ।
सप्तरं रेचरसनुन्तु देशियिनायते ॥
सारं नोळ्गों पेम्पुळळरसियकेरेयोळ् विश्व-वेदाङ्क-विप्रर्न्वीरफ्शियाळ्गळाढदर्प्यग्दरचल-वाक्यन्तु रीयिविवृताकारं कान्ता-जन काकगळ-मदिख्जा-मण्डनं देगुळं गं- ।
मीरोदारं तटाकं फळ-भिरत-वनं पूत-पूदोटवेन्दुम् ॥
नत-सृङ्काम्मोज-गण्ड शुक-पिक-विविधाद्यान-संकीर्णवापूणन-तटाकं गन्ध-शाळी-परिमळ-कळितं पुष्प-पुट्रेन्जु-वापी-

वृतवुत्तुङ्ग-प्रभा-भासुर-सुर-एह-संपन्नवुद्यव्यवा-पू- ।
रितवुर्व्या-मण्डनं सन्द्र्यसियकेरेयं बण्णिसल् बल्लनावम् ॥
जिन-धर्मावादियागिर्- ।
इ निख्ळि-धर्माङ्गळं समन्तनुनयदिन्- ।
दे निमिन्चि नडियपस्तिज्- ।
जनररसियकेरेय सायिरोक्कल् सततम् ॥

आ-सायिरोक्कल् तमगाघारवागिर्णं मन्यर पेम्मेंयेन्तेने ॥
नुडि सत्योद्योत-गेहं नडेवळे जिनघर्भीनुगं शक्रिनं नाल्ः ।
मिंड जैनाङ्मि-द्वयाराघने घनद-निर्मं पेम्में सत्पात्रदोळ् मेय्- ।
वडेदिक्कुं दानक्त्यीर्ज्जने निखिळ-जनोत्साहवाबन्ददेम् नोळ्।
पडे पेम्यं ताळिद् सन्दीयरिसयकेरेया मन्यरोळ् पाटियाबम् ॥
मू-भुवनदोळरिसयकेरे- ।

या मन्यगुँगनाण-प्रसन्तस्युँबनर् ।
ल्लोभ-विविध्वतराहा- ।
गमय-मैषण्य-शास्त्र-दान-विनोदर् ॥
एसेये सहस्र-कूट-बिन-बिम्बमनप्रणि रेच मुं प्रति- ।
बिटिस [.] वनक्के भन्य-तित कोटेयनिकिसि गोटेयिन्दवे- ।
तिसि एहमं नेगळ्दरसियकेरेयोळ् एह-गतियागि पेम्प्- ॥
ओसेये नृपं \*\*\* इंस-निष्कमना-घरित्रियम् ॥
एळ्-कोट्गिळी-धर्मम- ।
नळ्कर पेर्चिन्दे नडेयिप \*\*\* नेळे- ।
योळ् \*\*\* ल्वे \*\*\* धर्म्म-मन्दिर- ।

र् ऐत्कोटि-जिनालयाङ्गमादत्तादम् ।। स्वित्तं समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमत्-तेङ्गणय्यावळे एनिसिद् सीताळमिळगेयरसिय-केरेय मन्य-नकरङ्गळु सहस्र-क्ट-चैत्यालयमनेत्तिसिया-देवरष्ट-विद्यार्च्चनेगं पूजारि- परिचारकर चीवितक्कं बन्द-चातुर्वण्णङ्गळाहार-दानक्कं जीण्णोद्धारणक्कवेन्दु समस्त सायिरोक्कलुगळ कय्यलु घारा-पूर्वकं भूमियं पडेदा-भूमिय वेरेगा बह्माल-भूपिं हत्तु-होन्न करें तेरेयोळिगिळिहिस सकळ-शी-करङ्गळ सिवडियो क्लान्द्र-सिद्दान्त- क्यार-व्यव्यद्वर वर्शं माडि निखिलमन्य-जनङ्गळारयेयागि सक-वर्षद् ११४१ नेय प्रमादि-संवत्सद् पुष्प-मासद् पो दिवारद्व-दु विट्ट दित्त देविगरेय मूड-गेरेय तोण्टद् कम्ब ४०। बसव-गेरेय वेळगण तो क्यार द कम्ब क्यार व्याप्त कम्म क्यार व्याप्त कम्म क्यार ह सम्ब क्यार ह सम्ब क्यार व्याप्त कम्म क्यार व्याप्त कम्म क्यार ह सम्ब क्यार ह सम्ब क्यार व्याप्त कम्म क्यार व्याप्त कम्म क्यार ह सम्ब क्यार विट्यार कम्म क्यार व्याप्त कम्म क्यार ह सम्ब क्यार विट्यार कम्म क्यार व्याप्त कम्म क्यार ह समस्त-नक्षरंगळु विट्ट गहे क्यार व्याप्त कम्म क्यार ह्यार विट्यार कम्म क्यार व्याप्त कम्म क्यार व्याप्त कम्म क्यार व्याप्त कम्म क्यार विट्यार कम्म क्यार कम्म क्यार विट्यार कम्म क्यार क्या

नुत-भुवन-शान्तिनाथ-।
प्रतिष्ठेयं भद्रमागे तद्-ग्रहमुमं।
चिति योगळे माडिदस्सँन्-।
नुतररसियकेरेय भन्य-नकर-प्रकरम्॥

आ-देवर प्रतिमेगी-पट्टण-स्वामि किञ्च \*\*\* कोट्ट ग \*\*\* देवरर्च्चनेगे बिड्डियं बन्दुं नडवन्त्र विट्टनङ्गडिय जिक्क-सेट्टिय मग नाडियम-सेट्टियच्चय-भण्डार-वागे कोट्ट ग १२ प्रसन्न-किलेसेट्टि कोट्ट ग २

बिन धर्मी नेलिसिक्कें भ्तलदोळेन्दुं धर्मिमा •••••। तनबी-धर्मीद दित्तयं तिलिसिदगांयुं चय-ध्रियुमक्क् । ए नेरळ्दोवदिदक्कें कुन्दनोडिरिप्यङ्गावगं सागी सब्-जन-गी-ब्राह्मण-सम्मुनि-प्रकरमं कोन्दा-महा-पातकम् ॥

[ जिन शासनकी प्रशंसा । हमेशाकी तरह बल्लालतककी होय्सलोंकी वंशावली और उन्नतिका वर्णन (

बन ( अपनी उप्राधियों सहित ), प्रताप चक्रवर्ती होय्सल वीर-ब्रलाळ-देव शान्तिसे राज्य करते हुए, दोरसमुद्रमें निवास कर रहे थे:— तत्पादपद्मोपनीवी अरसियकेरेके निनासी थे। उनकी रतनत्रय और धर्ममें हृदता सुनकर कलचुर्य-कुलके सिनवोत्तम रेचरसने, बल्लाल देवके चरणोंमें आश्रय पाकर अरसियकेरेमें सहस्रकृट निनकी प्रतिमा स्थापित की। उन भगनानकी अष्टिवध पूनन, पुनारी और नौकरोंकी आजीविका, और मन्दिरकी मरम्मतके लिये,—राजा बल्लालसे हन्दरहालु प्राप्त करके उसे अपने वंशके गुरू श्री-मूलासंध, देशिगण, पुस्तक-गच्छ और इङ्गुलेश्वरबिलके माधनन्दि-सिद्धान्त-देवके शिष्य श्रुभचन्द्र-त्रैविद्य-देवके शिष्य सागरनन्दि-सिद्धान्त-देवको सीप दिया।

रेच-चमूपकी प्रशंसा। अरसियकेरेकी शोमाका वर्णन। वहांके जैनोंका वर्णन।

रेच द्वारा स्थापित चमचमाते हुए सहस्रकृट जिन-विम्बर्क जिये जैन लोगोंने १ करोड़ रुपया इकट्ठा कर प्रसिद्ध अरसियकेरमें एक मन्दिर तथा उसके चारों ओरकी चहारदीवारी बनवायी। इसमें जिससे जितना बन पड़ा, यथाशक्ति द्रव्य दिया, और राजा ••• •• ने १० निष्ककी रेट (भाव) से जमीन दी। इस जिनालयमें समस्त ७ करोड़ लोगोंकी सहायता होनेसे, इसका नाम 'एल्कोटि-जिनालय' रखा गया। इस चैत्यालयके लिये १००० कुटुम्बोंसे जमीन खरीदी गयो थी और राजा बह्वालसे उस जमीन परसे १० होन्नुवाला कर छुड़ा लिया गया था। अरसियकेरके लोगोंने एक शान्तिनाथका मन्दिर और बनवाया था। उसके पूजा के प्रबन्धके लिये कह्व ••• ने एक दुकान दी तथा दूसरे लोगोंने (उक्त) दान दिया।

[ EC, V, Arsikere, tl., No. 77.]

४६६

नित्तूरु;—कन्नड़-मग्न । वर्ष प्रमाथि [ == १२१६ ई० ? (त्, राइस) । ] [ नित्तूरु ( गुडिबं परगना ) में आदीरवर बस्तिकी पश्चिमीय दीवालके एक पाषाणपर ] स्वस्ति श्री-मूलसंघ देशी-गण पोस्तक-गच्छ श्री-कोण्डकुन्दान्वयद श्री-पद्म-प्रम-मलघारि-देवर गुड्डि जैनाम्बिके येनिसिद माळव-सेट्टिकड्बेयर मग मिल्ल-सेट्टि ई-चैत्यालयद होर-मित्तिय सुत्तण प्रतिमेथं प्रमाधि-संवत्सरद ज्येष्ठ-शुद्ध-पञ्चमी ••••• चण-वागि माडिद ••• महा श्री

[ श्री मृलसघ, देसिय-गण, पोस्तक-गन्छ तथा कोण्डक्क-दान्वयके प्रद्मप्रभ-मल-धारि-देवकी एइस्थ-शिष्या माळवे-सेट्टिकव्वेके पुत्र मिल्ल-सेट्टिने,—(उक्त सालमें), इस चैत्यालयकी बाहरी दीवालोंको चारों ओर मूत्तियोंसे सबाया।

[EC, XII, Gubbi tl., No. 8.]

४६७

हुसम्चः---कबद्-भग्नः।

[ काक लुस, पर कगमग १२२० ई० ? ]

[ पद्मावती सन्दिर के प्राङ्गणमें, छुठे पाषाणपर ]

श्री

स्वस्ति श्री-जिन-शासन- । विस्तारित-**मूल-संध-देशि-गणदोळ्** ।

••• ••• निसिर्ह **कोष्डकुन्दान्वयदोळ्** ॥

कोर्त्ति-देवर मुनिचन्द्र-मलघारि-देवर शिष्यरभय \*\*\* \*\*\* समान् धियि मुहिप स्वर्गोक्के सन्दर्

[ मुनिचन्द्र-मलघारिके शिष्य मूलसंघ, देशीगण तथा कुन्दकुन्दान्वयके अभय " का स्मारक।

[EC, VIII, Nagar tl., No. 54.]

दानसाले; -- संस्कृत तथा कन्नड़-भग्न ।

1950 ?

—[ · · · · ः = लगभग १२२० ई० ]

[ दानसालेमें, उत्तरको ओर, बस्तिके पासके एक समाधि-पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरश्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

नमो अरिहन्ताण ।। स्वस्ति श्रीमतु शक वर्ष ११४ ं नेय सार्वधारि-संवत्सरद कात्तिक-सुद्ध १० सोमवारदन्दु श्रीमन्महामण्डलेश्वरं कलिगणं-कुस मण्डळ-महीपालन सन्वीधिकारि-पद्मप्रम-देवर गुडु वैजण-सेनबोवन पुत्र वय्ळ-सेनबोवन तम्म चळिग-सेनबोवनु निजायु ं सानमनिषदु ॥ पोरेदा ं अगे पर-मण्डळद महीपाळर्रामप्राय (२ पंक्तियां नष्ट हो गई हैं) सुखिद वैजण-सेनबोव ॥ तनुवातं ं काद्मविलग यिन्ती ः सिहतं मन्त्रि ः सिहतं मन्त्रि ः दियकोगेद

िवन शासनकी प्रशंसा ।

[EC, VIII, Tithahalli tl., No. 191.]

४६९

पुरले;-कबड़।

-वर्ष विजय [ १२२७ ई॰ ? (लू. राइस) । ] [ पुरत्तेमें, वस-सेट्टिके खेतके स्तम्भपर ] पूर्व-मुख

ब्यय-संवत्सर-पुष्यद । बहुळद बारसिय कुक्रन वारदोळ् सद्-।

विनय-निधि बाळचन्द्र । यु-समाधियं गुडिपि नाकमेय्दिदनीगळ् ।। अतिथितम् '''। प्रतिमा-प्रागल्म्य मनु-मुनिग् '''। ''' कत-वाडिगळ दानम-। वितशयमी-बाळचन्द्रनुळ्ळनेवरं ।। छते बुध-समिति सिश्टर । बळगं मेल्मस्ने मक्गे दान-विनोदम्। प्रळल-प्रसोभदवोल् । कळि श्री-बालचन्द्रनभिनव-चन्द्रम् ॥

#### पश्चिम मुख

मनमं निपमिसलरियर् । त्ततुमं \*\*\* तोर्पं मुनियं मुनिये । मनमं तनुव नियमिस- । लनुदिनमी नेिम-देखनोर्वने बह्नम् ॥

[ (डक मितिको) विनयनिषि वालचन्द्रने समाधिमरण किया और स्तर्ग प्राप्त किया। ( उनकी प्रशंसा )।

मन और काय दोनोंके दैनिक नियमनमें, नेमि-देव ही अकेले योग्य हैं।]

[EC, VII, Shimoga tl., No. 66.]

800

सौंदत्ति;—कत्तर । [ ज्ञक ११५१=१२२६ ई० ]

## शिलालेखका परिचय

यह शिलालेख कुन्तलदेशके अन्तर्गत कुण्डी बिलेके अधीश्वर राष्ट्रकृटवंशके लदमण या सदमोदेव प्रथम के प्राथमिक वर्णनके बाद लद्दमीदेव द्वितीयका वर्णन करता है। ल० दि. कार्सवीय चतुर्य और मादेवीका पुत्र था। इस तरह यह लेख और शिला लेखोंकी अपेना रहोंकी वंशावलीको एक कदम

और आगे बताता है। यह कार्तवीर्य चतुर्थकी द्वितीय पत्नी होनी चाहिये, क्योंकि शि॰ ले॰ नं॰ ४४६ में उसकी पत्नीका नाम एचलदेवी दिया है। तत्पश्चात् हम देखते हैं कि सुगन्धवर्त्ति बारह का शासन लच्मादेव चट्यंकी अधीनता में रट्टोंके राजगुरू मानचन्द्रदेवके द्वारा होता था, आर मुनिचन्द्रके सहायको या परामशंदाताओं में शान्तिनाय, नाग और मिललकार्जुन थे। मिल्लकार्जुनकी वंशावलीके देनेमें स्थानीय दो महत्वशाली वंशोंका विशेष वर्णन है—१८ गाँवोंके वृत्त (समूह) के अधिपति (इन गाँवोंमें विनहृष्टि मुख्य या जो आजकल जामखण्डीके पासका एक छोटा शहर मालूम पड़ता है), और कोलार के अधिपति (आजकलका कोर्त्ति-कोल्हार जो कलाद्रीसे नातिदूर कृष्णाके किनारे है)। कोलारके वंशमें पुरुष-उत्तराधिकारीके न होनेसे वहाँका अधिपतिस्व विवाहके द्वारा वनहृष्टिके अधिपतियोंके वंशमें चला गया। कोलारके अधिपतिस्व विवाहके द्वारा वनहृष्टिके अधिपतियोंके वंशमें चला गया। कोलारके अधिपतियोंका वंश एहपित विशिष्ठके वंशसे शुरू होता है, और उसमें निम्न नामोंका वर्णन आया है —



मादिराब द्वि॰ अपने छोटे भाइयोंके साथ—िंजनके नाम नहीं दिये हैं— युद्धमें मारा गया था। उसकी मृत्युके बाद उसकी विहन विजियव्वेने शासन-सूत्र अपने हाथमें ले लिया और कुछ समय बाद इसे बिनहिट्टके मिल्लकार्जनके साथ गौरीके विवाहमें 'टहेजके रूपमें दे। दया। बिनहिट्टके शासकोंके वंशका नाम 'सामासिग-वंश' था और यह अत्रि ऋषिसे प्रारम्भ होनेवाले इन्दुवंशकी एक शाला थी। इस खानदानकी वंशावली, निसमें ६३वीं केसिरानके पुत्र मादिरान का भी नाम आ नाता है, निम्नमाति है :—



जैसा कि जपर निर्दिष्ट है, यह खान्दान रुद्रमट्टसे शुरू हुआ । इसके बाद लेखमें बताया है कि किस तरह केसिराब, श्री-शैलके मिस्नकार्जुन देवकी वेदीके 'लिक्क' की तीन यात्रा और वहाँ कठिन वत घारण करनेके बाद, पवित्र पर्वतकी चट्टानसे बने हुए 'लिङ्गं' को अपने साथ लाया और उसे सुगन्धि-वर्त्ति नगरके बाहर नागरकेरें तालाबके पास अपने पिताके नामपर बनानेवाले मिक्कार्जन देव या मिक्कनाय देवके मिन्दरमें स्थापित किया । बादमें इस मिन्दरके उच-पुरोहितका पद उसने लिङ्गय्य, लिंगशिन, या वामशक्तिके पुत्र देवशिव, उसके पुत्र वामशक्तिको दे दिया । इसके बाद तेखमें इस मन्दिरके लिये भूमि और उसके दशर्वे अ शके कई दानोका उल्लेख आया है। ये दान सर्वधारो संवत्तर, शक वर्ष ११४१ में, राजगुर मुनिचन्द्रंकी आज्ञासे किये गये थे। उस समय शासनकर्ता बेणुगाम राजधानीमें महासामन्त राजा लदमीदेव ये। अन्तमें इस तेखके तेखकका नाम मादिराब दिया है। यह केसीराबका पुत्र था।

समस्तुंग शिरश्चुम्बिचन्द्रच।मरचारवे [1] त्रैलोक्य नगरारम्भमूलस्तम्भाय शभवे ॥ ईगे निरन्तरं सुखमनाश्रितर्गी गिरिजाधिनाथनुर्व्वागगनेन्द्रिनानळम्बत्स-लिलात्मवराष्टमूर्तिर्थं रागदे लोक यात्रेमे निमोगिसि तन्न मनोनुरागदि श्रीगिरियो-ळ् विराचिप सदाशिवनी विश्व मिल्लकार्जुन । वनिधमृताविनमध्यद कनकाद्रिय तिकदेसेय भरतवनियोल् बनपदमेसेपुदु कुन्तळवेनसु सोगयिसुनुदक्ति क्ण्डीदेशं [॥] आ देशाधि ईश्वरं लादमणन्यमेसेदं तत्सुतं कार्त्तवीर्यंगादळ् महादेवि ता श्रीसतिय-वर्गे जगजात निद्ध(ज)नकाहादं ( पेळ्के ) ळ निद्धिद् चितिपति निनहक्कुब्बेगं पुट्टे तद्रामादिचोणि ईश शौर्ये सक्ळगुणयुतं पुर्टेदं लदमीदेवं [11] सुकुमारा-कारने श्रीसितगुद्यिसिदं घारणोचक संरत्तकने श्रीकार्त्तवीय्यीवनिपतिसुतने स्टूवंशो-द्भवं राजकदाळ्सम्सेव्यने माविसुवडे निचिदं लदमोदेवं प्रमावाधि(कने) तियांशुवंश प्रकटित विभवं नोर्पंडो **लक्सीदेवं**॥ इदमोधं राष्ट्रक्टान्वयनवुळक्ळं लक्नीदेवं सुरूपन्वदोळुच ( तेबदोळ् शोर्य्यदो ) ळिखलबनानन्ददोळ् श्रायोळी-दार्य्यदोळा कन्दर्णनं भानुवननिलबनं रोहिणोनाथनं पूर्व्विदशाकान्तेशनं कर्णन-नितशयदिं पोल्तु विख्यातिवैत्तं आ रहराज्यमं विस्तारिसि नलविन्दे रहराज्य स्थिर

निस्तारक नेनिपं लच्मीनारीशं रट्टराचगुरु मुनिचन्द्रं [॥] कुमुदानन्दतेयिन्द वोन्दि मुनिचन्द्रं शत्रुम्भृत्मुखाञ्चमनिष्पेडिप तेजदिदे मुनिचन्द्रे ग्टराबाञ्चियं कपदि दिक्तटमं पळंचलेविनं पेच्चेप्प तन्नोन्दु विक्रमदिदं मुनिचन्द्रनिन्तु मुनिचन्द्रं चन्द्र-नामान्वितं [11] गुरुवादं कार्त्तवीर्ध्यवितिर्पतिगेनसुं मन्त्रदि ताने शिचागुरुवादं शस्त्रशास्त्रस्यरपरिणतेयोळ् लद्दमीदेवंगे दीचागुरुवाटं प्राव्यराज्यापहरणदे परच्चीण-पाळगोनल्केळुशब्दं वाय्चवायतत्तदे वरमुनिचन्द्रंगिटें देसेगायते [॥] घरणीशाग्रणि कार्त्तवोर्ट्ययुतनप्पी तदमोदेवंगे सुस्थिरवप्पंतिरे घात्रियं नयदिनेकायत्तमं माडिदं वरवाहाव्ळिट (विरो ) घिनृपरं वैंकोण्डनी वाणसा भरण श्रीमुनिचन्द्रदेवन सुहृत्मा-तंगकष्ठीरवं [॥] आर्यं सचिवरोळितचातुर्ये रट्टोर्व्याप प्रतिष्ठाचार्यं कार्य्य-धुरन्धरतेयोळौडार्द्यदोळारिंदवधिकनी सुनिचन्द्र [11] आ मुनिचन्द्र देवमल. मात्यरिळारद्वतरिष्टचितामणिकामराजतनयं करणाग्रणि शान्तिनाथतुद्दामपराक्रम् नेगळ्द क्णिडय नागानुदारचारुलच्मी महिमावळम्बनसुखानुभवं मले मल्जिका-र्ज्जुनं [॥] एने नेगळ्द मिल्लकार्ज्जनननुपम दंशावतार मेन्तेने चतुराननन समे-यिल्ल पूच्यं मुनिसप्तकमदरोळित्रमुनिवरनिषकं ॥ (आ) मुनि मुख्य कान्तेयनसूरे पतित्रते वोल्दु धर्ममं काममनर्थमं परमसंपदमं पुरुषंगे माडे तःका (मि) निगदरा हरिहराञ्चभवर्स्धुतरित्रनेत्रिदे सोमन बन्मवाय्तुद इन्तकुलिक्दुकुल घरित्रियोळ् [॥] घरेगिन्डुवंशमेने विस्तरवं तळेदिनगोत्रदोळ् वरविद्यापरिणतरिळामरप्यलेवरोगोदरव-रोळतो रुद्रमटुकवीन्द्रं [॥] तत्रय वंशाजनकंळरुदिंगळोबुद्ध कवीशरप वाक्योनतियं सरस्वतियिनू प्पेंदिनेंटरोळं प्रभुत्वमं कन्नरनिंदवन्दु पडेटं दोरेमा कविताविळास दोन्दु-श्रतियोळ् प्रमुलद नेगत्तेयोळा विमु चद्रमट्टनोळ् [॥] आ सुकवि चद्रमट्टनिन्न सोमञ्ज्लाख्यनेनिसुव त्रिकुलं सामासिग कुलवेनिसिदुदेन्ता सन्सुलदोळगे पुट्टितमिळ-चरित्रं ॥ अदरोळ् निज रामात्तरिवदे सासिर पोगे कोट्टरं विडिय निद्वदिनं पटेदं इंद्रटनेम्बी पढेमातं रुद्रभट्टमुर्व्जी (व्जी) बनिंद नुतसामासिग वंशदोळवळर्प्पलवरा-दरवरोळ् सुवन स्तुतनेनिसि विस्तुतेवेत्तंन्नतिवडेटं विमलकीर्तियं कलिदेवं ॥ तदपत्यं वितर्हिनामपुरमुख्याष्टादशक्कं प्रभुत्विदेना श्रीघरनोष्पुवं तनुजनातगादनुसन्धु-खासपदनप्पं महदेवनातन सुपुत्रं श्रोघरं विक्रमोनमदनप्पं महदेवनेस्त्र सुतनागल्

लीलेवित्तिप्पनं ॥ गगनसरोवर पुरद्वरिगमा सिरिपति गवागे वैरं होलवे रेगे सिरिपति तत्पुरवासिगळि यम्पुरमनेमिन्दं रणमुखदीळ् ॥ जनकं शत्रुशराळिगळ्गे गुरियागळ् तानदं केळूढु भोंकेने देशान्तरमेद्ईं पोगि रविसंख्याव्दं वरं द्वीपदोळ् घनमं सादिसि तन्दु भूपतिगे कोट्टा शत्रुवं कोपदुर्विवनदिं गन्घग जंगळि तुळिदु कोन्दं भायिदेवोत्तमं ॥ मुं जमदिग्नरामनिखलिचितिनायरिनप्यतोन्दुळ्युव्मांजन गाळियन्ते तबे कोन्दुवोली महादेवनायकं कुंबरदिदे वैरिकुलमं तवे कोन्दु पितंगे माडिदं तां अवदानविकियेगळं बनिहिंह समुद्भवेशवरं ॥ शरणागतरं रिच्च विचदं घरे पोगळे हगवदोळ् धीयल् कळ्करेनिंप मातंगरनन्दुरियोळ् तां पोक्कु कायिद ना महादेवं ॥ शरणागतरं रिक्षि परबळमं गेय्दु मान्यरं मिलिस दिकार वेरवायतियं विस्तरिसिये महादेवनायकं घरेगेसेढं ॥ एनिसिप्पी महदेवनायकन पुत्रर् श्रीघरं मल्लिकार्ज्जननुं चन्द्रनुमेम्ब मूबरोगेदर्त्तरपुत्ररोळ् वंशवर्धनमुं पुण्ययशोवर्धनमुमागळ् तन्नोळा मिल्लिकार्जन नात्मीय कुळाव्बषण्डवनमार्चण्डं करं रंचिपं ॥ गुणवळदि तेवद बलुकणि बुघ शिष्टेष्टबन मनोरय चिंतामणि सामासिगर्वशम्रेणियेने विभु मल्लि-कार्ज्जुंनं रेबिसुवं ।। एने पंपुक्ते मिलदेवन पुर्ण्यांगने पितृ द्विजाभरसंपूजनरते पतिहिते गौरी विनते तदंगनेय कुलमनिभविणिष्ठवे ।। सुनिसप्तकदोळ पेंपिगे नेलि-यिनिंपं ' वशिष्ठमुनिमुख्यं तन्युनिगोत्रदोळुद्यिसि कोलारनगरविसु मादिराज पुण्यचरित्रहोळेने **माळलदेवि** मुक्नवन्दितेयादळ् । पतिहितवप्प चारुचरित पति- ' भक्तियोळीदिदा मनं पतियने बण्णियोन्हु' वचनं सित लच्णविन्तु तन्नोळूर्जितवेने केसिराजन माँगने माळलदेवि गोत्रसन्तुते वरपुत्रपौत्रबहुसंततिथि घरेयोळ् विरा-जिकुं ॥ मनेयोळगेनुळ्ळडविल्लनुतं स्वयमर्थमूरियागुत्तिर्प्यगनेयम्मळित्तदेविय विन-याम्मोनिधिय गुणदोळेन्तेणेयप्यर् ॥ मनेयोळगुळ्ळुड मडगे तत्पतिगं मनेमकळिंग-वेळ्ळिनितुवनिकला इदे केलं कडेयुं मुडेनल्के बीविपगेनेयरने कुलांगने भरेन्देन-लक्कुमे **केसिराज**नंगने पतिभक्ते चारु गुण्युक्ते कुलंगने भूतळाग्रदोळ्।। मनेगी बन्दरे बिट्टमरेनलोळिथिंगोडि होगियडगुव समुखं तनगादडे नीवारेम्ब नलेयरि मांळियव्वेगेन्तेणेयपर्।। कुटिळे कुमार्गे कुत्तिते कुरूपि कुमाग्ये, कुशीले, निह-लंपटे, शाठे धूर्ते दुग्गुणि दुरन्विते दुर्ज्जने दुर्घे कारेयेम्ब टमटकार्त्तिसंतियरे

नुणदोळ् मले माळ्यिन्वेयुंगुटकेणेयागरेन्दोडितरांगनेयम्भुंवनांत्राळदोळ् ॥ पुरुष-रमेळिदवं माळ्वरिहुं हिरिहागे क्रोव पररं मायान्तरणदोळेसगुव सतियहाँरेये हेळ् माळियन्वेयोळ कुसितेयर असवने गंगलक्के तलेमागिलेगच्चने नोडली इलिंगो-सगेगे नीपिगंगडिंगे वाडिन सन्तेगे वायिनक्के पोपेसकदेः पाम्बगेळ नेरेवरं कुल-नारियरेम्बुदे विचारिसे पतिमक्तिवेत्तेसेव माळलदेवियनल्लदन्यरं । गाळुतनदिदे पुरुषरने विद्वं माळ्प् दुन्वरित्रेयरं वाचाळेयरं कण्डधतित माळलदेविय गुणाउ क्यनदे वेडुगुं॥ पति वसदवकुमिन्नुतमगेन्दु दुरीष्षम् प्रयोगिप क्रितकेयरन्तयिन्दे परवर्त्त्यं कामळे पाण्डु गुल्मिद्दं तिङ्गवरागे विञ्चळिष्ठतिप्पवरेन्त् कुलांगननं पतिहिते माळियन्वेये कुलागने वाधिपरीत घात्रियोळ् कृतयुगचरितद सतिगुणवतिशयदि तन्नोळिकुवेने नेगळ्द महासति साळलदेशि पतिवृते मिल्लिदेवन सुजनि रंचि-सुतिप्पैळ् ॥ चननुते माळलादेवियननुपमगुणवित्यनी महासतियं कण्डनितरोळ-मरकदीसेवनेय फसप्राप्तियेन्दडे वण्णिषुदो । अत्रिमुनिन्द्रपत्नियनस्ये पतिवृत-चृत्तियिदे लोकत्रयवेद्दे वाण्णिसे विरिचेयनच्युतनं त्रिनेत्रनं पुत्ररेनळ्के पेत्तळेषवीयुगदोळ् पतिभक्तिः तन्न चारित्र दिनित्रिगोत्रदोळगुण्डेने माळलदेची रेनिगळ् ॥ कुत्तन्धुविन नडवळियोळ् कुळमुं पतित्रतागुणदिंदं नेलिक्कुमेम्बु-दिंदु माळतदेविय चरितदिंदे घरेगतिविदितं। जननि महापतिवृते वशिष्ठकुलो द्भवे गौरि मिल्लकार्जुननभवान्त्रीपंकवहषट्चरणं पितनग्रतानुनन्धनिधगभीरनप्प महदेवनुमा विश्व माहिराजनुं विनते विनूते माळलेयेन्ल् विश्व केशवराज-नोष्पुवं ॥ वचन ॥ आपुण्यांगनेयर शिष्टकाम भोगंगळनतुभविद्युत्तं मिल्लिकार्जुनंतु मादिराजनुमेम्बीव्वेत्पुत्ररं पढेयलवरीव्वेदं श्रीरट्ट राज्यप्रतिष्ठाचार्थनुं अरिविरुदमण्ड-'लिकनवराननुमप्प श्रीमद्रावगुरुगळ् मुनिचन्द्र देवरनोलगिष्टि कृण्डि मूरु सुसासिरह बळिय वाडं श्रीमद्राबगुरगळ् मुनिचन्द्रदेवराळ्के वाडं सुगन्धयर्सि हन्नेरहुम् त्दाचीय प्रतिपालिसुत्तीमरसा कंपणद मोदसु बारं पट्टणं सुगन्धवर्तिय विळ्ला मेन्तेन्दडे ॥ होइबोळलोल् विराबिष्ठव चूतवनं गिरसंकुळं फ्लं द्वसुगिदनारि केरवन-चोप्पुवशोकवनं शिवालर्थं मिसुप् बिनेय्द्र गेहमेत्रिपितिवलन्दव शेषसीख्यदोन्नेसेदु सुगन्ववर्त्ति सत्ते कृण्डि महीतळदीळ् वियानिकुं । पन्नीव्दैम्गीऊण्डुगळुन्तत सत्तप्रता- पगुणगण निळयस्तेनुत चरित कीर्ति महोम्नतरप्रतिमरा स्थळकविपतिगळ् आ स्थल दोळ्॥ आराधिपनभवनन सुरोरजखचरामरेन्द्रवन्दितपदपंकै इंहननर्थिये कोलारद विभु केसिराजनमळचरितं । विदितं श्रीपर्विताधीश्वरन चरणमं काणली केसिराजं मुददिं नेसेदं घरेयोळ् ॥ सुतनादं मादिराजं गमळ चरितन्त भूतनाथं यशोरंजित रप्पय्वस्तुतत्त्वेप्रभु गोगे दिरळास्तुत्यरस्तय्वरोळ् सन्नुतनादं मादिराचं सेणसुववर गंटळ्गे गाळं प्रतापोनंतनेन्दुर्जी बनं वर्णणेसि पेसेर्व्वंडेदं तेबरोदेळ्गेयिटं ॥ शर-णागतबनमं नित्तरिपेडेयोळ् वज्रपंबरं तानेने डोंकरमादिराब निभु तोडर्टर् डोंके-निष्य बिरुद्निरदेत्तिसिदं ॥ इरे कोलारदोळा समानविभुपुगर्वेत्तिलोपार्त्ता द्वरचेतम्भैरेवोक्कडन्तवरनार्दं कादु तानुग्रसंगरदोळ् सानुजनेयिद् वीरिसिरियं पंचत्वमं पोर्हि विस्तर देवानकऊण्मे दिव्यगतिवेत्तं घात्रि वाप्पेम्बिनं। आ मादिराजनमजे भूमिस्तुते विजियव्वेयनुकार महिभोद्दामभुमनन्प्रतेयन्त माळ्केयिनिषकवारो नडे-यिमुतिर्देळ् ॥ सले कोलारदोळ् प्रमुत्ववेसे गु तेनामदोळ् मादिराबळ सरपुत्रियन्त प्रभुत्वसहितं श्रीगौरियं पोण्मे मंगळत्य्ये विशु मिल्लाज्जुन नोव्वेळिप बिजियव्वे प्रभुत्वलताविस्तरयागे तां नेरिप चिन्तोत्साहमं ताळिददळ्॥ इन्तप्य विभवदि पैंपं तळेर महाप्रसिद्धवंशाजे गौरीकान्ते निज कान्तेयेने चैरन्तनरोळ् मल्लिकार्न्जर्न समिवभवं ॥ आ दंपतिगळ् मुखदिनिरे ॥ पिन्त्येपात्तं तदीयप्रभु तेयेनिसुवध्यादश-शाममुं दौहित्रं तां **मादिराजं**गद इनमरे कोळारदोन्दु प्रभुत्वं पुत्रं श्रीगौरिगं मञ्जपनिभुगोगेटं केसिराजं लसच्चारित्रं श्रीशैलकन्या . पति पदनखचन्द्रांशु-चंचच्कोरं ॥ सालिकदादिनन्दे परमेश्वरनी गिरिजेशनेम्बुव तत्विचारादेदे इदु निम्बद निश्चंळमक्तियिन्दे शान्तत्वमे रूपगोण्डु मुद्रमानविषाददोळेंददिप्पं शूरन्व-दोळी घरावळयदोळ् विभुकेशवराजनोन्पुनं ॥ परक्तिकळिपदेयं परवधुविंगेन्तु-वे इकमं मांडदेयं इरचरणपरिणतान्त करणतेयिं केसिराबर्ने कृतकृतं ॥ एने नेगळ्द केसीराजन वनिते नुतागस्यगोत्रसंभवे पुरुषंगनुवशपोपल्लि तां रित्सुवनिवरोळं पिन्ते रोगादिगळ् तोसिडोदं भिन्तं वारें दिडवेनलभवं कृत् तत्पुत्र वर्मी पदुळं निश्चित विष्वितिरिसिदनिषकं धात्रिगाश्चरर्थमागळ्॥ मत्तमा तीर्थयात्रेयोळ्॥ तनु गाइं परिचर्यमं मुददे माडम्बाय्दब्दोगी तन्नते वाद्वींह गुडि बप्पवर्गे काळ-

प्राप्तियन्दादी डोय्कमे सावन्तवर्गागळागदेनिपी वीरवर्तं मिलकाज्जुनदेवं दयेगेय्यली प्रभुगे सह्नुं केशवंगुर्व्वीयोळ् ॥ इन्तिवादियागिरनन्तवीरवृतंगळि श्री-शैळद मिल्लकार्ज्जन देवरं मूक्ष्ळ दर्शनं माडि तत्प्रीतियि पर्वतिलिंगमं तन्दु कृण्डि मूलुसासिरद बलिय कपणं सुगन्धवर्त्ति इन्नेरदर मोटळ वाडं श्रीमद्रावगुरुगळ मुनिचन्द्र देवराळ्केवाडं पट्टणं सुगन्यवर्त्तिय होळवोळम मागरकेरेयांस तन तन्दे मिल्लकार्ज्जन पेसरोळ् श्रीमिल्लन। यदेवर प्रतिष्ठेयं माडि ।। स्वस्ति समिषगत पंचमहाराब्द महामण्डलेश्वरं सत्तनुष्पुरवराघीश्वरं गीवळीत्र्व्यंनिग्योंषणं रदृकुळ भूषणं सिंधूरलाञ्छनं शशिविशदयशीलाञ्छनं सुव्वर्णं गुरुडध्वजं विद्ग्यमुग्यांगनाम-करध्वनं वैरिवळवीरवृकोदरं परनारिसहोदरं मण्डलिकगण्डतळप्रहारि उद्ण्डरिपुमद-निवारि साहसोत्तुगं **बोप्पनस्तिग** नाभादि समस्तप्रशस्तिसहितं श्रीमन्महामण्डलेश्वरं लक्मोदेवरसर् बेण्यामेय नेले वीडिनळ् सुखसंकथाविनोदिददनवरतं राज्यं गे-य्युल्तमिरे शकवर्ष ११४१ नेय सर्वधारि संवत्सरद आषाढदमनासे सोम-वारवन्दिन सर्व्वप्राप्तिसूर्यं प्रहण दुत्तमितिथियोळा मिल्लिनाथ देवर अङ्गमोगरंग-मोगकं खण्डस्फटितनाणोंदारकं श्रीमदानगुरुगळ् मुनिचन्द्र देवर कोट्टकेय्यन वर नियामदिदा सुगन्धवर्तिय हेनीवर गाऊण्डगळ् वूर्पे पहुवणं होळनोळ् मुळुगुन्दबळ्ळिय होळवेरेय हिन्नमत्तर मान्यद होलवेरेयि तेकळ् इमुडिय दारियि बडगळ् कडिमण्ण कोळिनलळेन्दु सन्वंसमस्यमागि कोट्ट केयि कंत्रवरन्दर ६०० सिरिविगिळि पहुवळ् राबबीदिथि पहुवण केरियोळ् राबहस्तद सेक्कय्यगळ इप्पत्तीन्दु कैनीळद मनेय कोट्टर ।। मत्तमा हीनीव्वर गावुण्डगळ् मुख्य समस्त-प्रजेगळु देवर नित्योपहारक्षेन्दु चन्द्रार्कस्थायियागि मेटेगोळगव कोट्टर् ॥ मत्तमा-हन्नीर्कर गाअण्डगळ् कौदिय मादिगाअण्डतुं पंचमठतपोद्यनसं एण्डहिट्दु सहित विर्दं सभेथ समद्भदिल कडसेय नागगाऊण्डनु भोदलूर गौडुवान्यदोळगे तन्न गौडु-मान्यं कडळेयवळनहरळहसुगेयिनमा गौडुमान्यद कोलिनलळेदु सर्व्यसमस्यमागि कोट्टकेथि कम्बविन्तूरु २००, [॥] मत्तं॥ स्वस्ति समस्त भुवनविख्यात पंचशत-वीरशासनलञ्चानेकगुणगणाळंकृतसत्यशौचाचारचारचारित्रनयविनयविज्ञानवीरावता-रवीरवणम्बुसभयंघरमेप्रतिपाळकरप्य सुरान्यवस्तिय हन्नीव्वंगांकिण्डुगळ् मुख्य

स्थळसमस्त नरवर मुम्मुरिइंडंगळ् सन्तेय देवस महासमेयागिई तम्मोळैक्यमतवागि आ मृिक्षानाथदेवरिगे बिट्ट आयवेन्तेव्दे [1] एळेय हेिलंगेन्रे रेळेय कोट्टर् होत्त- विश्व सेलंगे कोट्टर् होत्त- विश्व सेलंगे कोट्टर् [1] अरोळ गेयुं सतेयोळगेयुं माळुव धान्यवर्गेदलुं मत्त- वसरदलुं सट्टुगवत्तवकोट्टर् [1] पसारकाउडकेय कोट्टर् [1] अल व्वेल अरिसिन मोदलागि किरिकुळवेलवं पसारकोन्दोन्दु कोट्टर् [1] हित्तय पसारको हिडिविधय कोट्टर् [1] मत्तमा देवर नन्दादीविगेगेय्वतोकळ् गाणके सोहिगण्णेय कोट्टर् [1] वेकिएव्द वस्य माळुव एण्णेय हाडकेयदेण्णेय कोट्टर् आस्थळद अयसावन्तर् ।

देवरम्बणिय विन्दिरोगे आवलेगळन कोट्टर । मत्तवन्यूर्कर बाहुकाय मादुव बह्मगेरडु स्टूड हेचिंगे नात्तकु काय कोट्टर [1] बोव क्कट् तन्दु माघ्व वाहुकायिगे तिप्पे सुंकव कोट्टर ॥ मत्तमा देवगो एळरावेव हंनीकीर गाडुण्डगळ् तम्मूर तेंकण होलनोळ् सवधवत्तिय तम्म होलन सीमेयोळ् सिरिवारेंगे होद हेव्वेट्टेथि मूडळ कद्विगुरुह्झारं वडगळ् निवल्गुन्द गोलिनलळेडु सर्व्यं समस्यवागि कोट्ट केयि मत्तनात्कु ४ अयुग्यगल इंनिकैनीळद मनेय कोट्टर । मत्तं बेट्टसुरह मेनेय सिंदर मैलेय नायकनुं अ स्थलदलुवर्गाकण्डु गळुं तम्मूरि तेंकण होळनोळ कदिगुष्टव्व्वदिं तेकल् निब्दुण्ट गोलिनलळेडु सन्वेमसमस्यमागि कोट्ट केयि मत्तनाल्कु ४ अथिग्य्यगळ इनिकैनीळ६ मनेय कोट्टर ॥ मत्तमा देवर्गे हूलिय माणिक्य तीर्थेद वर्धदियाचार्थं प्रभाचन्द्र सिद्धान्तिदेवर सहधर्मिगळण शुभचन्द्रसिद्धान्तिदेवरं या प्रभाचन्द्र सिद्धान्तिदेवर शिष्यरण इन्द्रकीर्ति-देवर श्रीघरदेवर मुख्यवा संघसमुदायंगळुं आ माणिक्य तीर्थेद बसदिय स्थलं हिरिय कुंवियल् आलियकवर्गानुण्डगळ् सहितबिद्ईं आ ऊरि तेकद्देसेयल निल्लयच्ट्र गौडन बळबोळगे नेमणन केयि तेकल् उरुगोळनहोल सीमेयं मूडल् निब्ल्गुन्द गोलिनलळेडु सर्वंसमस्यमागि कोट्ट केयि मत्तनाल्कु ४ अमिगग्यगळ हिन्नके-नीळद मनेय कोट्टर । मत्तमा देवगाँ श्रीमदनादिय पिरियग्रहारं इसुर्वियन्तूर्माहाजनं-गळुं हन्नीव्वर्गानुण्डुगळुं तम्मूर तेकण वैस्सगेरियि तेंकल् समन्धवत्तिय सवणुवेलद होलवेरेयिं पहुवलू तम्म बासिगवाहद पहुवण हेब्बसुगेय स्थळदोळगे सोगळद दिगीरवरदेवर वोललळेडु सर्व्वसमस्यमाणि कोष्ट केयि केवं मून्तूरु ३०० [॥]

मर्चे श्रीसुनोन्द्रदेवर आयद चिट्टभरगर बिल्पदि गाणायदायकारदिल सोमवारं प्रति बोन्दु सोक्षगे एणोयं कोट्टर ।

इतिनितुमना कोलार केसिराजं मुगन्धयितंय नागरकेरेय श्रीमिस्न नायदेविरोगे वृत्तियं पढेदु आकेरेय किट्टिस मुत्तलुं मारवेयिनट्ड तन्नाराधिसुव माल्लेय श्रुद्ध शैवमार्गिळप्प तन गुर मागिगळ शिष्य वामशक्तिनामाभिषेयरप्प बिल्लटगेय श्रीमूळस्थानदाचार्यिलंगय्यंगळिगी स्थानमं घारापूर्वकं कोट्टनवर वंशा- नुकथनमेन्तेने ॥ आ मुनि दूर्व्वासान्वयनेभातनुपहतनेन्दु दिव्यम्बिडिदा वामशक्ति- वृतीशं भूमिस्तुतनेनिसि बयसि पेसवंसेदेसेदं तत्तनयहँविशवकदात्तयशर्स्यकलशास्त्र संपन्नसंद्वृत्तसंभुकोपार्जितवृत्ति समाव व्वीराजिसिद्दव्येरेयोळ तदपत्यिलंग शिव- विविद्याया गमररतक्वयं गुणगणनिलयस्पद्दमळ चरित श्रीशोळदमवनं भक्तियुक्त- वादाविसुवर ॥ सिंगननाराधिपदं श्रीमिल्लनाथपदसरसिबदोळ भृगनवोत्तेसेवनेन्दु मनंगोण्डा केसीरावन वर्गिदिनत्तं । ततशासनार्थवप्पी चितियं विभवोनंति संतत-वोदितोदित वक्कुं प्रतिपाळिसलोल्लदिळदनसुगतिगिळिगुं॥ गये वारणासि कुरु- भूमि येनिप तीर्थगगळिल्ल गोकुलयं तन्नय कुलमं ब्रह्मणरं द्येगिडे कोन्दिनद्ध पापमिदनळियलोडं॥

स्वरत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां। षीष्ठव्यषेषहसाणि विष्ठाया वायते कृमि:॥

तंनितुद् मेणन्यकुलोन्नत रितुद् मनवनियं धम्मीत्मळं मन्निसद्किदा मनुतं' सुन्नं क्रिमियागि विकिके नरक्षकिंळिगुं॥

मर्द्रश्रजा परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसा शुनि भावि मूपाः । ये पालयंति मम घर्म्ममिद समग्रं तेषां मया विरचितांजलिरेष मूर्पिन ॥

तानोसिंगसिंद नृपकुलदा नृपरकाम्य भूपरकी समीक्षेत्रुमनिळवं तारदहा नृप-रिगविन्दे सुगिन्द कर्यान्दिपें इदा केसिराजन वचन ॥ एसेवी शासनमं विरिधं बरेदं पूर्वं बन्मदोल् सकुतमनिजिस केसिराजविसुविन सिसुविनिसिंद मादिराज-नाविसुमतिंदें ॥ ई धर्ममं सुगंधवर्त्तिय हेनीव्वंगांकण्डुंगळुं प्रतिपाळिसुवर् ॥ ]

[JB, X, p. 176-179, a; p. 260-272, t.; p. 273-286, tr. (Ins. No 7.),]

४०१-४७२

पर्वत आबू-संस्कृत

सिं० १२८७=१२३० ई० ]

श्वेताम्बर सम्प्रदायके लेख

[EI,VIII, No 21, No 1, f.-p., t. aud tr.]

४७३-४७४

पर्वत आवू-संस्कृत

[सं० १२मम= १२३१ ई० ]

श्वेताम्बर लेख ।

[ EI, VIII, No 21, No 12, t.

and

[ EI, VIII, No 21, No 40-11 and 13-18, t. ]

**XoX** 

श्रवणबेलगोलाः—संस्कृत तथा कन्नर

[ वर्ष सर = शक ११४३ = १२३१ ई० (कीकहोर्न)]

िजैन शिलालेख धंग्रह, प्रथम भाग ]

३७६

ंगिरनार:-संस्कृत।

[सं० १२मम = १२१२ ई० ]

श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख ।

[ Revised Lists ant. rem. Bombay (ASI, XIV), p. 328-331, No. 1, t, and tr. ]

गिरनार;-संस्कृत ।

[बिना काछ निर्देशका ]

श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख।

[Revised Lists., p. 357-358, No. 21 & 22, t. and tr.]

80=

माण्टनिडुगसु;-संस्कृत + कन्नड़ ि ज्ञक ११४४ = १२३२ ई० ]

[ निद्वगञ्जु-बेष्ट ( निद्वगरु परगना ) में, जैन बस्तिमें एक पाषाण ११ ]

स्वरित श्री वयामपुरय ""न शक-चर्ष ११४४ नेय नन्दन-संवतसरद आषाद-शुद्धाएमी-आदिवारदन्दु नेमि-पण्डितर मकळीवतदिय वृत्तियं घारा-पृक्कं पढेटक मङ्गळ महा श्री

( 48 )

उसी पाषाण पर

श्रीमत्परमगम्भीररस्याद्वाटामोधलाञ्कुनम् । बीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ।।

स्वितः समस्त-वसुमती-मारबौरेय-दोईण्डरुमघ कृतोइण्डरुं भार्त्तण्ड-कुळ-भूषण-बममभिसम्पात-भीषणस्मोरेयूर्-पुरवराधीशस्मेनिय्य चोळावनीश्ररोळ्॥

मिक्न-सूप-सूत् विष्य-सू-। पं गोविन्द्र-तनविन्द्रकोळनना-। तकुद्रविसिद् सोग् सू-। पं गौरव-मेर वस्म-नूपनं प्रदेटम् ॥ किल-वरमं-नृपितगं बा-।
चल-देविगवुदित-भद्र-लक्ण-वक्स्-।
स्थळकिरुक्कोळ-धारा -।
विळकं नळ-नहुष-भरत-चरितं नेगळ्दम् ॥
इरि गोवर्द्धन-गोत्रमं दशमुखं रद्वाद्वियं राम-कि -।
इर्रमाचळ-कोटियं रविसुतं तेर्-गालियं पूण्डु दु -।
द्विर-संरम्भदिनन्दु मेट्टि किळे नोन्दायास्विन्दारितु -।
व्वरेगी-दिवण-वाहु-सङ्गदिनिरुङ्गोळ-क्मापाळन ॥
कुळिकन जवलिके लया -।
नळतुरुवणि सिहिल सहगरं मिल्तुविन -।
व्याळिके जवनुष्कां मार्णं -।
ओळेबुदिरुङ्गोलनाविगोत्तिद बाळोळ् ॥

अन्तु नेगळ्द निगलंक-मह्नं परनारी-सहोदरन् उवस्तनालवर म्मण्डळिकर तलेगोण्ड मण्ड बुद्ण्ड-मण्डळिक-दानव-मुरान्तकं रोद्द गोवं बाण्य वावं खड्ग-सहदेवं
देव-देव-सदाशिवपादाव्ब-सेवा-समुन्मिषत्-प्रभाव निरुङ्गोळ-देवं शब्यं गेय्युसमिरे तत्पाद-पद्मोपजीवियण गङ्ग्य-नायकः चामाङ्ग नेगबुद्धविष्ठि गङ्गयन
मारेयं श्री-मूल-संघद देशिय-गणदं कोण्डकुन्दान्वदय पुस्तक-गच्छुद
वाणद-बळिय श्री- वीरनन्दि-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगळ शिष्यराद मेदिनीसिद्धर
पद्मप्रम-मलवारि-देवर चरण-परिचयीय प्रयीत-कामितराद नेमि-पण्डितधरनङ्गीकृत-व्रतनादम्। आगि॥

काळाइजन वेम्बुदिस्ङ्-। गळन गिरि-दुर्गावन्तदम्रङ्कषटा -। भीळतर-चूळवदस्त् -। ताळतेयने नोडि धात्रि निद्धगञ्जेन्दुम्॥ आ-कुत्कीळद बद्द-त -। टाक्ट द्विण-शिलाग्रदोळ् पार्श्व-श्विन -।
-याकोसि-त्रसियं प्रिय -।
लोकं गङ्गेयन मारनिदनेत्तिसिदम् ।।
इद् जोगवद्दिगेयं बस -।
दि दला-चन्द्रार्कविं सनातनविं सल् -।
चुदु पञ्च-महा-शब्दवद् ।
इदकें पालियुवरित्रसङ्ख्यातक्केळ् ।।

स्वस्ति निरस्ततम-क्रमठानेक-वैकुर्ञाणनप्प पार्श्व-िक्षनेश्वरन दैनिन्दन-सपर्य्या-कार्य्यकं महाभिषेककं चातुर्व्यर्ण-दानकं गङ्गायन मारेयातं नारि बाचलेयुवा-चन्द्र-तारिमिनिचने सलुपुदेन्दो **डिरुक्गोळ-देवं** घारा-पूर्व्यक्षिच दृचि ( दानकी विगत तथा वे ही अन्तिम वाक्य और श्लोक )।

## ( प्रथम लेख )

[स्विस्त । (उक्त मिति को ), नेमि-पण्डितके पुत्रने इस वसदि की भूमि प्राप्त की ।]

## ( द्वितीय लेख )

बिन शासनकी प्रशंसा।

स्वस्ति । चोळ राबाओंमें,-मिंड्स-नृपका पुत्र विष्प-नृप, ( और ) गोविन्दरका पुत्र इरुङ्गोळ हुआ, बिसके भोग-नृपका बन्म हुआ था, बिसके वम्में-नृप हुआ। बिससे और वाचल-देवीसे इरुङ्गोळ ( प्रशंसा सहित ) उसक हुआ था।

बव (अपने पदों सहित), इरुङ्गोळ-देव राज्य कर रहा थाः—तत्पादपद्मी-पजीवी गङ्गोयन-मारेय गङ्गोय-नायक और चामासे उत्पन्न हुआ था। इसने नेमि-पण्डितसे व्रत लिये थे। ने० प० को पद्मप्रभ-मलघारि-देवसे मनोभिलिषित अर्थकी प्राप्ति हुई थी। प० म० देव श्रीमूलसंघ, देशिप-गण, कोण्डकुन्दान्वय, पुस्तक-गच्छ तथा वाणद-विलयके बीरनन्दि-सिद्धान्त-चक्रवंतीके शिष्य थे। काळाखन इरुङ्गोळके पहाड़ी किलेका नाम या। यह देखकर कि इसकी चोटियाँ बहुत ऊँची हैं, लोगोंने इसका नाम निडुगळ् रख दिया। उस पर्वतके बदर तालाकि दिखणकी तरफ एक चट्टानके सिरेपर गङ्गोयन मारने पार्थ-चिन बसति खड़ी की थी। इसीको 'बोगविट्टिंगे बसदि' भी कहते थे।

पार्श्वनाथ-िनशकी दैनिक पूचा, महाभिषेक करनेके लिये, तथा चतुवर्णको आहार दान देनेके लिये गङ्गेयन मारेय तथा उसकी स्त्री बाचलेने इस्ङ्गुल-देवसे आ-चन्द्र-सूर्य-स्थायी दान करनेके लिये प्रार्थना की और उसने तब यह (उक्त) भूमियोंका दान किया; तथा गङ्गेयनमारेयनहिन्नके कुछ किसानं ने मिलकर बहुतसे (उक्त) अखरोट और पान प्रति बोभपर दिये; पैलिके किसानोंने भी कोल्हुओंसे तेल दिया। वे ही अन्तिम श्लोक।

[EC, XII, Pavagada tl., No. 51 and 52]

308

गिरनार;-संस्कृत।

[ सं० १२८६-१२८६ = ११६६ ई० ]

श्वेताम्वर सम्प्रदायका लेख।

[ Revised List ant. rem. Bombay (ASI, XV1), p. 361, No. 34, t. and tr.]

850

. पर्वत आबू;—संस्कृत ।

[ सं• १२१० = १२३३ ई० ]

श्वेताम्बर लेख ।

[ EI, VIII, No. 21, No. 19-23, t. ]

## पत्राः संस्कृत ।

[ शक ११५६ = १२३५ ई० ]

[ फाल्गुण सुध त्रीविषा व बुधे ]

- [१] स्वस्तिश्री शाके ११५६ जयसवद्धरे (संवत्तरे ) श्रीर्द्धना (श्रीयर्द्धना ) पुर । जमा - जिन राणि । तत्पुत्रो म्हालुगिः स्वर्णा वल्लमो जगतोप्यमृत् ॥१॥ ताम्यं (भ्यां) बम्बुश्चत्व (ला) रः पुत्राश्चके स्कादयः । मुख्यश्चक्र श्वरस्तेषु दा[न] धर्मगुणोत्तरः ॥२॥
- [२] चैत्यं श्रीपारवैनाथस्य गिरौ वा (चा) रणसेविते ।
  चक्रेश्वरोस्टब्हानाद्घु (ना घृ?) ताहुतीं च कर्मणां ॥३॥
  बहूनि विवानि विनेश्वराणं (णा) महाति (हान्ति) तेनैव विरच्य सर्वतः ।
  श्रीचारणाद्विर्गमितः सुतीर्थतां कैसासम्मूस्टरतेन यहत् ॥४॥
- [३] धर्में कमूर्तिः स्थिरशुद्धदृष्टि हृद्योसती (१) वल्लमकल्पवृद्धः । उत्पद्यते निर्मलघर्मपालस्थके स्वरः पञ्चमचकपाणिः ॥५॥ शुमं मवद्य ॥ फाल्ग्रंण त्रितीयां बुधे

अनुवाद:—स्विस्ति श्री १ राक सं० ११५६, चयसंवत्सरमें । श्री (व) ईना-पुरमें राणुगिने बन्म लिया या, उसका पुत्र महा (गा) जुगि था विसकी पत्नी स्वर्णा थी और जो बगत्को भी प्यारा था।

२. उनके चक्र श्वरादिक चार पुत्र हुए । इनमें चक्र श्वर मुख्य था, वह दानधर्म गुणमें सबसे आगे था।

१, तृतीया । २, भगवानकाक इसको ० छात्रीकता इंत्रवि० पढ़ते हैं । ३, भगवानकाक इन्द्रजो इसे 'दोनो सती' पढ़ते हैं ।

३. चारणोंसे सेवित इस पर्वतपर उसने श्री पाश्वेनायका विग्व वनवाया, (प्रतिष्ठित किया ) और इस कृत्यसे उसके कर्मोंकी निर्करा हुई।

४. जिस तरह मरतने कैलास पर्वतको पंवित्र तीर्थं बना दिया था, उसी तरह उसने इस पर्वतपर जिलेश्वरोंके विशाल-विशाल विम्बोंको बनवाकर इसे एक सुतीर्थके रूपमें परिवर्तित कर दिया था।

प्रवित्ति, स्थिरशुद्धहिष्ट, दयावान, स्तीवल्लम (अपनी पत्नीके प्रति एकनिष्ठ), दानादि गुणोसे कल्पवृत्त्के समान चक्रेश्वर निर्मल्लघर्मका रक्तक बन बाता है, पाँचवाँ वासुदेव। शुम हो। फाल्गुन ३, बुघवार।

[Ins. Cave-tamples of western India, p. 99-100, t. and tr.]

४=२

पर्वतं आर्चू ;—संस्कृत । [सं १२६६ = १२६६ ई०] श्वेताम्बर लेख ।

[EI, VIII, No. 21, Nos 24-31, t.]

· 853.

दिलमाल ( Dilmal );—संस्कृत तथा गुजराती।
[सं० १[२] ६५ (१) = १२६८ ई० ]
श्वेताम्बर लेख।

[EI, II, No. 5, No. 4, (p. 26), t. and tr.]

हरेकेरो; संकृत तथा क्या ।

[शक ११९१= १२३६ ई०]

[ उसी वस्तिके दक्षिणके समाधि-पाषाणपर ]

श्रामत्-परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । बीयात् त्रेलोंक्यनाथस्य शासनं विन-शासनम् ।।

स्विस्ति श्रीमतु कुमार-पण्डित्र गुड्डि पेक्सम-सेट्टिय हेण्डित गुण-गण सम्पन्ने शीलवितयप मञ्जब्धे शक-यप ११६१ नेय विकारि-संवास्तरद मार्ग्य-शिर-मास बहुळ-पत्तद त्रयोदशि गृहस्पतिवारवृन्दु दान-धर्म-परोपकार-निरतेयागि समाधि-विधियि ग्रुर-लोक-पाप्तेयादळु केलसे सोवोजन माडिद।

[ कुमार-पण्डितकी ग्रहस्य शिष्या, पेकन-सेट्टिकी पत्नी, मझन्वेके जैन-विधि-पूर्विक किये गये समाधिमरणका स्मारक । केलसे सामोबने इसको बनवाया ।

[EC, VIII, Sagar, tl., No. 161.]

SCX

कोरप्रामा-संस्कृत।

[ सं १२१६= १२४० ई o ]

श्वेताम्बर लेख।

[ EI, I, No. XVII (L.:118-119 ), t. and tr. ]

328

पर्वत आबु;—संस्कृत ।

[सं० १२१७ = १२४१ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

[ EI, VIII, No. 21, No. 32, t. ]

रोहो:-संस्कृत तथा गुजराती।

सिं १२६६ = १२४२ ई० ] श्वेताम्बर लेख ।

[EI, II, No. v, No. 14 (p. 29), t. and tr.]

1866

सियालबेट;—संस्कृत।

िसं० १३०० = १२४३ ई॰ ]

श्वेताम्बर लेख ।

[ ASI, XVI, p. 253-254, t.]

850

हरेकेरी;—संस्कृत तथा कनड़। [ज्ञक ११६४= १२४३ ई०]

ु [ उसी बस्तिके उत्तरकी ओरके समाधि-पाषाणपर ]

श्रीमत्पवित्रमकलङ्कमनन्तकल्पम् स्वायम्भुवं सकल-मङ्गळ-वस्तु-मुख्यम्। नित्योत्सवं मणिमयं निलयं चिनानाम् त्रैलोक्यभूषणमहं शरणं प्रपद्ये ॥ 😘

स्वस्ति श्रीमतु शुभकोत्ति-पण्डित-देवर गुड्डि पेकम-सेट्टिय मगळु कामञ्चे सकळ-गुण-गण-संग्पन्ने शीलवति शकं वर्ष ११६४ नेय शुभकृतु संवत्सरद वैशाख-मास-ग्रुक्त-पत्त-विदिगे-वृह्रश्रतिवारदन्दु आहारामय-भेवन्य-शास्त्र-टान-निरतेयागि सन्यसन-समाधि-विधिये सुरलोक-प्राप्तेयाटळु ॥ सोवोज्जन वेस

[ शुभकीत्ति-पण्डित-देवकी शिष्या, पेकम-सेट्रिकी पुत्री, कामब्वेका भी वैसा ही स्मारक ! सोवोजका कार्य्य ! ]

[ EC, VIII, Sagar tl., No. 162.]

290

## कडकोल;-कबर ।

[ शक ११६८ = १२३६ ई० ]

- [ १ ] स्वस्ति श्रीमत्-यादव-रायनारायण इ (मु)नवल-प्र-
- [२] ताप-चक्रवित सिंहणदेव [र] वर्ष ३७ परा-
- [ ३ ] अव-संवत्सरद मार्गीशर सु (शु)ध(द्ध) पंचमी ब्रि(शृ)ह-
- [ ४ ] स्पति वारदलु सूरस्थराणद मूलसंघर श्री-नन्दि-
- [ ५ ] अट्टारकरेवर गुडु कडकुळदे सावन्त-बो-
- [ ६ ] प्यगीड हेगाडे सोमय्यन समादि (घि) ई (यि) म्
- [ ७ ] मुहिपि स्वर्ग-प्राप्तनाद [तु] [ । ]

मंगळ-महा-श्री [॥]

अनुवादः — स्वितः ! यादवीमेंसे श्रीवाले रायनारायण भुजवल-प्रताप-चक्रवर्तां सिहणदेखके ३७वें वर्षं, परामव-संवत्सरंके मार्गश्चिर (महीने) के शुक्लपच्की पंचमी, वृहस्पतिवारको स्रस्थगणके मूलसंघके श्रीनन्टिमट्टारक देवके शिष्य या अनुयायी; तथा कडकुळ' के सावन्त-बोष्पगौडके 'हेगाडे' सोमच्यने पूर्ण इन्द्रिय-विरतिकी हालतमें मरणकर स्वर्ग प्राप्त किया । मंगल-महा-श्री ।

[ IA, XII, p. 100, No. 1, t. and tr. ]

१. दूसरे शिकालेकोंमें यही नाम 'कडकोळ' पाया जाता है । २, मैनेजर ।

ऊद्धिः-कब्रह सग्न।

[ वर्ष दुन्दुभि (?)

ि अदिमें, बन-शङ्करी-मन्दिरके मार्गके एक पाषाणपर ]

( प्रथम अंश मिट गया है ) गित्नयनेश-संखेय शकाब्द्द दुन्दुभि-नाम-संवत्सर ग्वर-ज्येष्ठमासद सितेतर-पत्त्दोळ द्वितीव-सन्तुतमक्कंवार मनुव गितं बसवले लोक-विश्रुते द्वं समाधि-विधियन्दर्भानन्द्र-निवास-सौख्यमम् ॥ निन्द-देव-पद-युग-सरसिरहद पञ्च-पद-विनुतान्त करणे-महादेव-विभ्र-विधु वर-स्रस्थाणो सुगतिय नडे पडेदळु ॥

सुररोद्र्हुं पुष्प-बृष्टिय- । नेरदागळे सुरिये देव-दुन्दुभि-रवमम्- । बरदोत्तेसेयल्के बसवत्ते । सुर-लोकवेदिदद्धु महोत्सवदिन्दम् ॥

नमो वीतराग ॥

[ लेख स्पष्ट है । इसमें भी समाघिमरण [चारणकर सुगति-प्राप्तिका उल्लेख है । ]

[EC, VIII, Sorab tl., No, 142.]

४९२

श्रवणबेलगेला—कत्र ।

[ वर्ष पदाभव = १२४६ ई० ( लू० राइस० )]

[ जै॰ शि० सं०, प्र० मा॰ ]

£38

विरतार-संस्कृत ।

[सं• १३०४=१२४८ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

[Revised Lists ant. rem. Bombay (ASI, XVI), p. 358, No. 23, t. and tr.]

838

हुमाचः - क्यन् - भाग ।

[ शक ११७०=१२४म ई० ]

[ पद्मावती मन्दिर में, आक्रण में दूसरे पादाण पर ]

भद्रं भूयाजिनेन्द्रस्य शासनायाध-नाशिने ॥

स्वित्त श्रीमत् स (श)क-वर्ष ११७० नेय आवंग-संवत्सरद पुष्य-शुद्ध-पञ्चमी-बृहस्पतिचारद्द्यु श्रीमतु से ... सोमयन मग ... हे वेगाहे-त ... वसेयन ... दिल्लय समुदायमं .. मं करदु समस्त ... ग-सेवितनुमागि त्रतारोपणमं माहिकोण्डु समाधि-विधि मृडुपि सुर-लोक-पासनाद मञ्जळ महा श्री श्री

[ सोमयके पुत्र \*\*\* \*\*\* हे-वेगाडेके लिये एक सपाधिमरणपूर्वक सुरलोक-

[EC, VIII, Nagar tl., No. 50]

888

मलालकेरे;—संस्कृत तथा कबर ।

शक ११७०=१२४८ ई०]

ि जै० शि• सं०, प्र• भा० ]

# हीरेहिस;—संस्कृत और कन्नर—भग्न।

[ सक ११७० = १२४८ ई० ]

[ हीरेहिल्लिमें, मलेदवर मन्दिर की दक्षिणी दीवालके एक पाषाण पर ,]

श्रीमत्तरमगंमीरस्याद्वाटामोघलाञ्छन्म् । जीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

#### नमोऽसा ॥

श्रीमत्-पोरुसळ-वंशदिहा विनयादित्यां ख्यनादं यश:- । प्रेमं तन्तृपं-पुत्रनांदनेरेयङ्गोर्व्वीश्वरं तत्तुतम्। भूमिपाळक-मौळि-लाळित-पढं श्री-विच्णु-भूपाळनुद्-। दाम-स्व-क्रम-विक्रमोर्जित-जय-भ्राजिब्णु जिब्णूपमम् ॥ भत्तेयेश्चं वसमायत्वोन्दे तळकाडुं कोयदूर् कोङ्गु नं- । गळि काञ्ची-पुरी गङ्गवाहि पेसर्वेतुन्चिङ्ग वळ्ळारे बेळ्-। वल-नाडा-राचनूर्मुडुगनूर्व्वल्लूरिवं कोण्ड तोळ्। वलदि पोल्ववरारो पेळ भुज-वळ-भ्राचिष्णुव विष्णुवम् ॥ आ-**विष्णुवर्द्धन**ङ्गम्। भावोद्भव-राज्य-लच्चिमयेनिसिद लच्मा-। देविगमुद्भवसिदिनव-। नी-विश्रुत-नारसिहनाइव-सिहम्॥ आ-विसुवन पट्ट-महा- । देवि मही-देवि विदित-यादव-लच्मी-। देवि वय-देवियेचल-। देवि, जगरख्याते, सीतेगेणे गुण-गणहिम् ॥

आ-नरसिंह-देवंगं पट्ट-महा-देवियेनिसिदेखल-देविगम्।

सकल-कला-परिपूर्णे ।
सकलोर्व्या-नयन-सुखदनकलक्के तान् ।
अकुटिळपूर्व्य-नव-सी- ।
तकरं पल्लाळ-देखनुटयक्केय्दम् ॥
चोळम्मुत्तिरे पन्नेरळ्-बरिसेकं कोळ्पोय्ते तां पोदनेम्ब् ।
आळापं वरे साल्दटोन्दु मोळनं मेल्-डे '' उच्चीगयुं ।
पेळासाध्यवदादुदेन्दु दिविच '' घर बि. ये च- ।
ल्लाळाळ्टं गिरिदुर्ग-मञ्ज-वेसरं सज्जाल-भूपालकम् ॥
सानिवारदन्दे पाण्या- ।
विनयन सप्ताङ्गमेय्दे सिद्धिसिदुद्रिम् ।
सानिवार-सिद्ध-वेसरं ।

बनपति ब्रह्माल-देवनेसेदिरे तळेदम्॥

स्विति समिष्यत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरम् । द्वारावती-पुर्वराषी-श्वरम् । त्रिमुवनमञ्ज तळकाडु-कोगु-नङ्गिलं-गंगवाडि-नोळम्बवाडि-वनतसे-हुिलगेरे-हानुङ्गल्-गोंड मुबब्ळ वीरगङ्गनसहाय-शूर सिवार-सिद्धि गिरि-दुर्ग-मञ्ज चलदङ्ग-राम निश्शङ्ग-प्रताप होय्सळ-चीर-बल्लाळ-देवर दोरसमुद्रद नेलेवीडिनिन्नि सुख-संकथा-विनोटिद् पृथ्वीराच्यं गेय्पुत्तिमरे ।

मु ॥ मले-नाडन् तुलु-नाडनगाड वयल्-नाडं लसचोड-मण्-डलमं पेद्देरे मेरेयागे वडगल् श्री-विच्छा-भूपङ्गे भू । तलनं साधिस कोट्ट माण्डु रणटोळ् मारन्तरं कोन्ट दोर्-व्वळिद द्रोह-घरट्टनेन्टु पेसर्वेत्तं बोण्य-दण्डाधिपम् ॥

श्रीमन्महाप्रधानं हिरिय-द्ण्डनायकं द्रोह-घरट्ट-घोष्प-देवं आसन्दि-नाड कोण्डलियं तत्र देसिरं द्रोहघरट्ट-चतुःवंदिमङ्गलमेन्दु पेसरनिट्टु भुवन-वीरावतार-मेम्ब तत्रपेसर्गानुरूपमप्पन्तव्यतिवर्दर भरणवाणि सव्व-नमस्यवाणि बिट्टना-महाग्र-हारट अशेष-महाबनङ्गळुम् । कोण्डलिय माचनं मू ने मण्डल-विदितं समस्त-शास्त्र-विचारा -। खण्डित-मतिमद्-ब्राह्मण -। मण्डलि-सरसीज-खण्ड-चण्डांश्-निमं॥ मूतेय-नायकमुर्वी -। ख्यातं कटकेक-रज्-शक्त-तळारम्। मृतल-विदितं तत्तन्तु -। चातं बद्धाळ-नृप-कुमारं मारम्।

व ॥ इन्तिनिबर्गविद् तम्मूरिन्दं चडराण जक्कवेगेरेयं केम्बणनकेरेयन्नी-भी वूरं भाडवेळकेन्दु प्रार्त्थिति काळ-गवुण्डन तम्मनप्प होन्न-गवुण्डन जक्क-गवुण्डिय मगनप्प महा-प्रभु-आदि-गवुण्डक्ने सन्तेयं कोट्टडायय्यनुं तन्न तम्म माडि-गवुण्डनुं भार-गवुण्डनुं अवर पक्कळुं माच-गवुण्डनुं मार-गवुण्डनुं नाक-गवुण्डनुं चिक्क-मारेयनोळगागि काडं कडिदु कन्नेगेरेयं कट्टिसि वूरं माडिदरु ॥

आ- य्यान अन्तयवेन्तेन्दोहे ।

कञ्च-गञ्जण्डममुत्तेय ।

चिञ्चत-सद्-गुण-गण-मणि ।

सञ्चय क्रिट् होन्न-गोडण्डं बनकम् ॥

आ-नेगळ्द् होन्न-गोडण्डं बनकम् ॥

या-नेगळ्द् होन्न-गोडण्डं बनकम् ॥

ग्रान्त्रव-पतिन्नता-गुणे ।

पस्गुस्रुगळिगे पालम् ।

पस्गुस्रुगळिगे पालम् ।

पस्गुस्रुगळिगे पालम् ।

स्स-गालदोळ् अ ।

```
••• सनदिनारादि-गौण्ड ••• •• ॥
केरेयं कांट्रसुतिर्पुदु-।
मरवण्टगेयिडिसुतिर्पुदेसे *** ** ।
*** *** *** *** *** *** 1
... उज्जुगवेन्दुम् ॥
*** *** ***
इसिदर मोगमं नोडम् ।
इसिवुं नीरळ्के यिल्ला कण्ड *** ** ।
••• ••• एनिष ••• •••
वसुषेयोळान्नीळ्पडादि-गौडण्डन दोरेयर् ॥
अन्तेसेबादि-ग [ व् ]ुण्डन ।
कान्ते मनः कान्ते नाग-गावुण्डि चगत्-।
कान्ते पति-भक्ति-गुणदिन्द् ।
अन्तिल्लद वसदिनेसेदळवनी-तळदोळ्॥
वन्दर् विद्दिनरेन्दन्द् ।
ओन्दिद सन्तोपदिन्द सासिरकं कय-।
सन्ददुणलु बड्डिप-गुण-।
दिन्हं पेळु नाग-गौण्ड ••• ••• ॥
... ... ... | ... ... ... ... ... |
··· ·· म् - । मण्डलटोळिगिन्तु नोन्त कान्तेयरोळरे ॥
अवरिर्व्वमी पुट्टिद ।
··· माच-गौडण्डनातन तमां।
भुवनाघारं *** ** य-।
नवननुबर " " चिक-मारेयनेम्बर् ॥
अवरोळगं *** ** ।
भुवन-हितं माच-गौण्डनेम्त्र महात्मम् ।
```

| बवसेयिनोद्धिपन्दार्षिद् । इवन-बोलार्ग्युणिगळेनिसि नेगळ्दं बगदोळ्॥                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** *** *** *** *** *** ***                                                                                     |
| ••• ••• मत्तविधक-वलिदं किरिदेखु ••• ।                                                                           |
| ••• निपं समस्त-पुरुषा- ।                                                                                        |
| र्श्य-निधानं <b>माच-गौण्ड</b> नर्स्थि-निधानम् ॥                                                                 |
| मार-गौण्ड ।                                                                                                     |
| ••• ••• •• •• निघानम् ॥ • •                                                                                     |
| वारिनिध-वेष्टितोर्व्वियो- ।                                                                                     |
| ळाहं तन्ननरिल्लेनिप्यं गुणदिम् ॥                                                                                |
| लोकापकार-कारण- ।                                                                                                |
| नेक-कामव                                                                                                        |
| *** *** *** *** ***                                                                                             |
| ••• •• णनी-लोकदोळगे लोकं बढेवं।।                                                                                |
| मातृ-पितृ-भक्तनिखळ- ।                                                                                           |
| ख्यातं पुण्य-क ••• त्रि-मूर्त्ति • • ।                                                                          |
|                                                                                                                 |
| ••• क तमानमाङ्गणुगम्।                                                                                           |
| आदि-गौण्डन गुरु-कुळ-क्रमवेन्तप्पुदेन्दडे । श्रीमद्-द्रमिळ " " वारिसि                                            |
| ••• पर्न-तीर्यं प्रवित्तेषुव ••• द्रस्वामिगळित्व ••• पर-                                                        |
| वादीश्वर ••• •• वृन्द-वंद्य-श्री-पादरशेष-शास्त्र-वार्द्धिग् ••• रायणप्पैर-                                      |
| वाद्यस्य कर्णा व्याप्त व्याप्त वाद्यस्य वाद्यस्य वाद्यस्य वाद्यस्य वाद्यस्य वाद्यस्य वाद्यस्य वाद्यस्य वाद्यस्य |
| हित-व्यापार गुण-घनं श्री-वासुपूज्य-सुनि वस्ति प्राहिति                                                          |
| देवर-शिष्य पेरुमाळे-देवरिंगे न्तीषेद अविद माडिसि                                                                |
| श्री-देवर-प्रतिष्ठेयं माहिसि आ-देवरष्ट-विधार्च्चनेगं रिषियराहार-दानक्कं जीण्णीं-                                |
| द्धारक नडवन्तागि बिट्ट तळ-वृत्ति (आगेकी ५ पंक्तियोंमें दानकी चर्ची है)                                          |
| सक-वर्ष ११७० त्तेनेय प्तव-संवत्सरदुत्तरायण-सङ्ग्राण-ध्यतीपातदरदु                                                |

कोण्डलियरोष-महाबनङ्गळुं आदि-गौण्डनुं माडि कोट्टर मङ्गल महा श्री (हमेशा का अन्तिम श्लोक ) नमोऽस्तु वीतरागाय ॥

[ इस लेखमें आदि-गतुण्डने अपने गुरु पेरुमाळे-देवके लिये एक विशाल बसिद बनवायी और उसके लिये (उक्त) कुछ भूमिका दान दिया, और (उक्त मितिको ) आदि-गतुण्ड, और उसके पुत्रों तथा गाँवके ४० कुटुम्बोंके साथ कोण्डलिके सारे ब्राह्मणोंने उस भूमि तथा मन्दिरको पेरुमाले-देवको समर्पण कर दिया।]

[ EC, V, Belur tl., No. 138. ]

238

हुम्मव, —रिस्कृत तथा क्षाव, भग्न ।

[ शक ११७२ = १२५० ई० ]

[ पद्मावती मन्दिर में, एक पाचाण पर ]

बरमसेन ••• नाय ••• स्वस्ति

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

नीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासन निन-शासनम् ॥

स्वस्ति श्रीमत्-स (श)क- वर्ष ११७२ नेय कीलक-संवत्सरद शुद्ध-श्रावण-दशमी-शुक्रवारद्नदु श्रीमन्महामण्डलेश्वर श्री-ब्रह्म-भूपालकन सचि

पारव-सेनबोव ... माडि ... माडि ...

••• •• सुर-लोक-प्रापितनाटम् श्री ( वाकीका पढ़ा नहीं बा सकता है )।

[ महा-मण्डलेश्वरब्रहा-मूपालके मन्त्री • • • व्ययय-सेनवोवके प्रियः पुत्र पार्श्व-सेनवोवने 'समाधि' की विधिसे स्वर्गलोक प्राप्त किया । ]

[ Ec, VIII, Nagar tl, No. 56]

श्रवणबेल्गोला;—संस्कृत तथा कत्तद्—भग्न । [बिना काळ निर्देशका] [बैठ शिठ २'०, प्रक भाठ]

238

हत्तेबोह; —संस्कृत और कन्नह । [ ज्ञक १९७७= १२४४ ई० ]

हतेबीड से क्या हुई बस्तिहिंहमें, पारवंनाय बस्तिके बाहरकी दीवाड के

## पादाणके एक ओर ]

श्रीमत्-सम्पक्त्व-चूडामणि स्तत्त्-तृपना-वंश-सिंहासनस्थम् । सोमेशं नित्यनप्पन्तोसेदु विजय-तीर्याधिनायक् नाल्कुम् । सीमा-संस्थानदोळ् गुकोडे यसेविनेगं नट्ड धर्मके कोट्टम् । भूमीशत्वके तानेन्दरिपुव तेरदि तत्सुतं सारसिंहम् ॥

शकवर्ष ११७७ नेय आनन्द-संवत्सर मार्गाशर-व १ वृन्द् अभित् प्रताप-चक्रवित्-होय्छळ-शी-वीर-नार्यस्य-देवरस वोष्प-देव-दण्णाय-कर बसदिगे बिबयं गेय्दु श्री-विबय-पार्श्व-देविरागे काणिकेयनिकि आ-वसदिय मुण्डण शासनवं कण्डु तम्मन्वयराजार्वाळयनोदिसि-गोडुत्तविद्दवसरतोळु आ-शासन-स्थवह देव-दानद न्नेत्रदोळगे मय्दुनं पिद्य-देवर बद्वाख किष्ट मनेय माडि आ-बठारख हलडु वरसदिन्दबु हालागि यिद्दु के किळ तम्म अन्वयद चर्मवीष्णु "कारणवागियुं श्रीमतु प्रताप-चक्रवित्तं-होयसळ-श्री-वीर-सोमेश्वर-देवरस राज्या-म्युद्यवहन्तागियुं पूर्व्व-देसे " नहु किल्लान्दोळगणभूमिसहित मियदुन-पिद्यादेवन बठारवतु जी " " मनेयमाडि आ-विजय-पार्श्व-देवन श्री-कार्यं व निहसु क्लागि सब्बी-बाचे-परिहारवागि आ-वन्द्राक्षेर्स्यायियागि सज्जवन्तागि अन्दिन

वनुस्-संक्रमणद् आ-देवर सिविधियल आ-कुमार-नारसिंह-देवर तम्म श्री-इस्तदल पुन-[र्]-भारेयनेरेटु कोट्टर मङ्गल महा श्री श्री

[ १२६ ]

आनन्द-संवास्तरह फाल्गुन-स २ व । दन्दु श्रीमत प्रताप-चक्रवित-कुमार-नारिसह-देवरसक तवगे उपनयनवादिस बोण्य-देव-दण्णायकर बसदिय श्री-विजय-पार्य-देवर श्री-कार्यके आ-चन्द्रार्फ-स्थायिन नहवन्तानि हिरय-केरेय केळगे केमः द साल-माविन गट्टिनोळगे कोळद-होनयन पट्टशालेगे कल नट्ट विट्ट भूमियिन्द मूडल गद्दे गुम्मेश्वरद कोळगदालु गद्दे सलगे नाल्जुवम् घारा-पूर्व्हकं माडि सर्व्ध-बाधे परिहारवाणि कोट्टक (परिचित अन्तिम श्लोक ), मंगळ कहा श्री श्री श्री

[ सलके वंशमें सोमेश हुआ । उसका पुत्र नारसिंह था । सोमेशका विनय-तीत्यीं धनाय (दण्णायक ) बोप्पदेव था । (उक्त दिन ) प्रताप-चक्रवित्त होयस्स्त बीर-नारसिंह देवरसने बोरपदेव-दण्णायक ने सरिद्धा निरीक्षणकर वसदिका पूर्व 'शासन' देखा और अपनी वंशावली पढ़ी । उसने अपने साले या बीजा पांझ-देवके द्वारा बनवायी गई चहार-दीवारी और एक मकानको, बो कि ध्वस्त हो गया था, सुधरवाकर धनुस-संक्रमणके समय में विवय-पार्श-देवकी सेवामें अपण कर दिया।

[ १२६ ]-कुमार नारसिष्ठ देवरस्वने ( उक्त मितिको ) अपने 'उपनयन' संस्कारके समय ( उक्त ) कुछ दान दिये । ]

[ EC, V, Belur tl., No. 125 and 126. ]

#### हुमाच;-कषद्।

[ वर्ष आनन्द = १२५५ ई० १ ( लू, राइस )। ]

[ पद्मावती मन्दिरके प्राक्तणमें, श्वे पाषाणपर ]

भी-मूलसंघ-देशी-गणद " " दु-त्रैविद्य-देवर गुडु " " जननी बाळचन्द्र-देवर गुड्डि इत-शील-गुण-सम्पन्ने सोयि-देवि आनन्द्-संवत्सरद पुष्य-मास-बहुळ-दशिम-बुधवारदन्दु समाधि विधिये मुडिपि सुर-लोक्ब सूरे गोण्डेळु

माता कामास्विका श्रीमान् \*\* माघवाहयः ।

पुत्री सोमास्विका तस्याः सोयि-देवी ... व ...॥

कवित्वे गमकित्वे च वादित्वे वाग्मिता-जये ।

त्रैविय-बातवन्द्रस स्टबो नास्ति नाह्ति हि ॥

, मङ्गळ महा श्री

, [ श्री-मूलसंघ और देशो-गण है ••• दु-त्रैविद्य-देवके ग्रहस्य शिष्य ••• की मा, बाळचन्द्र-देवकी ग्रहस्य-शिष्या सोय-देवि, ( उक्त मितिको ), समाधिकी विधिसे मर गयी और स्वर्गलोकको प्राप्त हुई । उसकी माँ कामाभ्विका थी, पिता माधव, तथा पुत्री सोमाभ्विका थी।

, कवित्वमें, गमिकत्वमें, वादित्वमें, वागिता तथा जयमें त्रैविद्य-बाळचन्द्रके समान दुनियाँमें कोई नहीं है, कोई नहीं है।

[EC, VIII, Nagar tl, No. 53.]

ا بن عويد ،

थवणवेलाोला;-कनद् ।

[ वर्षे नक= १२४६ ई० ( लु. सहस.)

[ जै० शि० सं०, प्र० भा० ]

## चिक्कःमागडिः;--कष्रद-भग्न।

[ संभवतः स्रामग १२४६ ई० ]

# [ चिक्क-सागडिमें, बस्तिके पासके पाषाणपर ]

पुरुष-निघाननं सकळ-भोगियनाश्रित-कल्प-बृज्ञनम् । नर-सुर-घेतु वन्दि-सुर-भूज नवीन-मनोज-रूपन् । गुष-पद-मक्ति ••• ळ् प्रभाव-सावन्त मुज्यन् ••• वोय्देनि •••। ... करुणि विधात्रमूल ••• पद-लोभिगळि ••• ॥

## (बाकीका मिट गया है)।

[स्वित्त । यादव-नारायण अजनल-प्रताप-चक्रवित्तं कन्दार-देवके ११वें वर्षमें,—मुडिके सा ••• वन्तने, 'सन्यसनः महोत्सवकी (विधि ) को करते हुए, सुखी हालत प्राप्त की । उसकी और भी प्रशंसा । (शिलांलेख बहुत घिसा हुआ है । ]

[EC, VII, Shikarpur tl., No. 198.]

#### Kož

हुमाच; -संस्कृत तथा कबड़ ।

[ शक ११७८= १२४६ ई० ]

[ इसी आङ्गनमें पारवनाथ बस्तिके पूर्वकी ओरके पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगमीरस्याद्वादामोर्घलाञ्छनम् । बीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं विनशासनम् ॥

्स्वस्ति श्रीमतु शक्त-वर्ष ११७८ आनन्द्-संवत्सरद पुष्य-बहुत्त-चौति-मंगलवारदन्दु यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-मौनानुष्ठान-जप-समाधि-शील-गुण-सम्पन्न त्रि-पद-त्रिशल्य त्रि-गारव-रहित गुप्ति-त्रय-संयुत स्वत-भयातीत स्व अस (शं) रण-शरण्य श्रीमतु महा-मण्डलाचार्थ र्वे राज-गुरु गळु मण्शी-पुष्पसेन देवस्मकल द्वे-देवर सन्यसन-विधिय मुहिपि मुक्ति-पथवं पडेदर ॥

श्री-परमात्म-चिन्तेयोळे चित्तमनागळे पत्त बिट्टनन्त्-।
आस्यद्-सौख्यमं पडेव पञ्च-पदङ्गळनोद्धतित्ययिम्।
बाप्यरे वादिराज्ञ-मुनि-पाद-पयोरुह-वृं (भृः ) ग मुक्तियेम्-।
वोपळ पुष्पसेन-यित क्डिंदनैदे मनोनुरागिदम् ॥
आनन्दन-संवत्सरद् ।
आनन्ददे पुष्प-बहुळ-मङ्गळवारम् ।
ताना-चौतिय-दिनदोळु ।
जानात्मं पुष्पसेन मुडिपिदनोत्तविम् ॥
स्यरिदन्द पञ्च-वसदिय ।
वर-मुनि-गुणसेन-सिद्धान्तर कय्योल् ।
भरिदं कय्येदे गोट्टा-।
नर-लोकं पोगळे मुक्ति-पथवं पडेदम् ॥
परम-जिन-तल-चिन्तेये ।

स्यिरतरवागिरलु भाव नेलेगोळे मुनिपा । घरेयोळगे मुडिपि मुक्तिगे । वरनादं निष्कळङ्कनीयकळङ्कम् ॥ अक्लड्झ-देवरेय्दिद । सकळङ्कानन्दवय धंवतसरदोळ् । मुक्तिगे मार्गाशिरं ताम्। शुक्लं पौर्णामिय दिनद दुववारदोळम् ॥ प्रकटिसि बिन-धर्ममुमम्। सुकृतमुमागिरलु पेळ • गतियम । सक्ळागम-कोविदनम् । अक्लड्अ-व्रतियनोय्य तक्कुदे घात्रा ॥ इल्लेम्बने कुडुववसरव् । अल्लेम्बो मुनिनन्दवल्ल कालम् । होल्लेम्बरे बेळ्पवसर। निल्लेम्बरे पुष्पसेन-यति-पति धरेयोळ्॥ तर्क-न्याकरणान्धिमस्वलमितज्ञानेन यः पण्तुने । ओ-नन्द्यान्त्रय-राजभूपण-मणि श्री- वादिराजो मुनिः। तिच्छिष्यः पर-वादि-पर्वत-पवि :साहित्य-रत्नाकरः। षीयाद्-द्रविळ-जैनसंत्र-तिलक श्री-पुष्पसेनो मुनिः॥ सायोजन मग सान्तोज माहिद् ॥

[ जिनशाशन भी प्रशंसा । स्त्रस्ति । (उक्त भिति को ), साधुके गुणोंको प्राप्त कर (गुणोंके नाम दिये हैं ), त्रिशाला रहित त्रिपद को घारण कर,

१. त्रिपद अपूर्वकरण, अधःप्रवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण हैं।

त्रिगारव से मुक्त होकर त्रिगुप्तिसे संयुक्त होकर; सप्त-भय से रहित होकर, महामण्डलाचार्य और राज-गुरू पुष्पसेन-देव और अकलकुदेवने सन्यसन-विधिसे
श्रारीर त्याग कर मुक्तिका मार्ग प्राप्त किया। परमात्माके ध्यानमें अपनेको लगाकर, शाश्वत मुख्त देने वाले पञ्च-नमस्कार मंत्रका उच्चारण करते हुए, वादिराजमुनिके चरण-कमलोंके भ्रागर,—पुष्पसेन-यितने मुक्ति-फल प्राप्त किया। उक्ति
मितिको, आनन्दके साथ संमले हुए पुष्पसेन मुनिने इच्छा-पूर्वक देहत्याग किया।
मुख्य मुनि गुणसेन-सिद्धनाथको पञ्चवसदि स्थायीरूपसे सौंप कर उन्होंने मुक्तिका
मार्ग अख्तियार किया।

अकलक्कने भी उक्त मितिको मुक्तिका मार्ग अपनाया। वादिराज-मुनिके शिष्य पुष्पसेन-मुनि थे।

सायोजके पुत्र सान्तोजने इसे बनाया।

[EC, VIII, Nagar tl., No. 44]

408

होरेहिसि-कन्नर ।

[ शक ११७६=१२५७ ई० ]

[ हीरेहिल्लमें, मल्लेश्वर मन्दिरकी दिल्लणों दीवालके पापाणके वार्थी ओर ] नमोऽस्तु सिद्धेम्यो नम स्वस्ति श्री शक-वरुष ११७६ नेय राज्यस-१ संवत्सरद वैशाख-शुद्ध ''सोमवारदन्दु आदिगीण्डन तिल्लय वसदिय

१. त्रिगारव पश्चस्न (काटना, पीसना, रसोई बनाना, जल भरना, बुहारना ), स्त्रीमोहादि, परिग्रह (भृमि, मकान, पशु, वान्य, द्विपद, चतुष्पद, सवारी, विस्तर, दासी-दास, कुप्प-माण्ड ) हैं।

२. सप्त-भय मरण-भय, राज-भय, चोर-भय, ज्यान्न-भय, दुष्ट-देव-भय, परिषद्-भय और संसारभय हैं।

इ, राक्षस=११७८।

आ-स्थानिक पेदमाळमा-तूर माच-गौण्ड मार-गौण्ड चिक-गौण्ड चिक-मारेय अह्निय स्थानिक कल्ल-जोय समस्त-प्रजेगळुं वज्र-नन्दि-सिद्धान्ति-देवर मिल्ल-चेण-देवर पेरुमाळु-कन्तियर माच्ययन मग माड्ययङ्गे धारा-पूर्वकं माडि कोट्ट वसदियं माद्य्यन हिरियमगं बेलनारण अवचेय मचेलनुं (वे ही अन्तिम वाक्यावयव ) पक्कोटि-जिनास्य " मंगल महा श्री श्री

[ ( उक्त मितिको ) आदि गैण्डनहित्तको वसादिके पुरोहित पेक्मालने दूसरों के साथ ( जिनका नाम दिया है ) मिलकर एक वसदि बनाकर पेक्मालु-कन्तिके पुत्र माचय्यके पुत्र मादय्यको दी । ( वे ही अन्तिम श्लोक । )

एकोटि-जिनालप्रकी वृद्धि होवे ! ]

[Ec, v, Belur tl. No 131]

Kox

श्रवणवेल्गोलाः—कन्नर ।

[ वर्ष काष्ट्रयुक्त= १२४८ ई० १ ( ल्० राइस ) ]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ भाग ]

५०६

सियाल-बेट; संस्कृत

[सं० १३१५=१२५८ ई०]

श्वेताम्बर लेख।

[ ASI, XVI, p. 254, t. ]

YOU

पर्वत सुन्ध ( राजपूताना )—संस्कृत

[ सं० १३१६ = १२६२ ई० ]

श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख।

[ EI, IX, No. 9, G, t. and a. ]

¥o⊑

**फडकोल;**—कन्नड़ ।

्राक ११८६ = १२६८ ई०]

- [१] सिस्ति श्री- सं० (श) कवरस (प) ११८६ प्रम
- [२]व-संवत्सरद माघ सु(शु) घ(द) ५ सु(शु)-
- [ ३ ] कवारदलु मूलसंघद सूर-
- [४] स्थगणद श्री-तन्द महारकदेवग्गु-
- [ ५ ] [ इ ] इ कडकोळद सावन्त-देवगावुण्ड-
- [ ब ] न मग मारवालुण्ड सर्व्व नित्र ( वृ ) [ ति ] यं कै-
- [ ७ ] यि- कोण्डु समाघियि मुडिपि स्व-
- ( 🛱 ) ( रू ) गा- प्राप्तनाद निषिधिय स्तंभ [ | ] मं-
- (६) गळ-महा-श्रो-श्री-श्री [॥]

अनुवाद स्वस्ति १ मूल संघ के सूरस्याणके श्रीनन्दिमट्टारक देव के शिष्य या अनुयायी; (तथा) कडकोळ के सावन्त-देवगावुण्ड के पुत्र—मारगावुण्डकी स्मृतिमें यह 'निषिधि' का स्तम्म है। मारगावुण्डने तमाम इन्द्रियों का निरोध करके, सर्व सांसारिक कृत्योंसे निवृत्ति लेकर प्रभव संवत्सर-जो कि शक वर्ष ११६६ था—के माध (महीने) के शुक्ल पत्तकी पञ्चमी, शुक्रवार को समाधि पूर्वक स्वर्ग यात्रा की। मंगल-महा-श्री-श्री-श्री।

[IA, XII, p. 101-102, No. 4.] t. and tr.

LOS

# हुम्मच;--संस्कृत तथा कन्न ।

बर्ष विभव=१२६८ ई॰ ] ? ( लु. राइस ) । ]

[ पद्मावती मन्दिर के प्राक्तणमें, दायें हाथ की तरक के सम्मे पर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । बीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं बिनशासनम् ॥

श्रीमिद्भित-संवत्सरद् चैत्र-मा १३ दश्यां तिथी .. वैभव...जकपाख्यस्य पुत्राभ्यां राम-श्रष्टि-त्रस-श्रेष्टिभ्यां चन्य ( आम् ) आवासं प्रथम-मण्डप-निम्मीणं -कृतं चिर-कालं वर्दतां जैन-शासनं कर्तृणा सद्-धर्म श्री-वलायु-रारोग्येश्वयाभि-वृद्धिरस्त मङ्गल महा श्री

[ बिन शासन की प्रशंसा । ( उक्त मिति को ) धनिक जकपके दो पुत्रों, -राम श्रेष्ठि और ब्रह्म श्रेष्ठि ने पहला मण्डप वहुशोमा-युक्त वनवाया ।

जैन-शासन चिरकाल तक बढ़े । इसके प्रचार करने वालों में सद्धर्म, बल, आरोग्य और ऐश्वर्य भी अभिवृद्धि होवे । ]

[EC, VIII, Nagar tl., No. 55]

480

कण्ठकोटः—संस्कृत

[सं• १३२,≈१२७० ई०]

श्वेताम्बर लेख।

(ASWI, Selections, No. CLII, p. 64, a; p. 86, t. (ins. No. 30).]

# बेत्रः;-कन्नड्-भरन्।

वर्ष प्रजापति = १२७१ ई० ( लू० राहस ) ] [ बेत्समें, सिद्धेश्वर मन्दिरके पास एक पाषाणपर ]

••• खु ॥

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोप्तलाञ्छनम्। जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं \*\*\* \*\*\* ॥

••• नाना-नृत्न-रत्न-प्रवण ••• ••• समुद्रा ••• •• ग् अनून-दान-विभव ••• ः जन्नुंद्दोपमा-समुद्रदि मुद्रितमागिप्पुदिक्ति ॥ कन्द ॥ भरतावनि-वन-शोभा •••। ••• ग् आश्रव्ये ••• •• खण्डम् । \*\*\* \*\*\* कण्णीटक-। वर-विषयं सन्ततं \*\*\* विषयम् ॥ ••• ••• येनिप-भोग्य-नुत-बस्तु ••• ••• जीकानेक ••• घामनेषेद् चार-सोस्यारामम् ॥ " अन्तु सन्ततं मोदलाद्-अनेक-जनपदक् अधीश्वरनुमतुळ-प्रताप-ताङ्केश्वरतुं याद्वात्वय-वियत्-तळ-मार्त्तण्डतुं नय-वि ः नाना-दान-गुण-मणि-करण्डतुं विषया \*\*\*\*\* विषायकनुमण्य \*\* रामचन्द्र-भूपाळनन्वय \*\*\* \*\*\* माळव " मागभ-वङ्ग-कळिङ्ग-चेर-नेपाल व " पाळर " पाळर एनितु नीविपुदी " जयसिंहं " " कन्द ॥ आत ••• भुवन-भवनं ••• मातेनो ताने । मतं " सु-तत्तित-प्रताप-निषि " गुण-मणियम् ॥ ••• •• प्रगूड़मेनिसिर्फ-वरूयव दोरे ••• वलं •• •• दि नेषेद ••• •• थरित्रियोळ् मर्स्य-रूप · · · सहोदर महदेव · · · यन प्रतापमेन्तेने ॥ वृ ॥ सन्तत-रं \*\*\* • मचु सन्ता • • • • । र्वश्वर-पटं

• नोडलेंयलोत्तिपनेन्दौडे • • • बनं ः ।

```
••• एनि पुदी-महदेव-महीपतियं निरन्तरम् ॥
 व ॥ मत्तमा-कन्द्र-राय,तन्भव-श्री-राम-देव-प्रतापमेन्तेने ॥
    ••• पदाम्बुच युगानतरं सततं समन्तु •••••।
    · चुटु-वंश चिक्रयुक्ती · • • • • • ।
    ः ईतनेम्त्र
    ••• रामदेव-भूगळन तोळ-बळ-बगाङ्गने ••••।
 व ॥ मत्तं तत्पाद- द्मोपबीवियप्प कृचि-राजन राब-गुरु श्रीमिजिन-मट्टारक-
देवरन्वय महोन्नतियेन्तेने ॥
  वृ ॥ प्रक्रेयोळ् नेट्टने वारसेन-जिनसेनाचार्य्य-वर्य्यस् सुघा- ।
    बळ . किराता " चार्याबिळ भी ... . ।
     " गुणभद्र योगि-रमणं राखान्त-चक्रेश्वरम्।
     ··· श्रीमज्जिनसेन योगि सतत ··· रोळ् कीर्त्तियम् ''।
     ••• ग्रगण्यर महोन्नतियेन्तेने ॥
  ६॥ श्री-मुनि-पद्मसेन-यतिगेत्तम ... ... ।
     · · · महोन्नात-नि · · · र-वर्ष्ट्वनीयन्द्मे मत्ते · · · ।
     ** राममेनिय्य शास्त्र ** यिन्दमे *** श्रेष्ठियं *** ।
      ं मद्-विभज्जनन् · • ज्व • • रे मार्विपुदी-घरित्रियोळ् ॥
     ••• राद्वान्त-सम्पत्तियं •••••।
     ••• करं विनष्टमेनिया-तन्त्रौषदि मन्त्रदिम् ।
     देवेन्द्र-स्टुत-जैन-भार्या-तपदि · · व ताळ्दिस्म् । ' '
     भू-वन्दं वर-पदासेन-मुनिपं मट्टारकाग्रेसरम् ॥
     नव-जिन-पाद
                     त्र सु-चरित्रः कळावळि-चार्र-चि "" वि-'।
     श्रुत-बुष-माळनेत्र निष्किष्ठाघ-दुग्न्त-लता-चित्र सम्- । 🥫
     स्तुत-महरो (से) न-पुत्र नय-गत्र लसदुरु-पुण्य-गात्र :मू-।
     पति-नृत पदाशे (से) न-यति-नाय कृतात्यने नीने घात्रियोळ्।
```

व ॥ मसमा-मुनीश्वर-पादारिबन्द-द्वन्द्व-भक्तनुमनून · · · वीरनुं निब-तुररा-दळ-खर-खुर-प्रद्य · · · • • · · · मनेक-बिरिदावळि-विराबमाननुमण्य श्री-कृचि-राजनन्वय-महोन्नतियेन्तेने ॥

घरणी-वन्दित-सि [ह] देव-तनयं महास्विका-नन्दनम् । शरिदन्दूज्वळ-कीर्ति चट्टतनुवं ल्रह्माङ्गना-ब्रह्मभम् । वर-योगीश्वर-पद्मसेन-पद-पद्माराघकं क्चणम् । स्यर-पुण्यं पेसर्वेतनुत्तम-यशं साहित्य-सत्याश्रयम् ॥ प्रणय-प्राणा ••• तम्मोळवरी-म्-भागदोळ् राम-ल- । क्मणरं पोल्वरे पोल्वरा-मरत-भारवद्-बाहुबल्याख्यरम् । गुणदि पोल्वरे पोल्वरेन्दु बुध-बन्धु-ब्रातमानन्दित्म् । गणियिक्कुं वर-मन्त्रि-चट्ट-नृपनं श्री-क्वु-च-एडेशनम् ॥

व ॥ मत्तमा-कृचि-राजन सन्बोङ्ग-स्तिरमय महोन्नतियेन्तेने ॥

वृ ॥ भावज-मन्त्र-देवतेयनुत्तम चम्पक-वर्ण-गात्रेयम् । पावन-शीलेयं गुणद शालेयनुद्घ-कळा-प्रवीणेयम् । भू-वळय-प्रण्त-मद-कुम्बर-यानेयनोल्दु कीर्त्तिकुम् । शी-विश्च-कृचि-राजनेशेव्- ( ) अङ्गनेयं घरे **लदिम-देवि**यम् ॥

वा ॥ मत्तमा-कृचि-राज-तत्त्वन-प्रतापवेन्तेने ॥

कं । स्रम सुतङ्गमिषकं । धारिनियोळ् कृचि-राज-तनुजं दानो- । दारतियि **सेाण-देशं । श्**रतियि शूदकङ्गमग्गळमेनिपम् ।। सङ्गर-रङ्गदोळदरं । सिङ्गद किममानिरदे तानेळिसुवम् । मङ्गळ-निषि **वोण-देवं** । तुङ्ग-यशं पद्मशेन-पद-सुग-भक्तं ।।

व ।। मत्तं पाण्ड्य-देश-मध्याध्यासितमाद बेतूर चळुवेन्तेने ॥ कं ॥ निरुपम-देवागारं । सु-रुचिरमेनिसिई विपणि गणिका-बाटम् । करमेसेव-प्राकारम् । पिरिदेशेतुद्यानिहन्दे बेतूरेसेगुम् ॥ व ॥ मत्तमा-बेत्र मन्नेयर शेट्टि-गुत्तर गोडुगळ व्रोडेयर महोन्नित-बेन्तेने ॥
'क ॥ सन्तृत-गुण-त्रयाञ्चित- । र् उन्नतमीनसिद्दं पाण्ड्य-देशाघीशर् ।
मन्नेय-कुल-सञ्जात- । प्रोन्नत-विक्रमिगळिख्य-गुण-गण-निळयर् ॥
कोण्डेयरं दुर्व्वनरं । गण्डिगरं तेगदु तेगदु सिन्त्रिपरन्ता- ।
मण्डळद शेट्टि-गुत्तर् । म्मण्डित-विक्रमिगळेसेवरवनी-तळदोळ् ॥
चितियोळ् माचि-तन्वं । वितत-यशं हरिप-गौडनुद्वि-गभीरम् ।
रति-पति-निम-माक-प्रिय- । सुतनेसेवं योग-गौडनु्वित-तेषम् ॥
श्री महित-राम-गौडं । मूमियोळमराद्रियन्ते सु-स्थिरनेनिपम् ।
सोम-सुतं गौड-कुळ- । न्योमाङ्कं स्रनन्ते वर्त्वसुतिप्पम् ॥

व || मत्तमा-कृचि-रार्व वेत्र-प्रमृति-प्रावगळं विळतमागि पहेतु सुखिदिनिर्पुंतुं श्री-पद्मश्रीन-मट्टारकरपदेशिद निम सर्व्वोङ्ग ''' लिद्दम ••• स्वर्गीपवर्ग्ग-सौख्यं कारणमागि सदमी-जिनालयमं माडिसिदनदेन्तेन्दोडे ||

कं ॥ निरुपम-मूल-सु-संघर- । सु-विचरमेनिसिई-रो (से)न-गण-दोळ् मेषेवा- । वर-पोगळे-गच्छ्वदिन्टं । निरविसिदं क्चनेसेव-बिन-मन्दिरमम् ॥

व ।। मत्तमा-कृचि-राजं प्रजापति-संवत्सरदित्त श्री-वोर-महदेव-रायन प्रशस्त-हस्तदित्त बाडमनप्रहारमागि बिडुवित्त लल्मी-जिनालयक्के डुणिसेयहळ्ळियतु हन्नेरहु होन्निन नियत-शोत्रमागि पुण्यतिथियोळ् धारेथं पडेदु-बन्दु तिजनालयद श्री पार्श्वनाथ-देवमें शासन-पूर्व्वं श्रो-पद्मसेन-भट्टारक-देवर श्री-पाद-प्रचा-ळनवं माडि गौडुगळु समन्वितमागि कोट्टरवादुवेन्दोडे ॥

कं ॥ अङ्गडियनडके-दोण्टम- । नङ्गब-निमरेनिप-गौडु-सहितं कृचम् । गङ्गन-मत्तरनेरड । ••• गाणम भारेयनेषेदर् ॥ गुण-निषि धारा-पूर्वं । हुणिसेयहिळ्ळयननन्त-भोग ••• । •••• । प्रणुत-भी-पार्यंनाय-नसदिगे कोट्टम् ॥

व ॥ मत्तमा-हुणिसेयहिन्नाः ••• मेगण-नट्ट-कल्लु तेङ्कण-दिक्किनिन्नाः • • ।

्यहः शिलालेख बहुत-कुछ विषा हुआ है.।)
जिन-शासनकी प्रशंसा । जम्बूद्धीप, भरतकेत्र और कर्णाटक विषयको प्रशंसा । बहुत राष्ट्रो का स्वामी, लड्केश्वर, यादववंशीय राजा रामचन्द्र थे । इसकी उत्पत्ति । ज्यंसिंह नामके कोई राजा थे । उनके पश्चात् [ कन्दर राय ] और उसका माई महदेव या । कन्दर रायका पुत्र रामदेव हुआ ।

तत्पादपब्नोपब्नीवी क्चि-राज या, और राजगुर जिन-महारक-देव थे। उनकी उत्पत्ति। वीरसेन और जिनसेनाचार्यकी परम्परामें १ गुण-मद्र-योगी और जिन-सेन-योगी हुए। इसके बाद महसेनके पुत्र मुनि पद्मसेन-यतिपकी प्रशंसा आती है।

उक्त मुनीश्वरके चरणोंका मक्त कृचि-राज था। उसकी उत्पत्ति। वह सि [इ], देव और मह्नाम्बिकाका पुत्र था, उसका छोटा माई चट्ट था, पत्नी तद्मा ( था, तद्मी ) थी। उसकी पत्नी लद्मी-देवीकी प्रशंसा। उसका पुत्र बोणदेव था; जो पद्मसेन मुनिके चरणोंका भक्त था।

। पाण्य-देशकेःमध्यमें स्थित बेतूर की प्रशंसा । माचिके पुत्र इरिप-गौड, माकके पुत्र। योग-गौड, तथा सोमके पुत्र राम-गौडका उल्लेखन

और बन उस कृचि-राजको नेत्र तथा दूसरे गाँवीका घेरा मिल गया, —और बन उसकी की खाँखा हो गयी, —पद्मसेन-भट्टारककी सम्मतिसे, उसने लक्षी—बिनालय बंडा किया। और कूचने यह मन्दिर श्री-मूल्संघके सेनगणके पोगले—गच्छको है दिया।

गन्छको है दिया।
कृचि-रावने (उक्त मितिको) वीर-महदेव-रायके श्रुम हल्लोसे अग्रहारके रूपमें, लच्मी-विनालयके लिये, हुणिसेयहिं मास करके तथा १२ होन्नुपर काम करनेवाला एकं ओजिय सदाके लिये नियत कर, उसे पद्मसेन-मट्टारक देवके पाद-प्रचालनपूर्वक, उस विनालयके पारवनाय देवके लिये एक शासन (लीख) हसा सौंप दिया। तथा, गौड लोगोंके साथ-साथ चलकर, उसने एक दुकान तथा सुपारीका एक बगीचा मी दिया।

E[EC; XI, Davangere tl., Norl3]

# श्रवणबेल्गोला-संस्कृत तथा कबड़ । [ शक ११२१ ( ठीक ११६५ ? ) = १२७३ ई० ( कोल्होर्न ) ] [ जै॰ शि॰ सं॰, प्र० भा॰ ]

४१३

### चिक-मागडिः कष्म-मग्न।

[ दिना काळ-निर्देशका ]

[ चिक-मागडिमें, वित्तिके पासके पापाण पर ]

स्वस्ति श्रीमतु यादव-नारायण प्रताप-चक्रवर्ति • • • • देवर वर्षद् २८ वर्षद् २८ वर्षद् स्वार्ति संवत्सरद् कार्तिक • • चिक्रमागडिय अक्रवाते बस्मोज स • • • विद् गति • • • विद् पुण्डु सत्-पुरुप-सिंघनुदात्त-निष्धि सम्वरित पढेद समाधियम् ॥

पहेतु समाधियनिन्नोर ••• ।

पडलडर्टमर-पुरकेणीग देव-निकायम् ।

गेडेगोडरे सुर-सुखमं ।

पहेदं सक्सोर्ज अमळ-चिन-मावनेयिम् ।।

[ युनार बम्मोचके लिये उसकी समाधिकर प्रदर्शक यह लेख है 1 ]

[ Ec, VII, Shikarpur tl, No 199 ]

## इलेबोड-कबर्।

[ शक ११२७=१२७४ ई० ( चीकहॉर्न ) ]

[ आदिनायेश्वर वस्तिके पास-वस्तिइक्तिमें ]

श्रीमन्नेमिचन्द्रं-पण्डितदेवर केळिहरू श्रीमद्बाळचन्द्र-पण्डित-देवर सारचतुष्टयादि-प्रन्थगळ

व्याख्यानमं माहिदपर्\*

(बार्यों ओर) स्वस्ति श्री मूलसंघ-देशिय-गण-पुस्तक-गच्छ-कोण्डकुन्दान्वयदिङ्गळेश्वरद् बळिय श्री-समुद्रायद्-माघनन्दि-भट्टारक-देवर
प्रिय-शिष्यरं श्रीमक्षेमिचन्द्र-मद्वारक-देवरं श्रीमद्भयचन्द्र-सिद्धारतचक्रवर्त्तिगळुं दीचा-गुवगळुं श्रुत-गुकगळुनागे तय [ ए ]-श्रुतङ्गळि जगदोळ्
विख्यात-बेट्ट श्रीमद्वाळचन्द्र-पण्डित-देवर सक-चर्ष ११६७ नेय भावसंवत्सरद् भाद्रपद्-शुद्ध १२ बुधवारद् मध्याह्न-कालदोळु थमगे समाधियन्दु
चातु-विण्गळगरिपि नीवेह्नरुं धार्मिकरप्पुदेन्दु नियामिति च्नितन्थमेन्दु सन्यसन्यप्ववंकं सकळ-निवृत्तियं माडि पल्यंकासनदोळिट्दुं पञ्च-परमेष्ठिगळ स्वरूपमं
स्थानिसुतं स्व-प्रमय-पर-समयंगळु मेच्चे उत्तम-समावियं पहदर श्रीमद्राबघानीदोरसमुद्रद् समहत-म-(दार्यो ओर) व्य-जन-गळु तत्कालोचितमप्प धर्मप्रभावनेयं माडि परोच्च-विनय-मागि गुरुगळ प्रतिकृति-समन्वितं पञ्च-परमेष्टिगळ
प्रतिमेयं माडिति यथा-कमदिं लोकोचरमागे प्रतिष्ठेयं माडि पुण्य-वृद्धि-यशोइद्धियं माडिकोण्डर । भद्रमस्त नयतु विन शासनाय ।

श्री-जैनागम-वार्द्ध-वंद्धन-विधुः कन्दर्पं-दर्पापहो

भव्याम्मोब-दिवाकरो गुण-निधिः कारुण्य-सौधोदधिः ।
स श्रीमानभयेन्दु-सन्मुनि-यति-प्रख्यात-शिष्योत्तमो
कीयात् कावनिशत्रिबात्मनि रतौ बालेन्दु-योगीश्वरः ॥
पूर्व्याचार्य-परंपरागत-बिन-स्तोत्रागमाध्यात्म-सच्छास्नाणि प्रथितानि येन सहसाम्बन्निळा-मण्डले ।
श्रीमन्मान्य-मयेन्दुयोगि-विबुध-प्रख्यात-सत्-स्तुन्नाः
बाळेन्दु-ब्रतिपेन तेन लसति श्रो-जैनधम्मोऽधुना ॥

श्री-बालचन्द्र-पण्डित-देवाय नमः॥

# दूसरा लेख

( उसी वस्तिमें, समाघि-मण्डपके बार्यी और )

श्रीमदभयचन्द्र-सिद्धान्त-चकवर्त्त्तंगळु व्याख्यानमं माडिद्वच ।
श्रीमद् -बालचन्द्र-पण्डित-देवच केळिद्वच ।
श्रीमां केन्द्र-मुख-निगांत-दिव्य-वाणी
यस्याननेन्द्र मुख-निगांत-दिव्य-वाणी
यस्याननेन्द्र मुख-निगांत-दिव्य-वाणी
यस्याननेन्द्र मुख-निग्णिडत-देवमिरमन्
लोके स्तुवन्ति कवय परमादरेण ।।
कस्त्वं कामः क एते हरि-हर-विधि-विध्वंसकाः पञ्च-बाणाः
कोऽयं धर्मां क एव अमर-मय-गुणस्तेऽत्र किं, थोंधुकामः ।
संख्यातीतिगुंणोधैर्ज्जंगति दश-विधेश्वाच-धर्मेतनन्तेर्व्वणिव्वाळेन्द्र-योगी लसति कुच ततस्तत्यदाममोज-सेवाम् ॥
येनाधीतमतीत-वाधमितं स [ ज् ]-ज्ञान-सम्पादकम्
शास्त्रं सर्व्य-जनोपकारि विहिताचारोचितां ग्रेमतः ।
तस्मादनन्त-भग्य-क्ख-तरणेव्यळिन्द्र-योगीश्वराद्
आप्तं मुक्ति-सुखेक-साधनमन् प्रेत्तोपदेशादिकम् ॥

दत्तोऽयमत्त्रपादादि-पत्तंमार्वीद्य तत्त्वणे । प्रत्यत्तादि-प्रमाणेन भेत्तुं बालेन्द्र-सन्मुनिः ॥

वर्डतां जिन-शासनम् । श्री-पञ्च-परमेष्ठिगळे शरणु । श्री-त्रालचन्द्र-पण्टित-देवाय नमः ॥

कि ही हं

[ बालचन्द्र-पण्डित-देव 'सारचतुष्ट्य' तथा अन्य अन्योपर टीका बनाते हैं ( या करते हैं ) । नेमिचन्द्र-पण्डित-देव सुनते हैं ( ऊपर पापाणके माये पर लिखा हुआ )।

शी-मूलसंघ, देशिय-गण, पुस्तक-गण्ड, कीण्डकुन्दान्वय, इङ्गलेश्वर-बलि, श्री-समुदायके माघनन्दि-भट्टारक-देवके प्रिय शिष्य, —नेमिचन्द्र-मट्टारक-देव और अमयचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवचीं उनके कमसे 'दीचागुरु' श्रीर 'शृतगुरू' ये, — बालचन्द्र-पंडित-देवने चतुर्वणींके सामने यह घोषणा की कि ''(उक्त मितिको) मध्याह्व-कालमें में समाधि (सक्षेत्रका) ले लूँगा।" तदनुसार उनके समाधि-मरण प्राप्त करनेके बाद दोरसमुद्रके मध्य लोगो (जैनों) ने उनके समारक के रूपमें उनकी (अपने गुरू की) तथा पञ्च-परमेश्वरकी प्रतिमार्थे बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा बी। इससे उनका गुण और कीचि खूब बढ़े।

१३२ वें लेखमें अपयचन्द्र-रिद्धान्त-चक्रवर्ती टोका करते हैं। वालचन्द्र-पण्डित-देव सुनते हैं:। इसमें बालचन्द्र-पण्डित-देव की प्रशंशा मरा हुई है। कामको भी उनकी सेवा करनेका आदेश इसमें दिया हुआ है।]

[ Ec, V; Belur tl. No 131 and 132 ]

प्र१५-५१६

श्रवणवेलगोला;-कन्नर ।

[ वर्ष भाव = १२७४ ई० १ ( लू. राइस. )

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ भा॰ |

· X.80

अवणबेलगोला-कबर्।

[ बिना काळ निर्देशका ]

ि जै० शि० सं०, प्र० भा० ]

४१५

गिरनार,—संस्कृत

[ सं० १३३३=१२७६ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

[Revised Lists ant. rem. Bombay (ASI, XVI), p. 353, No. 10, t. and tr.]

39%

चित्तौड़ ( राजपूवाना );—संस्कृत ।

[सं० १३३१=१२७७ ई०]

[ श्रद्धार चावडो मन्दिर के पास किले की दीवाळ में एक पुराने मन्दिर

के उत्हे बनाये गये चौख़ट के उत्परी भागपर ]

(१) (चिह्न) • ॥ स्वरित श्री-सं०-१३३४ वर्षे वैशाख सुदि ३ तु (तु ) ध-दिने श्री तृ (तृ )हृद्-गच्छे सा० प्रल्हादन-पुत्र-सा०-रत्नसिंह-कारित-श्री-शान्ति-नाथ-चैत्ये सा•-समधा-पुत्र-सा०-महण-भार्य-सोहिणी पुत्री-कुम-

(२) रत-श्राविकया मातामइ-सा०-टाडा-श्रेयसे देव-कुलिका कारिता ॥

[ लेखमें शान्तिनाथमन्दिरके प्राङ्गणमें एक छोटे मन्दिर (देव-कुलिका) के,निर्माण का सफ्ट उल्लेख हैं। ]

[ASWI, progress Report 1903-1904, p. 59, t.]

अवणबेलगेला-कबद् ।

[ शक १२००=१२७८ ई० ]

[ जै॰ शि॰ ५०, प्र॰ मा॰ ]

४२१

अमरापुर;—संस्कृत तथा कन्नद् ।

[ शक १२००=१२७८ ई० ]

[ अमरापुरमें, तालाब के नष्ट बांध में एक पाषाण पर ]

श्रीमत्यरम-गंभीर-स्याद्वादामोश्रलाञ्जनम् । जीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं ।बन-शासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-वद्यमती-भार-वौरेय-दोर्-इण्डरं अधः-इतो-इण्डरं मार्चण्ड-कुता-भूषण्यमिसम्पात-भीषण्यमोरेयूर-पुर-वराधिश्वरमेनिण वोळावनीशरोळु॥ स्वस्ति श्रीमन्-महा-मण्डलेश्वरं त्रिभुवनमञ्ज भुष-वळ-मीम रोइद् गोव खड्ग-सह-देव अस्त्रचाद-मण्डळिकर तले-गोण्ड-गण्ड बण्टर वाव पर-नारी-सहोदर पढे मेन्चे गण्ड निगळक्क-मञ्ज मीतरं कोन्ज मरेख्यो काव शरणागत-वज़-पञ्जरमसहाय-शूर् येकाङ्गवीर निश्शंक-प्रताप-चक्रवर्ति वीर-दानव-मुरारि पिक्क्रोण-देव-चोळ-महाराजव श्री पृथ्वी-निङ्गाल्ख-नेलेबीहिनोळु नेलास सुख-सङ्घ्या-विनोदिद राज्यं गेय्युत्तमिरख् शक-वषं ॥ १२०० नेय ईश्वर-संवत्सद् आधाद- ग्रुख-पञ्जमी-सोमवारन्दु तैलक्करेय जोग-मिट्टगेय प्रसक-स्वर्ध आधाद- ग्रुख-एवमी-सोमवारन्दु तैलक्करेय जोग-मिट्टगेय प्रसक्त-गच्छ विङ्गळेश्वरद् बळिय- मूल-संव देशिय-गण कोण्ड-कुन्दान्वय प्रसक-गच्छ विङ्गळेश्वरद् बळिय- विभुवन कीर्ति-रावुळर प्रधान शिष्यर बाळेन्दु-मलघारि-देवर प्रिय-गुढुर्तुं सङ्गयन बोस्मि-सेट्टिगं मेळव्वेगं पुट्टिद मिल्ल-सेट्टि तम्मिडयहळ्ळ्य एरेयगुव्यलः, तन्न एरडु-मागव एरडु-सायिर-अडकेय-मरत् तैळक्करेय वसदिय

प्रसन्त-पासंदेवर प्रतिहस्तवागि मकळु-पर्यंग्तं वृत्तिवन्तनेन्दुं वृद्धिण-पाण्डं य-देशद दृत्तिण-मधुरेय उत्तर-भागदिल पोन्नर " नित-सीमेय भुवलोक-नाथ-विषयद भुवलोकनाथन वूर (पुर) जिन-ब्राह्मणरिल यजुन्वेददैन्नेय-शाखे विशष्ठ-गोत्र कीण्डन्य-मेन्ना-वरुण-वैशिष्टमेम्ब-प्रवरद दोप-नायकः पोन्नव्येगं पुट्टिद श्री-स्यनगिरियुं आ-बाळेन्दु-मलजारि-देवर प्रिय-शिष्यनु-मण चेक्किपिल्ले-हस्तदील आ-चन्द्राके-वर्र तन्न मेळि-भागवनु धारा-पूर्वंकं वृत्ति-यागि कोट्ट ॥ यिन्तप्पुदक्षे साद्ति इदिनेण्टु-समयं मिल्ल-सेट्टि ओप्प श्री-वीतराग इदिनेण्टु-समयद ओप्प सदाशिव-देवर (वही अन्तिम श्लोक)

[ विन शासनकी प्रशंसा ।

स्त्रितः । मार्चण्ड-कुल-भूपण, ओरेयूर्-पुरवराधीश्वर, चोळ राजा ये,— जिनमेंसे,—जिस समय महा-मण्डलेश्वर, यिरुङ्गोण-देव-चोळ-महाराज अपने पृथ्वी-निडुगलके निवासस्थानमें थे:—

(उक्त मितिको,) तैलङ्गेरेमं चोगमिट्टगेके ब्रह्मांचनालयके लिये, (मूल धंव, देशिय-गण, कोण्डकुन्दान्वय, पुस्तक-गच्छ, और इङ्गळेश्वर-बळिके त्रिभुवन-कीत्ति-राञ्जळके प्रधान शिष्य) वालेन्दु मलघारिके प्रिय ग्रह्स्य-शिष्य, सङ्गयके (पुत्र) बोम्मि-सेट्टि तथा मेळक्वेसे उत्पन,—मिल्लिसेट्टिने, तेलङ्गेरे वसदिके प्रधन्न पाश्व-देवके लिये, तम्भिडयहळ्ळमें सुपारीके २००० पेड़ोंके २ हिस्से वैशानुवंश तक जानेके लिये अलग निकाल दिये तथा दीपनायक और पोजव्व-से उत्पन चेह्नपिह्नेको वे अपित कर दिये। (यहाँ दीपनायक शहर, खानदान आदिका परिचय दिया है।) चेह्नपिह्नो सयनगिरि और बालेन्द्र-मलभारिका प्रिय शिष्य था। साच्चियों के इस्ताच्चर।

शाप।

[EC, XII, Sira tl., No. 32.]

#### कलस-क्षर

### [ शक १२००= १२७० ई० ] [ वृक्षरे वाम्बेके शासनपर ]

स्विस्त श्रीमत्-यहर पिरिपरिष कळाळ-महादेवियह पृथ्वी-रावर्ग गेंगुतिरहीं शक्तकाल १२०० नेय रिवर-संवरस्यद वृक्षिक ३ धा १ कळस्वाय- हेविरो बिनेश्वर-हेविरो मादेवध्वाणि कलसेहिय मादव दारेयनेरिक पेषा आकि मान २ नहवन्ताणि निमानिय मेगे कोडिक्स्य नि " क सहिती गृळु बिहि तेहमा सलूव प १ हारे आव त्यस्गहेयू अहा अन्तन्तुदके सान्ति आ-मरसणिय-नाळु कळस्द हेन्बस्वकळ् (औरों का नाम दिया है) कलस्वायदेवर अमृत्यविशे अिक बुद्धते १ नील-कण्टकोळ्ळ माकेयन कैयिल कोण्ड अलुगल-मिक्य । हिलायहाळिय मेळे मुद्दिय तलेय गण्ण १ मेले न " अन्तन्पुदक्के सान्ति कळस्द अमृत्यविशे भाम आ-हेन्बास्वकळ् ।

[ बित समय अभिषिक क्येष्ठ रानी कलाल-महादेवी प्रश्नीका राज्य कर रहीं थीं :—( उक्त मितिको ) बन कि यह कलसनाथ और बिनेश्वर दोनीका महान् दिन था,—कलसेट्रिके पुत्र मादवने, सर्व करोंसे युक्त, दो 'मान' बान्य ( चावल ) देनेके लिये ( उक्त ) दान दिया । साची । उन्हीं देवताके लिये एक अरेर भी ( उक्त ) मूर्मिका दान । ]

[ EC, VI, Mudgere tl., No. 67 l.]

प्रश्

गिरतार-संस्कृत ।

[ सं १३१५ = १२७० ई० ]

श्वेताम्बर लेख ।

[ Revised Lists ant, rem. Bombay (ASI, XV1)
p. 352-353, No. 9 (II part), t, and tr. ]

# हलेबीड-संस्कृत और कबर । [ सक १२०१ = १२७१ ई० ]

# [ बिस्तहिष्ठमें, शन्तिनायेरवर बस्तिके पहिले ही प्रतिमा पाचाचपर ]

( सामने )

श्रीमत्यरमगम्भीरत्याद्वादामोषलाम्छनम् ।
बीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥
श्री-संघ-रै-कुसृति देशिय-सद्गणाख्यकल्पाद्विष्रणे लस्ति पुस्तक-गच्छ-शाखः ।
श्री-कुण्डकुन्द-मुनिपान्वय-चार-मूलः
सारेङ्गळेश्वर-त्रिळ-प्रचळोपशाखः ॥
इन्तु पोगळ्ते-तेत्त यति-सन्तितयोळ् कुल्पमूषणाख्य-सै- ।
दान्तिक-शिष्यन्जित-जिनालय-कारक-निम्ब-देष-दा- ।
मान्तन सुन्तकके गुरु वाग्-त्रनिता-पति माधनन्दि-सै- ।
दान्तिक-चक्रवर्ति येसेदं वसुषा-पति-राजि-वृज्तितम् ॥
नमो गन्यविसुकाय तिच्छ्ण्याय विमुक्तये ।
विशुद्ध-जैन-सिद्धान्त-नन्दिने शुभनन्दिने ॥

### त्तच्छिष्यह ।

घवळ-यशो-नीरिखत- । भुवनं कवि-गमक-वादि-वाग्मि-वितान- । प्रवरं सारर्थक-निच-गा- । म-विलासं **चारुकोर्स्ति-पण्डित-देवम्** ॥

### तच्छिष्यह ।

कु-मतौध-निवारकनम्।

नमस्करिप्पेम् जिनागमौद्धारकनम् । 💸 विमल-दयाधारकनम्। समुदायद माघनन्दि सहारकनम् ॥ श्री-नेमिचन्द्र-भट्टारक-देवीऽप्यंभय'वन्द्र-'सैंद्धान्तोऽपि। इति शिष्याभ्यां गुरु-माधनन्यभूदधर्मा-हत : न्याम् ॥ तदुमयरोळ् अमयचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रव (दायीं श्रोर ) तिगळ महिमेयेन्तेने 🏣 वृ ॥ छन्दो-न्याय-निचण्टु-शब्द-समयालङ्कार-षट्-लण्ड-वाग्-भू-चक्रं विवृतं जिनेन्द्र-हिमवजात-प्रमाण-द्रयी-। गङ्गा-सिन्धु-युगेन दुर्मात-खगोन्बीर्माद्भदा यत् स्व-घी-चकाकान्तमतोऽभयेन्दु-यतिपः सिद्धान्त-चक्राधिपः॥ तहुमयमुं क्रमदि दीचा-गुरुगळूं श्रुत-गुरुगळुमागे पेम्पु-वडेद । मालिनी ॥ नुत-गुण-माण-कोशं कीन्ति-वानीवताशं वितत-सदुपदेशं शस्त-बोष-प्रकाशम् । इत-मदन-निवासं नौमि निम्मोंहपाशम् इत-कुमत-निवेशं **बाळचन्द्र-त्रतीशम्**॥ तन्मुनीन्द्र-शिष्यर ।

स-विशेषागम-वाक्-सुषीषषमनीण्टल् को ह कार-त्रि-दो-।
प-विकारङ्गळनेचि किल्तु विळसद्रत्नत्रयं रक्षया-।
गो विनयाळिगे कि रिचिसिदनी-सिद्धान्त-चक्र शनेम् ।
भव-रोगक्के सु-वैद्यनीषमयच्चन्द्रं वाळचन्द्रात्मकम् ॥
सासिरिदन्त्रेरहेने-।
या-शक्त-वर्ष-प्रमादि-समदूर्ण्ज-लस्तमा-।
सासित-पक्तद् नवमी-।
शासिवार-त्रियामदोळ् तन्मुनिपम् ॥
अरिडात्मीय-समाधियं तोरद् सन्बीद्दारमं देहमं।
सेरेडकोभतेयं बगं पोगळे पर्यंङ्गासन-प्राप्तियिम्।

नेरेडात्मोद-कलांशुवं दिवदोळं तोप्पेंन्दलेम्बन्दिस् । तिरितन्दं स्र-मिन्द्रिक्सस्यचन्द्रं स्न्द्र सैद्धान्तिकम् ॥ मुद्दभयचन्द्र-िषदान्- । ति-देवरमाद निरिधियं दोरसमु- । द्रद नरवरङ्गळ् निर्मिषि । विदित-यशाः-पुण्य-बृद्धियं कैकोण्डर् ॥

मंगलमहा भी भी भी ॥

( वायीं ओर ) भी-अभयखन्द्र-सिद्धान्ति-देवर् तम्म शिष्य-बाळखन्द्र-देविरंगे न्याल्यानं माडिदपर ॥ श्री श्री

[ इस लेखमें बालचन्द्रके श्रुतगुर अभयचन्द्र महासद्यान्तिकके समाधि मरणका उल्लेख है ।

जिन शासनकी प्रशंसाके बाद श्री-संघ (मूलसंघ) को एक पर्वत मानकर उसके अपर देशिय-गणको एक वृद्धकी उपमा दी है। इस कल्प वृद्धकी जड़ कुन्द-कुन्दान्वय है, इसकी शाखाएँ पुस्तक-गन्छ हैं, और इसकी उपशाखायें इक्ष-तोश्वर बिल हैं। इसी प्रसिद्ध परम्परामें कुल मूपण-सेद्धान्तिक, उनके शिष्य एक जिन-मन्दिरके संस्थापक निम्बदेव-सामन्त हुए। उस सामन्तके चारित्र-गुरु माध-नन्दि-सेद्धान्तिक-चक्षवर्त्ति हुए।

एक गत्यविमुक्त हुए, उनके शिष्य शुमनन्दि-सेद्धान्त, उनके शिष्य वार्ष्य-कीर्त्त-पण्डित-देव, उनके शिष्य समुदायट-माघनन्दि-भट्टारक थे। माघनन्दिके दो शिष्य हुए,—नेमिचन्द्र-मट्टारक-देव और अभयवन्द्र सेद्धान्ती। तत्पश्चात् अभय-चन्द्र विद्धान्तचक्रवर्तीकी मिह्माका वर्णन। उपरके थे दोनों बालचन्द्र-व्रतीशके कमसे दीचागुर और शुतगुरू थे। बालचन्द्रके पुत्र अभयचन्द्र बालचन्द्रके शिष्य हुए। (उक्त मितिकी) रातको अपने सल्लेखनाके समयको जानकर, उसकी विधिको घारण करके अभयचन्द्र महासोद्धान्तिक टिवंगत हुए।

[ EC, V. Belur tl., No.133. ]

#### \*RY

### ्रकडकोल;-कबर्।...

### [ शक १२०१ = १२७१ ई॰ ]

## [ कडकोक गाँवके अन्दर हणमन्त या हनुमान मन्दिरके पासके स्मारक पाषाण पर यह अभिलेख हैं ]

[१] स्वित्त श्री स (श) कवर्ष १२०१ प्रमाथि-संवत्स-

[२] रह भाद्रपद सु (शु) द छ [ ट्] टि सोमवारदन्दु शॉम-

[३] न्-मूलसंबद पडुमिस (१ से) न-भट्टारकदेवर गु-

[४][इ] हि कडकोळद सावन्तः सिरियम-गौडन हेण्डति

् [ प ] चिंडगोडि सर्व-निवि ( वृ ) तियं क्य-कोण्डु स-

[६] मादि (धि) यिं मुडिपि स्वर्गाप्राप्तेयाद निषिद्धि (धि)-

[ ७ ] य स्तम्भम् [ । ] मंगळ-महा-श्री-श्री-श्री [ ॥ ]

[ ८ ] हिर्य्य-बोप्पगौड चिक्क-बोप्पगौड चिक्कगौड

[ ६ ] फ (?) लिदेव रुवा (?) घ (?) विरिदेव सुख्य इन्नेरडु-हि-

[ १ • ] ट्डु समस्त-ंप्रजे बसदिगे कोट्ट येरे मत्तर १ [ । ] श्री-

[ ११ ]-वान्त्य मङ्गल-महा-श्री-श्री-श्री [ ॥ ]

सातुवाद — स्वस्ति । पितत्र मूल संवने पहुमसेन-मट्टारकदेवकी गुड्डि (शिष्णा या अनुयायिन ); (तथा ) कडकोळके सावन्त-सिरियमगौडकी पत्नी चिष्टगौडिकी (स्मृतिका ) यह 'निषिधि'-स्तंभ है । उसने यह समाधि सर्व इन्द्रियों के विषयों से निष्टत्त होकर तथा सर्व सांसारिक कार्यों का त्याग करके प्रमाथि संवत्सर—को शक वर्ष १२०१ था—के माद्रपद (महीने ) के शुक्ल पत्तकी छठ, सोमवारको ली यी स्वर्ग प्राप्त किया था । मंगल और लच्मी बढ़े । १२ हिट्डु तथा हिर्य-बोप्प गौड, चिक्क-बोप्पगौड चिक्कगौड, (१) (किलिदेव, (तथा) स्वाधितिदेव प्रमुख सब लोगोंने बसदिके लिये । 'मत्तर' काली-मिट्टो वाली भूमि दी । मंगल-महा-शी-श्री-शी

[ IA, XII, P. 100-10I. No 2. T and Tr ]

#### **ॅ**४२६

# विक-मगलूर—संस्कृत तथा कव्य । [शक १२०२= १२८० ई॰ ]

[ चिक्सगळूरमें, काकवागमें एक पावाज पर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्भादादामोघलाञ्छनम् । बीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं विनशासनम् ।

श्रीमन्-नाळ्-प्रभु सु-चिरतनेने विनय-निषियु निर्माल-चित्तं प्रेमं बुष-बननिकरका-लय वासुनेमं सक्ळवनकाषारं षामिष्टं वीरं धुरन्धरं पुरुषाकारं कामरूपं मसण-बाहुण्डनग्र तन्हं सोम-नामं धरेयोळ्।

विन-समय वर्षि-वर्द्धन [ न् ] । अनवरतं चातु-वंर्णिकितुं तिणयम् । धन-मिहम-अयांत-। मुनियगुद्दुनु विनय-निधि चलदञ्च-रामनेनिपं सोमम् ॥ आरहि-गौष्ट्रेयव्वे \* \* । सारदे गुण-रत्न-मूमि-चिन्तामणिय \* \* । \* \* दं नोर्यं ताय्वरे । तोरद \* \* \* सोम-गौष्ट्रनेम्ब निधानम् ।

स्विति परम-बिन-समय-समुद्धरण-करण-परिणतनुमेनिसिंह श्री-मूल-संघद देशि-गण-पोस्तुक-गच्छ इनसोगेय बळि कोण्डकुन्दान्वयद भेयान्स-मृहा-रक गुर्ड विकसुगुळिय मसण-गौडनम्र-सुत सक-वरस १२०२ नेय विक्रम-संवस्सरद भावण-शुद्ध-तिदिगे मंगळवारदन्दु सोम-गौड समाभि वडहु तुर-लोक-प्राप्तनाद ई-निषिषिय कल्ला आतन मग हेग्गडे-गौड प्रतिष्ठे माडिद अष्ट-विषाच्चंने चरुविगे कारुविय • गुळिय गहे • कोम्ब प्र • • • •

[ जिन शासनकी प्रशंसा | मसण-गौडके पुत्र सोमकी प्रशंसा |

चिक्र-मुगुळिके मसण-गौडके ज्येष्ठ पुत्र सोम-गौड, वो झी-मूलसंघ, देशि-गण, पोस्तक-गच्छ, इनसोगे-बलि तथा कोण्डकुन्दान्वयके श्रेयान्स-मट्टारकका गुहरथ-श्रिष्य था, के समाविमरण घारणकर स्वर्ग बानेके बाद, उसका यह स्मारक-यापाण उसके पुत्र हेगाडे-गोडने खड़ा किया या। उस समय अष्टविष पूषनके लिये (उक्त) भूमिका दान दिया था।]

[ Ec, VI, Chikmagalur tl., No, 2]

220

श्रवणबेल्गोला-क्षर ।

[ इक १२०६ ( ठीक १२०१ ? )= १२८१ ई॰ ] [ जै॰ क्षि॰ सं॰, प्र॰ भा॰ ]

**५२**८

श्रवणवेलाोला—संकृत तथा कार ।

[ शक १२०४ = ११८२ ई० ]

[ जैन शिलालेख संप्रह, प्रथम भाग ]

प्रर९

गिरनार-संस्कृत।

[सं॰ १३३६=१२८२ ई॰ ] प्रवेताम्बर लेख।

[ Revised Lists ant-rem Bambay (ASI, XVI), p. 352-353, No 9 (lst parh), t. and tr. ]

430

गिरनार-सस्कृत।

[ सं॰ १३३६ = १२८२ ई॰ ] श्वेताम्बर लेख

[ Ant. Kathiawad. and kachh (ASWI, II), p. 169, tr.]

कण्डकोट;—संस्कृतः।

िसं० १३४० = १२८३ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

[ ASWI, Selections, No. CLII, p, 64, a.; p. 86, t.

(ins, No. 26).]

X35.

सियाल-बेट:-संस्कृत।

[ सं• १३४३ = १२८६ ई० ]

श्वेताम्त्रर लेख ।

[ ASI, XVI, p. 264, t. ]

433

अवणवेश्गोलाः-कषर ।

[ वर्षं सर्वेश्वारी = इक १२३० -- १२८८ ई० (कीकहीनें) ]

[ जैं० शि० सं०, प्र० सा० ]

્ર પ્રરૂપ્ઠ

तवनिंदं, - कन्नडः।

[वर्षे सवधारी = १२,55 ई० १]

[ तवनित्में, किलेकी बस्तिके दक्षिणकी ओरके समाधि-पाषाणपर ]

स्विस्ति श्रीमतुं सब्वधारो-संवतसरद आषाढ़ सुद्ध-तिद्गे-वृहस्पति-वारद श्रीमतु काणूर-गणद्, माघवचन्द्र-देवर गुड्डि श्रीमत्-नाळु-प्रभु माळि-गौडन सोसे अप्पे-गोडन हेण्डति श्रीमत्-नार्ळु-प्रांशुं उद्रेयन मगळु सिरियन्ने समाधि-विवियि मुहिपि स्वर्गस्तेयादळ् मङ्गळः महाःश्री श्री ः

ियह लेख भी समाधिं-मरणकीः विधि लेकर खर्ग प्राप्त करने का है। [EC, VIII, Sorab tl., No. 195.]

. KSK .

7841

हिरे-आबलि;-संस्कृत तथा कबर ।

[ हिरे-आविक्यें, ध्वस्त जिन-बस्तिके सामनेके १६वें पाषाणपर ]

श्रीमत्-परमगंमीरस्याद्वादामोवलाञ्छनम् ।

बीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम् ।। शी-रामदेव-राज्यद-विकृत संवत्सरदं माद्रपद-व ४ सु मलघारि-देवर ग्रह चोळप समाधियं मुहिषि स्वर्गास्यनादनु मङ्गळ

[ लेख स्पष्ट है । ईस्वी सन् १२६०; राम-देवका राज्य था । ] [EC, VIII, Sorab tl., No. 113]

138

पर्वत आबु; संस्कृत । सिं १३१०= १२१३ ई० ]

रवेताम्बर लेख ।

[ Asiat. Res., XVI, p. 311, No. XXII, a. ]

¥30

,गिरनार;--संस्कृत-भग्न। सिं० १३५० = १२३३ ई० ] १८६८ - १३वेताम्बर लेख।

. [ Revised Lists ant. rem. Bombay (ASI, XVI), p. 360-361, No. 38, t. & tr. ]

हिरे-आधितः;—कत्रकृ।

[ हिरे-बावकिम, ध्वस्त जिल-बस्तिके सामनेके २४वें पाषाणपर ]

श्री स्वस्ति श्रीमत् यादव-नारायणं भुन-त्रळ-प्रौढ़-प्रताप-चक्रवर्ति श्री-रामचन्द्र-राष्णोदयद २२ नेय अय-संवत्सरद् पुष्य-बहुळ-अष्टमो-मादिवारदन्दु श्रीमत्-नाळ्-प्रभु अविलय-माद-गौडन मग काम-गौडन तम्म बेळ-गौडन हेण्डित मूल-धंव सेन-गण कोण्डकुन्दान्वयद कन्तरसेन-देवर गुड्डि बक्काचि-गौडि समावि विवियि मुडिपि स्वर्ग-प्राप्तळाढळु मङ्गळ महा श्री

[ लेख सष्ट है। ईस्वी सन् १२५५; रामचन्द्रका राज्य था।]

[EC, VIII, Sorab tl., No. 124.]

४३९

सम्मात (Cambay);—संस्कृत-भग्न । [ सं• १६५२ = १२६५ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

[ Bhaynagar Ins., p. 227-233, t. and tr. ]

480

तबनिद्,-कबड़ ।
-[?] पर ई० १२१२
[ तबनिद्रों, पाँचवें समाधि-पादाणपर ]

कलि-चलि-महदेवपृणन । कुलमुमनुद्धरिसलेन्दु शामन बसरोळ्। सते पृष्टि कीर्ति-बहेदम् ।
बल-यत दण्डेश-माथवं वसुमितयोळ् ॥
सक्छ-गुण-मिति बिन-पा- ।
द-कमळ-युग मक्ते अरसताङ्गने याः ।
स-किन्मुरम् व- कृण्णाः ।
यक-माध्यवेनसदन खिळ-बसुधा-तळदोळ् ॥
शीमक्ष-दन-वत्परे परिलस्ज-ज्येष्ठे तु मासेः सिते
पद्मे वद्ग-(मिते) दिने गुरौ च विमळे वारे-कळा-कोविदः।
शीमन्माध्यवन्द्र-स्थ-चरणाम्मोबात-मृङ्गो बगद्विख्याताश्रित-कल्प-वृद्ध-स्था-मोबात-मृङ्गो बगद्विख्याताश्रित-कल्प-वृद्ध-स्था-साध्याख्य-प्रसुः ॥
स्वामि वञ्चकरोळ् गण्डस् सब्व-संसारिकं पुरा ।
स्यक्त्वा बिनालयं कृत्वा ख्वातं तवनिधावळम् ॥
सोऽयं प्रमुगळादित्यस्यमाधि-विधिना मृवि ।
नाक-लोकमगाद् दण्डनाय-शी-माध्यव-प्रमुः ॥

श्रीमद्-यादव-नारायणं भुव-बळ-प्रौढ-प्रताप-चक्रवर्तिं श्री वोर-रामचन्द्र-पूर-विजय-राज्योदयद् २३ तेय नन्दन-संवत्सरद् ज्येष्ठ-व. ११ गुरुवार-दन्दु श्रीमत्-काण्यू-नगणद् माघवचन्द्र-भट्टारकर गुडु श्रीमत्-नाळ्-प्रयु प्रभुगळादित्यं प्रजे-मेचे-गण्डं ... ... दण्णायक-माडि-गोडं समाधि-विधियिं सृद्धिप स्वर्ण-प्राप्तनादनु मङ्गल महा श्री श्री

्वीर महदेवण्णके कुलको आनन्दित करनेके लिये रामकी कुचिसे दण्डेशमाधव उत्पन्न हुआ था। वह माधवचन्द्र-देवके चरण-कमलोंका भ्रमर था, उसने
तमाम कौदुम्बिक बन्धनोंको छोड़कर, जिनमन्दिर वधवाकर समाधिमरणपूर्वक
स्वर्गको प्रयाण किया था। यादव-नारायण, भुजब त-प्रौद-प्रताप-चक्रवर्ती वीररामचन्द्र-रायके विवय-राज्यम, (उक्त मितिको ) काण्य-गणके माधवचन्द्र-मट्टारकके ग्रहस्थ शिष्य-नाळ्प्रमु दण्डनायक माडि गोड स्वर्गको परि

हिरे-आवती;—कबड़ । ·—[ १ ]= १२६५ ई० का

[ हिरे आविकमें, ध्वस्त जिन-बिरतके सामनेके पाषाणप्र ]

स्वित्त श्रीमतु याद्व नारायणम् भुब-वळ प्रवुड-प्रताप-चकवित्तं श्रो-राम-चन्द्र-विजय-राज्यदोयद् ११३ नेय मनुमथ( मन्मथ )-संवत्सरद् मार्गं-विर-बहुळ १३ य \*\*\* श्रीमन्-नाळ्-प्रभु आवित्तिय कामं काळ-गवुडनु श्री मूल-संग (घ) द कोण्डकुन्दान्वयद् सुराप्ट-गणद् देवणन्दि-देवर गुडु वमाधि-विधियं मुहिहि स्वर्गस्तनादनु मङ्गल महा श्री ॥

[ स्वस्ति । यादव-नारायण, भुजवळ-प्रौढ़-प्रताप चक्रवर्ती रामचन्द्रके विजय-राज्यके २३वें (१) वर्षमें, जो कि मन्मध वर्ष था, ( उक्त मितिको ), श्री-मूल-रंघ, कोण्डकुन्दान्वय तथा सुराष्ट-गणके देवनन्दि-देवके एहस्य-शिष्य, नाळ्-प्रभु. आवळि-काळ-गलुड, समाधि-विधिको धारण करके, स्वर्गको गया । ]

[EC, VIII, Sorab tl., No. 101.]

४४२

हुम्मच;—संस्कृत तथा कन्नड़ । [ अक १२१म = १२१६ ई० ]

[ उसी स्थानपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्कुनम् । बीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्वित्त श्रीमतु शक-वर्ष-१२१८ नेय दुम्मुं खि-संवत्सरद पुष्य यु-विदि-गेलु श्री-गुणसेन-सिद्धान्त-देवर पिय-गुडु यादगत्नुड समाघि-विघियि मुहिपि युर-लोक-प्राप्तनाद मङ्गळ महा श्रो [ जिन शासनकी प्रशंसा । स्वस्ति । '( उक्त मितिको ), गुणसेन सिद्धान्त-देवके प्रिय ग्रहस्थ-शिष्य याद-गञ्जडने 'समाधि'-विधि द्वारा देवलोक प्राप्त किया ।]

[ EC, VIII, Nagar tl., No. 43.]

४४३ े

श्रवणबेल्गोला-कष्म ।

[ वर्ष दुर्म्मुखि = १२१६ ई० ? ( लू॰ राह्स ) ] [ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ सा॰ ]

788

हिरे-आविता;-संस्कृत तथा कब्रह ।

· [ वर्ष हुक्सुँखि = १२१६ ई० १ ( लु० सहस्र ) | ]

[ हिरे-माविकमें, ध्वस्त जिन-बस्तिके सामनेके १४ वें पापाण पर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोधलाञ्छनम् । बीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वरं कोटि-नायकन विजय-राज्योदयद दुरम्युं सि संवत्सरद माद्रपद-च १३ आ। श्रीमन्-नाळ्-प्रमु अवलिय काळ-गौडन पुत्र सिरियम-गौडन मग श्री-मूलसंग (घ) देसि-गणद रामचन्द्र-मलघारि-देवर गुड्र-क्षस्त-गौड सन्यसन-समाधियं गुडिपि स्वर्गास्तनाद मङ्गल महा श्री श्री श्री

[ितेल स्पष्ट है। ईस्वी सन् १२६६ (१); कोटि-नायकका राज्य था।]

[ Ec, VIII, Sorab tl. No 114 ]

XXX

हेररोरे;--कत्रव ।

[ इक १२२० = १२६८ ई० ]

[ इंगोरेमें, उसी बस्तीमें तीसरे पाबाण पर ]

स्वित्त श्रीमत्पञ्च-कल्याणाभ्युदय-शक-वर्षद् १२२० ने हेमलिन्-संबरसद्द-कार्त्तिक व ११ सु-वेनिप नन्दा भृगुविनलु उत्तरा-जन्नश्रद्तु उत्तरोत्तरवह श्री-मूल-संघ देशिष्य ( य )-गण श्रीमत्-श्रियुवनकोर्ति-राजस्ट-शिष्यक कलि-युग-गण-धर मटनन गेलिद अति-बळ एकल-बीव-दय या )-पर-नेम्ब मलधारि-बाळचन्द्र-राजळ "" सुत चन्द्रकोर्ति स्वर्ग् बहेदम् ।

हेरगेरेय मन्य-बन्तता -। वेर्माळवेनिसिप्पं ••• दीपकरिवरुम् । . स्वर्गो वहेदं मुनिपन ।

वेमाळवेनिसिद निषिषिय माहिसिदर्॥

[स्वस्ति | (उक्त मितिको ), श्री-मूलसंघ, देशिय-गणके त्रिभुवनकीर्त्ति-राउलके शिष्य, कलियुग-गणघर, मलघारि-वालचन्द्र-राउळके पुत्र चन्द्रकीर्त्तिने स्वर्गलाम किया | हेमोरेके मन्य (जैन ) लोगोंके अग्रणियोंने मुनिपोंमें अग्रणीके लिये उनके स्वर्ग-प्राप्तिके उपलच्चमें यह स्मारक बनवाया |

[ EC, XII, Chik-Nayakan halli tl., No. 24 ]

४४६

ं गिरनार—संस्कृतं। [सं• १३४२ = १२४३ ई०]

श्वेताम्बर लेख।

[ Revised Lists ant. rem Bombay ( ASI, XVI ), p. 363, No. 37, t. & tr. ]

#### X80.

# हिरे-आंवेंलि;—कर्महं।

[ वर्ष विकारी = १२६६ हैं। ( ल. ग्रहस )। ]

ू [ हिरे आवृद्धिमें, ध्वस्त जिन बस्तिके सामनेके १२ वें पाषाण पर

स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वरं तुळुव-राय "राय-बेण्टेकार मलेयमण्ड-लिक-मदेम-कुम्म-विदळत-वेदण्डारि-सहश श्रीमन्महामण्डलिक कोटि-नायकन राज्या म्युदयदन्दु विकारि-संवत्सरद् श्रावण-मास-युक्तपन्त-पञ्चमी-युनियारः दृश्दु श्री-मृता-संघ देशी गण-कोण्डकु-द्रान्वयद् समस्त-गुण-शाल-सम्पूर्वरम् गुणक्ति-सहारकर गुड्डि खण्ड-स्फ्रिटत-जीण्ण-जिनालयोद्धरण-परिणतान्तः करणतः आहारामय-मैपन्य-शास्त-दान-विनोदनं सम्यक्त-रत्नाकरन् जिन-गन्धोदकु-प्वित्री-कृतोत्तमांगनुमप्य श्रीमन्-नाळ्-प्रभु अवित्य शिरियम-गौडन- सन्बांग-लिदमं श्रिरि-यम-गौडि सक्क-सन्यसन-पूर्वकं समाधिय मुहिपि स्वर्गस्तेयादळ गिल्मकृत्व महा १ श्री

> ृं तिल साह है। १२६६ ई॰; कोटि-नायकका राज्य था। [ [Ec, VIII, Sorab tl., No 122.]

> > KRC

"इतिंबीड-संस्कृत और कप्तइ

[ सक १२२२ = १३०० ई० ]

[ बस्तिहां में, दूसरे प्रतिमा पाषाण पर ]

(श्यामने )

श्रीमत्परम्मामीरस्याद्वाटाम्। विलाङ्क्रनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं चिनशासनम् ॥ स्वित्तं श्री मूल-संघ-देशिय गण-पुस्तक-गन्छ-कुण्डकुन्दान्वयद 'मिक्नलेश्वरदं बळिय श्रो-समुदायद' माधनन्दि-महारकदेवर प्रिय-शिष्यघ श्री-नेमिचन्द्र-महारकदेवर प्रिय-शिष्यघ श्री-नेमिचन्द्र-महारकदेवर श्रीमद्भयचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवित्तं गळुं विद्या-गुरुगळुं श्रतगुरुगळुमागे तपश्श्रुतंगळि बगदोळ् विख्यातियं पेट्ट श्रोमद्षाळचन्द्र-पण्डित-देवर प्रियाप्र-शिष्यरुमप्प श्रीमद्रामचंद्र-मलधारि-देवर सक-वरुष-सासि-रिद्न्न्रिरप्पत्तेरङ्गेय साव्वरि संवत्सद् चेश्र-बहुल-तिद्गे-बृहद्वार-व्याह्मकाल्योळमगे समाधियेन्दु चातुर्वणंगळ्गिप (बार्यो श्रोर) नीमेलरुं धार्मिकरपुदेन्दु नियामिसि समितन्यमेन्दु सन्यसनपूर्वकं सकळ-निवृत्तियं माडि पर्यक्रासनदि पञ्च-गुरु-चरण-समरणेयं माड्य दिवके सन्दर । अवर तपो-माहात्म्य-मेन्तेन्दोडे ।

नडेबडे बाहु-दूगड युगान्तरमं नेरे नोडदावगम् । नडेयद कामिनी-कनक्षमं सत्ते शोकद कर्कसङ्ख्यम् । नुडियंदहर्त्विश्चं निकयेथं मारेदाडद मोह-पाशदोळ् । तोडरट्ट ••• मलघारिय ••• ••• विराधिकुम् ॥

श्रीमद्रामचन्द्र मत्त्वारि-देवर तम्म प्रियाग्र-शिष्यर-मृष्य शुभ्रचन्द्र-देवरिंगे श्रे-यो-मागोपदेशमं माडियर अवर केळिहरू ॥

शीमद्-बालचन्द्र-पण्डित-देवर्घ तम्म प्रियाग्र-शिष्यमरुप्य श्री-मद्-रामचन्द्र-मलधारि-देवरिंगे सारचतुष्ट्यं मोडलाद ग्रन्थगळे व्याख्यानं माडिहरू अवर केळिहर्घ ॥\*

यिन्तु पोगळ्ते-वेत्त श्रोमद्रामचन्द्र-मलघारि-देवर प्रतिकृति-समन्वित-पञ्च-परमेष्ठिगळ प्रथुमेगळं श्रोमद्-राजधानि-दोरसमुद्गद भव्यवनंगळुं भाडिसि पुण्य-वृद्धि-यशोवृद्धिय कैकोण्डर ॥ भद्रमस्तु विनशासनाय मंगल महा श्रो ॥

[ इस लेखमें रामचन्द्र-मलघारि-देवके सत्तेखना-व्रत लेनेका उल्लेख है। रामचन्द्र-मलघारिदेवके गुरु वालचन्द्र-पण्डित-देव, इनके गुरु माघनन्दि-मट्टारक

क ये दो प्रतिमाओं पर लिखे हुए हैं।

देव, बो मूलसंघ, देशिय-गण, पुत्तक गच्छ, कुण्डकुन्दान्वय, पिज्ञलेश्वर-बिल और श्री-समुदाके ये । बा॰ प॰ दे॰ के विद्यागुरु नेमिचन्द्र-मट्टारक-देव और श्रुत-गुरु अभयदेव-सिद्धान्त-चक्रवर्ति थे। ग॰ म॰ दे॰ के शिष्य श्रुमचन्द्र देव ये। इनकी प्रतिमा दोरसमुद्रके जैनोंने बनायी थी।

[ Ec, V, Bel w tl., No I34 ]

. X88

### हलेबोड-कबड़।

[ दिना काळ-निर्देशका पर छगभग १३०० ई० ? ] [ इलेबीडसे छगी हुई बस्तिहिंछमें, पार्श्वनाय बस्तिके बाहरकी

## दीवासके स्वस्म पर ]

ईशान्यद-आदि-मोदलागि ईशान्यद हिनेदु-कैयन्तरदलु आङ्गय्युन्चेदट्ट शान्तिनाय-रेवच भूमिस्यवागिई हच आवनानुं पुण्य-पुरुषं तेगदु प्रतिष्ठेय माहि पुण्यमं माडिकोळुवुदुं॥

[ईशान दिशासे शुरू करके, उससे (ईशान दिशासे) १५ जिलसके अन्तरपर शान्तिनाथ देव, जिनकी ऊँचाई ६ जिलस्त है, जमीनके अन्दर गढ़े हुए हैं। कोई पुण्य-पुरुष उनको बाहर निकालकर, उनकी प्रतिष्ठांकर पुष्पका लाभ ले।]

[ Ec, v, Belur tl. No 127 ]

240

पर्वत आबू-प्राकृत । [ सं० १३६०=१३०३ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

[ Asiat, Res, XVI, P. 311, No XK, a. ]

# होन्नेनहल्लि;-कन्न ।

### [ झक १२२४ = १३०३ ई० ]

# ्र होत्नेनहस्ति ( किरवाजि प्रदेश ) में,बस्तिके प्रवेशके बायीं बोरके पत्परपर ]

स्वस्ति श्री मूलसंघ देशियगण पोस्तकगन्छ कोण्डकुन्दान्वय हनसोगेय बळिय श्री बादुबलि-मलघारि-देवर प्रिय-शिष्य-रुमण्य श्रो-पद्मनिन्दि-भट्टारक-देवर शक-वप १२२५ शुभकृतु-संवत्सरदन्दु होन्नेयनहळ्ळय बसदिय गन्ध-गुडियनु गद्याणं हदिनय्दन् कोट्ड माडिसिद्घ ( बाहुबलि-देवर पारिश्व-देवर ब्रसिद्द ) मङ्गळमहा श्री इवनळिदवर नरकको लोहरु ॥

[ पद्मनिन्द-भट्टारक-देवने, को मूलसघ देशीगण पुस्तकगच्छ तथा कोण्डक्कुन्दा-न्वयके, और इनसोगेके बाहुबलि-म्लधारि-देवके प्रिय शिष्य ये, होन्नेयनहिन्न बसदिको १५ 'गद्याण' (गद्याण एक सिका (मुद्रा) विशेष है ) दिये और उसके लिये 'गन्ध-गुडि' भी बनवायी थी। (इस लेखको बाहुबलि-देव और पारिश्व-देवने लिखा था।)]

[ EC, IV, Hunsur tl., No. 14]

४५२

श्रवणबेल्गोता; जन्म ।

[ शक १२६४=१६१३ ई० ]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ साग ]

\$XX

गिरनार, संस्कृत

[ सं॰ १३७०=१३१३ ई॰ ]

[ Revised Lists ant. rem. Bombay ASI, XVI ), p. 362, No. 36, t. and tr. ];

\*\*

पवंत आबू-संस्कृत ।

[ सं० १३७६ = १३२२ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

[ Asiat. Res. XVI, p. 312, No XXII, a. ]

XXX

कुप्पट्टर;—संस्कृत तथा कबर्।।

वर्ष चित्रभातु [ १३४२ ई० ( या १४०३ ) रे ( रखें. सहस ) ]

[ अपद्सां, बीये पाषाणपर ]

श्रीमत्परम-गंभीर-त्याद्वादाम्गेष-लाञ्छनम् । बीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं चिन-शासनम् ॥ द्वीपे सम्बूमित चेत्रे भारते श्रीघरा न्वते । : चन्द्रगुप्तेन सु-चेत्र-वस्मगेहेन घीमता ॥ रिच्तो दिच्णा-पा \*\*\* -बन-सम्पद्-विराचितः । स्रक्षण्डैश्वर्य-निलयो नागरखण्डक-नाम-माक् ॥ स्वस्त-भागस्ति विषयो विषयोऽखिल-सम्पदाम् ।
निलयो लय-राहित्यादासतां घीमतां सताम् ॥

दात्र ॥ नाळिकेराम्र-पूगा [ ••• ] द्यारामेण विराजित ।
विद्यते कुर्पयदूराख्यो मामो गोपेश-रिच्तः ।
तत्रास्ति हरिहराचीरा-भू-सती-तिलकोपमः ।
जिन-चैत्यालयो नाम कदम्यैः इत-शासनः ॥
तन्चैत्य-पूजनोद्योग-चातुरी-वार्दि-चन्द्रमाः ।
चन्द्रप्रम इति ख्यातः पार्श्वनायस्य वान्धव ॥
पितृ-दुर्गोश्-निर्दिष्ट-गुरू पण्डित-सेवक ।
वर्त्तमाने चित्रभानो चत्सरे कासिके च सः ॥
मासे स कृष्ण-दश्मी-तियो सोम-समाहये ।
वारे दुर्व्वार-यम-राइ-दूत-ज्वर-गटार्दितः ॥
आयुः-परिसमाप्तेश्च कृत-पुण्य-परिग्रहः ।
स-सुतः ••• नित्य-सुखास्पटम् ॥

श्री भ्री

[ जम्बूद्वीप, भरतच्चेत्रमें श्रीधरपर्वत के पास नागरखण्ड नामका एक प्रदेश या । उसमें अनेक फल सहित वृद्धोंके वगीचों सहित, गोपेश द्वारा रिच्न कुप्प- दूर् नामका गाँव था । उसमें राजा हरिहरकी भूमिमें एक जिन-चैत्यालय था, जिसमें कदम्बोंकी तरफसे एक शासन (दान-लेख) मिला था । उस चैत्यमें पार्श्वनायके बान्चव प्रसिद्ध चन्द्रप्रभ थे जो कि एक पण्डितके गुरू थे । (उक्त मितिको ) उसे यमराजके दूर्तोंकी तरफसे बुखार आ गया और अपनी जिन्दगीका अन्त करके नित्य सुखके स्थान (अर्थात् स्वर्गको ) चला गया । ]

[EC, VIII, Sorab tl., No. 263]

#### **ሂሂ**६ -

## हिरे-आवितः;-कबद्।

[ वर्षे विजय = १३४६ ई॰ १ ( लू . राहस ) । ] [ हिरे-आविकमें, ध्वस्त जैन-बस्तिके सामनेके पाषाणपंर ]

व्यय-संवत्सरद ज्येष्ट-सु ५ गु रामचन्द्र-मलघारि गुरुगळ गुडु अव-लिय चन्द्र-गौडन मग राम-गौड जिन-पदवनियिद्द ।

[ लेख स्पष्ट है। १३४६ ई०; राजाका उल्लेख नहीं है। ] [ EC, VIII, Sorab tl., No. 123 ]

420

# तिरुमले,—तामिक । [ ? ]

- १. खिं श्री [॥] **राजनारायणन् शंवुवराजवर्कु** या-
- २. ण्डु १२ व्हु पोन्नूर् मण्णैपोन्नाण्डै
- रे. मगळ् नंसाताळ वैगैतिरुमलैक्कु एरिय्चळ-
- ४. प्राण्णन श्रीविहारनायनार् पोननेयिल्
- प्र. नाथर् [।] धम्मीयञ्जयतु [॥]

[यह तेख राजनारायण शम्बुवराजके १२वें वर्षका है और वैगै-तिरूमले, अर्थात् वैगैके पवित्र पर्वतपर जैन प्रतिमाकी प्रतिष्ठापनाका उल्लेख करता है। इस प्रतिष्ठापनाकी करनेवाली पोन्नूरकी निवासी मण्णै-पीन्नाण्डेकी पुत्री निक्षाताल् थी।]

[South Indian ins., I, No. 70 (p. 101-102) t. & tr. ]

## हिरे-आवित्तः;—संस्कृत वधा क्वह । [ वर्ष विद्यम्=१३५३ ई॰ (ज्. शहस)।]

[ दिरे-आवडिमें, ध्वस्त जैन-वस्तिके सामनेके १०वें पावागपरं]

श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्वादामोधलाञ्छनम्।

जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं ज्ञिन-शासनम् ॥

स्वित्त श्रीमनमहामण्डलेश्वरं अरि-राय-विभाहु श्री-वीर हरियण्य-वोडेयर राज्योदयदन्दु विजय संवत्सरद् पुष्य-मुद्ध २० शु ॥ श्रीमनाळुव-प्रभु राम-वन्द्र-मलधारि-वेवर गुडु मुर्गियहळिय गोप-गोडनु मग अविलय काम-गोण्डन मोग्म काम-गञ्जुडनु एख्र-नमस्कारिद मुहिहिद मङ्गल महा श्री

[ त्रेल सपष्ट है । १३५३ ई०; उस समय इरियण्य-बोड़ेयर्का राज्य था । ]

[EC, VIII, Sorab. tl., No. 110]

XXQ

हिरे-आवितः;—संस्कृत तथा कबदः।

[ सक १२७६=१३५४ ई० ]

[ हिरे-आविक्रमें, ध्वस्त जैन-बस्तिके चौधे पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वित्त श्रीमन्महामण्डलेश्वरं अरि-राय-विमाहु हिन्दुव-राय-सुरताळ श्री-वीर-हरियप्प-बोडेयर राज्योदयदन्दु शक-वरुष १२७६ विजय-संवतसरद पुष्प-वहुळ-तदिगे आ ॥ श्रीमन्नाळुव-प्रमु-आवित्यं काम-गोडन मृग सिरियम-गोड सिरियम-गोडन सुपुत्र मल-गोडनु सन्यासन्-समाघियि मुडिपि स्वर्मास्तनादनु आतन् । अद्धीक्षि चेत्रकतु सहगमनदि स्वर्मास्तेयादळु । मंगळ मा (महा) श्री श्री

[ ऊपरके उल्लेखोंके समान ही, महामण्डलेश्वर, शत्रु राषाओंका नाशक, हिन्दुव राषाओंका सुरताल, हरियण्यनोडेयरके राज्यमें,—स्वर्गगत मालगोड तथा उसकी मार्या चेल्लके, जिसने 'सहगगमन' करके स्वर्ग, प्राप्त किया, के लिये भी उल्लेख है।]

[EC, VIII, Sorab tl.. No. 104]

240

मलेयूर;—संस्कृत तथा क्षर ।

[ ज्ञक सं० १९७०=१६५५ ई० ]

[ इसी पहाकीपर, बड़े गोक पत्थरके पूर्वकी सोर ]

स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्री मृत्तसंघ देशिय-गण कोण्ड-कुन्दान्वय पुस्तक-गच्छ हनसोगेय बळिय श्रीमद्-राय-राजगुर-मण्डलाचार्य-समयाचरण-रमण हेमचन्द्र-महारकर शिष्यरु तेलुग आदि-देवर लितकीर्षि-महारकर शिष्यरु लितकीर्षि-महारकर श्रक-चक्क १२७७ मन्मय-संवत्सर चेत्र-बहुळ १४ गुरुवारदल्लु तम्म निषिध-निमित्वागि, कनकगिरि-यल्लु माडिसद विजय-देवर प्रतिमेगे अवर मुख्यवाद आचार्य ओलगर मङ्गलमहा श्री श्री श्री

[ श्री-मूलसंघ, देशियगण, कोण्डकुन्दान्वय, पुस्तकगच्छ तथा हुन्सोगे-बृक्तिके हेमचन्द्र-भट्टारकके शिष्य तेज्ञग आदि-देव और लालतकीचि भट्टारकके शिष्य तेज्ञग आदि-देव और लालतकीचि भट्टारकके शिष्य तेज्ञग आदि-देव और लालतकीचि भट्टारकके अपनी निषिधिक निमित्तसे कनक-गिरिपर विजय-देखकी प्रतिमा बनवायी

<sup>[</sup>EC\_1y, Chamarajnagar tl. No. 153]

कणवे;—संस्कृतं तथां कवर ।

[शक १२८४ = १६६२ ई॰ ]

[ कणवेमें, मण्डगब्देके सभीप, करतु-बस्तिमें पृक पावाणपर ]

श्री-मूल-संघ-देशो-।

गण - क-गच्छ कोण्डकुन्दान्वयहोळ्।

भूमियोळिखळ-कला "।

काम-करं चारकीर्ति-पण्डित यतिपम् ॥

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोधलाङ्कृनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं बिनशासनम् ॥

स्वति श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरमिन्शय-विभाइ भारेगे तप्पुव रायर गण्ड समुद्रत्रयाचीरवर श्री-सङ्गमेश्वर-कुमार श्री-वीर-बुक महारायक राज्यं गेय्युत्तिरे
अवर कुमार विरुपण्ण-वोडेयक मने-राज्यवनाळुविह्न हेहर-नाडोळगे
तडताळ पाश्व-देवर देव-स्वद सीमा-सम्बन्धके आ-देहदूर-नाडवे आस्पानद
आचारियक स्रिगळ कृडे संवावव माडिदडे श्रीमन्महा-पंचानं नागण्णगळु
प्रवानि-देवरसक आ विश्वर विश्वर विश्वर कार्यावर
वावहियिह्न मूक-पट्टणद हलरन् हिंदिनेण्ड-कम्पणवन् करि विचारिति आ-नाडनोडम्बिडित पडकोट्ड पूर्व-मिरयादेयित मूडलु बेट तेङ्कलु बेट पडवेलु हळ्ळि बढगेलु होळे सीमेयागि पाश्व-देवर देवस्ववेन्दु चतुस्तीमेयनु विवरिति शक-वर्ष
१२६४ श्रमकृत्संवत्सरद् माघ-शुद्ध-पञ्चमो-गुक्वारदलु आ-अरसु प्रवानरत् (औरोके नाम दिये हैं) तहताळनु आ-वन्द्रार्क नडव हागे शासनव नडित
कोट्रह (वे ही अन्तिम वाक्यावयव )!

अत्य-सुख-मी-धर्ममन् ।

इंदिष्ठि रिद्युव पुण्य-पुरुषमांक्कुम् ।

भित्तसुवातन सन्ता- । न-त्वयमायु-त्वयं कुळ-त्वयमक्कुम् ॥

श्री-मृत्तसंघ-देशिगण-पुस्तक-गच्छ-कोण्ड-कुन्दान्वय

श्री-मूलसंघ, देशि-गण, पुस्तक-गच्छ, तथा कोण्कुन्दान्वयमें चाक्कीर्ति-पण्डित-यतिप थे। जिन शासनकी प्रशंसा। जिस समय महामण्डिलेश्वर, संग-मेश्वरके पुत्र वीर-बुक-महाराय राज्यका शासन कर रहे थे के हेद्दूर-नाड्के तड-ताळके पाश्व-देव मन्दिरकी जमीनकी सीमाओंके विषयमें जब हेद्दूर-नाड्के लोगों और मन्दिरके आचार्यों में कगड़ा चल रहा था,—प्रधानमंत्री नागण्य और अनेक अरस् लोगोंने, इसकी जांच-पड़ताल करके, फैसला कर दिया। और इस बातका शासन ( तेख ) लिख दिया।

[ EC, VIII, Tirthahalli tl., No. 197]

४६२

## ेहिरे-आवितः;-कबड़

[ सक १२२६ (Sie), वर्ष पार्थिव = १३६६ ई० १ ( लू. राह्स )। ] [ हिरे-आविष्ठ में, ध्वस्त जिन-बस्तिके सामनेके द्वितीयः पाषाण पर ]

श्रीमतः । विजयानगर-मुख्यवाद-समस्त-पट्टणाघीश्वर श्री-अभिनव बुक-राय राज्यं गेटविज्ञ । सकत-गुण-सम्पन्न सिद्धान्त-देवर गुडु । स्त-नयाराघक-रुम् । आबित्य वेच-गौण्डन सुत चन्द-गौण्डन तम्म । सक-वरुष १२२६ नेय पार्तिथव-संवच्हरं च ११ सोमवारदृत्तु । सन्यसन-समाधि-विधिय मुडिहि स्वर्ग-प्राप्तियादनु । मङ्गळमस्तु ।

मान-गर्ववनु ••• •• लनु -। मानदोळं नडिय बल्लमोल्दा-तेरिदम् । ज्ञानिगळ सलहुतिष्पम् । दान-रतं रा ••• पुरक्रभिरामन् ॥ [ बिस समय विवयनगर और दूसरे समस्त पट्टण ( नगरों ) का अधीश्वर, अभिनव-बुक्क-राय राज्य कर रहा था :—

सिद्धान्त-देवका एहस्य-शिष्य, आवळि-बेच-गौडके पुत्र चन्द-गौडका छोटा माई, ( उक्त मितिको ), सन्यत्रन और समाधि-विधिसे मरकर, स्वर्ग गया । उसकी प्रशंसामें श्लोक ! ]

[ Ec, VIII Sorab tl, No 102 ]

५६३

कुप्पदूर्वः-संस्कृत तथा कन्न ।

[ शक १२८१ = १३९० ई॰ ]

[ इप्पट्रसमें, जैन-बस्तिके पासके वीरकल् पर ]

शक-कालं नव-चारण-द्वि-शशि-संख्योक्त-प्लवंगाञ्ददुत् । स्युकदापाद्द मासदोळ् विधु-लसद् वारं समन्तोन्दिरल् । प्रगट-वेत्तिसय्यमः श्रृत-मुनि-शं-पाट-सेवा-तत् । सु-कवीन्द्र-स्तुत-देवचन्द्र-मुनिप् स्वर्-ल्लोकमं पोहिंदर् ॥ श्रुत-मुनिगळ शिष्पर् मृ -। नृत-देशी-गणंट देवचन्द्र-व्रतिपर् । यित-कुल-ललामरत्यूर् -। जित-तेबरन्तेगळ्दरादिदेवर गुक्गळ् ॥ श्रुत-मुनि-वल्लोमन्द्र-गुक् दीत्त्रेयनीयलदादियागत्र् -। जित्तियोळ् तेवचन्द्र-मुनि-वर्यक्मागम-कोविद्वित्वम् ॥ जीर्ण-विन-मवनमं धरे । विण्णसलुद्धरित कीर्त्वियं तळेदक् सम् -। पूर्णतर-चित्तरेनि [ सि ] ह् । अर्णव-गम्भीर देवचन्द्र-ब्रतिपर् ॥ नेगळ्दा-मुनिपर् मव-मा- । लेगळ्क सन्यसनदिं समाध्यनेय्दिह् ।

· अगणित-महिमेयोलोन्दिरं ] सु-ग [ ति ] यनान्तर्न्विनेय-बन-नुत-चरितर् )। श्रीमत्ररमगंभीरत्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥ श्रुत-मुनि-वर्याद् भन्यात् पूच्य-श्री-देवचन्द्र-परम-गुरुः । तच्छिष्य आदिदेव ••• ••• सत्-तपो-निळय ॥

श्रममस्त् ॥

[ ( उक्त मितिको ) प्रसिद्ध श्रुतमुनिके चरणोका उपासक देवचन्द्रमुनिपने स्वर्गताम किया । श्रुतमुनिके शिष्य संसार्-विख्यात, देशी-गणके देवचन्द्र-त्रतिप यतियोंके कुलमें तिलक-समान ये, वे आदिदेवके गुरू ये। उनकी और भी प्रशंसा, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक घनस्त जिनमन्दिरका पुनरुद्धार करवाया था। श्रुतमुनिसे सन्मानित देवचन्द्र थे विनके शिष्य आदिदेव थे। ]

[ Ec, VIII, Sorab tl., No 260 ]

४६४ हिरे-आवत्ति; — कनक ।

[ वर्ष प्तवंग = १३६७ ई० ( लू॰ राइस )। ]

[ हिरे-आविक्रमें, ध्वस्त जैन-वस्ति इसामने हवें पाषाण पर ]

स्वितः श्रीमतु प्लवंग-संवच्छुरद् अस्वैन-बहुळ-ब्झमी-शुक्रवारदन्दु श्री-मृत-संघद वारिसेन-देवर गुडु मसण-गौडन मग गोरव-गौड पञ्च-नमस्कार-समाधि-विधियें स्वर्गस्तनाद ॥

[ लेख रपष्ट है। १३६७ ई०; राबाके नामका उल्लेख नहीं है। ] [Ec, VIII, Sorab tl., No 109]

4 EX- -

थवणबेलगोलाः—कष्रद् ।

[ शक १२१०=१३६८ ई० ]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ भा॰ ]

४६६

कल्य; —संस्कृत तथा कबड़ ।

[ शक १२३०=१३६८ ई॰ ]

[ करव (सातन्रू परगना) में, विक्लगंके लेखमें एक पावाणपर ]

स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितम्

पाषण्ड-सागर-महा-त्रडवा-मुखाग्नि-

श्रोरक-राज-चरणाम्बुज-मूल-दासः।

श्री-विष्णु-लोक-मणि-मण्डप-मार्ग-दायी

रामानुजो विजयते यति-राज-राजः ॥

शक-वर्ष १२६० तेय कालिक संवस्सरद आवण-शु २ सो-द्र्लु शी-प्रमाहा-मण्डलेश्वरं अरि-राय-विवाद भाषेगे तप्पुव रायर गण्ड शी-वीर-वुक-रायनु पृत्र ( शु ) वी-राज्यवनाळुव कालदिल जैनिरिगे मक्तरिगे स्वादवादिल्ल आनेयगोन्दि-होसपट्टण-पेनगोण्डे-कळ्यह्वोळगाद समस्त-नाड जैनस् वुक-गयद्गे भक्तर अन्यायद् कोल्लुवदनु विवाह माइलागि कोविलु-तिस्मले पेस्-माळकोविलु-। तिस्नारायणपुर-मुख्यवाद सकलाचार्यर सकळ-समियाळु सकळ-सान्तिकस् मोधिकस् तिस्मिण-तिस्विडि तन्दवस् नाळ्वत्तेण्डु-तले-मक्कु सावन्त-बोवक्केलु तिस्कुल-जाम्बवकुल-बोळगाद पदिनेण्डु-नाडा-श्री-वैष्ण-वर कथ्यलु महारायनु " निम्म वैष्णव-दस्सनद् मधेबोक्केस्वेन्दु कोट्ट-सम्बन्ध पञ्च-बित्तगळिल कळस लगळे-जगरे-भोदलाद पञ्च महा-वाचक सलुकतु अन्यरि

[ रामानुज की स्तुति।

( उक्त मितिको ), जिस समय महामण्डलेश्वर वीर-बुक्क-राय पृथ्वीपर राज्य कर रहे थे :— जैनों और मक्तों ( वैष्णवों ) में कोई विवादका विषय उपस्थित होने पर आनेयगोन्दि, होसपट्टण पेनुगोण्डे और कल्यह, हन नाडोंके जैनोंने बुक्क-रायको इस बातका प्रार्थनापत्र देकर कि १८ नाडाके श्री-वैष्णवोंके हायोंसे जैन लोग अन्यायसे मारे जा रहे हैं,—महारायने ( यह घोषणा करते हुए कि ) 'इम तुम्हारे वैष्णव दर्शनमें बाघक नहीं होंगे" निम्न हुक्म दिया :— कलश इत्यादि पाँच बस्तियोंमें पाँच महा वाद्य वक्त सकते हैं। और में वे नहीं बजाये जा सकते। वे जैन समय ( या समऊ ) की हैं। श्री-वैष्णव समय, जो बढ़ गया है … " ( बाक्षीका अधिकांश अपठनीय है ) ]।

[ Ec, IX, Magadi tl., No 18]

षद्ध

### प्चिगतहत्ति-कन्नरः।

[ अक सं १२१२ = १३७० ई० ]

् [ एविशमह्हि- ( नम्जनगृह प्रदेश ) में, बद्दीके पास, नेमिनाध-

बस्तिके उत्तर एक पादाण पर

श्रीमत्त्रतमगम्भीरत्याद्वादीमोधलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनायस्य शासनं बिनशासनम् ॥१॥

<sup>-</sup> १. जहाँ यह शिकालेख है, वहाँ कल्प कहते हैं।

चीररपार-सद्गुण-मणि-ज्ञब-वारिषिगळ् अपाय-संहारिगळाद भावपरिद्धिबनेश्वरषम्मराबिगळ् ।
क्रे-चरित्र-बाद्धबिल-देवर् अभिष्टुत-पार्थ-देवरं ।
स्रि-विन्त्विद्धशद-शक्तियनान्तेसेदिर्निरन्तरम् ॥२॥
बिनमताम्बराशि-परिवर्दना-चन्द्रनन् अस्त-तन्द्रनं ।
मानित-सार-सन्वे-गुण-कन्द्रनन् उन्नत-न्नीत्त-सान्द्रनम् ।
पीन-विमोह-मारण-मृगेन्द्रननुद्प-कृपा-नदीन्द्रनम् ।
भू-नुत-मेघचन्द्रननशेष-वनं नलविन्दे बण्णिकुम् ॥३॥
अरियद् विद्यिष्ठ विद्यद्देद्द केळ्ट शास्त्रविष्ठ क्तं ई प्राप्तिविद्धा विद्यदेद्द केळ्ट शास्त्रविष्ठ सन्ततं ।
नेरेये समस्तरं पोगळदिई कवीशरं इक्व लोकदोक्षरे पार्श्वदेवस्त्त-बाहुबिल-न्नित-शक्तियन्द्रतम् ॥४॥

शकवर्ष १२६२ नेय सन्द विरोधिकृतु-संवत्तरद मार्ग्ग्सिर-सु १५ आ । वारद दिवसद्धि मेघचन्द्र-देवर मुक्तिगे सन्दर मंगळमहा श्री यिवरिगे निसिधिय माडिसिद वरकोटिय मेघचन्द्र-देवर शिष्यर माणिक-देवर ।

[इस लेख में दूसरे शलोक में बाहुबलि-देव और पार्श्व-देवकी प्रशंसा है। तीसरे शलोक में भूतत (प्रसिद्धः), मेघचन्द्रकी प्रशंसा है। तीय शलोक में पुनः पार्श्वदेव और बाहुबलि-अतीको प्रशंसा है। उनके विषयमें कहा गया है कि ऐसी कोई विद्या नहीं थी जिसको वे न जानते हों, ऐसा कोई शास (Soiance) नहीं या जिसको उन्होंने पढ़ा या सुना न हो, ऐसा कोई राजा नहीं था जिसको उन्होंने पढ़ा या सुना न हो, ऐसा कोई राजा नहीं था जिसको उन्होंने हराया न हो, ऐसा कोई कार्य जानकी प्रशंसा न की हो, —क्या संझार उनकी अद्भुत शक्ति को माननेके लिये तैयार न होगा ! अपित होगा ही।' मेघचन्द्र-देवका देहान्त होनेके बाद, उनकी स्मृतिमें उनके शिष्य मणिक-देवने यह रमारक खड़ा किया।]

[ Ec, III, Nanjangud tl., No 43]

### - ५६८

त्तवनन्दिः—कत्रद् ।

[ शक १२६२ = १३७० ई० ]

त्वबन्त्रिमें, माठवें समाधि-पाषाणपर ]

श्रीमतु शक-वर्ष १२६२ नेय साधारण-संवत्सरद माघ-शुद्ध ८ श्रीमन्माधवचनद्र-मत्तघारि-देवर विय-गुडु तवनिषिय सोमवारदन्द माहि-गौरन सु-पुत्र बोम्मण्णनु समाधि-विधिय मुहिप प्राप्तनादन् ॥

[ ( उक्त मितिको ), माघवचन्द्र-मलघारी-देवका प्रिय एहस्य-शिष्य तक-निधि माडि-गौडका पुत्र बोम्मण, समाधि मरणपूर्वक स्वर्गको गया । ]

[ EC, VIII, Sorab tl.,:No. 201]

तवनित्;—संस्कृत तथा कन्नड़।

[ शक १२६६ = १६७१ ई॰ ] [ इसी स्थानमें, इंटे समाधि-पाषांणपर ]

श्रीमत्परम्-गंभीरस्याद्वादामोधलाञ्छनम् । ्र जीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं विन-शासनम् ॥

' श्रीमनोहा-मण्डलेश्वरं अरि-राय-विभाड भासेगे 'तप्पुव : रायर गण्ड हिन्द्-राय-सुरत्राण, पूर्व-दिक्वण-पिश्चिम-समुद्राधीश्वर श्री-वीर-बुक्क-रायः, विजय-राज्यं गेय्युत्त-मिर्प्पंति शक-वर्ष १२६३ नेय विरोधिकृत् संवत्सरद । फाल्युन शु. १३ मञ्जळवारद् ल श्रीमद्-राय-राब-गुरु मण्डलाचार्यः बलात्कारं-गणाप्रगण्यहमण श्री-सिहनन्दाचांच्येर प्रिय-गुडु सोरबद विठ[ल]-गाँण्डन सुपुत्र श्रीम- न्नाळ्व महाप्रभु तविनिधिय ब्रह्मन अर्डोङ्ग (ने) लिदम बोममकतु समाधि-विधियि मुडिपि स्वर्गा-लोक-प्रातियादल् ॥

विनय-गुण-प्रगल्भे पेसर्वेत चतु-विव-दान-युक्ते पा-। वन-विन-राज-राजित-पदाम्बुज-भक्तियोळोप्पुवेतु तोर्प्-। अनुपम-शोले विद्वलन नन्दने सौन्दर-रूपे योम्म-गौ-। इन सति बोम्मक्षं मेरेवळगाद पुण्य-वयू-जनङ्गळोळ्।।

[ बिन शासनकी प्रशंसा । जिस समय, ( अपनी उपाधियो सहित ), वीर-बुक्त-राय अपने विजयी राज्यपर शासन कर रहे ये — ( उक्त मितिको ), राय-गुरु, वलात्कार-गणके अग्रणी, सिंहनन्द्याचार्यकी गृहस्थ-शिष्या, सोरव-वीर-गौण्डकी सुपुत्री, आळ्व-महा-प्रसु तवनिधि ब्रह्मकी पत्नी, लच्मी-बोम्नक, समाधि-मरण-पूर्वक स्वर्माको गयी । उसकी प्रशंसा । ]

[EC, VIII, Sorab tl., No. 199]

400

हिरे-आवितः; संस्कृत तथा कम्म । [ शक १२६६=१३७१ ई० ]

[ हिरे-आविकमें ध्वस्तजैन-यस्ति के सामने १४ वें पापाण पर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोधलाञ्छनम् । जीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्विति श्रीमन्महामण्डलेश्वर अग्निग्य-विभाहु श्री-वीर-बुक्त-राय-राज्योम्युदयदन्दु (१) श्या १२९३॥ प्रमायि-सवच्छरद फाल्गुन सुध एकादशो-श्रादि-धार श्रीमनाळुव-मग्ग-प्रमु रामचन्द्र-मलधारि-देवर गुडु आवितय चन्द-गौडन मग राम गौण्डनु पञ्च-नमरुक्तरिं मुडिहिद मंगळ ( पहा ) श्री श्री श्री २६ श्री श्रीमतु हिरिय-निडुविक्ठगेय आविक्रय महाप्रभुगळु निन-चरण-स्मरण-परिणातानत करणस्मप्य आविन्य ज्ञान (१) अन्याय आविन्य मश्रण-गौण्डन- मग गोरवगौण्डन मग स्वळ-गौण्डन मग गोप-गौण्डन मग चन्द्र-गौण्डन मग गोपगौण्डन तम्म राम-गौण्डन तम्म चेच-गौड अन्तु यिवक मुक्तियन् यैदिदक
मंगल महा श्री श्री श्री मडिद तगरोनन मग मदोज नागोज आविळय विलितवन्तक ॥

[ लेख स्वष्ट है। १३७४ ई०; हुक-राय का राज्य था।] [EC, VIII, Sorab tl., No. 115]

१७१

हुलुहिस्सि;—संस्कृत तथा कन्नड़-भग्न [ ज्ञक सं० १२६४ = १२७२ ई० ]

[ हुलुहिह्य कड़ ले प्रदेश ) में, बरदराज-स्वाभी मन्दिर मुख्य प्रवेश द्वार है डक्तर की ओर के एक पाषाण पर ]

श्रीमन्त्रेलोक्य ••• मकुटस्य ••• नेन्द्रस्य ।
शासन ••• लाञ्छनं सततं ॥
पेरमाळे-देवरसर ••• चक्रवर्तिदेवर ••• देवर
वितत-मोदोभरं ••• •• । ••• ••
निरुपस-विभवरश्री-वैभवैर्वर्द्धमानो
दिशतु चरम-तीर्थाचीश्वरस्यस्पदं नः ॥
यस्य श्री ••• •• जिनेन्द्रस्य दिव्य-वाक-तत्त्वार्थीत् अङ्गेरसर्वे. पूर्वेंश्संचयहुर्गेतिमादि-गणधर्मः ॥
तच्चरमजिनेश ••• निमह चगति साग्प्रतं भारतेऽस्मिन्

ते गणभृतस्तद्वदितस्यिद्धान्त तदनुगश्च सकलस्संघः ॥ तत्र श्री-विन-शासनीवतकरे श्रीपूलसंघोटिते श्री-**देशीय-ग**णे सु-संयप-भरे श्री-कोण्डकुन्दान्वये । स्रलाध्यश्रिय इङ्गळे \*\*\* चार्य-त्रयीवली श्रीमत्पुस्तकगन्छभाग्वतघर।स्तंनिज्ञरे ••• •• ॥ श्रेय:-पद्म-विकास ••• रणिस्त्याद्वादरक्तामणि सिंद्रजन ••• •• चुड़ार्माणः। ••• •• मुनिश्चादेष्ट-चिन्तामणिः॥ पादौ राज-समाज-पूजित-पदौ हस्तौ \*\*\* • किन-श्रातानन्दनकारि-दान-विभवेनास्यं गिरो-लास्यदं । ••• •• कृण्ठित-नीलकण्ठ-ललना ••• रश्च यस्यावनी सोऽयं \*\*\* श्वरो विजयते सङ्गीत-विद्यापति ॥ तदन्वनाय--दुःचाव्चि-समृल्लात-कळानिचि: । नूल-श्रुतसुनि \*\*\* वौद्योघो \*\*\* श्रुतम्।नराजः सशिष्यसंवस्तपश्चरणविह •••। तरण-सम-पर्यन्त ः विक-लोकं पुनानोऽस्यात् ॥ साकेन्देऽथ विरोधिकृत्समिधे पार्थाधिनन्तांशुमत् संख्ये [ १२९४] मासि सुचौ सित-प्रतिपदि च्छायासुते यामके। ष्ट्रत्या पूर्तिमळातळं श्रुत्युनिस्सन्यस्य त्रिण्यापुरे प्रीत्यार्थी परमेष्टि-भावन-मतः प्रापत् प्रशस्तां गतिम् ॥ दुर्म्मुंख्याख्ये शकाव्दे वसु-मुनि-रवि-संख्याद्विते [१२७८] मासि चैशे पञ्चम्यां भौमवारे निशि लसित-रमे पत्तने केल्लहाज्ये। प्रनिय सन्यस्य सन्धै परम-गुरु-कुलं मानयन्तुद्यमावः प्राप्तो हिन्यं गति श्री श्रुतमुनि-तनयख्यन्द्रकोर्त्ति-न्नतीन्द्रः॥ तद्रिक्युक्तिभविका वयकीर्त्ति-देव-सूरीश्वर- श्रुतिसुनि-प्रमुखा \*\*\*

सु-आवणश्च पुरुषोत्तम-राज-कामश्रेष्ठचादयो मुवि चरन्तु चिरं सुभव्या ॥ श्री-श्रुतमुनीश्वर शिर्यर । माधनन्दि-सिद्धान्ति-देवर । साव्व-परमागमोपदेश-निपुणरप आ के छु। श्रुतकीचि-देवर । मुनिचन्द्र-देवर । बाहुबलि-देवर । जिनचन्द्र-देवर । सन्यसन-समाधिय का विवन्नेय्दिदर ॥ किनचन्द्र-देवर । सन्यसन-समाधिय का विवन्नेय्दिदर ॥ किनचन्द्र-देवर । सन्यसन-समाधिय का

भी-मान्विराज-मालाम्बिकयोरजिनष्ट पेक्नि-देव-तृपः ।
जनिहत्तेन-मतार्णव-संवर्धन-पूर्णिमा निशाधीशः ॥
शाके सिन्धु-गिरि-प्रमाकर मिते [१२७४] ऽब्देऽस्मिन् खराख्यान्विते
चैत्रे मासि " ह्रये चितिसुते वारे नवम्यां तिथी ।
प्रत्यूषे सितपच्चके
" पेरुमाळ-देव-तृपतिः प्राप प्रकृष्टां दियं ॥
शाकेबदे शून्य-नन्द-द्वितय-विधु-मिते [१२६०] ऽरिम प्लबद्धाह्ययेद्यद्देशाखे मासि शुद्धे दिनमुखनवमी सन्-तिथी जीवनारात् ।
तज्जायांस " या जिनमुनि-वरिवस्याई-शुद्धान्ववाया
अञ्चाम्बा प्राप देवीं गतिममळमित भावयन्नईदादि ॥
" वान्वयाम्मोज-दिवाकराभा नरोत्तम-श्री-नृप-नामधेया ।
यदीय-कीर्त्तिर्धंजित जहार जगत्त्रयं सद्गुणदानसम्भवा ॥

आ-पेरमाळ-देव-अरसर पेग्मि-देवरसर हुस्नतहळियल सुखदि राज्यं गेयुचिएल तम्म इह-पर-लोक-साफल्य-निमित्तांग त्रिज्ञगन्मं गळमेय्बुच्नंगचैत्यालयमं माडिसि आ ••• चिन्तामणि-प्रतिमरप्प माणिक्य-देवर प्रतिष्ठेयं गेय्दु आ हुस्ननहिस् यक्षे पुरातन-भव्य-बन-प्रतिष्ठितमप्प आ-परमेश्वर-चैत्यालयमं बीण्णों उत्मं माडिसि आ-एरहु चैत्यालयङ्गळामृतपिंगे कोष्ट गहे वेहल सीमे यन्तेन्दों (इसके बार्स की ६ पंक्तियोंमें सीमाओं इत्यादि की चर्चा है।) अन्य-सुबिद घर्ममन् । इनिति रित्तसुव पुण्य पुरुषग्रैक्कुम् । मित्तसुवातनु "" " । " न्यं आ "" तु न्यं " न्यमक्कुम् ॥ स्याद्वादाय सटा स्वस्ति प्रवादि-मत-भेदिने । शुभमस्तु सर्व्य-नगतः । मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥

[ इस लेखमें प्रारम्ममें निनशासन, पेरुमाले-देवरस, तथा अग्य व्यक्तियोंकी, निनके नाम विस गये हैं, प्रशंसा है। बाढकी गण (आचार्य) परम्परामे, चिनशासनके प्रभावक आचार्य हुए । उनमे मूलसङ्घ, देशोय-गण, कोण्डकुन्दा-न्वय तथा इङ्गुलेश्वरकी शाखामें बहुतसे पुस्तकगच्छके मुनी हुए। ऐसे ही मुनियों में एक अभयेन्दु थे। (इस नगह लेख बहुत विसा हुआ है।) सङ्गीत विद्यापित ईश्वरको प्रशासा । इसके बाद श्रुतमुनि और उनके शिष्योंको प्रशंसा है। अतमुनि शक वर्ष १२६ ४ में, निरोधिकृत् नामक वर्षमें, आषाढ़ शुक्ल व्रतिपदाके दिन शनिवारको प्रातः प्रशस्त गांतको प्राप्त हुए । यह उनका स्वर्गमन निण्यापुर (= हुलुहिल ) में हुआ था। शक वर्ष १२७८, दुर्मुली नामके संवत्सरमं ईश (आश्वन) महीनेकी पञ्चमी तिथि रात्रिको मंगलवारके दिन अतमुनिके पुत्र व्रतीन्द्र चन्द्रकोर्चि दिन्य गतिको प्राप्त हुए । उनके मक उपा-व सक---नयकीर्ति-देत्र, सूरीश्वर श्रुतमुनि तथा इतर, श्रावकोत्तम पुरुपोत्तम-राद्र, कामश्रेष्ठी तथा अन्य लोगोकी चिरकालतक जिन्दा रहनेकी मनोकामना की गयी है । श्रुतमुनीश्वरके शिष्य क्रमसे ये ये-मायनिद सिद्धान्ति-देव, श्रुतकीर्त्ति-देव, मुनिचन्द्र-देव, वाहुवित्त-देव, \*\*\* गिय पार्श्वदेव, जिनचन्द्र-देव । इन्होंने मरणके समय समाधि ली थी । पेहमालु-महोश को प्रशंसा । माचि-राज और माला-म्बिकाके **पेक्सि-देव-नृप** उत्पन्त हुए थे। शक १२७४ में पेक्माळ-देव स्वर्गस्य हुए। शक १२६० में उनके वड़े भाईकी स्त्री स्त्राम्बा स्त्रगैस्य हुई । उसके पुत्र नरोत्तम-श्री-तृष थे।

जिस समय पेरुमाल-देवरस शान्तिसे सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे, उस समय उन्होंने 'त्रिजगन्मङ्गलम्' नामके चैत्यालयका निर्माण कराया, और माणिक्य-देवको प्रतिष्ठित किया; साथ ही हुद्धनहिद्धां प्राचीन मन्दिर 'परमेश्वर चैत्यालय' का भी जीणोंद्धार किया, तथा दोनों चैत्यालयोंमें विधिवत् सतत पूजा चालू रहे, इसके लिये भूमिदान किया।

अन्तमें इन मन्दिरोंकी रचा तथा उनसे लगी हुई भूमिका जो गुणवान् आदमी रचण करेगा उसके लिए निरन्तर छुखकी मङ्गल-कामना की गई है ।

५७२

श्रवणवेल्गोला—संस्कृत भग्न । इक १२६४ = १३७२ ई० ]

[ जै० शि० सं०, प्र० भा० ]

१७३

श्रवणवेल्गोला—कन्नड़ [विना काळनिदेशका]

ि जै० शि० सं०, प्र० मा० ]

208

हिरे-आवत्ति;-कन्नरः।

[ शक १२६८ = १३७६ ई० ]

[ हिरे-आविक्स्में, ध्वस्त जिन-बस्तिके सामनेके छठे पाषाण पर ]

स्वस्ति श्रीमतुं **शक्-वरुष १२९**८ नळ-संवत्सरद आश्विज-शु १२ गु श्रीमन्नाळ्व-महा-प्रसु आवितिय चन्द-गौण्डन मग बेचि-गौण्डनु रामचन्द्र- मलधारि ... र गुडुनु बेचि-गोण्ड न वीर-बुक्क रायन राज्या-यु-दयदन्दु पञ्च-नमस्कारिद मुडुपि स्वर्गस्तनादनु आतन किरिय-मदवळिगे आ-मुद्दि-गौण्डि सहगमनिद्दं यिज्यह मुक्तिप्राप्तराद्द आविलय प्रमुगळ सन्तान मसण-गौडन मग गोरव-गोड काल-गौड गोप-गौड चन्द्-गौड आ-चन्द्र-गौडन मग येचि-गौड चू ... गौडन मनेय गोरवोजन मग मादोज नागोज माडिद निश्चितिय कह्यु मङ्गळ महा श्री श्री श्री

[( उक्त मितिको ), आविल चन्द्र-गौडके पुत्र वेचि-गौड, को रामचन्द्र-मलघारिका ग्रहस्य-शिष्य था-न्दीर-वुक्त-रायके गुष्य मे,—पञ्चनमस्कार पूर्वक मर गया और स्वर्ग गया। उसकी नवींन स्त्री मुहि-गौण्डिने 'सहगमन' किया, और दोनोंने 'मुक्ति' पायी। आविल प्रभुओंने (जिनमे कईओंके नाम निर्दिष्ट हैं) यह स्मारक बनवाया। बनाने वाला गोरबोबका पुत्र मादोन नागोब था।]

[ Ec, VIII, Sorab tl., No 106.]

YUN

श्रवणवेश्गोलाः-कश्रव ।

[ वर्ष नक= १३७६ ई० ( लू. सहस ) ]

ि जै० क्षि० सं०, प्र० भा० ]

KOE

गिरनार-संस्कृत-भग्न ।

विना काछनिदेशका ]

रवेताम्बर लेख।

[ Revised Lists ant rem Bombay (ASI, XVI), p. 347-351, No 7 t. and tr. ]

तवतन्दिः;—कन्नद्रसम्म । [ शक १३०१ — १३७६ई० ]

[ तवनन्दिमें, सातवें समाधि-पाषाणपर ]

श्रीमनमहा-मण्डलेश्वर श्री-वोर-हिरि-राय विनय-राज्यं गेय्युत्तमिर्पित्ति शक-वर्ष १३०१ दनेय काळयुक्तान्ति संवरसरद श्रवण-शुद्ध १ शुक्रवारद्ख श्रीमत्-तविधिय शान्ति-तीर्थकर-पाद-पद्माराधकनुं दासि-वेसि-गर-नारी-सहोदर श्रीमतु श्रीमन्नाळ्व-महा-प्रभु तविनिधिय बोम्मण्णं मनेय " नि श्रोरा " मलधारि-देवर प्रिय-गुडु " (४ पंक्तियाँ पढ़ो नहीं चा सकती हैं )।

[ बिस समय महामण्डलेश्वर वीर-हरिहर-राय विजयी राज्य पर शासन कर रहे ये :—( उक्त मितिको ), तत्रनिधि के शान्ति-तीर्थंकरके चरणोंका पूजक, एक दासीके वेषमें, रा ••• • मजभारि देवका ग्रहस्थ-शिष्य, आळ्व-महा-प्रभु तवनिधि बोम्मणके भरका पवित्र व्यक्ति, •••••••

[EC, VIII, Sorab tl., No. 200.]

206

तवनन्दि;—कत्तह-मान।

[ शक १२०१ = १२७६ ई० ]

[ तवनन्दिमें ही, तीसरे समाधि-पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । बीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम् ॥ श्रीमन्महामण्डलेश्वरं अिर-राय-विभाह भासेगे तप्पुव-रायर गण्ड हिन्दु-रायसुरत्राण पूर्व-दिल्ण-पश्चिम-समुद्राधीश्वर श्री-वीर-वुक्क-रायन कुमार श्री हरिहर
रायन राज्यं गेय्युत्तिमप्पित्त ॥ स्वस्ति श्री जयाभ्युत्य शक-वर्ष १३०१
नेय काळ्यु [कि]- नाम-संवतसरद् पुष्य व ३ सोमवारद् श्रीमझाळुवमहाप्रसु प्रजे मेन्चे गण्ड अत्तिय हदिनेण्डु-कम्पणवके शिरोमणि एनिप महाप्रभुगळादित्य तवनिधिय बोम्म-गौडनु सक्त-सन्यसन-विधिय मुहिपि स्वर्गं
प्राप्तनादनु ॥ आतन गुणाविल एन्तेन्दहे ॥

पाराबार-त्रयाधीश्वरनतुळ-वळं-हुक्क-रायङ्गे लोका-।
धारङ्गं ••• माहिद्वनिय धर्मङ्गळं जैन-ळाचारं ••• ळं गड ••• •• मर ••• माहि पुण्या-।
कारं ••• कीत्तं-वृत्तं तविनिध्य यिषपं वोस्मणं मेर-धैर्यम्॥
परस ••• वादि-देव परद ••• तान् ••• कर्ग ••••।
टरिसिट जैननोर्व्वं किल ••• पाळकनिन्दु मिक्तियम्।
परम-निनेश्वर •••• •• नेम्त्र ••।
••• दृद्-चित्तनी-तविनिध्य-प्रभु ब्रह्मनि ••• क-लोकडोळ्॥
चिन-पितयन्तरद्भदोळिगर्प्यं (वाकी.का पढ़ा नहीं जा सक्ता।)

[ बिन शासनकी प्रशंसा | बिस समय, ( अपने पटो सहित ), बीर-बुक-गयके पुत्र हरिहर-राय शासन कर रहे थे :—( उक्त मितिको ), आळुव महा-प्रभु, १८ कम्पणंका शिरोरत्न, महा-प्रभुओंका सूर्य्य तविनिध बोम्म-गोड 'सन्य-सन' की विधिपूर्वक, मर कर स्वर्गको गया । उसकी प्रशंसा । ]

[EC, VIII, Sorab tl., No. 196]

#### LOS

# ऊद्रि;—संस्कृत तथा कन्नड़-भग्न ।

[ ज्ञक १३०२ = १३८० ई॰ ]

### ि कद्रि गाँवके मध्यमें एक पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगंभारस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । बीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं बिनशासनम् ॥ यैदिदनु स्वामि-कार्यंव । यैदिः • • • स्तिरत्तु कण्डनी-मार्ग्वंतमम् । यैदे कडि-खण्ड माडिद । यैदिद बिन-याद-पद्ममं बैचल्यम् ॥

#### अदेन्तेने ॥

वारिवि-परिवृत-वर-घर ।

णी-रङ्गद-मध्यद्गरिगिरियं तेङ्कलु
राराजिप-भरत-घरा- ।
नारी-भूषणमेनिष्य कुन्तळ-देशम् ॥
तां नेरे मेरेबुदु बनवसे ।

पन्निच्छिं सिर-समेतमदरोळ् मं- ।

"निजदिं पदिनेण्टेनिष् ।
उन्नत-करपणके राजधानियेनिक्कुम् ॥
मत्ता-कम्पण-निच्यम- ।
नित्तरोळं नेगळ्द हिरिय-बिदरेय-नाड्- ।
उत्तम्मदरोल् सुख-सम्- ।

पत्ति-स्थानाभिवृद्धि बुद्धरे मेरेगुम् ॥
व ॥ अदु नाना-देव-हम्थं-प्रयुतववुळ-वापी-तटाकाञ्चितं सम्- ।

```
पदमं ताळ्दिप्प-विश्राघरिवळ-जन-समेतं लक्ष्पुष्पवाटी-
     बिदितोद्यानोदि-युक्तं प्रकट-कळम-नाळ-प्रस्ताः ****।
     तोर्पुद् सक्ळ-मुनि-प्रेम-धम्मीभिरामम् ॥
     ....एने मेरे उद्धरे...।
     **** नत-स्यळमागिरल्के ता सौन्दर्यदिम् ।
     मनुज-मनोचं वैचप्पन् ।
     अनुपम-कीर्ति-प्रभावदिन्टोसे दि रेपम् ॥
     चितिन्त-शान्ति-जिन-क्रम-।
     शतपत्र-मधुवतं सुरखन-मित्रम् ।
     चतुरं वैचय-नायक-।
     न तनृजं राजितिप्पनी- वैचप्पम ॥
    भू-देवाशीव्वीदा-।
     ढार्ट निच-शिर-करण्ड· · · · · ।
     " दं वर्त्तिसे मेरेवम्।
    मेटिनि-मीसेयर गण्डनी-चैचप्पम् ॥
 तदनन्तरम् ॥
    विलसित-विषयानगरिय।
    नेलेवीडिनोळे वीर-वुक-राज-तन्नम्।
    विल-निभ-हरिहर रायम्।
  · सते राज्यं गेय्युतिर्दं नित-मुद्दिन्दम् ॥
तत्पादपद्मोपजीवि॥
 वृ ॥ माघव-राय अप्रतिम-तिथ ना "च[द]ग्र-साहसा- ।
     मोघिगळेन्हुः "रणद दन्तिगे ""मोच्ट-कालदोळ् ।
     वोधज-रूपिनिः गोण्ड र्गः सुद्धि-वि-।
     द्याघरर् आद्धणं तो ''तोळेयं '' '''।।
```

वर-वस्त्रामरण` • • • • • च्छुत्रमं • • • • । ··· ब्रातम ••• ··· रूर्गळम् चामरो-। त्करमं कप्पुर दम्बुल-प्रकरमं कोण्डा \*\*\* गीत \*\*\* । ष्ठुरदी-कोङ्कण-देशवर् खळर् एनुत्तागेसडं माडदे ।; जल्लाम्बेयोळं घात्री-। वल्लभ माधव निरुत्तरमिल्लं तर । रस्त्रस्तिं निलुतं वरल् । एल्लर परेयल्के कण्डु कलि-बैचप्पम् ॥ मृ ॥ इयमं देरेगेइं नेलिकिळिबुतं पाय्देरि नोडुत्ते भल्-। लेयनुक्केंदि \*\*\* \*\*\* तारुं तट्ट्गुत्तु वल्-। मेयोळडुं बरुत्तिपाँ कोङ्कणिगरं कीनाश-लोकक्के निश्-। चयिन्देय्दिषुतं पराक्रमयुतं वैचटपनिन्तिर्पिनम् ॥ केलवर् कोङ्कणिगर् मार्-। ममलेवटटिं बण्डु-गट्टि नेट्टने परितन्द् । अलगडुणमं चाळिसि । नेलनदिरलु \*\*\* \*\*\* मेय्द ॥ तलेयिन्दं · · · सिंडि · · · तूळ्दाडि खड्गाशु कन्नोळ्। किंडि सूमित्तेम्बनं · · रदिटिनिं पाय्दु · · · · वन्- । दंडे कट्टी-वैच्चपं माधव-नरपित नोडल्के सङ्ग्रमिद्म् । किडि-खण्डं माडिटं मार्न्वलमनटटिनिं भीमसेनोपमानम् ॥ आ-रण-रंगदोळ् विडदे कूगि नेगळ्द-वीर ••• •••। ··· ••• बिट्ड नेट्टने समाधि-विधानमोन् ··· चित्तदोळ् । मार-विरोधि \*\*\* • नूर्जित-नाक-लोकमम्। रारिदनुत्तम-प्रमु-कुलाम्बर-चन्द्र-मरीचि वैचपम् ॥ निरुतं श्री-शक-सङ्घे सासिरद् मृन्रोन्द "रौद्रि-व-। रसर-वैशाख-सित-त्रयोदशि-तसद्-भौमाह्यं वार "। बरे वैचप्पनुदार-चारु-निन-पदाम्मोन-सक्तं मनो-। हर रूपं वर-घात्रियोळ् मडिटु नाक-च्लेत्रमं पोर्दिदम्॥

ि बैचण्पने किस तरह जिन चरणों का आश्रय लिया, इसका इस लेखमें वर्णनहै। भरत चेत्र-कुन्तलदेश-वनवसे १२०००-१८ कम्पण-उद्धरे-और उसमें बैचण्पका वर्णन। बुक्कराजके पुत्र हरिहर-राय विजयनगरीमे राज्य कर रहे थे। कोकण-देशसे लड़ाई का वर्णन। उसमें बैचण्य की जीत हुई। ]

[ EC, VIII, Sorab tl.,:No. 152]

460

## मलेयूर-कन्न ।

[ बिना काक निर्देशका, पर छगभग १६८० ई० ]

[ उसी पर्वतपर, पारर्वनाथ बस्तिके प्राङ्गणमें दक्षिणकी कोरके पाषाणपर ]

## बाहुवलि पण्डित देवर ।

नयकोर्त्ति-त्रति-नन्दनं सकळिविद्याचकवत्योह्वयं द्वय-माषा-किवता-त्रिणेत्रनुरु-होरा-शास्त्र-सर्वितकम् । नययुक्तमवर-मूल-सङ्घदोडेयं देशी-गणाग्रेसरं प्रियटं पोस्तुक ( पुस्तक )-गच्छ-पूर्ण-तिलकं श्रीकोण्डकुन्दान्वयं ॥

[ बाहुबलि-पण्डित देव—नयकीत्ति-व्रतीके पुत्र, सकलिबद्याचक्रवर्ती, द्वयभाषाः किवतात्रिनेत्र, होराशास्त्रसर्वेज, नययुक्त मूलर्धघाघिपति, देशीगणाग्रेसर, पोस्तुक-गच्छके पूर्ण तिलक और कोण्डकुन्टान्वयी थे।

[ EC, IV, Chamarajnagar tl., No. 157]

# तिरुप्परुत्तिककुण्रुः (काञ्जीवरम्के निकट )—वामिछ। (दुदुनि वर्ष= १३८२ ई० (हुक्ज)]

- १—स्वस्ति श्री [॥] दुन्दुभिवर्षं कात्तिगै-मादत्ति । पूर्व-पत्त्तुतिङ्गत्-िकळ-मैथु पौर्णेयुं पेर्र ताकात्ति-
- २---गै-नाळ् महामण्डलेश्वरन् **अरिहरराज**-कुमारन् श्रीमद्- बुक्कराजन् धर्मे आग वैचय-दण्डनाथ-पुत्रन्
- ३—जैनोत्तमन् इरुगप् [प]-महाप्रधानि ति [रुप्] प्यरुत्तिक्कुण्ल-नाय-नार् त्रैलोक्यवल्लभक्कुं पूजैक्कु
- ४—शालैक्कुं तिरुप्णिक् [कु]म् मावण्डूर्प्यिल् महेन्द्रमङ्गलं नार्प-केल्लेयुं इटै-इलि पिल्लक्किन्छन्दभाग चन्द्रादित्यवरैयुं नडक्कत्तरुवित्तार घम्मोंयं चयतु

[काञ्जीवरम्के निकट तिरुप्यरुत्तिक्कूण्युमं वर्धमान जिनमन्दिरके भण्डारकी उत्तर तरफकी दीवालपर नीचेकी ओर यह तामिल तथा ग्रन्थ लेख उत्कीण है। इसमे बताया गया है कि वैचय दण्डनाथ (सेनापित) का पुत्र इरुगप्य महामन्त्रीने मावण्डू र तालुकेका महेन्द्रमङ्गलं गाँव जैनमन्दिरको दानमें दे दिवा था। उसने यह दान हरिहर द्वितीय के पुत्र अरिहरराज, अर्थात् बुक दितीय, के पुत्र बुकराजके गुणके कारण किया था। अतः दुन्दुभिवर्ष, जिसमें दान किया गया था, १३८२ ई० से मिलना चाहिये।

[ EI, VII, No. 15 A.]

### बस्तीपुर-कबद ।

[ ज्ञाक १३०५=१३८३ ई० ]

[ बस्तीपुर ( बळगुळ वालुका ) में, स्रोमा-पाषाण पर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्जनम् ।

बीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

श्री-मूलसङ्घ कान्र-गण तिन्तिणि गच्छ कोण्डकुण्दान्वयद श्री-आसुपूज्य-देवर शिष्यरु श्री-सकलचन्द्र-देवर तपद प्रभावमेन्तेग्दोडे ॥

स्थिरवाक्यं सु-व्रताम्मोनिधि सक्ळ-बगत्-पावनं राजपूच्यं परम-श्री-जैनधम्मीम्बर-दिनकरनुद्यत्तपोमूर्त्ति "" णा । भरणं त्रैविद्य-चक्रे श्वर-विमल-पदाम्मोज-विद्गं जिनश्री-चरणालंकार-शीरुष (ज) म् सुकविजन-यतप्-सन्मुनि राजहंसं ॥

सोस्ति श्रीश्रक्षे १३१४ नेय सुभक्ततु-संवत्सरद् आवण-मास-सुद्-नाष्ट्र-आदित्यवार-सिंह-लग्नदिन्न क्रिरिगहळ्ळिय प्रसु-गळु गौड-कुल-तिलक्ष्कं मरें-होक्तर-कावकं शिथिल-वेद्धोम्बकं सत्यदिन्न कर्ण्यक्मण केत-गौड राम-गौड स्वम्बुव-गौड मादि-गौड मोदलाद् समल-गौडगळु वस्तिय प्रतिष्ठेयं माडिसि वस्तिय वडगण विट्ट वेद्दनु को १० पारुष-देवर अमृतपिड •••••• सह। देवोजन वहर मंगल महा श्री श्री श्री

[ मूलसड्घ, कानूरगण, तिन्तिणि गच्छ और कोण्डकुन्दान्वयके वासुपूच्यदेवके शिष्य सकलचन्द्रदेवके तपकी स्तुति या प्रशंसा है । कूरिग ( गि ) हिस्सके गौड़ोंने एक पारुप-देवको वस्ति ( मन्दिर ) वनवाई और उसे दान दिया । ]

[EC, III, Seringapatam tl. No. 144]

## हिर-आवितः;-कबड़।

[ वर्षे उद्गारि = १३म३ ई० १ ( लू , राइस ) । ]

[हिरे-आविक्रमें, १२ वें पाषाणपर ]

स्वस्ति श्रीमतु रुधिरोद्गारि-संवत्सरद ज्येष्ट शुध-पुण्णिम-सोमवार-दन्दु श्री-मूल-संघद वीरसेन-देवर गुड मुद्-गौड मगळु एकमितयबे पञ्च-नमस्कार-समाधि-विधियें स्वर्गस्थेयादळु अचेयवे गौडि माडिसिंद कल्ल ॥ बोपो-होज गैयिद कल्ल ॥

[ तेख पहितेके ही लेखों के समान है, अतएव स्पष्ट हैं । सन् १३८३ ई० का है | किसी राजाका उल्लेख नहीं है । ]

[ EC, VIII, Sorab tl.. No. 112]

**XC8** 

रावन्दूर-संस्कृत और कबर ।

[ शक १३०६=१३८४ ई० ]

[ रावन्दूर ( रावन्दूर प्रदेश ) में, बस्तिके एक पाषाणपर ]

श्रीमत्-परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम्।

नीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं निन-शासनम् ॥

स्वस्ति श्रीमद्-राय-राज-गुर-मण्डलाचार्यरेनिसि श्री-मूलसंघदेशीय-गण पुस्तक-गच्छु कोण्डकुन्दान्वय यिङ्गळेश्वरद बळि श्री मदभयचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ति-गळु तत्-शिय्यर श्री-श्रुतमुनिगळु तत्-शिष्यर प्रभेन्दु छु अवर प्रियाप्रशिष्यर श्री-श्रुतकोत्ति-देवर शक-वर्ष १३०६ नेय रुघिरोट्गारि-संवासरद द्वितीय-माद्रपद-व प्र आदित्यवारदे मुक्तिवधू-वह्मभराद् तत्प्रतिनिधियनु सुमित- तीर्थकरन् ई-चैत्याल[य]द बीण्णोद्धारवनु अवर शिष्यरु आदिरेव-मुनिगळु श्रुत-गण-मुख्यवाद समस्तभव्यवनङ्गळु माडिसिद शासन वर्द्धतां जिन-शासनम्।

[ मूलसङ्घ, देशियगण, पुस्तकगच्छ, कोण्डकुन्दान्वय, और इंगुलेश्वर-बिलके अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्तीके शिष्य अतुमृति उनके शिष्य प्रभेन्दुके प्रियाग्र शिष्य—श्रुतकीर्त्त-देवके मुक्तिवधूके वज्ञम होनेके बाद ( अर्थात् स्वर्गस्य हो जानेपर ), उनके शिष्य आदिदेव मुनि तथा श्रुत-गणके जैनोंने उनकी तथा सुमित तीर्थं द्वरकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कर इस चैत्यालयको सुषरवाया । ]

[ Ec, IV, Hunsur tl., No. 123.]

254

विजयनगर-संस्कृत।

[ शक १३०७= १३८६ ई० ]

( जैन मन्दिरके सामने दीपस्तम्भ पर )

यत्पादपंकनत्नो रन्नो हर्गत मानसं ।
स निनः श्रेयसे भ्याद्र्यसे कदणालयः ॥ [१]
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्कनम् ।
बीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं निनशासनम् ॥ [२]
श्रीमृलसंधेनि नंदिसंघ [स्त] स्मिन् वलत्नारगणोतिरम्यः ।
तत्रापि सारस्वतनाम्नि गन्छे स्वन्छ।शयोऽभृदिह पद्मनंदो ॥ [३]
आचार्यं छुंड [छुंदा] ख्यो वक्तग्रीचो महामतिः ।
एलाचार्यो गृश्चिपतन्छ इति नत्राम पंचघा ॥ [४]
केचित्तदन्त्रये चारमुनयः खनयो गिरां [।]
जलधाविव रत्नानि वम्बुर्हिव्यतेनसः ॥ [४]
तत्रासीच्चारचारित्ररत्नरत्नाकरो गुरुः ।
धर्मामृषणयोगीनद्रो महारकपदांचितः ॥ [६]

भाति मट्टारको चन्मभूषणो गुणमूषणः। यद्यश.कुसुमामोदे गगनं भ्रमरायते (। [ ७ ] शिष्यस्तस्य मुनेरासीदनग्गलतयोनिधिः। श्रीमानमरकीरयीयों देशिकाग्रेसरः शमी ॥ [ ८ ] निजपद्मपुटकवाट घटयित्वानिलनिरोध [ तो ] इ.दये। अविचलितबोधदापं तममरकर्त्ति मजे तमोहरणम् ॥ [ ६ ] केपि स्वोदरपूरणे परिणता विद्याविहीनांतरा योगीशा सुवि संभवंतु बहवः किं तैरनंतैरिह। धीरः स्कूर्जित दुर्ज्यगतनुमद्ध्यंसी गुणैक्रिजित-राचार्थ्योमरकीत्तिशाष्यगणभृच्छ्री सिंहनन्दो वृती ॥ [१०] श्रीधर्मभूषोर्जान तस्य पट्टे श्रीसिंहनंद्यार्थंगुरोस्सधम्मी । भट्टारकः श्रीनिनधर्माहरम्यस्तंभायमानः कुमुदेग्दुकीर्तिः ॥ [११] पट्टे तस्य मुनेरासी**द्वद्वमान**मुनोश्वरः । श्रीसिंहनंदियोगींद्रचरणामोजषट्पदः ॥ [ १२ ] शिष्यस्तस्य गुरोरासीहर्मभूषणदेशिकः। भट्टारकमुनिः श्रीमान् शल्यत्रयविवर्षितः ॥ [ १३ ] भट्टारकमुनेः पादावपूर्वकमले स्तुमः। यद्ग्रे मुकुलीमार्व यांति राजकराः परं ॥ [ १४ ] एवं गुरुपरंपरायामविच्छेदेन वर्त्तमानायां-आसीदसीममहिमा वंशे यादवम्भृतां [1] अखंडितगुणोदारः श्रामान् बुक्तमहीपतिः [१५ उद्यद्भुमृतस्तस्माद्राचा हरिहरेश्वरः। कलाकलापनिलयो विघुः चीरोदघेरिव ॥ [ १६ ] यस्मिन् भर्त्तरि भूपाले विक्रमाकांतविष्टपे । चिराद्राजन्वती इंत भव [ त्येषा ] वसुंबरा ॥ [ १७ ]

```
तिसम् शासित राजेन्द्रे चतुरम्बुधिमेखलां।
    घरामघरिताशेषपुरातनमहीपतौ ॥ [ १८ ]
    आसीत्तस्य महीनानेः शक्तित्रयसमन्वितः ।
    कुलकमागतो मंत्री चैचदहाधिनायक ॥ [१६]
    द्वितीयमंत करणं रहस्ये त्राहुस्तृतीस्समरागणेषु ।
     श्रीमान्महा चैच [प] दंडनाथो जागर्त्ति कार्ये हरिभूमिमर्त्तु ॥ [२०]
    तस्य श्रीचेच्दंडाघिनायकस्यो [ र्जिंज ] तश्रिय: ।
    आसी दिखगदंडेशी नंदनी लोकनन्दनः ॥ [ २१ ]
    न मूर्ता नामूर्ता निखिलभुवनाभोगिकतया
              शरद्रानद्राकाविटनिटिलनेत्रद्युतितया ।
    प्रभूता कीत्तिस्ता चिरमिकगदण्डेश कथय-
              त्यनेकांतास्कातात्परिमह न किञ्चिग्मतिमिति ॥ [ २२ ]
    सद्दंशचोपि गुणवानपि मार्थाणाना-
              माधारतामुक्गतोपि च यस्य चाप ।
    नम्रः परान्विनमयश्चिरुगचितीश-
             स्योच्चैर्जनाय र॰लु शिद्धयतीव नीतिम् ॥ [ २३ ]
    हरिहर्घरणीशप्राज्यसाम्राज्यसन्नी-
             कुवलयिक्मधामा शौर्यंगाम्मीर्यंसीमा ।
    इक्जाप घरणीश स्सिहनन्द्यार्थ्वर्थ-
              प्रपदन [ ाल ] नम् शस्य प्रतापैकमूमिः ॥ [ २४ ]
    स्वस्ति शक्तवर्षे १३०७ प्रवर्तमाने क्रोधनवत्सरे फाल्गुनमासे कृष्णपत्ते
दितीयाया तिथी शकवारे ॥
    अस्ति विस्तीर्णकर्णाट्यरामण्डलमध्यगः।
    विषयः कुन्तलो नाम्ना भृकांताकुतलोपमः ॥ [२५]
    विचित्ररत्नर्वाच तत्रास्ति विषयाभिषं।
    नगरं सौधसन्दोह दिशताकाण्डचन्द्रिकं ॥ [ २६ ]
```

प्रणिकुट्टिमवीथीषु मुक्तासैकतसेतुभि । दा[न]ाबूनि निरुंघाना यत्र कीडंति बालिका [॥ २७ ] तरिमन्निरुगदंडेश पुरे चारुशिलामयं। श्रीकुन्थुजिननाथस्य चैत्यालयमचीकरत्॥ [२८] भद्रमस्तु जिनशासनाय॥

### सारांश

इस लेखमे २८ संस्कृत-श्लोक हैं और यह प्राचीन जैन मन्दिरके सामनें -दीपरतम्म पर खुदवाया है। इस मन्दिरको आबकल 'गाणिगिट्टी' मन्दिर, यानी, ''तेलिनका मन्दिर'' कहते हैं। पहले श्लोकमें बिन, दूसरेमें जिनशासनकी मंगलकामना है। तत्पश्चात् एक जैन संघके प्रधान सिहनन्दिके आध्यात्मिक पूर्वनों तथा शिष्योंके वंशका वर्णन है। वह इस तरह है:—

मूलरंघ
|
निद्धंघ
|
वलात्कार-गण
|
सारस्वतगच्छ
|
पद्मनन्दी
|
धरमभूषण प्रथम, भट्टारकः
|
अमरकीर्ति

सिहनन्दि, 'गणमृत्'
|
वर्मभूष, 'मृहारक'
|
वर्द्धमान
|
वर्षभूषण द्वितीय, उर्फ मृहारकमुनि

लेखमें इन गुरुओकी पटिवयाँ ये लिखी हैं:—आचार्य, आर्य, गुरु, देशिक मुनि और योगीन्द्र । गुरुवंशावलीके बाद ही प्रथम विजयनगर वंशके दो राजाओं, बुक्त और उसके पुत्र हरिहरका संज्ञिप्त वर्णन है । बुक्त यादववंशके राजाओं जे उपन हुआ था । हरिहरका कुलक्रमागत मंत्री दण्डाचिनायक चैच या चैचप था, जो जिन मक्त था । चैंचका पुत्र दण्डेश या जितीश ( युवराज ) इस्ता या इरुगप था, जो उपर्युद्धोखित सिंहनन्दि गुरूके सिद्धान्तोंका उपासक था ( श्लोक २४ ) । १३०७ [अतीत ] शकमे, क्रोधन संवत्सरमें इरुगने विजयनगरमें एक मन्दिर बनवाया और उसमें श्री कुन्धु-जिननाथकी स्थापना की । यह नगर कर्णाट प्रान्तके कुंतल जिलेमें था ( श्लोक २५ ) । ]

नोट:—इस मंत्री इस्ग या इस्गपने 'नानार्थनाममाला' नामक प्रत्य बनाया था, ऐसा ई॰ हुल्श, पी॰ एच॰ डी॰ महाशयके लेखसे मालूम पड़ता है।

> [ South Indian ins, Vol. I, No. 152. (p. 155-160)]

प्रदह

मसार;—संस्कृत । [सं॰ १४४३ = १३म६ ई॰ ]

नं ०१

[ इषम चिह्नवाकी आदिनाथकी प्रतिमाके चरण-पाषाजपरका लेख ]

१—सं॰ १४४३ क्येष्ठ सुदि ५, गुरो महासारस्य न

२-राजनाथ देव राज्ये काष्ठसंबे आचा-

३-- य्यं कमलकोत्ति नयसरङ्गाचार्न

४—\* \* वपुत्रल \* \* \*

यह लेख सं० १४४३में, सारंग (या उसके पुत्र) द्वारा एक प्रतिमाके समर्पणका उल्लेख करता है। समर्पण महासारके राजनाय देवने राज्यमें हुआ। गुरु काष्टासंघके कमलकीर्ति आचार्य थे।

नं० २

[ एक प्रतिमाके, विसका चिह्न मिट गया है, चरण-पाषाणपरका लेख ]

१--- सं० १४४३ समये च्येष्ठ सुदि ५, गुरो

२—राजनाथ देव प्रवर्दभाने । महासारस्य काष्ठसंघे मधुरान्वये

३-- पुष्करगणे प्रतिथ वन कमलकोत्ति देव

४—जैसवल वेसल रगचर्ज 🔅 🐇 🤏

५-- पुत्र लवम देव सम 🐇 🎋 🛠

६—यन प्रतिष्ट \* \*

इस लेख में पहलेके लेखके दिन ही एक प्रतिमाके समर्पणकी बात है। राजनाथ देव और उसके-गुरु कमलकीचिं का नाम स्पष्ट है।

१. सूलमें 'शज्ये' छूट गया है।

#### नं० ३

[ शंख चिह्नवाली नेमिनाथकी प्रतिमाके पीठ-स्थलपरका लेख ]

१—एं० १४४१, ज्येष्ठ सुदि ५, गुरी महासारस्य न (१)

२-काष्ठरांचे अचार्च-कमलकोत्तिं देव

३—जै महन्साचार्च उदे सिदि

उसी राना और उसी गुरूके तत्त्वावधानमें उसी दिन नेमिनायकी प्रतिमाका दान ।

[ A. Cunningham, Reports, III, p. 68-69 No. 1-3. ] t. & a.

450

### तिरुपयत्तिक्कुण्यः;—संस्कृत ।

प्रामव (प्रमव) वर्ष = शक १३०६ = १३८७ ई॰ (हुएज़ और चीक्हॉर्न) ]

श्रीमद्वेचयदण्डनायतनयस्संत्रसरे प्राभवे संख्यानानिरुराष्प-दण्डनृपतेरश्रीपुष्पसेनाच्या ॥

श्रो काञ्चीजनवर्द्धमाननिलयस्याग्रे महामण्डपं सङ्गीतारथमचीकरच्च शिलया वदं समन्तात् स्थलम् ॥१॥

[ पूर्व शिलाले वनाले मन्दिरकी वेदीके सामनेके मण्डपकी छतमें यह प्रन्थ-लेख उत्कीर्ण है। इसमें शार्दूलविकीड़ित छन्दका एक ही श्लोक है। इसमें उल्लेख है कि प्राभव (प्रमव) वर्षमें गुरु पुरुपसेनकी आजासे सेनापित वैचयके पुत्र उसी (पूर्व वर्णित) सेनापित इत्राप्पने उस मण्डपको बनवाया है बिसमें यह लेख उत्कीर्ण है।]

[EC, VII, No. 15, B.]

श्री-शान्तिनाथाय नमः।

#### 266

### ऊद्रि;—संस्कृत तथा कचड़ ।

[ वर्ष विभव = १३८८ ई० ( लू० राइस्)। ]

[ उसी ताळावकी मोरोके पासके पाषाणपर ]

श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्वादामीघलाञ्छनम् ।
जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम् ॥
वर-वृषम-तीर्श्वतर गण- ।
वररेनिसिद वृषमसेन-मृनि-पुङ्गवरुद्- ।
धुर-वंश-सम्भवाचा- ।
वररे पेम्पं पोगळतिरदपने फणिरमणम् ॥
व्या-नियमाम्रणिगळु जिन- ।
सेन-श्री-वीरसेन रिनपाचार्यर् ।
भू-जत-चरित्ररवरम् ।
जानसुव विनेथ-जनद पेम्भैयदाम्मम् ॥
अमर्द तदन्वयदि वन्- ।
द मुनीश्रक् लिक्ससेन-महारक्तरुत् ।
तम-चरित्ररवर शिष्यरु ।
विमळ-गुणक चन्द्रसेन-सूरिगळनघर् ॥

द्दामर **मुनिभद्र-देव**खर चरित्रम् । म्-महितमेन्दोडद्निन्न् ।

आ-मुनि-राजर शिष्यो-।

ए-मतो बिष्णसल्के वल्लवनावम् ॥

वृ ॥ च्रेमममिब्बनं विमल-कीर्त्ति दिगन्तमनेय्दद्धिनम् ।

कामन चाप जापळते सार्चीनमोप्पिदरं पोगळ्दपेम् । श्री-मुनिमद्ग-देवरनिळा-विनुतोर-गुम-स्वमावरम् । प्रेमदोळिरियगर्थमुमनीवरमुग्र-तपः-प्रभावरम् ॥ मुनिसं मन्मय-युद्धढोळ् निरुतमं तस्त्रार्थदोळ् मिक्चिम् । बिन-पादाम्युबढोळ् द्रताधिकतेयं सिचत्तदोळ् देसेयम् । विनुताचार-चयद्गळोळ् वचनमं वक्तुत्वटोळ् कवम रज् । बनेयं देहट कान्तियोळ् निरिसिटवीक्यादि-वर्णाह्नयर् ॥

## कं ॥ हिसुगल्ल वसदियं मा-।

हिबि मुळुगुण्हः जितेन्द्र-मन्दिर हे सुधा-। प्रसरमनेमिशिसि जममम्। पसरिति सुनिभद्ग-देवगेळ्पं तळेटर् ॥ न्यायोपायद हरिहर-। रायं वर-विजयनगरियोळ नेलिंसप्रेन्द् । आयतिकेय सेन-गण-। ष्यायक **मुनिभद्र-देव**रम्नेरकदवर् ॥ इन्तेसेव तपश्चरुणा-। नन्तरमाप्ताराम-प्रभावमनेसगुत्-। तं त्ळ्ट दुरितम निश्-। चिन्तव सुनिभद्र-देवरिर्णनेवरम् ॥ कालावसान-संस्थितिग्। आलम्बमेनिष्य निर्णयं टोरकलोडम् । शीलाचार-समाव वि-। शालमुनिमद्ग-देवरितं बनिसल् ॥ नीरोळगण-तावरेयेले । नीरं पीरदन्ते धाह्य-चस्तुवनेह्मम्।

दूरं माडि बळ्ळिकम् । ' धीरु **मुनिभद्र-देव**रगणित-महिमर् ।}

वृ ॥ इसे निश्राल्यमेनुत्ते सन्यसनदिन्दातम-प्रबोधादयम् ।
समसन्दोन्दिरे दिव्य-पञ्च-पद-चिन्ता-पंक्ति मुन्नेयदुन्तनः ।
तम-ताणकृतदु सञ्चितात्थमेने धर्म-ध्यान-मोनोद्यम- ।
क्रमदिन्दै मुनिभद्द-देवरोडलिं बेम्मीडिदर्ज्ञावमम् ॥
लिस्त-शकाङ्कमुद्य-नम-चन्द्र-पुरेन्दुविनिन्दे सोभिसल् ।
पेसवंडिदोप्यि तोप्पं विलसद्-विभवाब्दद-चेत्र सुद्ध-ते- ।
रसे-शनिवारदोळ् सकळ-सन्यसन-व्यसनं समाधि सन् ।
दिसे मुनिभद्द-देवहरे सद्-गति सौख्यमनेथ्दिद् किनम् ॥

क | | लिस्त-सुनिभद्द-देवर | नि.सिधियुमनवर शिष्यरेने सोगयिप पारि- | सरोन-देवषरे मा- | डिसि कीर्तियनान्तरिन्तु कन्तु-विद्रर् ||

भद्रमस्तु जिनशासनम् श्री

ृ वृषम-तीत्र्यंकरके गणघर वृषमसेन-मुनिप और उद्धुर-वंशके आचार्योंकी कीर्त्तिका वर्णन कौन कर सकता है। इस वंशके आचार्योंके अग्रणी जिनसेन और वीरसेन थे। उस परम्परामे लच्मीसेन-महारक अवतीर्ण हुए थे, जिनके शिष्य मुनिमद्र-देव थे; उनकी प्रशंसाएँ। उन्होंने हिसुगल बसदिको बनवाया था, और मुलुगुण्ड जिनेन्द्र मन्दिरका विस्तार किया था। जिस समय हरिहर-राय विजयनगरीमे विराजमान थे, सेन-गणके बुद्धजनोंने उस यितके गुणोंको नमस्कार किया था। तपश्चरणके बाद उन्होंने बहुत समयतक निश्चिन्त जीवन विताया। अन्तमें, उन्होंने अपना अन्त नजदीक जानकर, विहित विधिका अनुष्ठान करके उच्चावस्थाके लिये अपनेको तैथ्यार किया, तथह

( उक्त मितिको ), 'सन्यसन' की विधिपूर्वक, प्राणोत्सर्ग करके शाश्वत सुखका आनन्द लिया । उनका स्मारक उनके शिष्य वा (पा) रिससेन-देवके द्वारा खड़ा किया गया था । बिनशासनका कल्याण हो । ]

[ EC, VIII, Sorab tl., No. 146]

**ፈ**ኳ೬

हिरे-आवलि; -- कश्रद ।

[ ज्ञक १३११=११मर ई० ]

[ हिरे-आविकिमें, १६वें पाषाण पर ]

श्रीमद्-राय-राजधानि-हस्तिनापुर-विजयानगरि-मुज्ञवाद । समस्त-पट्टणा-धीरवर । अरुवपित-गजपित-अरि-राय-तुरुक्क क्क)-विभाद । हिन्दूराय-सुर-त्राण । भाषेगे-तज्युव-रायर गण्ड । समस्त-भुवनाश्रय पृथ्वी-बक्कम । महाराजधिरा-जम् । श्री-वीर-बुक्क-रायन कुमार हरिहर-राय राज्यं गेट्युक्तमिष्पं कालदिक्क महा-प्रधानि मन्त्र-शिरोमणि मादरस् बोडेयर काल । स्वस्ति यम-नियम-त्वाध्याय-ध्यान-मौनानुष्ठान-जप-तप-समाधि-शील-गुण-सम्पन्नरप्प श्री-मुनिभद्र-स्थामिगळ गुडु । आहाराभय-शास्त्र-दान-विनोदनुं । रत्नत्रयाराधकनुं । जिन-मागा-प्रभाव-करनुमप्प जिड्डुलिगेय-नाडिङ्को मुख्यवाद हिरियाविलय पुराधी-श्वरनप्प श्रीमन्नाळुव-महा-प्रमु काम-गोण्डन सुनुत्र कुल-दीपकनप्प । हिरिय-चन्दप्पन शक-वर्ष १३११ शुक्क-संवत्सरद् कात्तिक-बहुळ-रजनो-कुज्ञ-वार-चतुद्देशि- शुभ-दिनद्छ सन्यसन-समाधि-विधिय मुडिहि स्वर्ग-प्राप्तनाद ॥

क ॥ कात्तक-बहुळ-चतुईशि ।

कीत्तिय मुनिभद्र-यितय प्रियद गुडुम् । मूर्तिय देहव तोरदन- । मूर्त्तद देवरने नेनेटु कीर्तिय पडेदम् ॥ वोडने हुट्टिट्रनेक्कर कहु-मोहद मात-पितर-बन्धु-जनङ्गळ ।
यडविरयद महदियरम् ।
कहु-गिलतनदिल्लि तोरेदु सन्यसिनन्दम् ॥
रजिन-कुजवार-शुम-दिन ।
मिजियिसिदं दैव-गुरुव व्रतगळनेल्लम् ।
सुजनत्वद चन्द्रमनुम् ।
गजमिजसदे मिडिहि स्वर्गमं नेरे पढेरम् ॥
अण्ण चन्द्रमगे गोपय ।
पुष्यद सम्बळ विनते राम-गौण्ड-गौण्डिय पुत्रम् ।
विष्णसुव हरिहरायन ।
पुष्णिदन कालदिल्लि शुक्लोत्सरदोळ् ॥
गंगळ महा । श्री श्री
[ लेख स्पष्ट है । हरिहर-रायके समयका है । ]

980

[ Ec, VIII, Sorab tl., No 116 ]

स्टलूर;—संस्कृत तथा कन्नड़। [ सक १३१३ = १३६१ ई० ]

[ सुरुत्समें, बरित-मन्दिरमें चन्द्रनाथ बस्तिके पास ]

स्वित्त श्री शक-वर्ष १३१३ नेय प्रमोट्रत-संवत्सरद वैशाख-शुद्ध

रः रद्रुल्तु श्री-मूल-संघ देसी-गण पुस्तक-गच्छद कोण्डकुन्दान्वयराध्येशुभेन्दु-कन्ट- विजयकीर्त्ति-देवर प्र कोण्डकुन्दान्वयराध्येपडेदुद्धरिसिद्द श्री-राजा कोङ्गाळ्व सुगुणि-देविय देहारद
विजय-देवर द्वारा स्व-जननि का था-पोचव्यरसिगे पुण्यार्थवागि प्रतिष्ठेय मार्ड्स विट ऊठ अणिज्ञवाडिय नेलविहळ्ळियम् ( यहाँ

दान और सीमाओंकी विस्तृत चर्चा आती है; और वे हो अन्तिम वाक्यावयव)।

[स्विस्त । (उक्त मितिको ), श्री-मूल-संघ देशीगण पुस्तक-गच्छ और कोण्डकुन्दान्वयके, आर्य शुभेन्दुकी सन्तान विजयकीर्त्ति देवके प्रिय ..... शिन-देव-को यह मिल्दिर मिलनेके बाद इसकी पुन स्थापना की । और राजा .... कोङ्गाळ्व सुगुणि-देवीने, अपने शारीरखक विजयदेवके द्वारा,—इसिलये कि अपनी माँ पोचन्वरिक लिये पुण्योपार्जन हो सके, —( प्रतिमाकी स्थापना की और इसके लिये जैसे कि लेखमें कहे गये हैं, सीमाओं सहित ) दान दिये । शाप । ]

[ EC, IX, Coorg tl., No. 39 ]

488

श्रवणवेलगोलाः—कन्नह ।

[ विना काकनिर्देशका ]

ि जै० शि० सं०, प्र• भाग ]

४९२

हिरे-आवलि; कन्नद् ।

[ वर्ष आदिरस= १३५३ ई० (तु. राह्स)। ]

[ हिरे-आविक्रमें, ११वें पाषाणपर ]

स्विस्त श्रीमतु आङ्गिर-सं [व] श्च (त्स) रद आश्च (पा) इ-सुघ त्रयोद्शे-गुरुवार दन्दु । मूल-संघद शुभचन्द्र-देवर गुड अवितय मसण गौडन मग गौरव-गौडन तम्म काळ-गोड समाधियं मुडिपि स्वर्ग-प्राप्तनाद ॥

[ लेख स्पष्ट है । राजाका उल्लेख नहीं है । ]

[ Ec, VIII Sorab tl, No 111 ]

ጀ**ዖ**ሂ

हले-सोरब-संस्कृत तथा कब्रद्।

[ शक सं० १३१७=१३६५ ई० ]

[ इळे-सोरबर्मे, उसके दिल्लण-पूर्वमें, ताळाबके उत्तरीय नष्ट वन्धके पासके समाधि-पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरत्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥

शक-वरुष १३१७ नेय भाव संवत्सरद भाद्रपद्-व ७ बु सोरंबर भातेय-तम्म गाडडन मग तम्म-गऊड तनगे चय-व्याधियाद-निमित्त घट्टद केळगण नित्तियकाष्यको होगि औषधिय माडिसिकोळुतिरलागि रोग बिडदे सिद्धान्ति-देवर पञ्च-नमस्कारद ध्यानदि जिन-चरण-सेवेगैदिदनु ॥

[ बिनशासनकी प्रशंसा। (उक्त मितिको), सोरवके तम्म-गीहको त्य-रोग हो बानेसे घाटोंके नीचे निगतियकोप्यमें दवाई लेनेके लिये गया। लेकिन चूँकि बीमारी (रोग) उसे छोड़नेवाला नहीं था,—सिद्धान्ति-देवकी आज्ञाके अनुसार, पञ्च-नमस्कारके उच्चारणपूर्क, वह बिनके पाद-मूलमें गया।

[ Ec, VIII, Sorab tl., No 52]

५९४ हिरे-आवली;—संस्कृत तथा कन्नड़ । [वर्षे भाव=१३६५ ई० (लू, राह्स)] [हिरे-आविष्टिमें, तीसरे श्राषाणपर]

श्रीमत्परम-गंभीरस्याद्वादामोधलाञ्जनम् । जीयात् ब्रैलोक्यनाथस्य शासनं विन-शासनम् ॥ श्रीमद्-राय-राबधानि-हस्तिनापुर-विजयानगर-मुख्यवाद-समस्त-पट्टणाधीश्वर अश्वपति-राजपति-नरपति-अरिराय-विभाड ससस्त-मुबनाश्रय पृथ्वी-वृद्धम महा-राजाधिराजं श्री-हरिहर-राय राज्यं गेय्युत्तिमिष्पिद्धि तत्प्रधानि हरिय-रायनः कालदिक्षि भाव-संवत्सर-फाल्गुण मास-बहुळ-एकादशी-बुधवारद् कान-रामणन सित कामीगोणिड सन्यसनि-विधिष मुडिहि स्वर्गस्येयादळु ॥

वृ ॥ सुरपति बन्य-पार्श्व-बिन-पाद-सरोबद युक्त-कान्तियुम् ।

घरे-नुत-राय-राज-गुरु सिद्धान्ति-यतोश्चने तत्र राध्यनुम् ।

भर ••• न- नाष्ट जिडडुळिगे आवलि-पुराधिष हेच-गौण्डतुम्।

उरतर-माम बोरमः नुमत्तेयु शोभिष कामि-गौण्डयुम् ॥

कान-रामण [न] सित्येने।

दानदोळं धर्मदिल्लि सन्यसनियम् ।

येतु तडावल्ल मुहिहिदम् ।

मानि पतिवते नाक्षमं नेरे पडेदळ् ॥ मङ्गळ महा श्री श्री ॥

[ बिन शासनकी प्रशंसा । जिस समय राजधानी हस्तिनापुर-विजयनगर और समल शहरों पट्टण ) का अधीरवर, महाराजधिराज हरिहर-राय राज्य कर रहे वे :— उसके मंत्री हरिहर-रायके समयमें, (उक्त मितिको ), कान-रामणकी स्त्री काम-गौण्डिने, 'नन्यसन' लेकर, मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्ग गयी । आगेके श्लोको में वतलाया गया है कि राजगुर सिद्धान्ति-यतीश उसका पुरोहित था; जिड्डलिगे-नाहके आवाल-पुरना अधिप वेच-गौण्ड चाचा था; बोम्मर उसकी सास थी । ]

[Ec, VIII, Sorab tl., No. 103.]

पृहर

हिरेआवित्त;-संस्कृत तथा कन्नड़।

[ -- शक १३१६ = १३६७ ई० ]

[ हिरेक्षाविक्रमें, २१वें पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

बीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासमम् ॥

स्वस्ति श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरम् । अरि-राय-विमाड । श्री-वीर-**हरियण्य-वोडेयर** राज्योदयदन्दु शक-वरुष १३१६ घातु-सं-आषाढ़-शु० ११ म हिट्य-निडुलि-गेय-नाडोळ-गण हिर्याविलय राम-गोडन सति माधवचन्द्र-मलघारि-गळ गुड्डि रामि-गोडि श्री-निन-पदवने य्दिदळु

षहु.दरुशन-सम-शीलम्।

हत्नत-हत् ध्यान-मौन-हत्-गुण-चरितव ।

बिडदे श्री-बिन-पद्। ब्लव ।

नेनकत्तं रामिनगैडि स्वर्गस्तेयादळ्॥

[ लेख स्पष्ट है । इंग्विप्प-बोडेयर्के समयका है । ]

[EC, VIII, Sorab tl., No. 12I]

५९६

श्रवणबेलगोलाः संस्कृत ।

[ सक १३२० = १३६८ ई० ]

ि जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ सा॰

#### UBK

# हुम्मच; - संस्कृत वथा कन्नड़ । [काक=न्नक १३२१=१३११ ई०]

[ पारर्वनाथ बस्तिके मुखमण्डपके तीसरे पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात त्रैलोक्यनाथस्य शासनं विनशासनम् ॥

स्वस्ति श्रीमतु शक वरुष (वर्ष ) सा १३२१ नेय वहुषान्यसंवत्सरद मार्गासिर-सुद्ध ४ ••• शावण-नत्त्वद ••• •• मह्मप्पगळ धग होम्बु उत्तद यि ••• पायण्ण सकल-सन्यसन-सल्लेखन ••• दिणयं सरीर-भारभं विद्दु स्वर्गस्तरादरु मङ्गळ श्री श्री

[ होम्बुच्चके पायण्यने सन्त्यसन और सल्लेखनाके द्वारा अपनेको अपने शरीर-भारसे मुक्त किया और स्वर्ग प्राप्त किया । यह उसीका स्मृति-लेख है । ]

[EC, VIII, Nagar tl., No. 51, t. & tr.]

296

हिरे-आवितः;—संस्कृत तथा कवड ।
[ इक १६२१—१६६६ ई० ]
[ हिरे-आवित्रमें, पाँच वें पाषाण पर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वाटामोघलाञ्चनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं चिनशासनम् ।

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय पृथ्वी-यञ्जभ महाराजाधिराजं अश्वपति गजपति नरपति पूर्व-दिज्ञण-पश्चिम-समुद्राधीश्वर श्रीमद्-राय-राजधानि-हस्तिनापुर-विजयानगर-नुख्यवाद्,समस्त-पट्टणाधीश्वर श्री-हिर्हर-राय राज्यं गेय्युत्तमिष्प कालदिल्ल ।

शक-वर्ष १२२१ नेय बहुषान्य-संवत्सरद आषाढ़ शुद्ध १२ बुधवारदुदय-काल-दोळु श्रीमन्नाळुव-महाप्रमु बिड्डुलिगेय-नाड़िङ्के मुख्यवाद आवलिय चन्द्-गौण्डन सति चन्द्-गौण्डि सन्यसन-समाधि-विधिय मुडिहि स्वर्ग-प्राप्तेयादळु॥

क ॥ वर-पार्श्व-जिनर चरणम् ।

उरुतर-श्री-विजयकीर्ति-चरणाम्ब्रुचमम् । शरणेन्दु मनदि नेनेवृत । वर-वडदळ् यिन्द्र-स्वर्गामं सुखदिन्दम् ॥ नडव महा-लिद्म-चौण्डकः । यडवरिय • • • • अावलियोळम् । कडयिद्वद कीर्तिय • • • । पढेद सित सित्यरोळगे • • • गद सित्यळ् ॥

मद्रमस्तु ॥ मङ्गळ महा श्री श्री श्री

[ यह लेख ऊपर के लेख नं ५ ६४ से मिलता है, लेकिन चन्द्-गौण्ड की पत्नी चन्द्-गौण्ड, जिनके पुरीहित विजयकी र्त्त ये, का उल्लेख है ।

[EC, VIII, Sorab tl., No. 105]

33%

ऊद्रि;—संस्कृत तथा कब्रह्-सम्ब [बिना सास्र निर्देशका, पर स्थासस १३८० है०]

[ कद्रिमें ही, एक दूसरे पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्कुनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥ स्वित्ति समल्त-भू-वळय-मध्यदोळ् इर्पुंतु मेरु-पर्व्यतम् । प्रस्यदि दिल्णाश्रयदोळिर्पुंतु कुन्तळ-देश देशदोळ् । स्व-स्थिरवाद वनवसेगवाश्रयमुं पदिनेण्ड-कम्पणम् ।
विस्तरिदन्व जिड्डुळिगेगोप्पुव दर्पणवुद्धरा पुरम् ।
उद्धरेयोळ् बनिसिदम् ।
ः द्वात्तं वियचपात्मवं सिरियण्णम् ।
सद्धिम्मगळ सुर-दुम् ।
ः सिष्टरं पालिसुत् ॥
आतन सित चोडान्यिके ।
भूतळदोळ् पुरुप-भक्ति बन्धुगळिस्सा- ।
मात्रदि पुर-बनवहुदेने ।
गोत्र पेन्चुत्ते नडदळत्याश्रय्यम् ॥

व ॥ अन्ता-सिरियण्णं ••• ः स्व-पत्नी-सहित-त्रन्धु-वान्धव ः परिवन-पुर-वनमं पालिसुत्त सुख-संकथा-विनोद्दिन्दिमस्त विरखु ॥ बोन्दानोन्दु-दिनं अस्हत्-परमे-श्वरं सुनिभद्र ः सिरियण्ण ः विन्तानेय माळ्प् •••

मुनिमद्र-देवराग्नेयोळ् । अनुवर्तिसिह गुडुनातनेम् । । अनुमत-पद्वीवेनेन्दु नेतेववसरदोळ् ॥ अनुमत-पद्वीवेनेन्दु नेतेववसरदोळ् ॥ अनु । त्ति कुसुम-वृष्टिगळ सुरियल्के बेगदिम् । चन-रव-भेरि-दुन्दुभि महा-मुरलं बहु-वाद्य-वोपदिम् । तन तनगाहि पाडुित्रे । । चिन-पद-पद्ममं विहद । सिरियण्णनेम् कृतार्त्थनो ॥

( वाकीका पढ़ा काने योग्य नहीं है )।

[ इस लेखमें वियचपके पुत्र सिरियण्णने किस तरह जिन-चरणोंका आश्रय लिया, इसका वर्णन है। नं० ५७६ लेखकी ही तरह यहाँ भी उद्धरेका वर्णन है। इसमें वियचपके पुत्र जिन-भक्त सिरियण्णने जन्म लिया था। उसकी स्त्रीका नाम वरदाम्बिके (१) था। एक दिन अर्हत् परमेश्वरने (१) मुनिमद्रको : यह बत-लाया कि वे पूर्ण गृहस्य-शिष्य छिर्ययणको एक मुखी अवस्यामें पहुँ नायेंगे। उस अनुकूल समयमें, बन कि पुष्प-वृष्टि हो रही थी और भेरी, दुन्दुमिःतथा महा-मृदङ्कके बाजे दल रहे थे, साधु सिरियण्ण हमेशाके लिये जिन-चरणोंमें लियट गया। कितना भाग्यशाली वह था!]

[EC, VIII, Sorab tl., No. 153]

460

मलेयूर—संस्कृत तथा कन्न ।

[ प्रसाथि वर्षे = १४०० ई० १ ( सू. राह्स )। ]

[ डसी पहाड़ीपर, बड़े गोळ पाषाणके पश्चिमकी ओर ]

प्रमायि-वत्सरे ज्येष्ठ-मासस्य खेत-पत्तके। पञ्चम्यां च तियौ ग्रुक्तवारे चन्द्रप्रमस्य छ ॥ प्रतिष्ठां कुरुते चन्द्रकीति-योगी स्वयं मुदा। स्व-निषिध्यर्थं उद्दाम-जिन-वम्मे-प्रकाशकः॥

श्री-मूलसंघ देशीगण पुस्तकगच्छ इङ्गलेश्वर्द बळि कोण्डकुन्दान्वयद सम्ब्रिशिवर्जु श्रुत-सुनिगळ पद-पद्म-मृङ्गरं सुमचनद्ग-देवर प्रियाग्र-शिष्यरं श्रीमतुः सकत-कला-प्रवीणसमप्य श्री-कोपणद चनद्रकीर्त्ति-देवर माडिसिद्द श्री-चत्रप्रमन्स्वामि-गळन्तु ।

[ सकलकलाप्रतीण, शुभन्तन्द्रदेवके प्रियाग्रशिष्य, मूलसंघ, देशीगण, पुस्तक-गच्छ, इङ्गुलेश्वर-बळि तथा कोण्डकुन्दान्वयके श्रुतसुनिके पद-पद्म-भृङ्ग, कोयणके न्वन्द्रकृत्ति-देवने चन्द्रप्रभको एक प्रतिमा बनवायी और उसकी, अपनी निक्षिषके लिये, प्रतिष्ठा करायी,।]

[EC, IV, Chamrajnagar tl., No. 151]

६०१

हिरे-आविलि;—संस्कृत तथा कबड़ । [ शक १३२५ = १४०३ ई० ] [हिरे-आविक्षमें, १७ वें पाषाण पर ]

श्रीमत्परमगंभ।रत्याद्वादामोघलाञ्छनम् । बीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं बिनशासनम् ॥

स्विति श्रीमतु हरिहर-राय राज्यं गेय्वत्तविष्य कालदत्त ॥ श्रीमत्राळुव-महा-प्रभु अवलिय वेचि-गौण्डन महा-सित सक-वर्ष १३२५ द्नेय स्वभातु-संवत्सर-भाद्रपद-बहुळ-सप्तमी-शुक्रवार-रोहिणी-नत्त्रज्ञ-वेळप्य - नावदत्तु बोम्मि-गौण्डि सन्यसन-समाधि-विधियं शरीर-मारभं विट्टु स्वर्ग-प्राप्तियादळु ॥ क ॥ तन्त्रय द्यं निन-पति ।

तन गुरं मारचन्द्र-मलघारि-देवर्।
तन्न पति वेचि-गौण्डनु ।
तन्न पति वेचि-गौण्डनु ।
तन्न पति वेचि-गौण्ड अवलिपुरेशन् ॥
यी-तेरद वन्धु-वळगढ ।
स्थातिय प्रभु-मनेगळेल्ल तन्नवरेल्लम् ।
"" ताय गुणके पासटि ।
भू-तळदोळु व म्मकल्ले सिर दोरे उण्टे ॥
चिनर नेनेवुत्त वचनदीळ् ।
मनसिनोळं पुत्र-पौत्ररं तोरेवुत्तम् ।
येनगीग पञ्च-परगळे ।
घनवेनुतले मुहिहि स्वर्गंमं नेरे पडेदळ् ॥

मङ्गल महा श्री श्री ॥
[ लेख स्पष्ट है । हरिहर-रायका राज्य था । ]
[ EC, VIII, Sorab tl., No. 117. ]

६०२

श्रवणबेलगोला;—कबड़ ।

[ वर्ष तारण = शक १३२६ = १८०४ ई० ( कीलहीर्भ ) ] [ जै० का० सं०, प्र० भा० ]

६०३

इते-सोरव;—संस्कृत तथा कलड । [ ज्ञक १३२७=१४०४ ई० ]

[ हले-सोरवमें, उसके पूर्वमें आक्षनेय मन्दिरके पासके समाधि-पाषाणपर ]

श्रीमत्-परमगंभीरस्याद्वाटामोघलाञ्क्रनम् । बीयात् त्रैलोंक्यनायस्य शासन बिन-शासनम् ॥

स्वस्ति श्री शक-वरुष १३२७ नेय पाथिव-संवत्सरद् प्रथम-आषादःष ३० स सोरबद महा-प्रमु देव-राजन अर्क्कोङ्क मेचकं जिन-पदवनेश्वितळ-देन्तेने ॥

कन् ॥ पोडविपर नेलेवीडिदु

मु ( ह ) उत्तर-पुर चन्द्रगुत्ति अदकाश्रयवी ।
एड-नाहु मोदल-कम्पण ।
कहेगं पदिनेण्डु-नाहनार् बण्णिपरो ॥
धनतर-तेबदेळेगेगेसिदिप्पवनेम् पदिनेण्डु-कम्पणक् ।
अनितरोळोप्पु उद्धरेय श्री-विता-सित वियच-राजनोळ् ।
बिनिसिदिळिह्नि बाळ्द् ळेड-नाड महा-प्रमु देव-राजनङ् ।
गने एने मेचकं जिन-पादान्जमनेथ्दिद्वेम् कृतारथेयो ॥

कन् ॥ अरुहत्-परमेश्वरनम् । स्मरिषि महा-दुरित-दुर्ग्यटङ्गळ कळिदळ् । गुरुगळ सम्बोधने उच्चरणेयलेथिदिदळ् सु-समदि जिन-पदमं ॥ [ बिन शासनकी प्रशंसा ! ( उक्त मितिको ), सोरब महाप्रभुकी अद्धीं किने मेचक बिन पदों के पास गयी ! उसकी प्रशंसामें श्लोक, जिनमें कहा गया है कि कि अठारह-कम्पणमें उद्धरें के बियचि-राजकी पुत्री थी ! १८-कम्पणमें पहिला कम्पण एडेनाड् था, जो कि बलवान् नगर चन्द्रगुत्ति पर आश्रित था ! ]

[ Ec, VIII, Sorab tl., No 51.]

, ६०४

हिरे-आवलिः संस्कृत तथां कन्नड ।

[ शक १३२१=१४०७ ई० ]

[ हिरे-आविकमें, सात वें पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

नीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं निन-शासनम् ॥

स्वित्त समस्त-भुवताश्रयं श्री-पृथ्वी-वन्नम महारानाघिरान भुनवल-प्रताप नक्षेर्यर श्री-वीर-हरिहर-रायन कुमार देव-रायर पृथ्वी-राव्यं गेय्बुत्तमिर्ण-कालदिन्न शक-वषं १३२६ सव्वधारि-संवत्सरद्नु जिड्डुळिगेय नाडिङ्गे मुख्यवाद हिरि-आवित्तय ग्रामटिन्न श्रीमन्नाळ्व-महाप्रमु राम-गौण्डन सुपुत्र हारुव-गौण्ड स्वर्ण-प्राप्ति आद् ॥

वृ ॥ परम-श्री-जिन-राज देव्य मुनिपं वैराग्य-सम्पत्तिन्द ।

"" द श्री-सुनिस्नद्र-देव सुनियोळ् कैकोण्डुमिप्पीसेयुम् ।
जरेयुं ब्रह्ममेयेन्दु वीग्तनदिन्दाश्विज-मानुदिनम् ।
वर-मु "" त्त्याङ्गनेगककु हार्चन-गौण्ड-प्रमु धर्मस्य-कीर्त्ति "" ॥
अण्ण गोपण्णन तम्मनु ;
पुण्यद कणि धर्म-चित्त सञ्चारित्रम् ।

पुण्यदनपवर्गाकम् ।
बिष्णसली-हारुव-गौण्डगेयार् घरेयोळ् ॥
नोडिदंडे मदन-सिन्नम् ।
रुटियोळितिकात्तं वेत्त सज्जन पुरुपम् ।
पाडिरदं हारुव-गौण्डम् ।
बिडिद्वरिगन्न-होन्नु-नरन्नवनीवम् ॥
जिनर नुडि जिनर भावने ।
जिन-विम्नकहरूद्दन्य-देय्ववकरगम् ।
जिन-वम्मोद्धार हरुव-गौण्डनुदारम् ॥

मंगल महा श्री श्री ॥

[ जिन शासनकी प्रशंसा । स्वस्ति । जिस समय, (अपने पदों सहित ), वीर-हरिहर-रायके पुत्र देव-राय पृथ्वोका राज्य कर रहे थे :—( उक्त मितिको ) हिरि-आविलिमें, जो कि जिड्डुलिगे-नाड्का मुख्य ग्राम है, शासक महाप्रभु राम-गौण्डका पुत्र स्वर्मोको गया ।

आगेके श्लोक बताते हैं कि उसके पुरोहित मुनिभद्र-देव थे, और उसके ज्येष्ठ भाई गोप्यण, तथा उसकी उदारता और बिनभक्तिकों भी प्रशंसा की गयी है।

[EC, VIII, Sorab tl., No. 107]

Koż

कुप्पुदूरु—संस्कृत तथा कस्नर ।

[ शक ३इ६० = ३८०८ ई० ] ू

[ अपर्दर में, जिन-बरित के उत्तर-पश्चिमकी ओर के पाषाण पर ] श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामीघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्वस्ति श्री-प्रणतामराधिप-इटत्-कोटीर-चूड़ामणि- । स्तोमोद्दाम-रुचि-प्रदीप-निकरैन्नीराजिताह्रिप्र-द्वयः । श्री-गोपीश-महा-प्रभोर्व्वर-कुले स्वाम्यादि-वकादितः श्रीमद्-बान्चब-पुरिणो विजयते श्री-शान्तिनाथ-प्रमु: ॥ तच्छान्तीश्वर-चन्द्र-सान्द्र-करणा-पीयूय-संवर्दितात् सत्-सन्तान-परिष्कृतात् स्वयमभूद् गोपीपते स्वस्तरो. । नाम्नोप्यर्थवता सदा नरकवित् सद्-धर्म-सन्नाहवट्-थाम्ना ओपतिराश्रिवार्तिय-सुमनश्-श्रेय -फलं सत्-सुतः ॥ तत्पुत्रो बिन-घर्म्म-तामरस-सिमत्र सु-मित्रं सताम् साहित्यामृत-वाहिनी-सरिदिन: संगीत-विद्या-धनः। सोऽपि स्वस्य पितामह-प्रतिनिधिन्नाँम्ना च गोपीपतिः स्वानुकाश्रम-योग्य-सद्-गुण-मणि-श्रेणी शुभालंकृति ॥ तेन श्री-मूलसंघ-प्रथित-गणि-गुणोद्धासि-देशी-गणोद्यत्-सिद्धान्ताचार्यं वर्यं-प्रियतम-वर-शिष्येण तेनस्त्रिना च । श्रीमष्जैनेन्द्र-पूजा-जिन-ग्रह-कृति-सत्-पात्र-दानादि-पुण्य-श्रेण्या ••• हानि त्रिदिव पथ-मुनिश्रेणि-कल्पान्यकारि ॥ तन्नोळगिईं मौक्तिकविळा-घरवद्रि-घराङ्ग-रोचिगळ्। तन्नोळगोळ्पु-वेतु पोष्पोण्युव-वोल्-बळ-शीकरङ्गळिन्द्। उन्नतमाद बल्-देरेगळित् तेरे-मालेय नील-रोचियिम् । तन्नतिन्गुण्यु घोषदोदनि लवणाम्बुधि नाडे रिखकुम् । था जळनिघि-परिवेष्टिसिट्- । आ-जम्बू-द्वीप-मध्यदोळ् सेरुनगम् । रानिपुदेण्देसेगमर-स-। मानदेृ सुर-घेनु-देव-तर-पञ्चकदिम्। आ-मेर-गिरिय तेद्रण-दिकितोळु-धर्म-मूमि अरतखण्डमिर्णुद्डरोळति-रमणीय-माद नाना-देशमुण्य-देशदोळु ॥ जिन-घर्मावासवदत्तमळ-विनयदागारवादत्तु पद्मा-।

सननिर्पा-सद्मवादत्तिविशद-यशो-बामवादत्तु विद्या-।

धन-बन्म-स्थानवादत्तसम-तरळ-गम्भीर-सद्-गेहवादत् । एनिसिल्कन्तुळ्ळ नाना-मिहमेयोळेसुगुं चार-कण्णीट-देशम्। अटनाळ्वं शत्रु-मूस्ट्-गिरि-कुळिशनिळा-टानि रानाधिरानम्। कदन-क्रीडा-त्रिणेत्रं पृथुल-भुज-त्रलाच-प्रभाव-प्रसिद्धम्। चतुरं बाण-प्रयोग-क्रमदे निरुपमोग्रायदेकाङ्ग-वीरम् । मदनाकारं गभीरं हरिहर-चृपनात्मोद्धवं देव-रायम्। आ-नरनायं सुख-संकया-विनोदिः राज्यं गेय्वुत्तमिरे ॥ पलवं देशक्के सोम्पि सोगयिपुबुदु कण्णीट-सम्पूर्ण-मू-मण्-। डलवा-कर्णाट-देशकतिशयवदरोळ् गुत्ति-नाडोपुगुं मत्। ओलविन्दा-देशवेल्लं सहबदे पदिनेण्टागियुं करपणङ्गळ्। सते कूर्पिन्दिप्पुँवा-कम्पणदोळितिशयं तानेनल् नाडे तोक्कुँम् ॥ बोलविं नागर-खण्डेयं ललितदा-नाडिङ्के दल् कुप्पदूर्। त्तिलकं तानेनियुत्त भन्य-बन-धम्मीवासदिं सन्ततम्। मले चैत्पालयदिन्दे पू-गोळगळिन्दुद्यानदिं गन्ध-शा-। ळि-लसत्-चेत्र-निकायदिग्दे रमणीय-वेतु विभ्राचिकुम् ॥ पू-लते पू-गिडु-पू-मर । सालिन्द्छा छ केरि-केरिगळोळ चै-त्यालयद मुन्दे तुम्बिय । बाळं मदवेरे मेरेववा-परिमळदोळ् ॥ आ-एरमं तानाळ । गोप-महाप्रमु बिनेश-धर्मी-विशुद्धम् । सोपानं स्वर्गांक्केने । पाप-रहित-सन्-चरित्रदिं सोगियसुवम् । आ-गोप-गोण्ड-तनयं । सागर-परिवेष्टिसिर्दे जम्बू-द्वीपक् ! आगळ् वितरण-विभवदे । भोगद सिरियणणानेसेवनेळेगप्रतिमं ॥ आ-सिरियण्ण-तनूलम् । भासुर-गुण-निलयनुचित-दानि कृपाम्मो- । राशि गरवर्गे गुरु निन-। दासं गोपण्णनिखल-गुण-निस्तीमम्॥ आ-गोपण्णन वितरणदेळ्गेयेन्तेन्दोडे ॥ वारिजसद्मे सद्मदोळगिईंवोलिन्-नुतिसिद्द पारदम्। पारदे बन्द-तोक्कें सुमनो-मणि सन्मणि-हारदिक्कि बन्द्-।

ओरणमागि निन्द-परि वन्दि-बनक्केनिपोन्हु दान-गम्- । .मीरतेयाहुदेम् पोगळ्वे नाम् सिरियण्ण-तन्त-गोपनम् ॥ सत्यद मेलणेन्चरिके धर्माद मेलण लोमविन्तु सा-। हित्यट मेलणासे जिन-पादट मेलण-निष्ठे नाडे सद्-। भृत्यर मेलणादरणे कीत्तियं मेलण कूर्म्में लोक-सं-। स्युद् गोपण-प्रभुविगुण्डुळिद्गिनितुण्टे घात्रियोळ् ॥ करण-रसं पोनल्-कविदु धर्मा-महा-लतेगालवाल-सु-। श्यिर-जलमागे तल्-जते जिनागम-ऋल्प-महाजमं मनो-। हर-तरिदन्दे पर्वि निले गोपन तुङ्ग-कृपानुमनमम् । निरूपम-घर्म्ममं वर-जिनागम इञ्जितियं पोगळ्वरार् ॥ येनेन्दार् कीर्त्तिसल् बद्धारो विमल-महा-मोच्-लच्मी-निवासम्। तानाभिन्तोप्प तोर्पी-चिन-पतिय लसत्-कोमलाङ्घयव्ज-सम्यग् ध्यानं कैगळ्मुवा-निग्मीळ-मनदोद्विन्देय्दे विभ्राबिपं सु-। ज्ञानाम्भोराशि-गोपण्णन तेरदोळिळा-लोकदोळ् घन्यनावम् ॥ गुरुगळ् सिद्धान्ति-देवर् त्तनगे वर-निनेन्द्रागम-ज्ञानमं मा -। सुर-वाक्यायानीकदिन्दं तिळिपि विळक मन्त्रोपदेश-प्रभा-वि-स्तरमं सार्न्जल्कजसं गुरुं-कृपेय्यने कैकोण्डु सत्-सेव्यनादं । सिरियण्णात्मोद्भवं गोपणन तेरदोळिन्नाववं पुण्य-रूपम् ॥

आ-पुण्य-मूर्त्ति-गोपण्णन पुण्याङ्गनेयर गुण-समुदयबेन्तेन्दोडे ॥

स्थिरदिं निम्मेळ-चित्तदिं सोत्रगिनिं शान्तत्वदिं रूपिनिम् । गुरु-पादाम्बुन-मिक्तियिन्दे निन-मार्गीचारदिं सन्मनो -। इरमप्पा-पुरुष-त्रत-स्फुरणेयि गोपायि-पद्मायिगळ् । निरुतं नाढे विरन्तिपर्गे दोरेयार् स्तर्गोर्वियोळ् कान्तेयर् ॥

चिरियण्ण-सृतु मतो नाङ महाप्रभु गोपण्णं पतिव्रतेयराद पुण्याङ्गनेयरोळ् पत्तत्र नालं निलंदु तनगे संवार-सुखं हेयमागे ॥

गगनाग्नि-पुर-हिर्मांगुगळ । ओगेद शुक १३ं३० खट्यधारि-संवत्सरदा । मिगे वैशाख-[ वि ]- शुद्ध दे । सोगयिसुवा-दंशमो-मिसुप-शनिवासरदोळ् ॥

हिरण्य-धान्य-भूमि-गो-दान-मुख्यवाद समस्त-दानङ्गळं दिबनरिंगानु ॥

मनदोळ् जिह्वाग्रदोळ् सत्-कररुहदे जिन-ध्यानमं मन्त्रमं मन् -।

त्र निरूपं तानेनिष्पा-जप-गणनेगळं सान्कुंतं मोच-ज्ञन्मो -।

विनयं कैगळ्मलागळ् त्रिदिवमनितसन्तोपदिन्देय्दिटं सज् -।

जिनरेखं कृत् सेंग्यं पोगळे सिरियणारमोद्धवं गोप-गौहम् ॥

#### अदं कण्डु ॥

परम-भ्री-निधि-गोपनङ्गने अरेला-टानमं सद्-द्विकोत् । कर-इस्ताग्रदोळितु शुद्ध-मनदिं सिद्धान्त-योगीन्द्रना । चरणाव्यक्कोळिवन्द वन्दिसि महा-श्री-वीतरागाडिवयम् । स्मरिसुत्तं दिवकेय्दिदर् न्नलविनि गोपायि-पद्मायिगळ् ।।

## [ जिनशासनकी प्रशंखा।

भगवान शक्तिनाथकी खुति । गोपीपित-श्रीपित-पुन. गोपीपित, इन राजाओं को परम्परा । जम्बूद्धीप, मेर पर्वत और भरतखण्डका निर्देश । उसमें कर्णाट देशका वर्णन; उसके राजा हरिहरके पुत्र, देवरायका उन्नेख । उनके राज्यके समय गोपीपितिने, जो मूलसंघ तथा देशी-गणके आचार्य सिद्धान्ताचार्यका शिष्य था, एक जिनमन्दिर बनवाया और उसे दान दिया ।

कर्णाट प्रान्तके गुत्ति-नाड्के १८ कम्पणोमेंसे अत्यन्त प्रसिद्ध नागरखण्ड था, जिसका तिलक 'कुप्पट्र' था। इसका कारण यह या कि इसमे जैन लोग निवास करते थे, उनके साथ बहुत-से चैत्यालप थे, सुन्दर कमलयुक्त तालाब थे इत्यादि उसकी शोमा थी। उसका शासक जैन घर्मावलम्त्री गोप-महाप्रभु था। गोप-गोडका पुत्र सिरि-यण्ण था। उसका पुत्र गोपण्ण। उसकी प्रशंसाके श्लोक। उसकी पितयोंके नाम गोपायि और पद्मायि थे। वह सब कुदुम्बको छोड़कर त्यागी हो गया और स्वर्ग गया। उसका अनुसरण उसकी दोनों पितनयोंने भी किया।

[EC, VIII, Sarab., tl. No. 261]

303

हिरे-आविल, —कब्रड्-मग्न। मिति जुस (१)

[ हिरे-आविलमें, माठवं पाषाण पर ]

( अग्र भाग मिट गया है )

निन्दुम् ॥

मृनि-भ मिद्दुं सुख-सङ्घर्यदम् ।
जिन-पद-कमळत्र मनदोळग् ।
अनुदिन तां नेनदु नाक-सुखमं पहदम् ॥
यिनदु कळङ्कनेम्बनर मातुगळं पुसि-माळ्पेनेन्दु आ -।
नन्ददे घात्रियल्खुद्सिढं कळे कुन्ददे कोट्टु नष्टमम् ।
पोन्ददे कण्डुसिर्णवरे बिह्नद् सर्ज-जनाविध-चन्द्रमम् ।
चन्द्रमनोप्पिटं सुद्दि चोषयमात्मक म् तळाग्रहोळ् ॥

मंगळ महा श्री श्री श्री

[ इस लेखमें चीवयके पुत्र चन्द्रमके लिये एक वैसी ही स्मारकका उल्लेख है जैसा कि नं ं ६०४ के लेख में है। ]

[EC, VIII, Sorab tl., No. 108]

६०७

श्रवणवेत्गोला—संस्कृत तथा कन्नह । क्षक १३३१ =१४०६ ई०]

[ जै० शि० सं०, प्र० सा० ]

€05

चैतनाथ ( ग्वाबियर ); प्राकृत-भग्न ।

[सं• १४६७=१४१० ई० ]

विद्धः ; संवत् १४६७ वर्षे मार्गसुदि ५ सो, दिनं ॥ महाराचाचिराच श्री बोलक देवः । श्रीतियं काकौमनपुकर वासीः । प्रधान—जनाईनः । सुनदानु रा —ज—। सूत्र यारटान वासुः ॥ माटा पेति—॥—

अनुवाद-सिंडि ! संवत् १४६७ के माव महीने के दुदी पत्त के पाँचवे दिन । महाराबाधिराव विलक्ष देव (शेष पढ़ने में नहीं आता )।

कर्नल सी, उक्त नामको 'विरम' पहते हैं।

JASB, XXXI, P. 404, t.; p 422, tr. ]

303

धर्मपुर;—संस्कृत तथा कन्नद् — भग्न । [काळ जुप्त, पर लगभग १४१० ई०]

[ धर्मपुर ( धर्मपुर परगने ) में पुकिस स्टेशन के सामने के एक पाषाण पर ]

**ॐ नम:** शान्तिनाथाय ॥

श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्वाद।मोघ-लाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वरित श्रीमन्महाराचाधिराच राच-परमेश्वर पूर्वं दिच्ण-पश्चिम-समुद्राधिपित हिन्दु-राय-सुरन्नाण भाषेगे-तप्पुब-रायर गण्ड श्रीमत्-प्रताप-चक्रवर्ति श्री-वीर-देव-राय-महारायक विजयानगर्द नेलेबीहिनोळ् सुख-संकथा-विनोदिदं राज्यं गेय्युत्तिमरे

कन्द ॥ आ-देव-राय सकळ-घ -। रादेत्तं राज्य-रत्त्वणकोलिव · · · · · · अदिरसले निद्धुगञ्च-म-। हा-दुर्गमनाळ्द्नोसेदु गोप-चसूपम् ॥ वृत्त ॥ आतन · · · श-जरने वेसगोण्ड · · कौशिकान्वयोद् -।

वृत्त ॥ आतम <sup>०००</sup> श-बरन वसगण्ड <sup>०००</sup> काशिकान्वयाद् न भूतनुदग्र-मन्त्रि-पटवी-प्रियतै विभु <sup>०००</sup> ००० ।

•••• ••• तमनं चिनेन्द्र-सम्याम्बुधि-वर्धन-पूर्ण-चन्द्रने-मातो

दिगन्त \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* ।। कं ॥ \*\*\* \*\*\* मन्त्रि-महा ।\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* ।

•••••गोपणन यशस्पुर-भूनद बीब-राबियन्ददिन् ( वासीका मिट गया है )।

ि 🥸 । शान्तिनाथ के लिये नमस्कार । जिनशासनकी प्रशंसा ।

स्वस्ति । बिस समय महाराबाधिराब राब-परमेश्वर, पूर्व-दित्त्ण-पश्चिम-समु-द्राधिपति, हिन्दू-राय-सुरजाण, वीर-देव-राय-महाराय विजयनगरके अपने निवास- स्थानमें थे:—जब वह देव-राय राज्य की रक्ता करनेमें प्रसन्न था—प्रधान मन्त्री के पदको सुशोभित करते हुए, जिन-समय रूपी समुद्र के बढ़ाने के लिये पूर्ण चन्द्र ऐसा गोप-चमूप महान् निहुगळ् किले पर शासन कर रहा था।

[EC, XI, Hiriyur tl., No 28]

**5**20

भारक्षी;—संस्कृत तथा कबड़ ।

[ शक १३३७ = १४१४ ई० ]

[ मारक्रोमें, करलेरवर-बस्तिके पाषाणपर ]

खिलतानङ्ग-राजस्
रतुत-हित-जिन-राजः प्राप्त-सत्-पाद-पूनः ।
धृत-सगुण-समानो वादिनं वादि

ग्वा-सगुण-समानो वादिनं वादि

ग्वा-सगुण-समानो वादिनं वादि

ग्वा-सगुण-समानो वादिनं वादि

ग्वा-स्वा-स्वर्गित्व हरिरिव हर-हसनम् ।
हव हलधर-किचिरिव विलस

मृनि-पति-वर-विशद-यशः ॥
तिन्छुष्यो अयकोर्सि-नाम-मुनिपस्तत्पाद-सेवा-रतः ।
सिद्धान्त-व्रतीपो नताखिल-नृपस्तिद्धान्त-पारङ्गतः ।
तिन्छुष्योत्तम-बुळ्ळ-गौड-तनुनः भी-गोपिनाथोऽभवत्
तिन्छुष्यः स्वयमप्यमृत् स्व-जननी भो-माळि-गाबुण्ड्यपी ॥

कमदिन्दी येह्नर गुणस्तुति येन्तेन्दोहे ॥
शेषोऽप्यस्तु सहस्न-रम्य-रसनस्तोत्रे समर्थों हि यो

भूयो या विषणा [ \*\*\* \*\*\* ] श्री-शारदाप्त्रस्तु सा ।

सोऽप्यस्त्वत्र गुरुगुंरुस्मुर-ततेर्यश्शुद्ध-बुध्या गुरुर्

व्यक्तं श्री-बयक्रीत्ति-वृत्तमशकन् नान्यः कथं मादृश ॥ यम-नियम-समेतो ध्यान-दग्धाध-बातो द्धप-शत-विधि-तुष्टोऽभृदनुष्टाननिष्ट. अनुगत-गुण-जालो वर्दितातमीय-शीलो भुवि किल बयकीतिंश्चार-मूत्तिस्यु-कोर्ति ।। टीक्।-स्वीकारकालागत-जन-निवहे जात-तोषात् प्रभृतात् कीर्त्तिं कुर्वत्यनूनं प्रय-जय-वचसा यस्य नुत्राखिलार्तिम् । स नामारयेव नामाभवदिति भुवने ख्यातिरासीदितीदम् चाने वकुं तदीयानपगत-गणनान्नैव चाने गुणौघान् । तिन्द्रप्यः अत-वाद्धि-वर्दन-विधुस्सिद्धान्त-पारङ्गत: सिद्धान्तामिष-शुद्ध-नाम-सिहतोऽमू-छुद्ध-विद्योद्यम बैदाब्द्रत-वादि-वद-नमनः सिद्धस्तुतौ तत्परस् सिद्रेशश्च विशुद-बुद्धि-सहितो हृचोऽनवचो भुवि ॥ यद्-वाणीमय-दर्पेणे शुचि-गुंणे घी-भस्म-सन्दीयन-प्रचीणावरणादि-करुमघ-गणे सत्यं नगद्दर्पणे । मन्या-बीच्य निब-स्वरूपममलं रत्नत्रयाकल्यकम् स्त्रीकृत्यामृतकामिनीं निज-वशे कुर्व्वन्ति शोघं किल ॥ सिद्धान्तदेव-कर-पिञ्च्छमितीव भाति॥ किं कर्णाभरणैरमुवर्णं-रचितैः किं मौक्तिकैर्निर्मिते कि नानामणि-निर्मितरिपि वरैम्मैत्वेति मुक्तवा पुन । सिद्धान्त-त्रतिपस्य मानसहितं वाणीं सुवर्णोज्ज्वलाम् कर्णीकरूप इतीव शाश्वितमा कुर्व्वन्ति सःवे बनाः ॥ सांख्याः किंकरतामिता किल पुनय्यौगा नियोगं किल चार्वाकाश्च वराकतां किल गता बौद्धाश्च दुर्जुद्धिताम्। भाद्दो भ्रष्ट-मतिः किलामविदमं प्राभाकरं वेत्ति कः तस्पात् को मद्भातनोति पुरतस्तिद्धान्त-वादीशिनः ॥ 35

स्याद्वाद-वाराकर-शीतभानो. विद्धान्त-देवस्य मनोज्ञ-शिष्यः। अभूदसौ **बुळ्ळप-गौड़-**नामा चारित्र-वाराकर-शीतरोचिः ॥ जिनेन्द्र-गन्घोदक-पूत-गात्रो जिनार्चना-पुष्प-निवास-मूर्घी। विनार्चना-चन्दन-कान्त-भालो निनेन्द्र-मन्त्रालय-मानसान्नः ॥ निस्यं विशुध्या कृत-धर्म-चक्रो ,नित्यं ललाटे कृत-धर्म-चकः। नित्यं मुदा पालित-देहि-चको नित्यं यशः-पूरित-भूमि-चकः ॥ दिनेदिने सम्भत-धम-बुद्धिर् हिनेदिने वर्द्धित-दान-वृद्धिः। विनेदिने वृत्त वयाभिवृद्धिर् दिनेदिनेवृत्त-हिरण्य-वृद्धिः ॥ अमी गुणास्सन्त्यिक ननेऽपि सम्यक्तव-रतनकरता हु नैव। सा बुळ्ळ-गोडे खलु सत्यमित की वा ततो वर्णयति प्रभुं तम् ॥ तत्पुत्रस्तत-सदुण-स्तुत-जिनस्तिद्धान्त-नाम्नो मुनेस् सिद्धान्तोन्द्रट-वाद्धि-वर्द्धन-विघोशिशाष्य.सुपुष्यद्यः। सत्यान्जाकर-भारकरः प्रियकरश्चारित्र-वाराकरः। श्री-पूर्णों भुवि गोपण-प्रभुरभूत् सम्यक्त-रत्नाकरः ॥ सिद्धान्तदेव-गुरु-पाद-पयोब-भक्तः। श्री-बुळ्ळ-गौड़-हृद्याम्बुब-भानु-विम्ब

सन्मिल्ल-गौडि-कर-पङ्कच-वाल-शृङ्कः । श्री-गोपणो निखळ-वन्धु-मणीष्ट-सिन्धुः ॥ कीर्त्तिहिक्कामिनीनां शिरिष वितन्तते मिल्लका-पुष्प-शोभाम् तेजस्सीमन्तिनीनां विलसित विमले कान्त-सीमन्त-भूमौ । सिन्दूर-श्रीरिवाशा-परवश-विदुषां प्रीति-र्कृद् दान-सम्पद् वाणी पीपूष-साम्या समल-गुण-निषेगों।पेनाथ-प्रमो स्थात् ॥

श्रीमद्-राय-राज-गुरु-मण्डलाचार्यं महा-वाद-वादीश्वर-राय वादि-पितामह सकत-विद्वरूजन चक्रवर्तिगळाप श्रीमद्मयचन्द्र-सिद्धान्त-देवर प्रियाप्र-शिष्यनह खुळ्ळ गौडन मग गोप-गोडनाव-पोरक्षधिपतियेन्दोदे॥

द्विपङ्गळोळगे जम्बू -।
द्वीपं देशाङ्गबोळगे कश्चड-देशम् ।
रूप-विभवदित सत्या -।
त्वापदि सोगयिष्ठतिमिर्प्यवितमुद्दिन्दम् ॥
अन्ता-बम्ब्-द्विपदोळगण कर्णाट-विपयदोळगे ॥

फल-भरवाद शालि तळ्देरिंद चृत-कुनालि तेङ्ग कण् -।
गोळिसुव कोङ्ग पूत लते पू-गिडु पू-मरदोळ पल्लवड् -।
गळ पोळगोन्द तां निर्मिवं शाक-कुनं तिळि-नीग्गोळङ्गळिम् ॥
स्रुललितवागि रिञ्जपुदु नागरखण्डमदेत्त नोळ्पडम् ।
आ-नाडिङ्गे शिरो-विभूषणवेनल् भारिङ्गचेल्वागि सु -।
जान-व्यापकरण् भव्य-ननिदं विद्वन्जनानीकिदम् ।
नाना-नीति-विद्ग्धिरं धनिकिरं तीविद्र्ई लच्मी-महा -।
स्थानं तन्नोळगिर्पुंदेम्त वगे-दोक्तिर्पुंदेल्लागळुम् ॥

आ-पुरद मध्य-प्रदेशदोळु ॥ ओळकोण्डभ्रमनेय्दे चुम्त्रिपुदय-श्री-शलवा-मानु-मण् -। हलवी येम्ब्रवोज्जनतोन्नतदोळा-चेत्यालयं चेत्र पोण् -।
गळशं रिक्तसे भित्तिगळ् पोळपु-दोरल्गा-महा-सम्मदोळ् ।
विलसत्पार्थ-बिनेशनिप्पंनदरोळ् देवाधिदेवेश्वरम् ॥
अन्ता पुरदिवपित म् -।
चिन्तामणि गोप-गोड-सुत खुळ्ळप्पङ्ग् ।
इन्तुदियि गोपण्णम् ।
कन्तु-समाकृतियोळोप्पुवं वसुमितयोळ् ॥
बिन-सद् वर्म्ममनेल्लमं तिळिपि मत्ता-मूल-सन्मन्त्रमम् ।
नेनेबुत्तिप्पुदेनुत्तल् च्चिपितं शिद्धान्त-योगीन्द्रना -।
तन कारुण्यमनप्पुकेय्दु मुद्दिं सम्बंश-पादाब्ब-वन् -।
दनेयं माङ्गत धर्मादिन्द नहेवं गोपण्ण-मन्योत्तमम् ॥
गोपति-वाहन-प्रभेयनेळिसि गोपति-वाहनांशुमम् ।
स्प-गिडल्के बवेडु गोपति-वाहन-कान्तियं महा -।
दोपदे ताने निन्दिसि मनोहरदेळ्गेयोळोप्पुत्तं बहु -।
द्वीपमनेयदे पर्विदुदु गोपणनग्गद-क्वितं पाण्डुरम् ॥

पुनः ॥

अखण्डतर-पाण्डित्य-मण्डितानन-मण्डलः ।

पण्डिताचार्य्य-वर्ग्योऽस्याखण्ड-श्री-कारण किल ॥

यत्-कारण्य-कटाच्य-वीच्तित-पुमान् लच्मी-पितस्यात् किल

यत्-पादानित-मानितामल-मनास्तरं महेशः किल ।

तच्छ्री-पण्डित-देव संयत-कृपावामः किलासी प्रभुम्

तस्मादस्य सु-गोपणस्य सुकृतं तत् केन वा कथ्यते ॥

एको निवर्त्तंथित दुर्गाति-मार्गःतो यम्

अन्यो हि दर्शयित निर्वृति-सर्मं यस्य ।

यौ पण्डित अत सुनि मुनिपौ तयोस्तत्

तद्-गोपणस्य मुनि प्रुण्यं अगण्यमत्र ॥

मत्ते ।। जिन-पद-सरोज-भृङ्गम् । जिन-वाणी-वारि-घौत-कलिल-मलौघम् । जिन-मुनि-जन-पट-भक्तम् । विनयाद्ये गोप-गौडनखिळ-गुणाद्यम् ॥

इन्द्र कीर्त्तिगावासवागिद्ईं ॥ पुनः ॥

अन्यदा गुण-माणिक्य भूषणो गोपण-प्रभु ।

प्रत्यं-लोकोन्द्रवं सौख्यं साधितं भुक्तमुत्तपम् ॥

तस्मादनेन भुक्तेन सुखेनालमतः परम् ।

स्वर्गं-लोकोद्भवं सौख्यं भोक्तव्यमधिकं मया ॥

इत्यं स्वान्ते विचिन्त्येव गोपणो वासरे शुभे ।

पुरन्दर-पुरं शोव्रं हन्त गन्द-मना अभूत् ॥

शुभ-त्रासम्बद्धानुदेन्दोडे ॥

सप्त त्रिश्यत्-समेत-त्रि-शत-दश-शतेव्दे शके मन्मधाब्दे

मासे चापाद्-संक्षे वर-गुरु-दिवसे सद्-त्रयोदश्युपेते ।

हुष्णे पद्मे मनोशे निखिल-गुण-गणो गोपणो भूषणात्तो

भोक्तुं वा स्वर्गं-सौख्यं सुर-पुरमगमद् दिव्यमव्याहत-श्री: ॥

आतन समाधि-विधानमेन्तेन्दोहे ॥

परम-जिनेन्द्र-मृत्तियने वानिस्तं हृदयाम्बुजातदोळ्। परम-जिनेन्द्र-मन्त्रमने जिह्नेयोळ्चरिष्ठत्त निष्ठेयिम्। बेरळ्गळोलोय्यनोय्यनेणिस्तत्त जपावःचियागे देहमम्। त्वरितदि विट्ड मुक्ति-बहेटं कलि-गोरणनेम् कृतार्थनो॥

भद्रमस्तु ॥

पृद्विसिमन् शक-वत्तरे शुभतरे पत्ते च कृष्णेऽिवके मासे भाद्रपदेऽष्टमी-तिथि-युते श्री-भीमवारे वरे । आ-तारापति-मानु-मूचर-घरा ताराम्बरं तिष्ट ( ह ) तु श्री-**गोपीश**-परोच्च-शासनमिर्दं सत्कर्माणा स्थापितम् ॥

[ वादिराच मुनिकी प्रशंसा | उनके शिष्य वयकीर्त्त-मुनिप ये; उनके शिष्य सिद्धान्त-व्रतिप ये | उनके शिष्य बुल्ल-गौड, उनके पुत्र गोपीनाथ, और उसकी माँ मिल्ल-गाबुण्डि । इन सबकी कमसे प्रशंसा । उनके शिष्य ( प्रशंसा सिद्धत ) सिद्धान्त-देव-मुनिप थे, चिनका मस्तक बौद्धोंको चुप करनेके लिये इमेशा सबद्ध रहता था । सांख्य, योग, चार्चाक, बौढ, माट्ट तथा प्राभाकर समीको उन्होंने शास्त्रार्थमें जीता था । बुल्लप-गौड, तथा उनके पुत्र गोपण-प्रभु जो अपनी माँ मिल्ल-गौडिके हाथमें मक्खीकी तरह था, की प्रशंसा ।

राय-राजगुर-मण्डलाचार्यं, महा-वाद-वादांश्वर, रायवादि-पितामह अभय-चन्द्र-सिद्धान्त-देवका पुराना ( च्टेष्ठ ) शिष्य हुल्ल-गौड था, जिसका पुत्र गौप-गौड नागरखण्डका शासक था। नागरखण्ड कर्ण्णाटक देशमें था। नागरखण्डका खास मूचण भारिक्ष था, जिसमें जैन लोग, विद्वान, न्यायी एवं श्रीमन्त लोग भरे हुए थे। इसमें एक उत्तम चैत्यालय था, जिसमें पाश्वं जिनेश विराजमान थे, उस नगर ( भारिक्ष ) का शासक गोप-गौडके पुत्र बुल्लप्पका पुत्र गोपण था, जिसके दो गुरु थे, पण्डिताचार्यं और श्रुत-मुनिप; इनमेंसे एक उनको अनीतिके मार्गसे हराता था तो दूसरा अच्छे मार्गपर लगाता था। इस समरकी अच्छी-अच्छी वस्तुओंका उपभोग कर, परलोकके फलोंकी इच्छासे, ( उन्कं मितिको ), गोपणने समाधिकी रस्मसे शरीर-त्याग किया, और 'मुक्ति' पास की। भद्रमन्छ। यह समय उसी शक कालका था, जिसमें यह पाषाण लगाया गया था।

[EC, VII, Sorab tl., No. 329.]

६११

हिरे-आवलि,—संस्कृत तथा कबड़ । [शक १३३६ = १४१७ ई•] [हिरे-आविक्टमें, १६ वें पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वारामोघलाञ्छनम् । जीयात् नेलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥

व ॥ श्रीमद्-राय-राबधानि-विजयानगर-मुख्यवाद-समस्त-पट्टणाधीश्वर श्री-वीर-हरिहर-रायन कुमार प्रताप देव-रायन राज्यं गेय्वचिमण् कालदिल्ल शक-वर्ष १३३९ नेय विलिम्ब-संवत्सरद चैत्र-बहुळ १० गुरुवारदिलु श्रीमत्-सेन गणाग्रगण्यर मुनि-भद्ग-स्वामिगळ् प्रिय-गुडु हिरि-अविलय राम-गौण्डन सत्-पुत्र गोप-गौण्डनु समाधि-विधिय मुडिपि स्वर्गा-प्राप्ति आद ॥

- वृ ॥ वीर-विनेन्द्र-पाद्-पङ्कब-भृङ्गनुदार-चित्तनुद्- । धारकनन्त-बीर्ण्ण-बिन-वासव निर्मित-दान-पारगम् । गोरट-दासि-वेसि पर-नारि-सहोदर मार- सिनमम् । अपारट-गोप-गोण्ड-प्रभुवं पुर बिण्णसुतिककुंमागळुम् ॥
- क ॥ वसदि-कज्ज-वेसननेसिगये । वसुनेयोळुं पुण्य-कीर्त्तियं अवलियोळम् । दस-टिक्किनलि गोपण्णम् । पसरिसिटं राम-गौण्डनदेम् पवित्रनु ॥
- ष्टु ॥ परमाराध्यं जिनेन्द्रं गुरु ऋृपि-निन्नहं राम गौण्डातमजातम् । निर्दतं रामाभ्विका जननि अनुबनुं हा राम-गवुण्डं गुणक्रम् । पिरि-अण्णं चन्द्रमाङ्क सरिज-मुखि गोवकं पत्नियेम्बळ् । पिरिदुं स्वर्गापवर्ग-प्रकरदोळेसेवं गोप-गौण्डं कृतात्थंम् ॥

```
क ॥ पोडवि-पति देव-सयन् ।
      तडेयदे राज्यवनु आळव-कालदोळन्दुम्।
      बिंहदे जिन-चरण-सेवेथे।
      कहु-गुणि गोपणा पडेदनुत्तम-गतियम् 🖒
      गुत्तिय-राज्यद बोळगम्।
      उत्तमवेनिसिहुदु हिरिय-बिहु डिजोयोळम् ।
     अत्यत्तम-हिरि-अवलिय।
     पेत्तनु प्रभु-राम-गौण्ड-सुत गोपण्यम् ॥
     गुचगळ् थी-मुनिभद्रच ।
   े चेरिसिदमवरिन्द गोपणाङ्कनु व्रतमम् ।
    नररोळ्गे पुण्यवन्तन् ।
    'पिरिदुं स्वर्गापवर्गम नेरे पहदम् ॥
    थळ वह-चैत्र-बहुळ दे ।
    बेळगणा-बावदिल गुरुवारदोळम् ।
    विलसित-विलम्बि-वत्सरद-।
    ओळगादुदु दुह्रण-योग गोपि-देवर्गम् ॥
    दासी-वेसिय-रूपम्।
   व " चोर्क पिरिदेन्दु तो " अनि व्रतिहम् ।
   मासिद-कीर्त्तिगळिन्दम् ।
   लेसेनिसिये गोप-गौण्ड स्वर्गाव पोक्सम् ॥
भंगल महा श्री
  [ इस तेखमें वंशावित वर्णित है । देव-रायका राज्य-काल था ।
           [ EC, VIII, Sorab tl., No. 119 ]
```

#### ६१२

हादिकल्लु;—संस्कृत तथा कन्नद-भग्न ।
[ वर्ष हेमलम्बो = १४१० ई० ( लू सहस ) । ]
[ हादिकरलुमें, रते हकल्के पासके समाधि-पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरत्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात्त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्पतिवारदन्दु भी-गुणसेन-सैद्धान्त-देवर गुडु \*\* \*\* हादिगलगुडि-ययप्प-गौडन हेडति काळि-गाञ्जण्डि समावि-विविधि मुडिपि सुर-जोक-प्राप्तेयादळु मङ्गल महा

[ बिन-शासनकी प्रशंसा । ( उक्त वर्षमें ), गुणसेन-सिद्धान्ति-देवके एइस्य शिष्य · अयप्प-गौडकी पत्ना काळ-गौण्डि समाधि-विधिके द्वारा मृत्युको प्राप्त हुई और स्वर्गको गयी । ]

[EC, VIII, Tirthahalli tl, No. 121.]

६१३

हिरे-आवितः;— कन्नड्-मग्न । [ शक १३४३ = १४२१ ई॰ ]

[ हिरेबाविक्रमें, २०वें पाषाणपर ]

स्वस्ति श्रीमद्-राजधानि-विजयानगर-मुख्यवादः समस्त ••• श्री-वीर-प्रताप-देव-राय-बोडेयर राज्यं गेयुक्तमिष्पं कालदां शक-वरुष १३४३ प्लव-समाश्विक व-६ सु हिरियावलिय गोप-गौडन मगनु भैदन-गौहनु पञ्च-नमस्कारदिं स्वर्गास्तनादम् ॥

```
परम-जित-पार्श्नायन
   च्च्य *** ** ** }
    ••• •• चरण-क्रमल-पट्टम् ।
    ••••• भिंदि(भे) ख ••• भया ॥
    चिन-रत्न *** *** ।
    *** *** जिनदासन उदित-त्रीर-त्रतिम् ।
    ••• ••• ध्रनेन्दा-।
    विनयाम्बुधि भिय(भै) रवं ** ** पोइम् ॥
    पित गोपीनाथनेनिपनु ।
    मत ••• मातेयु कञ्चि-गौडि-मातेयु तनगम्।
    *** *** माते सत *** *** ।
    ••• •• भैरण •• मुडिपि स्वर्गाव पोकम् ॥
    गुरु-पञ्च-पदव नेनेकत ।
    ऱ-रुन्दिर-सिच्चित्तिदिन्दनातमन *** ***।
    पिरिद्प्प गतिय पडदम् ।
    ••• ••• सिण मैरप ••• ••• ।।
  इस लेखमें भी समाधिके रमारकका उल्लेख है। देव-रायके राज्यका
काल है।]
            [EC, VIII Sorab tl, No 120]
                              883
```

हिरे आवित्;—कबर-अग्न ।

[ शक १३४६ = १४२१ ई॰ ]

[ हिरे-आविक्रिमें, १८ वें पादाणपर ]
शीमत्परमगंभीरस्याद्वाटामोधलाक्कुनम् ।
बीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं बिनशासनम् ॥

श्रीमतु राजधानी-विजयनगर-मुख्यवाद-समस्त-प्रट्रणाधीश्वर श्री-वीर-प्रताप-देव-राय राज्यं गेथिकत्तमिर्णं कालदिल सकवरुष १३४३ नेय सार्व्विर-सं [व] स्वर-फाल्गुण-सु, ४ सो श्रीमत्-सेन-गणाग्रगण्यक सुनिभद्ग-स्वामिगळ्गे प्रिय-गुडु हिरिय-आविलय वेाच-गोडन सुपुत्र मदुक गोडन समाधि-विधियं मुडिपि स्वर्गातियादम् मङ्गळ महाश्री श्री-यी-[क] हा माडिदातमी-कर पूर्ण्विक मदोजन मग वनदोजनु ॥

> [ लेखमें स्मारकका उल्लेख है। देव-रायका राज्यकात्त है।] [ Ec, VIII, Sorab tl., No 118]

> > ६१५ पहला लेख

मलेयूर (रु);—संस्कृत तथा कन्न । [ ज्ञक १६४४=१४२२ ई० ]

[ मलेयूरु (उच्यमबल्लि प्रदेश) में प्राम-प्रवेशके एक पाषाणपर ]

श्रोमत्परमगंभोरस्याद्वादामोघलाञ्कुनम् । बीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं विनशासनम् ॥

स्वस्ति श्री शक-वरुष १२४४ नेय शुभकृत्-संवत्सरद श्रावण-शुद्ध १५ ल्लु-श्रीमद्रानाधिराज-राज-नरमेश्वर श्री-वीरदेव-राय-महारायर कुमार श्री-वोर-हरिहर-रायर सोम-प्रहणदल्लु कनकागिरिय श्री-विजय-देवर श्री-कार्यक सल्लुन अङ्ग-रङ्ग-मोग मोदलाद देवता-विनियोगक मेलेयूर चतुस्सीमेयोलगाद तोट तुडिके गद्दे वेदलु सुवण्णीदाय होन्तु होम्बार सुङ्क तळविडके प्राम्मद मणय वोसगे मदुवे चौर दलपे सरिद निधि निचेष जल पाषाण अच्छीण आगामि मुन्तागि ऐनु-ळ्ळन्या स्वाम्य सर्व्वीदाय-सिहत आ-मालेयूर-प्रामवन्तु घारा पूर्विकवाद शासन-दत्तवागि वासुदेवर-केरें-गद्दे स्थान-मान्यगळु होर्गतागि विट्ट दत्ति (हमेशाकी तरह अन्तिम श्लोक)

ः [राजाधिराज राजपरमेश्वर वीर देवराय-महारायके पुत्र वीर हरिहरराय ने वनकगिरिके देव विजयकी उपासनाके लिये मलेयूर ग्रामकी सारी भूमिका दान किया | ]

### दूसरा लेख

श्रीमत्वरमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । बीयात् त्रेलोक्यनाथस्य चर्द्धतां जैन-शासनम् ॥

स्वस्ति श्री जयाभ्युदय-शालिवाहन-शक-वर्ष १३४४ सन्द वर्तमान-न्युमकृतु-संवत्सरद शावण-शु १५ आ लु कनकशिरिय श्री-विजय-देवरिगे श्रीमन्महा-राजाधिराज राजपरमेश्वर श्री वीरप्रताप देवराय-महारायर कुमार हरिहररायर् **मोडेयर** आ-कनकगिरिय श्री-विजयनाथ-देवर अमृत-पिंड अङ्ग-रङ्ग-भोग-वैभ-वक्के कोट्ट धर्म-शासन तमगे कोट्टिह तेरकणाम्बेय राज्यक्के सलुव कोल-गणद भागेय मलेयूर ग्राम १ र चतुरसीमेयोळगल गदे वेदलु तोट तुडिके आर-वन्तु मेलु-ओन्तु अड-देरे कुम्बार-देरे कल्ल-मने कोडेगे देव-दान वितुगु बेस-वक्क होन्तु होम्बळि होड्ने हाग छुङ्क टण्णायकर स्वाम्य मुन्तागि प्राकु-मर्थारे ऐन्ळ्ळ सर्व-स्वाम्यवत् अनुभविषिकोम्य मलेयूर ग्राम १ र कालुविल हुणु-स्रपुरद प्राम १ उभवं प्राम २ को हिरिय मनेय पट्टे प्रमाण ग २३० (आगेकी १३ पंक्तियोंमे दानका निस्तृत विनरण है ) अन्त्रदेखु नृरिपत्त-ऐद्धु होनिन मलेयूर ग्राम १ न् सोम-ग्रहण-पुण्य-काल शुभकृतु-संवत्सरद कात्तिक-शु १ आरम्यवागि न्नियम्बक देवर सन्निधियल्लि स-हिरण्योटक-टान-( टान )-धारा-पूर्विकवागि घारेयनेरेदु आ ग्रामद चतुरसीमैयिल्ला मुक्कोडंय कल्लनु नेट्टिति कोट्टे (IIb) वागि आ-प्रामद चतुरसीमेगोळगुल अन्तिणी-आगामिनिधि-निन्नेप-जल-पाषाण-सिद्ध-साध्य अष्टभोग-तेजम्-स्वाम्य सर्व-पृथ्वी समस्तवित्तसिहत देवर अमृत-पडिगाङ्ग-रङ्ग-भोग-वैभवक्के घारयन्तु एरदु कोट्टेवागि आ-चन्द्राक्के-स्थायियागि चित्तायसुबुदेन्दु कोट्ट धर्मशासन-विट्ट ६त्ति (पूर्वकी तरह अन्तिम श्लोक) कोलगणद वासुदेवरिंगे मले (IIIa) यूरिल कोट्टिह वूर-मुण्डाग केरेय केळगे

चतुरसीमेयित्ल प्राकु मर्ग्याटि नीच वरिष्ट् बेळव इष्टु गद्दे होरीते स्थान-मान्य पूर्व्यं मर्ग्यादि वर् ः ओप्प श्री विरूपाच् ( कन्नड़ अन्त्रोमें )

[इस लेखका विषय शिलालेख नं० १४४ (ए० क०, जिल्ट ४ थी, चाम-राजनगर तालुका ) से मिन्न नहीं है। अतः १४४ और १५६ नं० के लेखोंका विषय एक ही है। इस लेखमें भी हरिराय ओडेयरने कनकगिरिके विजयनाथ-देवकी पूजा, सजावट और रथयात्राके लिये हुणुस्रपुर ग्राम सहित मलेयूर ग्रामका हान किया। यह हान त्रियम्बक-देवके समस्र किया गया था। मालेयूर गांव तेर-कृणाम्बे राज्यके कोलगणका था।]

[ EC, IV, Chamarajnagar tl., No., 144 & 159.]

६१६

अवणबेलगोला-संस्कृत ।

[ वर्ष शुमकृत्=शक १६४४ ( कोलहीन )=१४२२ ई॰ ]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ सा॰ ]

६१७

देवगढ़,-संस्कृत ।

[ सं० १४८१ तथा शक १३४६= १४२४ई० ]

[ हरितपुर से लाये गये एक शिलालेख की नकल ]

१—मृष्य चयत संश्रीमद्धमानमहोटये विपुलं विलयत्कान्तो कान्तारस्येऽमृत-सागरे । युगत सुमितमन्नैणाङ्काकलङ्क सकौमुद वितनुते सतां शान्त्ये शान्ति भियं सुमिति वयं ।।१॥+ + + + भूति श्रोते नश्वरानुद्याय ते । तिच्चदुद्यज्ज-लज्ज्योतिराईतं श्रेयसे श्रये ।।२॥ पायादपायात् सटय सदा न सदा शिवो यद्विशदो हितासौ चङ्किच्छा—१

- नन्दिवज्ञुद्धचन्द्रयुती चकोरं स्यपि (१) ज्ञुद्धहंसाः ॥३॥ श्रीशंकरं श्रीरमणा-भिरामं + + + सञ्ज्ञच्मणमहंणार्हे । जिनेन्द्रनन्दं घनदं सुमित्रमंजातशत्रुं विभजे चकोरं ॥४॥ स्ववाममायामयमप्यमायं वामं लस्ज्ञच्मणमहंणार्हे । स्वीतेश-सुग्रीवमहार्हेणार्हे वन्दे-२
- में— संहर्षे सहसेकशीर्षे ॥५॥ सशल्यदुःशासननाशहेद्रमजातशतुं सहदेववय्ये । वन्दे विशालार्जन सदा + + नन्दसतां कर्णकुलं मृगाङ्कं ॥६॥ वामयेषां-एकं (१) स्वेन कम्मीधाचीद् यरचरं (१)। साधोद्धिं दुरेखं तम्हंलीये विलयश्रिये ॥७॥ विगर्जन्नागरजाङ्क-३
- ४—मिनतं तक्षकं रमः । दुर्घटं सुघटद्वदंमानजैनमहोत्सव ॥८॥ वदनंपरिगरीशो • वित्रदशन • वेत्रवत्याकलेर्यत् । प्रमवतु स मृगाङ्कोप्यस्तदोषोऽकलङ्कः । कुवलयसुक्देतुनीः श्रिये शान्तिसोमः ॥६॥ योदीदहच्च तिलकेक्षण विद्वनेह कामं-४
- अमीमरद्रं बनकं तदीयं । शत्तयान्वितिस्त्रनयनोप्यपवामवामः शान्तीश्वर-स्त्रिकातां स शिवापः ""पदपद्मयुग्म " स्त्रुद्म उपारमहे तदहं मुदा यदमस्यं-मन्त्र्येभुबद्धमनम्भौतिकुलास्मिन्त् । विदलत्तमालसमुद्धसत्सुनखेन्दुमण्डतमण्ड-लीविगलाशुमिमवश्री-प्र
- ६—मुषः श्रीशनोऽहेतो भवस्मवे ॥११ चीरकपूरनीहार-हारहीरहरावरां कुन्देन्दु-कुमु चीरसमुद्रसान्द्र विलसकद्वोलमालोज्बवलां श्रोस्वविश्च सुघांशुमण्डल-मिलत्स्वर्णककद्वोलिनीं । दिद्रावन् निजमकचेतिस समुन्मीलत्तमोपद्रवां वन्दे-
- ७—बाड्यभिदे मुदे च भगवद्वाणीञ्च सत्सम्पदे ॥१ श्रीमूल-लच्न्या वृपनिद्र-र्ध्वे गन्छेपतुन्छे सदसारदाख्ये । चणः बलात्कारगणे गरिष्ठे श्रीकुः जिनेन्द्रचन्द्रागमदुर्गमागो यस्योडुपं स्पत्र सतो हि बाचः । अद्याप्यदञ्चद्यश-सामबस्वन्धाश्च, स धारमाचन्द्रः ॥२ यस्याशागबद्दणकैरववना-७
- नन्दैक्सत्कीमुदीकीर्तिर्नागनरामरेन्द्रमुवने के जेगीयतेऽहर्निशंका कि धर्मोर्नुः

- ६—मलोदये । सतामप्यपपद्धानां तपसां स्युर्यशोऽशवः ॥५ अद्याप्युक्चेर्नंनृमे चरणचयितसम्भद्माद् यदीया ज्योत्तनेवानुष्णरश्मे चरदमृतमयी " "। सस्या " " " सिमनां पुण्यपुण्योपदेष्टा सृष्टा सप्तप्रतिष्ठासु च विनशशिनो रत्नकीत्तिः प्रशस्ये ॥२ रत्नकीत्ति द्राम्भोजकमलालङ्कृतासने । ये नोद्यद्वान्व-६
- १०—लासेन भारती भूषणायितं ॥१ गर्ब्बद्दुर्वादिवृन्दाम्बुददलनिवधौ योऽभवत्ती-त्रवातस्त्रवेकान्तस्वान्तभानुः कुवलयमुखकृद् यस्त्वनैकान्त ••• द्वान्ताङ्को-कलङ्कः •• सकलकल शङ्करो — नृवत्त स्याद्द्द्ये मूलसङ्घामल-कमलिषौ श्रीप्रभाष्यनद्वदेवः ॥२ पदे ततो नमदशेषमहीशभाललग्ना-नि यत्कमरबस्तिलकान्यम्वन् -१०
- ११—कल्याणकारिकमलाकुचकेलिदानि पापापहानि समभूदिह पद्मनन्दी ॥१ क सरीसर्ति साम्यत्वं सिन्नधानव्जनिद्न । न · · · · न सम्ममे यस्य स · · · ॥ २ के के पुराणसारीण्यं शिष्यानाकण्यं कर्णयो । श्रीपद्मनिद्नः प्रापुं सरिमता धम्मदेशना ॥ ३ प्रेम्ना कज्जलितं विशच्छलितं चेतोभुवा वर्त्ति—११
- १२—तं रागाचे स्मयदूषिते परमतेर्भ्रस्यत्तमस्तोमितं । मानै प्रस्फुटितं नयेर्नि-रचितं घर्मेः समुद्योतितं सत्पात्राम्बुजनन्दिदीपतपित प्राग्जैनधर्मालये ॥४ से " " क | चलति सद्धंसत्यनुष्णा द्युति चीराम्भोध्यतिचन्द्रमत्यहरहः स्पर्द्धान्त हन्तो अति । श्रीमानम्बुजनन्दिनस्त्रिभुत्रने जेगीयमाना न यै-१२
- २३—वीद्यत्तवशासा न केन सुनदी कीर्त्तिर्नरीनर्स्यद्दो ॥५ जानार्णवः समयसार-गभीरशब्दसञ्जन्त प्रणवलीनलयः प्रमाण । सि ः ः सुवनोपकृत्ये ः

- ः॥ ६ इन्द्रोपेन्द्रफणीन्द्रगीष्पतिमति यः कोऽपि धत्ते पुमान् मन्ये पङ्कन-नन्दिनो गणगुणान् वक्तुं न सोपीशते । संसाराणवतीर्ण-१३
- १४—यामलिधया सन्नीकया सन्मुनेर्निष्कल्लोलिचदम्बुधावचलया पद्मायितं लीलया ॥३ श्रीपद्मनन्दिसुगुरो पद्पद्मप ••• ••• धर्मोपलिच्चितिद्शा
  ••• मारमनोभिरम्य: प्रोद्धेद्य कौमुदमरं शुभचनद्रदेवः ॥ १ अथ
  संवत्सरेरिमन् वृपविक्रमादित्यगताब्द १४८१ शा-१४
- १५—के श्रीशालिवाहानाम् १३४६ वैशाखमासशुक्लपन्नीय पूर्णमास्यां गुक-वासरे । स्वातिनः(न)न्तत्रे । सिहलग्नोदये ॥ अतिविक + + ट्येंब्दे चन्द्रा-द्रयव्वीन्दु ••• वैशाखे पूर्णराकायां ••• मृगयोदये ॥ •• साक्तव्य-कृपाणपाणिविलसत्तीत्रत्रतापानलव्यालावालसमाकुलोकृतग्वाधीशा-१५
- १७—लसद्यश कलशः । योऽलं त्रिभुवनलच्म्या लेभे गणगुणं गणा 🕂 रणं ॥२ निर्देम्मः सम्मगर्वद् गनसकलकला 🕂 🕂 लाङ्काकलङ्कं \*\*\* \*\*\* विपुलयशसो यस्य चित्रं पिवत्रं । तस्य श्रीपुण्यलच्याखिलगुणनिलयो धीरधीरो गभीरः पुत्रो गोत्राभप 🕂 पममहिमनिधिधोरधीः साधुसाधुः ॥ ३ 🕂 + लबालकीचिलताबि- १७
- १८—तानघारावर सुसमयोप्यतमस्कक्त्य । सन्तापहारि " कापसार्यभव " विनिष्ठ + देव ॥ विद्युक्ततेत्र विमला " पति-व्रताङ्का सौभाग्यभूघरसुता नरस्तनगर्भा तस्याभिवका च विनता बनिताभ्वि-केव ॥ ५ अभूदसमसौम्योपि तथोपि तयोवीगर्थयोरिव होलीसुनन्दनः श्रीमान् १८

- १६—रसोत्माहाभिनन्दनः ॥ ६ वर्द्धमानार्थिनामर्थे वर्द्धमानान् मनोरथान् सार्थ-दन्नर्थत श्रीमान् होली कल्यािड्घ्रपायते ॥७ सन्मूलः सदलोक्ससत् \*\*\*\*\* प्रशास्त्रोच्छितः श्लाध्य स्वच्छ कुलै फलैरविकलः सुच्छायकायश्रियः । सन्तापेऽपि चपाकरः कुवलये श्रीहोलिकल्यािड्घ्रपो जीयाचिजितदुर्जनोऽ र्जनय- १६
- २०—शोवासोऽर्कनन्द्रार्थिम ( । )। = अविकल्पलल्पलतया सुकान्तया कान्तया कान्तः । असङ्कत् सुङ्कतसम्त्रतधाराधरिनर्भरासारैः ॥ ६ यः कान्ता + + लतः ••••• कमलाख्ययाधनाख्यं धनदं सुधनज्ञयं साधु ॥१० वधूधनश्रीफलमालयालं गल्हेशवंशानुजनन्दनेश्च सुवर्णवक्नाहिरमा- २०.
- २१—गरेभि सरत्नभूगनरुकुराग्ये ।।११ गाम्भीर्थनलदासंये विचलता देवाचली मार्हवं नृत्यस्क्रात्तिककेकिकाय विगलस्य + + तं + दयः ः • • नदाश्रिततया सन्धे सहस्वं घरा यस्मादेव मिता दहु स नयतात् श्रीहोलि-सङ्घाधिषः ॥१२ विस्मयन्ते धरित्राणि • दोलिसाधुना । य-२१
- २२— ग्रशोऽषृप्तदुःषाच्यो दृपः कौमुदमेघते ॥१३ यदाशो विष्णुनाष्युच्चैः कनावष्यकलिङ्गा । + + स भेशरोपत्वं विश्वविश्वमुपाददे ॥१४ + दैव + ति चुननवाञ्छ "" णां । अनुभवति वचासि गुरुविश्व विस्मयति होतिङ्गती ॥१५ गुणवानिष धम्मीतमा वक सद्दर्मनोपि यः । यद + मोमदो हो- २२
- २३—ली ऋजुग्न्याप्यलोभमाक् ॥१६ शेटसान्यसच्छुक्जासंपुराट् यद्यशो-लसत् मुक्ता मुक्तयङ्गना मुक्ताहारं होल्या रसोईतात् ॥१७ सत्केतशकु ••• कारासंकास ••• यशसात्ममयीकृताशः । सोल्जाससारसिन-वासिमया महान्तो होलीश्वरोऽस्तु सधनज्ञयसार्थवाहः ॥१८ नाको- २३
- २४ सि त्वमहं वृपस्तनुतनः कि पुत्रियोः शुचा सानन्दं वद सघ कि मृगयसे भूयोवतारस्तयोः। त + + क्व कलौ वदाशु नृक्षवे कि वर्डमानेऽल्थे •••
  ••• मह्यो ••• •• होलि सं + + रे ॥१६

- श्रीहोलीकमलाकरे कुवलयं सत्कीर्त्तिकञ्बायते शेषेनालिष सहलीयित गर्जे-दिंतु प्रकाशीयति । मेरौ चित्रम- २४
- २५—बात्र चित्रमिष तिनात्रास्तचिन्तापभृद् यन्नालीयित सन्मरालित कलङ्की यत्र दोपाकरः ॥२० चन्द्रो निहिसता + तिप्रविकशद्रः ः ः अन्त्रालित । सिद्दीपत्यिखलाचलाचलियुमं + + नन्तिमतत्युद्यद्वोलियशोम्बुधौ सम ः • • धम्मक्नौकेत्यहो ॥
- २६ २१ तत्रप्यत्रेको हेतुस्तद् यथा तथा हि ॥ विविक्तः शक्तिमान् होली विविद्यश्चोक्तिमानहं। इत्यावयोर्महान् स्नेहः सततं वृष्ट्ये वृष्टाः॥२२ येनाकारि मनोहारि "पुरन्दर " शील बिना त्रयं॥ २३ सतां सन्तोष-पोषाय श्रेयसे चात्मन श्रिये। सुखाय विमुखाद्याणां चेह स्नेहाय पश्यता ॥२४ खण्डे मू + त + शो " ? ६
- २७—तंसोभृत् साधुदेहाख्यः । वेदिश्रया स लेभे सुसुतं श्रीवटलदेवाख्यं ॥ स वल्लणश्रीरमणोपि सूतुं विचच्चणं लच्चणलचिताङ्गं । लेभे नृपं लच्चण-पालदेवं देवा अभित्चेमराजाभिषाङ्गनं । धम्मीर्थ-कामश्रीसिद्धसाधकं भाग्यतोऽलभत् ॥३ द्वितीयमद्वितीयोद्यत्प्रतापातापि—२७
- २८—तद्विषं । + + भारषुराधूर्यंवर्यं माधुर्य्सागरं ॥४ नाम्ना देवरित सटो-टयमतं सन्मार्यंत्रक्मीपितं धर्मंध्यानगितं निरस्तकुमिति यो नित्यमेवाटदे । यश्चके जिन + च्चेनेऽचलरितं स ••• ••• साधुजनेवि•••।।५ श्रेष्ठः पद्म-श्रिया श्रेष्ठं स्ववंशाम्मोनमास्करं मूनुं नयनिसंधास्य लेभे रत्यामरावरं । ॥६ न्दर्तं रत्ननामानम- २८
- २६—यत्नाभ्यस्तपादवं १ सुतमाप्य समस्तास्तकुमित स दिवं यथौ ॥७ अलभग्मल्हणदेगनयारम्भाभयाङ्गचं चाय । वालक्लेशिमवालं क्लया क्लया '''
  '''पतिसङ्घनायो''' दिल्हणदेव्याभिनन्दितनन्दन- । अथ पद्मसिंहनन्दनमुख्यैरपि नन्दतादिनशं ॥६॥ प्रतिष्ठयाति गारिष्ठयं यन्नामादेव देहिनां ।
  तस्याब्बनन्दि- २६

- ३०—नो मृतें: कः प्रतिष्टाषटामदेत ॥१ शुभतोमाञ्चा मोतो तयापि गुण-कीत्तिना । वर्द्धमानाभिषेः शीमहरपत्या दिभिर्द्धेषे ॥२ श्रीपद्मनितः " दमवमन्त्रमहात्मने मूर्त्नोद्दिषाय दिषिनाभिषना प्रतिष्टामेतां हि नन्दन-सुनन्दन नन्दनार्थः ॥३ स्ट्रोइवरः कुवलकेऽमलहोलिचन्द्रः स्ट्रोश ३०
- ३१—देवपतिवादपतिनेग्द्रम्द्रः । सन्मज्ञले सम्जयः ध्वनो + वृन्दैर्वर्षत् सहप्रमुप-कारनुवाधुवारो ॥४ परीयकर्षा यो यद यशा \*\* \*\* श्रीमान् सतत-धरमीत्मवृष्टि यो दानवारिणा । धत्ते म मत्यधर्मेशो जीयाद्धोलो नरो-त्तमः ॥२ मोदत् कुन्तर्य यस्य यसस्तिज्ञम्त्तमं । दि- ३१
- २२—शेषे उपने सोम. म श्रीपादोलिशहरः ॥ १ प्रातः कालीयरागदलदेखिलतः मोरेगुरेपाद्यज्ञद्वन्यभोतामिलच्यास्तरण प्रातः चक्रचान्द्रीयथा-यलङ्ग सक्लक्ष्यलये माप्ता दोलिसाधीः ॥ ४ सम्रोतकान्यये गर्गगोत्रे हाटबुधाजनाः सम्- १२
- ३१—3 साध्यः सीमाहरगद्गामराभिषाः ॥ तेपामाया मनस्तत्र बीत्होभृषित्हकाः व हरुरत्रियोः एनुलतो भृत्तत्हण सुदक् ॥२ \*\*\* \*\*\*

  गनया ततः ॥३ गमनि वस्तत्वभिर्योग्यो वोत्हणयद्भाननमा
  मृगदत् माताविषतश्रीकारशेचाय्योग्यो हिमासङ्घः ॥३३
- ३४—प्रशन्तिः यत्वपनार्हेच द्रमा द्रार्थतीयों - चा चकोर । नतां मुदे सत्कि चर्छमनी जिने मनागध्य वित्रदेमाने ॥६ श्रीवर्द्धमान विद्यमन पत्रचलत् पीतृ " पा पीता दृता 'शुतिसुना जिलिसन्यभीमा नन्दत्तु संनुनननः स्विच्छ्यमेना । ६॥ युम्मगत् स्ता एटा ॥ " तृतिश्चिण्चे जीवात् । रियुत्तप-क्षित्वम्या " चिभू " पत्नाहि आजन्मः ॥१ शिक्षायालम्माधि-पतन्ते रिम्पर्मे लिमाणिके । गर्नति गर्जनस्थाने ग + + गोरीकुल कृत्तर्थिनन्त् "

#### सार

्य शिलालेखको मिस्स एफ॰ सी॰ क्लेंक ( Mr. F. C. Black )

ने लिलतपुर जिलेमें पाया था। यह देवगड़के पुराने किलेके मग्नावशेषोंके अपर उमे हुए जड़लमें मिला था। मि॰ ब्लैकका अनुमान है कि यह शिनालेख किसी ध्वस्त जैन मन्दिरका है।

इस शिलाखण्डका माप ६ फीट २ इज 🗶 २ फीट ६ इज है तथा मोटाई २ इज्ज है।

लेख की भाषा अत्यन्त शब्दाडम्बर सहित है।

लेखके करीवन मध्यमें ( पंक्ति १५ ) में दिया हुआ काल अद्यों और अक्षों दोनोंमें खूब संभालके साथ दिया हुआ है। वह यह है " ''गुरुवार, विकम सं० १४८१ के वैशाख मासकी पूर्णमासी तथा शालिवाहन ( शक ) सं० १३४६ के स्वाति नद्ध्य और सिंह लग्नके उदयमे।" राजाका नाम घोरी (गोरी) वंशका शाह आलम्भक दिया हुआ है, यह मालव या मालवाका राजा (शासक ) था। श्री राजेन्द्रलाल मित्र, एल एल० डो, सो० आई० ई ( Rajendralala Mitra, LL. D., C. I E. ) अपने नोट ( पृ० ६७ ) में कहते हैं कि उन्हें इस नामके किसी राजाका पता नहीं है, लेकिन छुल्तान दिलावर गोरी ( Ghori ) के द्वारा स्थापित मालवाके गोरी क्शमें दितीय सरदार खुल्तान हुशंग गोरो उर्फ अलप खाँ था, जिसने माण्डुका शहर बसाया, राज्यकी राजधानो घारसे वहाँ हटायी, और १४०५ ई० से १४३२ ई० तक राज्य किया, और इसमें कोई संशयकी बात नहीं है कि इसी सरदारको संस्कृतमें 'आलम्भक' लिखा है। उसकी नयी राजधानीका नाम शिलालेखमें मण्डपपुर दिया हुआ है।

त खका विषय होली नामके जैन पुरोहित द्वारा पद्मनिन्द और द्म-वसन्तकी दो मूर्तियोका समर्पण है। यह समर्पण शुभचन्द्रकी आजासे किया गया था। उनके नाममें कोई शाही विशेषण नहीं लगा हुआ है।

लेखका प्रारम्भ वर्डमान नगरमें कान्तमें स्थापित होनेवाले वृपम ( वृपमदेव, प्रथम तीर्थकर ) की स्तुतिसे होता है। और इसका अन्तमें लेखकके अपने विषय

के संचिप्त वर्णनसे होता है। वीचमें कुछ नामोंकी वंशावली आती है; वह इस तरह है:—१. सायदेह, २. उसका पुत्र वल्लदेव, ३. उसका पुत्र लक्षीपालदेव, ४. उसका पुत्र लेमराब, ५१, ६. पद्मश्री, ७. रत्न, ८. रम्भामय, १०. पद्मसिंह।

[ JASB, LII, p. 67-80 ] t. & tr.

६१८

सरगूरु;-संरकृत और कबद-भगन।

[ शक १३४६ = १४२४ ई० ]

[ सरगृरु ( सरगृरु प्रदेश ) में, गाँव दे दक्षिण की ओर पञ्च-वस्ति में एक पापाणपर ]

श्रीमत्यरमगंभीरस्याद्वादामोत्रलाब्झनम् । चीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासनं चिन-शासनम् ॥

स्विस्त शक-चरुप १३४६ नेय शोमकृतु-संवस्तर वैशाल शु १३ गु ।
प्रचण्ड-दोग्-दण्ड-मण्डली-मण्डन-मण्डलाग्र-खण्डिताराति-प्रकाण्ड महा-मण्डलेश्वर
समुद्र-रायाधीश्वर श्री-मतु विजय-बुक्त-राय-राज्याम्बुद्रये श्रीमद्भगवदर्हत्परमेश्वर
श्रीपाद-पद्माराधकरप्प श्रीमन्महाप्रधान विख्य-द्रुप्तनायर पादपद्मोपजीवी
होय्सल-राज्याधिपति नागण्ण-वोडेयर ः इम्मित्र् ः ताप-हार हण्डलेगणाग्रगण्यर् अप्प श्रीमत्पण्डितदेव इवर शिष्यक विध-नाड महाप्मु मसणेयहळिय सम्पण-गावुडक तमगे स्वर्गापवर्ग-निमित्नाणि वेळगुळा श्रीगुम्मदनाथ-स्वामिगळ अङ्ग-रङ्ग-मोग-रंग्लणार्थवाणि तम्म वय-नाडोळगण तोटहिल्लिय ग्राम १ आ चतुस्तीमेयोळगण केर्र-गाई-वेद्द्यु-तोट-तुडिके-कुळ-होम्ब्राळ
आय-होन्नु ः होन्नु इन्द्रु-मिक्द-होति मादार्ग-तेट-गुङ्क-निविनित्तेप-वल
पापाण-मुन्ताद सक्त स्वाम्यद कुळवनु रायक दण्णायकर ः यिन नागण्ग-

ओडेयर क्यिन्टवु बिडिस **ग्री-गुम्मटनाथ-स्वामि**गळिगे आ-चन्द्रार्क सलु-वन्तागि गुम्मटपुर वेन्दु कोट्ट दान-शांसन ॥

> स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां । षष्टि-वर्ष-सहस्राणि विष्ठायां चायते कृमिः ॥

अत्त्यमुखमी-चर्ममनीज्ञिति रिज्ञ्ति पुण्य-पुरुषर्गेक्कुम् । भिज्ञियपातन सन्तानज्ञयमायुःज्ञर्थं कुलज्ञ्यमक्कुम् ॥

( इमेशाकी तरह अन्तिम श्लोक )

[ विन शासनकी प्रशंसा।

इस लेखमें विवयी वुक्तायने, स्वर्गाप्राप्तिके लिये, वेळगुळ (अवण-वेल्गोल) के गुम्मटनाय-स्वामीकी पूला एवं सजावट के लिये तोटहिस्त गाँव मेंटमें दिया है। वुक्ताय भगवटईत्तरमेश्वर का आराघक था। वियनाड्, मसन-हिस्त कम्पनगञ्जडका अधिपति था। तोटहिस्त गाँवके साथ-साथ उसकी चारों तरफ-की सीमाओंके अन्दरके तालाब, घान्य (चावल)-मूमि, सखे खेत, वगीचा, मण्डार, आसामी, 'होम्ब्रलि', आयका कपया, '', छुप्परखाने, '' 'निम्न अणोकी चीबोंपर कर, चुङ्की, मूमि-मण्डार, निधि, रहन (निच्चेप), जल, पाषाण तथा पूरे स्वामित्व (मालिक) के जितने अधिकार हैं, वे सब दिये। इन चीजों को नागण्य-ओडेयरके हाथ से दिखवाया तथा इन सबमें राजा तथा दण्णायककी भी आजा ले ली, जिससे कि यह सब दान तबतक जारी रहे जबतक चन्द्र और सूर्य गुम्मट स्वामोकी रक्षा करते हैं। आर गाँवका नाम गुम्मटपुर रख दिया। इस सबका उसने टान-पत्र (शासन) लिख दिया।

[EC, IV, Heggadadevankote tl., No. 1]

## वराङ्गना—संस्कृत तथा कन्नड़

काल-शक सं० १३४६ (A. D.1424)

(साउध वैनश के Sub-Court में)

कन्नड़ लिपिमें संस्कृत और कन्नड़ भापामें तीन ताम्न-पत्नोंगर जो एक अंगूठीके द्वारा जुड़े हुए हैं। इस अंगृठीपर एक मुहर लगी है जिमपर एक जैनमूित है। दानदाता विजयनगरके राजा देवराय हैं। दान का काल शक सं० १३४६ (१४२४ ई०), क्रोधी संवत्सर है। इस टानपत्रके द्वारा वराङ्गनाका गाँव वराङ्गनेमिनायके मन्दिरको टान किया गया था। राजा की वंशावली इस प्रकार दी हुई है



शासनकाल उस राजाके गण्यकालसे मिलता है जिसे बर्नेल Burnell ने (Sonth Ind. Paleography, p. 55) देवराज, बीरदेव या बीरमूपित ब्ताया है। लेकिन उसके वंशाबका नाम उक्त लेखक के द्वारा दिये गये नामसे

भिन्न पड़ता है। (८२,८७ अङ्कांसे तुलना करो, निनमे टी गई दंशावली इस दानपत्रगत दंशावलीसे मिलती-जुलती है।) लेखकी भूमिकामें कुन्तल देशकी राजधानी विजयनगर बतलाया गया है।

[ R. Sewell, Archaeslojical Survey of Southern India (ASSI, II), p. 14. No 89, a. ]

६२०

विजयनगर—संस्कृत।

[ शक १३४म = १४२६ ई० ]

A, मन्दिर के महाद्वारके समीप बायीं ओर।

शुभमस्तु ॥ श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोत्रलाञ्छनम् । जीयात्त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥१॥

श्रीमद्यादवान्त्रयाणं वपूर्णं चन्द्रस्य श्री बुक्त गृथ्वी भुज [:] पुण्य [परिग ]- क परिणतमू तें हे रिहर महाराजस्य पर्यायावताराद्धीरा हे वराजन रेश्वरा हे बराजादिव विजयश्री वोरविजय गृथितसं जातस्तरमाद्रो हणाद्रे रिव महामाणिक यका हो नीति प्रता-परिथरी कृतसामाज्य सिंहासनः । राजा विराजराजपरमेश्वरादि विकद्विख्यातो गुण-निधिरिमन वदेवराज महाराजो निजा जापिरपालित कर्णाट रेश मध्यविज्ञं स्वावा-सभूत विजयन गरस्य क्रमुकपणोपण वीथ्यामा चंद्रतारमात्मकी तिध्यम्प्रयक्तये । सक्ज-जानसामा ज्यविराजमानस्य स्याद्वादिवद्याप्रकटनपटी सः पाश्वनाथस्याहेतः शिला-मयं चैत्यालयमची करत् [।।]

देशः कर्णाटनामाभूदावासः सर्व्यसंपदा। विडवयति य स्वर्गा पुरोडाशाशनाश्रयं॥ [२]

विजयनगरीति तस्मिन्न [ग] री नगरीति रम्यहम्शिस्ते। नगरि (री) घु नगरी यस्या न गरीयस्येव गुरुभिरैश्वर्येः ॥ [,३] कनको व्यवसाल रिश्म जालैः परिखां वुप्रति विविद्येग्लं या वसुधेव विभाति बाडवान्चि वृत्तरत्नाकर मेखला परीता ॥ श्रीमानुद्दामधामा स्व दकुल तिल करमारसो दर्धमीमा-धीमान् रामाभिगमाकृतिरविनतले भाति भाग्यात्तम्मा [ ] विकाल्याकात दिक्को विमत घरणि भृत्यक कश्रीण विककः ( । ) चोण्या जागत्ति सुक्क चितिपति रिरम्भि चित्रपत्तक श्रीण विककः ॥ [ ४ ] तत्याप्तालमावतारः रफुरित हिरहर दमापति जीनवारो दारिस्र स्वाराकरतरणिव [ घो ] विम्फुरत्कण्णे वार. । भृदान स्वर्णे गानानुकृतपर शुष्ट ( या 'भृ') त्याद्यनी वृञ्च स्काराकृपाग्ती राविक्षिति हित्र ज्यस्तभविन्यस्त कीर्तिः ॥ [ ५ ] तेना कन्यरिराज तत्व ज्ञाति स्वरित्त चरते भविन्यस्त कीर्तिः ॥ [ ५ ] तेना कन्यरिराज तत्व ज्ञाति विवार स्वर्णे स्वराज विवार स्वर्णे स्वराज विवार स्वराज स्वराज स्वराज विवार स्वराज स

विद्वस्त्रेरवभडलीहिमक्त्रो [ वि ] ख्यात वीर्याक्तर [ : ] श्रेयान्त्रीरग्मास्त्रववृतवरः श्रीदेवराज्ञेश्वरः ॥ [ ६ ] तजन्माहिमन्वदान्यो च [ ग ] ति विजयते पुण्यत्रारित्रमान्यो दानध्यस्तारियदेन्यो विजयनस्पति खडिताग [ ति ] सैन्यः ।

प्रत्युद्यव्जैत्रयात्राममसमयसभुद्भृतनेतुत्रसून -[स्का ] य [द्वा ] त्योपहत्या प्रांतहतिवनतीत्रप्रनापप्रशेपः ॥ [७ ]

B. महाद्वारके दिव्यण (दावीं) और ।
तस्मादिस्मिश्चितात्मानि नगित यथा नंभजेतुरुनैयंतो
राना श्रीदेवराजो विनयनुर्णातवागशिराक्षाशशाकः ।
कोपाशेषश्च तप्रवत्तरणमिलद्विप्रतीपत्त्माप प्राणश्रेणोनभित्वित्रहरूवन्तनस्यग्रखङ्कोरगेन्द्रः ॥ [ ]
वीरश्री देवराजो विनयनुपतपस्मारस्वातमूर्ति दर्भेर्चा भूमेन्विभाति प्रणतिरपुततेरार्त्वजातस्य हर्चा।

क्र्रकोधेद्वयुद्धोद्ध्रक्तरिघटाकर्णशूर्पप्रसार्पद् -वातबातोपघातप्रतिहतविमतारभ्रयत्यभ्रसंघः ॥ [ ६ [ यद्वारीघोरघोटीखुरटालेतघरारेण्यिन्वीर्यंबहें -दूभ [स्तो ] मायमानै प्रतितृपतिगणस्रोहशः शश्रुघाराः । प्रोद्यद्रपंप्रभूतप्रतिभटसुभटास्फोटनाटोपनाग्रद् -रोघोत्कर्षां घकाग्युमणिक्दयते देवराजे (वरोऽयं ॥ [१०] विश्वरिमन्विचयित्ततीशबनुषः श्रीदेवराजेशितु-र्म्यदमीं की चिंसताहुनं कलयते शौय्यीख्यसूर्योदयात्। आशा यत्र पलाशतामुक्ताताः स्त्रण्णीचलः कर्णिका भृंगा दित्तु मतंगचा जलधयो मार्ग्द[बॅदूत्करा: || [११] विख्याते विजयात्मजे वितरित श्रीदेवराजेश्वरे कर्णस्यासनि वर्णना विगलिता वाच्या दघीच्यादयः । मेबानामपि मोघता परिणता चिंता न चिंताम [ले]: स्वरूपाः बरूपमहीरहाः प्रथयते स्वर्णेचिकीनीचतां ॥ [१२] सोयं कीर्त्तिसरस्वतीवसुमतीवाणीवधूभिस्समं भव्यो टीन्यति देवराजनृर्णतन्भूरेवदिस्यदुमः। यश्शौरिक्वेलियाचनाविरहितश्चंद्रः कळेकोल्फितः शकस्सत्यमगोत्रभिद्दिनकरश्चासत्यथोल्लंघनः ॥ [१३] मदनमनोहरमूर्त्तः महिळाजनमानसारसंहरणः । राजाधिराजराजादिमपटपरमेश्वरादिनिचविकदः ॥ [१४] शकी बुक्कमहीपालो टाने हरिहरेशवर:। शौर्ये श्रीदेवराजेशो जाने विजयमूर्णतः ॥ [१५] सोयं श्रीदेवराजेशो विद्याविनयविश्वः। प्रागुक्तपुरवीथ्यंतः पर्णपूराीफलापणे ॥ [१६]

# शाकेब्दे प्रमिते याते र्वसि धुर्गुणें दुंभिः। पराभवाब्दे कार्त्तिकयां धर्मिकीर्त्तिप्रवृत्तये॥ [१७]

स्याद्वादमतसमर्थं [न] खिंदतदुर्वादिगर्व्धवाग्विततेः । अष्टादशदोषमहामदगर्जनिकुरुवमहितमृगराजः ॥ [१८] भन्यामोरहभानोरिद्वादिषुरेद्वर्वृदवद्यस्य । मुक्तिवधूप्रियमक्तः श्रीपार्व्वजिनिश्वरस्य करणाव्येः ॥ [१६] मन्यपरितोषहेतुं शिलामयं सेतुमिखलवर्ष्मस्य । चैत्यागारमचीकरदाघरणिद्यमणिहिमकरस्थैर्यम् ॥ [२०]

### सारांश

विजयनगर प्राचीन समयमें जैनियोंकी राजधानी थी। शक १२७६ ( रं०-११४२ ) से यादववंशी दि० जैन राज्यओंका राज्य था। इस वंशकी वंशावला निम्न भांति है:—

- १. यदुकुलके वुक्का
- २. उसके पुत्र, हरिहर ( दिनीय ), 'महाराब'
- ३. उसके पुत्र, देवराज ( प्रथम )
- ४. उसके पुत्र, विजय या बीर-विजय ( ५० २ )।
- ५. उसके पुत्र देवराज (द्वितोय), अभिनव-देवराज ।

अन्तिम महाराचा देवराचने अपने पराक्रमके कृत्य और अपना नाम अचरान् मर करनेके लिये अपने राजमहत्तके पास 'पान-सुगरी-बाचार' ( पर्ण-पूर्गीफज्ञा-पण, श्लो॰ १६ ) नामक वर्गाचेमें एक चैत्यालय (चेत्यागार) बनवाया और मन्दिरमें श्रीपार्श्वनायस्वामीकी प्रतिमा विराजमान की।

नोट:—इस वर्णित विजयनगरके प्रथम या यादव वंशाविलके कममें बुक्क के पिता और बड़े माईके नाम तथा वे शक मितियाँ, जिनका लेखमें कोई सकेत

नहीं हैं और न यहाँ ही नीचे टिप्पणीमें दी गर्थी हैं, मि० फ्लीटके उसी दशके कालकम-चक्रसे उद्धृत की ज ती हैं। वे इस प्रकार हैं :--

```
संगम
हरिहर प्रथम
                             三军
                  ( शक १२७६ [चालू ], १२७७, १२७=, १२६० )
(शक १२६१)
                          हरिहर दितीय
                   ( शक १३०१, १३०७, १३२१. )
                          देवराज प्रथम
                     ( शक १६३२, १३३४. )
                             विषय 3
                          देवराज द्वितीय
                   (शक १३४६,१३४७,१३४८,१३५३ [चालू],१३७१
 [ South-Indian ins., Vol I, No I53 (p 160-167).]
```

<sup>1</sup> Jour. Bo. Br. R. A. S. Vol XII. q. 339.

२ यह मिति शि॰ खे॰ नं॰ ५८१ की है।

र मि॰ सोवैड ( Sewell ), Lists, Vol. I, p. 207, इस राजा के एक शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसको मित्रो शंक १३४० ( ब्यतीत ) कही जाती है।

वेगूर,-संस्कृत तथा कञ्चड्-सग्न ।
[ शक १३४६ = १४२७ ई॰ ]
[ वेगूरमें ( वेगूर पश्गना ), ध्वस्त जिन-वस्ति
अवशप्पनिदन्तेमें पाषागपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वारामोधलाञ्कुनम् । जीयात् त्रेलोक्य-नाथस्य शामनं जिनशासनम् ॥

### [ जिनशासनकी प्रशंसा ।

( उक्त मितिनो ), श्री-मृत्तसंघ, देशिय-गण, कोण्डकुन्दान्वय तथा पुस्तक मान्छुके प्र \*\* \*\* सिद्धान्ति-देवके शिष्य शुभचन्द्र-सिद्धान्ति-देवके एइस्य शिष्य चिक्तम्य्यके ( पुत्र ) नागिय करियप्य-दण्डनायकने \*\* \*\* \*\* \*\* जत्र वे भोरसु-नाड् पर शासन कर रहे थे, क्लियूर् अग्रहारके लिये टान ( बो कि मिट गया है ) किया, ताकि चोकिमय्य चिनालय तन्तक चारी रहे चन्नतक सूर्य और चन्द्रमा है। शाप ]

[ EC, IX, Baugalore tl., No. 82]

तिरतार—संस्कृत । [सं• १४८४ = १४२८ ई॰ ]

श्वेताम्बर लेख।

[ Revised Lists ant. Bombay (ASI, XVI), p. 354-355, No 12, t. & tr.]

६२३

आनेवाळ-संस्कृत और कृत्रव ।

्र[ साधारण वर्ष १४३० ई० ( लू० राइस ) ]

[ आनेवाळु ( बेट्रदपुर प्रदेश ) में, बस्तिके रङ्ग-मण्डपमें भीतरके दाहिनी ओरकी दीवाछ पर ]

श्रीमतु साधारण-संवत्सरद माग-सुघ १० यतु आनेवाळ-चिक्कणण-गौडर महळु होसण-गौडर तम्म मग हुट्टिट बोम्मण्ण-गोडरिंगे पुण्यवाग-वेकेन्द्र कट्टिसिद ब्रह्म-देवर पद्मावतिय बरितय धर्म-शासन श्री श्री।

[ आनेवाळके चिक्कण-गौडके पुत्र होन्नण-गौडने अपनी चिरञ्जीव वोम्मण-गौडकी पुण्यकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मदेव और पद्मावतीकी वस्तिको वनवाया।

[EC, IV, Hunsur tl., No. 62]

१, वंस के शक नागरी अक्षरों में हैं।

## कारकल; -संस्कृत तथा कन्नद ।

[ शक सं० १३४३ = १४३२ ई० ]

## [ गोम्मटेश्वर-मूर्विस्तभमके ठीक वॉर्यी तरफ ]

- स्रितनु भैरदे-
- २. द्रकुमार श्री पाण्ड्य
- ३. रायनिंटतिमु-
- ४. दिं। कारित गुंमट-
- थ् जिनपति चार भी मू-
- ६. तिं कुडुगे निमगभिम-
- ७. तमं ॥ श्री पाण्ड्यराय नय [॥]

[EI, VII, No. 14. D.]

## [ गोम्मटेश्वर-मूर्ति-स्तम्मके ठीक दाहिनी तरफ ]

## पंक्ति १. श्रीमद्शीगणे

- २. ते पनसोगे वलीश्वर । ख्या -
- ३. योऽभूक्षलितकी-
- ४. त्यां ख्यस्तनमुनीःद्रोपदे-
- शतः ॥ स्वस्ति श्रीशकम्पते-
- ६. स्त्रिशरवर्नी (न) दो विरोध्या-
- ७. दिशहर्षे फालगुनसी-
- **द.** म्यवारघवलश्रीद्वा-
- दशीसत् तिथौ । श्री सोमा-
- १०. न्वय भैरवेन्द्रतनु-

११: नश्री वीरपाण्ड्येशिना नि-

१२. माँप्य प्रतिमाऽत्र वा-

ृं १३. हुषलिनो जीयात् प्र-

१४. तिप्टापिता ॥ शकवर्ष

१५. १३५३ श्री पाण्ड्यराय ॥

[शक राजाके विरोध्यादिकृत् वर्ष, अर्थात् १३५३ वे वर्षके फाल्गुन शुक्ला १२, बुधवारके दिन सोम वंशके मैरवेन्द्रके पुत्र श्री वीर पाण्डयेशी या श्री पाण्ड्यरायने यहाँ (कारकलमे ) वाहुबलकी प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित कराई। वह प्रतिमा जयवन्त रहे। यह कार्य उरहोंने देशीगणके पनसीगे शाखाकी पर-म्परामें होनेवाले लिलत कीर्त्ति मुनोन्द्रके उपदेश से किया।

[EI, VII, No. 14, C. IA, II, q. 353-354]

६२५

श्रवणवेत्गोता;—संस्कृत । [ शक १३५५= १४३२ ई० ]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ सा॰ ]

६२६

थानेवाळु;—कन्नह ।

[ काळ—वर्ष प्रमादीय= १४३३ A. D. ]

[ मानेवाळुमें ध्वस्त बस्तिकी छोटी सी जैन-प्रतिमाके प्रष्टपर ]

प्रमादीच—संवत्तरद फाल्गुन-सु १०मी मानुवार अनन्तन प्रतिमे [अनन्तकी प्रतिमा]

[ EC, IV, Hunsur tl., No. 60, t & tr. ]

## काकत-कन्नह

## [ शक सं० १३१८= १४३६ हि० ] ं

# [ गोम्मटेश्वर मूर्ति स्तम्भके सामनेके बहादेव स्तम्म पर ]

१. 🌇 शकनृपन १३४८ राजसमंबस्मर्दि फील्गुन शु

२. १२ छ ॥ जिनदत्तात्वय भैरवतनय श्री [ वी ]र्पां-

३. ख्यन्यतिगे वरमं । मनमोल्दोय [ जु ] नेल [ सि ] द

४. बिनमक्तं ब्रह्मनीगे निमगिम [ मत ] मं ॥

अनुवाद्—शक नृपके राक्त नामके १३५८ वें वर्षमे फाल्गुन शुक्ला १२ के दिन, जिनदत्तके वंशमें होनेवाले भैरवके पुत्र श्री वीरपाण्ड्य नृपतिकी प्रत्येक इच्छाको पूर्ण करने के लिये यहाँपर प्रतिष्ठापित, जिनमक्त ब्रह्म [को प्रतिमा ] तुम्हारी [प्रत्येक ] मनोकामनाको पूरा करे।

[ EI, VII, No., 14 E. ]

**६२८** 

## देवगढ़;-संस्कृत।

[सं० १४६३ तथा शक १३५८ = १४३६ ई०]

(पंक्ति ५)—मंबतु १४६३ शाके १३५८ वर्षे वैशाप (ख) -वि (व) हि ५ गुरै (शै) हिने मूल-नक्तत्रे॥

बृहस्पतिचार, ५ अप्रैल १४३६ ई० शक १३५८—देवगढ़ जैन शिलालेख।

[INI, Nos. 287 & 375.]

पर्वत आवृ—संस्कृत ।

[ सं0 1888 = 1850 ई0 ]

श्वेताम्बर सम्प्रदाय का लेख ।

[ Asiat. Res., XVI, p. 313, No. XXV, a. ]

६३०

नागदा-संस्कृत।

[सं १११४=१४३८ ई ]

श्वेताम्बर लेख ।

[Bhavnagar inscriptions, p. 112-113, t. & tr.]

६३१

गिरनार-संस्कृत।

सं• १४६६ = १४३६ ई०]

श्वेताम्बर लेख ।

Revised Lists ant. rem. Bombay (ASI, XVI),

p. 355, No. 13, a, t. & tr.]

६३२

राणपुर (जोधपुर जिला) संस्कृत।

[ सं० १४६६ = १४४० ई० ]

[ Rhavnagar inscriptions, p. 113-117, t. & tr.]

## ग्वालियर;—प्राकृत ।

## [ सं १४१७=१४४० ई० ]

श्री आदिनाथाय नमः ॥ संवत् १४२७ वर्षे वैशाख ... ७ शुक्ते पुनवंद्य नच्चत्र श्रीगोपालचलहुर्गे महाराजािधरानराजा श्रीडुंग ... [र सिंहराज्य ]
संवर्तमानो श्रीकाञ्चीसंवे मायू[थु]रान्वयो पुष्करगणमृहारक श्रीग (ग्र)णकोर्त्तिदेव तत्रदे यत्यः (श्र) कोर्त्तिदेवा प्रतिष्ठाचार्य श्रीपंडितरघू (ह्यू) तेषं ।
आभाये (म्नाये) अग्रोतवंशे मोद्गलगोत्रा छा ॥ धुरात्मा तस्य पुत्र साधुभोषा
तस्य मार्या नान्हो । पुत्र प्रथम साधु चोमसी दितीय छाष्टुमहाराजा तृतीय
ससराज चतुर्थ घनपाल पञ्चम साधु पालका । साधुचेमसी मार्या नोरादेवी
पुत्र—ज्येष्ठपुत्र मधायि पित-कौल ॥ म—भार्या च ज्येष्ठस्त्री सरस्तती पुत्र
मिल्लदास दितीय मार्या साध्वीसरा पुत्र चन्द्रपाल। चेमसीपुत्र दिताय साधु
श्रीभोजराजा मार्या देवस्य पुत्र पूर्णपाल ॥ एतेषां मध्ये श्री ॥ त्यादिनिनसंचाधिपति काला सदा प्रणमित ॥

यनुवाद अवितायको नमस्कार। सं० १४६७ वे वैशाख सुदो ७, जब पुनर्वसु नत्त्रत्र उदित हो रहा या, और जिस समय महाराजाधिराज हूंगरेन्द्रदेव गोपाचल (आधुनिक ग्वालियर) के किलेमें राज्य कर रहे थे। तब काञ्चोसंघके मयूर अन्वयके, पुष्कर गणके महारक गुणकीत्तिंदेव के बाद उनके पृहाधीश कीत्तिंदेव हुए। इसके बाद लेखमे पृहाधीशके पदपर आसीन होनेवालोमें प्रतिष्ठाचार्य पण्डित (पुरोहित) औरधू, तत्पश्चात् पण्डित श्रीभायाके नाम आये हैं। श्री भायाके पुत्र 'साधुर भोषा, उसकी पत्नी नन्ही थी। इसके बाद उनके पुत्र और पुत्रों की पत्नियों तथा उनके पुत्रोंके नाम आये हैं। अन्तमे

भायदेवके पुत्रका नाम पूर्णपाल बतलाया है। इनमेंसे आदिजिनसंघाधिपति काला पदा प्रणाम करते हैं।

[ JASB, XXXI, p. 404, a.; p. 422-423, t. & tr. ]

· ६३४

पर्वत आबृ;—संस्कृत।

्सं० १४६७= १४४० ई० ]

, रवेताम्बर लेख।

[ Asiat. Res. XVI, p. 313, No XXVII, a. ]

634

श्रवणवेलगोलाः;—संस्कृत ।

[ वर्षे क्षय=शक १३६== १४४६ ई० ( कीळहीर्न ) ]

[ जै॰ शि॰ सं०, प्र० सा॰ ]

६३६

म्यूनिच;—संस्कृत।

[ सं० १४०३ = १४४६ ई० ]

'[ J. Klatt, IA, XXIII, p. 183, t. & tr. ]

<sup>?—</sup>अपर्यु क अनुवादकी शुद्धता वावू राजेन्द्रकाल मित्रकी दिश्में सन्दे-शास्पद है। 'काला' नाम उन्हें अशुद्ध भालूम पढ़ता है। यह अनुवाद खाळी काम चळाल है।

## माण्ट तिझुगल्लु;-कत्रकृ ।

[ विना काळ-निर्देशका, पर छगमग १४४० ई० १ (लू. राइस) ।]
[ निहुगवलु-बेहपर मळे-मिछकाज्ज न मन्दिरके पासके पाषाणपर ]
श्री-मूल-संघद वृषभसेन-भट्टारफ-देवर गुडु वैश्यर
रामि-सेट्टियर मग विमी-सेट्टिय हेण्डति चन्द्रवेय निषिषि ॥
[ मूलसंघके वृषमसेन-भट्टारकके ग्रहस्य-शिष्य, वैश्य रामि-सेट्टिके पुत्र विमो-सेट्टिकी प्ली चन्द्रवेका स्मारक यह है । ]

[ E C, XII, Pavugada tl., No 56 ]

६३८

पर्वंत आवू ;—संस्कृत ।

[सं० १५०६= १४२ ई० ] रवेताम्बर लेख ।

[,Asiat. Res., XVI, p. 311, No XXI, a.]

६३९

टॉक;—संस्कृत (देवनागरी लिपि) किछ—सं० १४१०=१४५३ ई०]

टोंक ( राजपूताना ) के नवानके महलके पास जनवरी सन् १६०३ ई० में खुदाई होनेसे अचानक ११ जैन प्रतिमाएँ निकलीं। ये प्रतिमाएँ मिल-भिल्न ११ तीर्थं को हैं, जो पद्मासन-स्थित हैं, गोदके ऊपर जिनके वाएँ हायके ऊपर दाहिना हाथ है और दाहिने हाथकी हथेलीका मुख ऊपरकी तरफ है। ये सब प्रतिमाएँ समानाकृति हैं, सिर्फ पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथकी प्रतिमाके ऊपर सर्पका फण है तथा और प्रतिमाओपर उनके भिन्न-भिन्न लाञ्छन (चिह्न)

है। वे सफेद संगमरमरके पत्थर की बनी हुई हैं और अच्छी तरह सुरिच्चत दशामें हैं। उनकी बनावट कुछ मद्दी है। तीर्थं इरोंके नाम तो नहीं प्रकट किये गये हैं, पर चिह्नोंसे उन्हें मालूम किया जा सकता है। वे निम्नलिखित माँति हैं:—

- श. पार्श्वनाथ (२८ इब्र×२३ इब्र) सप्तफणी सर्प सिर के ऊपर है, और सर्प चिह्न के तौरपर है।
- २. सुपार्श्वनाथ (करीब २२ × १८ इख्र ). पञ्च-फणी सर्प सिर के ऊपर । स्वस्तिक चिह्न ।
- ३. महावीरनाथ ( करीव २२×१८ इख ), सिंह का चिह्न है।
- ४. नेमिनाय (करीव १६ X १५ इख ) शंख का चिह्न है।
- प्र. अजितनाथ ( करीब २१ × १७ इख ), हाथी का चिह्न है।
- ६. मिश्चनाथ ( करीव २१ × १७ इख्र ) कलश का चिह्न।
- ७. अयान्सप्रभु (करीब २१ × १७ इज्र ) गेढे का चिह्न है।
- प्त. सुविधिनाथ (करीब २१ ×१७ इख ), मछली का चिह्न।
- E. सुमतिनाथ (करीब १०×१७ इञ्च ) चक्रवे का चिह्न।
- १०. पद्मप्रम (करीव १६ × १३ इञ्च), कमल का चिह्न।
- ११. शान्तिनाथ (करीब १६ 🗙 १३ इख ), कच्छप (कछुआ ) का चिह्र ी

इन प्रतिमाओं के नीचे के पाषाणपर लेख है जो कि प्रायः मिलते-जुलते हैं और देवनागरी लिपि में महे रूप से अशुद्ध संस्कृतमें लिखे हुए हैं। सबका काल संवत् १५१०, माध्य शुक्का दशमी, तदनुसार रिववार १६ फरवरो,१४४२ ई० है।

ये सब प्रतिमाएँ जैनोंके दिगम्बर सम्प्रदाय की हैं। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि सब के ऊपर 'मूलसंब' लिखा हुआ है और सब नग्न हैं। लेखों के अनुसार, इन सबकी प्रतिष्ठा लापू नाम के एक घनिक, तथा उसके पुत्र सार्वहां और पालहां और उनकी कमशः लिक्मणो, सुहागिनी (सुगनक्की भी कहतें

ये ) और गौरी नामक स्त्रियों के द्वारा हुई थी। ये लोग अपने को जिनचन्द्र का भक्त कहते ये और दिगम्त्रराम्नायी खण्डेलवाल जाति तथा बाकलीवाल गोत्र के थे।

पार्श्वनाथ की प्रतिमा का लेख बताता है कि ये पाषाण-लेख ल्रुक्सरदेव के राज्यकाल में उत्कीर्ण किए गए ये। ये ल्रूक्सरदेव उस समय के स्थानीय शासक रहे होंगे लेकिन इतिहास में उनका कोई पता नहीं चलता। उन प्रतिमाओं को संभवतः किसी मूर्तिभक्षक द्वारा आपत्काल प्राप्त होनेपर किसीने ल्रिपाया होगा।

श्रीमान् नवाव महोदय ने इन ११ प्रतिमाओं को, अजमेर के गवर्नमेंट ग्यूचियम के वन बाने पर उसे उन्हें टोंक स्टेट के उपहार के रूपमें मेंट देने का संकल्प प्रकट किया था।

[ Hiranand Shastri, A S P & U P annual Report 1903-1904 p. 61-62, a. ]

६४०

## •वालियर;—प्राकृत । [ सं॰ १४१०==१४४४ "ई॰ ]

- (१) सिद्धि संवत् १५१० वर्षे माघसुटि = (अ) हमे (म्यां) श्री गोपिगरी महाराबाधिराबग-
- (२) ना श्री डं(डुं)गरेन्द्रदेवराज्यम [वर्त्तमाने] श्रीकाश्चीसंघे मायू (श्र)-रान्वये मट्टारक श्री
- (३) चोमकीत्तिंदेवस्तत्पदे श्री हेमकीर्त्तिदेवास्तत्पदे श्री विमलकीर्त्ति-देवाः .....
- ( ४ ) डिता ... सदाम्नाये अग्रोतवंशे गर्मगोत्रे सा ... त
- (५) यो. पुत्रा ये दशाय श्रीवंद भार्या मालाही तस्य प्रवसावेषार राःः नीसःः ः दु

- (६) तीयला॰ हरिवंदमार्था चसोघर हितये ••• ••• णसीसा॰ संघासा॰ तृती
- (७) यहेमा चतुर्थसा॰ रतीपुत्रसा॰ सह सापं \*\*\* मु सा॰ धंसा॰ सल्हापुत्र असेवं ए
- (८) तेषां मध्ये साधु श्रीचंद्रपुत्र शेषा तथा हरिचंद्रदेवकी मार्या ••• •••
- (६) दीप्रमुखा नित्यं श्रीमहावीरप्रतिमा प्रतिष्ठाप्य भूरिभक्तया प्रणमंति ॥
- (१०) अङ्गुष्ठमात्रां प्रतिमां जिनस्य भक्त्या प्रतिष्ठापयतो महत्या। फर्लं वर्लं राज्य
- ( ११ ) मनन्तसौख्यं भवस्य विच्छित्त्रिरयो विमुक्तिः ॥ शुमं भवतु सर्वेषां ॥

अनुवाद—संवत् १५१०की माघ सुदि दमी को महाराचाधिराच राचा श्री हूंगरेन्द्रदेवके शासनकालमें काञ्चीसंघके मायूर अन्वयके मट्टारक श्री होम॰ की तिंदेव हुए। उनके बाद हेमकी तिंदेव तत्पश्चात् अ (वि)मलकी तिंदेव हुए। (शेष अपठनीय है।)

[ JASB, XXXI, p. 404, a.; p. 423-424, t. & tr.

### ६४१

# भारक्षी;—संस्कृत तथा कन्नह । [ वर्षभातु = १४५६ ई० ( लू० राइस ) ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्कनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् । निरुपम-धातु-वत्सरद् माधव-मासद् शुद्ध-सप्तमी -। रवरकरत्वारदोळ् दिनकरोदयवागद् मन्ने सन्द सन् -। चरिते जिनेन्द्र-सन्द्र-पद्द-पद्मननोप्पिरे चित्त-वृत्तियोळ् । ••• रुयिसि नाडे भागिर्यय ताळिद्दळायत-सर्ग-सौख्यमं ॥ अभवं श्री-वीतरागं तनगे निजदोळं दैत्रमा-योगि •••।
विमु सिढान्ताख्यराराध्यर जिन-मत-वाराशि-संपूर्ण-वनद्रं।
प्रभु सुळ्ळणं पितं मासुर-गुणवित सञ्चन्द्रं तायेन्द्रोडी-सद्विभ ं नोन्तर् • अरियिरे घरणी-चकदो • • • ।।

सुखमय ••••••• भागोर् [ अ ] थि निरुपम-सौख्य यिप ••• प्रीतियं

[ भागीरथीका, जैन विधि-पूर्वक, मृत्युका स्मारक यह है। उसके पिताका नाम प्रभु द्वुल्लप्प, और मीका मल्लब्वे या ]

. [EC, VIII, Sorab tl., No. 331]

६४२

# चित्तौड़;—संस्कृत । [सं० १५१४= १४४७ ई०]

[ एक चिकनी चट्टानपर बिसके वीचमे चरण-चिह्न हैं और बिसके अन्तमें गणेश और मैरवकी मूर्त्तियाँ हैं । ]

- (१)॥ संबत् ५१४ (१५१४) वर्षे मार्ज (गं)-शृदि ३ श्री-अर्तृपुरीय-गच्छे श्री-चूड़ामणि-अर्तृपुर-महा-दुर्ने श्री-गुहित्तपुत्रचि-
- (२) हार-श्री-वडादेव-आदिजिन-वामाङ्गे दिल्णिमिमुखद्वारगुफा (म्फः) यामेकविशति-देवीनाम् चतुर्णाम् "पा-
- (३) लानाम् चतुर्णाम् विनायकानां च पाटुका-विटित-सहकार-सिहता च श्री-देवी-चिचोद्रि-मूर्ति (ति ) स्था " (पिता १)
- (४) श्री-मर्नु गच्छीय-महा-प्रमावक श्री-साम्त्रदेव-स्रिमि ॥ अस्या मूर्त्ती सा० सोमा-सु०-सा०-हरपालेन मान्त-लोक-
- ( ५) श्रेयसे = पुण्योपार्जना व्यवीयत ॥

[ तेख स्पष्ट है । इसके अन्दर आये हुए 'मर्नु पुर' से भरतपुरका संकेत होता है, क्योंकि यह भी एक 'महादुर्ग' कहा जाता है। चट्टानके मध्यमें चरणचिह्नोंके नीचे "श्री-जाशि (खि) णि" अत्तर खुदे हुए हैं।]

[ ASWI, Progress Report 1903-1904, p. 59, t. ]

६४३

बवागञ्ज ( माजवा );—संस्कृत । [ सं० १५१६ = १४४६ ई० ]

मन्दिरके दरवाजे पर ।

स्वस्ति श्रीसंवत् १४१६ वर्ष मार्गशोषं वदि ६ रवी स्रसेन-मेहमुन्द-राज्यश्रीकाष्टासङ्घे साशुरगछे (च्छे ) पुष्करमणे मट्टारकः श्रीश्री स्नेमकी चिन्दे व तिवासिकाष्ट्राया व त्रायवादी पितामहसकल विद्ध जनकार्तिन का श्रीकमल की तिंदे वा सिच्छु व्यक्ति सिद्धान्त पाठपयो घिनायकान्त रोपासीन मण्डलाचार्य श्री-रत्नकी तिंवा विण्योद्धारः कृतः वृहच्चैत्यालयपार्श्वे दश्विनवश्वतिकाहा कारोपीता मट्टेश्वर द्वितीयसं डालुमार्थ्या खेतु द्वि (०) ना (०) पद्मिनी खेतु पुत्रसं व वाढासं । पारस एते इन्द्र बिता प्रतिमां प्रतिष्ठाप्य नित्यमचयन्तो पूज्यन्तो वा शुमं तावच्छी सङ्घर्य।

मन्दिरके उत्तरकी ओर।

संवत् १४१६ वर्षे शिल्पनागसुतरसालाशिलप्डाला सूत्रशाला नीणों यतः।

मन्दिरके पश्चिमकी ओर ।

आचार्यश्रीरत्नकीर्त्तिपंडितपाहु।

मन्दिरके दरवाजेके स्तम्भ पर ।

बोगीनंगमयाउसनोतराउल ।

प्रतिमाके चरणपरसे ।

कण्ठरनायसाधु चतुर विहतिहिलि साकसाला हइ प्रणति लेख रपष्ट है।

[ JASB XVIII, p. 951-953, No 3, t. & tr. ]

ESS

पर्वत आवू—संस्कृत । [सं० १४१= = १४६१ ई० ]

रवेताम्बर लेख ।

[ Asiat Res., XVI, p. 298-299, Nos XIII & XIV, a. ]

६४५

गिरनार—संस्कृत।

[ सं० १५२२=१४६५ ई० ]

िनिमनाथ मन्दिरके दक्षिणको तरफके प्रवेशद्वारके प्राङ्गणमें दूरे

हुए खम्भेकी पश्चिमी दीवाजपर ]

संवत् १५२२ श्री मूलसंघे श्री हर्षकोत्ति श्रो पद्मकीर्ति सुवन-

अतुवादः — स॰ १५२२, श्री मूलसंघके श्री हर्षकीतिं, पद्मकीर्तिं, भुवनकीर्तिं, ••••••

[ ASI, XVI P. 355, No 13, b. ]

## भारङ्गी;—संस्कृत तथा कन्नद् ।

[ वर्ष पार्थिव = १४६६ ई० (स् गइस) ]

[ सारङ्गीमें, कल्लेश्वर-वस्तिके दूसरे पाषाणपर ]

श्रीमलरमगंभीरस्याद्वादामीयलाञ्छनम् ।

बीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं निनशासनम् ॥
स्वस्ति श्रीमति सूल संघ-तिलके श्री-मन्दि-संघोद्दमवे
स्वन्वे (च्छे) पुस्तक-गच्छ-शालिनि युमे देशी-गणे यरसुखो ।
स्वाद्वादारि-नगाशिनर्याण-मणि-श्रेणी-महीयः-र्लानः
श्रीमानेव चय्यल श्रुति-मुनि केवल्य-जन्मावनिः ॥
शिष्यस्तस्य मुनेस्तिरस्त्रत-तमस्स्तोमः समुद्यश्चिरात्
स्याद्वादचलतश्चिद्वन्त्रस्तले देहोप्यमानस्सदा ।
दीनं विश्वमिदं कृपामृतभरैरुजीवयन् पावनः
चिह्नातीत-कलानिधिन्वन्त्रयते श्री-देवचन्द्रोमुनिः ॥
तिच्छिष्योऽमयचन्द्र-रुद्ध-करणा-वीधोद्धसिनर्मतिः ।
स्युरस्व्त-धम्मं-कर्मणि रतः श्री-जैन-चूडामणिर्
दूरं युरस्तप् इत्ययं प्रमुरय ख्यात्यात्मना शोमते ।

यिन्तु नेगळ्नेनेत्ता-विभुविष्णं ग्रामवाद्यदेन्दहे ॥ सारं गुतिगे सन्दु वर्षं पदिनेण्टुं-कम्पणं मूमियोळ् । सारं नागरखण्डमन्तदोरोळिगीं-ग्राम-सन्दोहदोळ् । भारङ्गो-पुरमन्ब-पण्ड-लिततं चैत्यालयानीक-वि- । स्तारोद्यत्-कलशांश्च-शोभित स्तारं चयत्-संस्तुतम् ॥

आ-पुरमं भू-कान्ता- ।
नूपुरमं नूल-रत्नमय-गोपुरमम् ।
मूपति-समाभिरामम् ।
गोप-प्रभु-सनु-ट्ळ्ळपायं पोरेवम् ॥
कलियं माइ्हिरिसत्त तज चितं क्ल्यावनीवातदोळ् ।
चलमं माहिदुदरयुदारते महा-धैय्य सुरोव्जीं घ्रदोळ् ।
मलेतत्तेन्दोढे बुळ्ळप-प्रभुगे भव्याचारिं चागिंदम् ।
विलसद्-धैर्यदिनी-घरातळदोळन्यर् प्योललेनाप्परे ॥

मंगदे घन-रासियनुरु-।
 मोगदे तन्नायुरासियं समेथिसिटम्।
 त्यागं श्रेयासनोळुरु-।
 भोगं सुकुपारनिक्ष समनेस्थिनेगम्।।

वृ ॥ यिनितं चोद्यमे राय-राज-गुव-लोकाचाय्येरास्यान-रज्- ।

जन-विद्विज्ञन-चिक्रवर्तिगळिन दुर्व्वादि-मातद्ग-भे- ।
दन-पञ्चाननरोल्दु वोधिण्डिद्वर् स्पिद्धान्त-योगीन्द्ररेन्द् ।
एने वळ्ळण्यनोळुद-र्वाचियुमनूनाचारभुं धर्ममुम् ॥
चिरमीज्ञतनुवाप्त-पूजेयोदवं सत्-सेवेथं भक्तियम् ।
गुदगळिग्मिमो माळ्य्रप्यरो पेरर् मेणागरो माळ्येनाम् ।
चिरमं धर्ममतेन्दु कोट्टके भू-टानइळं दीग्धिको- ।
स्करमं क्रिट्टि युळ्ळप-प्रभुवदेम् धर्मिक्डप्पीटनो ॥

कं ॥ बिन-पद-युगरोळ् बिन-मुनि-। बन-सेवेयोळ्ड्वित-दानदोळ् सिलियसिदम्। मनमं तत्रुवं धनमम्। विनय-परं बुद्धपार्थ्यनचित्तत-धेर्यम्॥ इन्तु सुखदिनिर्पंन्नेगं समाधि-कालमत्यासन्नमागे ।।

बृ॥ बिन-गतियं जिनेश्वरन नाममना-जिन-नाम-सङ्ख्येयम् ।

मनदोळमास्य-पङ्कबदोळं कर-शाखेयोळं समाधि सञ्- ।

बनियिप कालदोळ् निलिसि सर्व्व-निवृत्तिगे सन्दु मुक्ति-सा-

धन-मननैदिदं त्रिदश-घाममनी-क्रमदिन्दे बुळ्ळपस् ॥

व ॥ अन्तु पञ्च-परमेष्ठिगळ ध्यानिदं तां पडेद समाधि-कालद वय-क्रम मेन्तेन्दोडे ॥

अदु मूबत्तैदरिन्दं क्रमदोळे पदिनारागि मत्ताररोळ् छन्- । हुहु बन्दत्तैदरोळ् नाल्करोळेराडरोळिड्रॉन्दरोळ् विन्दु नाका-स्पदमं सैतित्तुदात-सत्त-जय-विलसद्-त्रण्ण-सन्दोहमीयन्-। दिना-निह्वाग्रदोळ् सन्मतिथिनेनलदेम् धन्यनो बुळ्ळपार्थ्यम् ॥ षरिगाणेम् घरेयञ्जि चागिगलोळेत्रोळ् पोल्के-वपन्नरम् । सुर-भूजं समनप्पोडप्युददनां नोळ्पेम् समन्तेम्बवोल् । घरेयोळ् पोम्-मत्ते सोई पाङ्गिनोळे चागं गेय्दु सोपानमाग्। इरे धर्म्म त्रिदि<del>वनके</del> बुळ्ळपनमस्थीवासमं पोर्हिदम् ॥ मान्यो राज-समासु बुळ्ळप-विमुर्यः पार्हियवे वस्तरे मासे माद्रपदे त्रथोदशि-तिथौ पत्तेऽकर्जनारे सिते । श्रीमत्पञ्च-नमिक्रयामय-सुधा स्वैरं पिवन् श्री-गुरून् ध्यांस् ••• •• समाधि-विधिना स प्राप दिव्यं श्रियम् ॥ आ-कर्षं सुवि बुळ्ळ [प]-प्रसु-यशस् स्थाय्यस्तु सं · · · • • •• •• इत्यचीकरिदमामस्मै निषद्यां कलाम् ॥ तत्प्रेमात्म ••• •• नाथ-परमाराच्य ••• ••• । • • चन्द्र-स्रिरनिशं जीयादिदं शासनम् ॥ वर्ष-महस्रदोळ् ••• दश-स ••• ••• वर्षमे पार्र्स्थवं पुदिये माद्रपदं वर-मासदोन्दु · · · ।

••• •• सित-प •• प्रभा- । कर-वर-वारमागे विभु-गृळ्ळपनैदिद •• •• •• ॥

[ निन शासनकी प्रशंसा । मूल-संघ, नन्दि-संघ, पुस्तक-गन्छ, और देशि-गणके अत-मुनिकी प्रशंसा । उनके शिष्य देवचन्द्र मुनि थे । उनके शिष्य गोपिपतिके पुत्र शुळ्ळा थे, जिन्हें अभयचन्द्रकी छुपासे यह अवसर प्राप्त हुआ था । निस गाँवका वह अधीश था, वह नागरखण्ड था, नो १८ कम्पण देशके गुनिका गाँव था । इस नागरखण्डके गाँवोमें एक गाँव भारिक्त था, जिसमें उत्तमोत्तम चैत्यालय थे । जुल्लप की प्रशंसा, जिसने भूमिदान किया था और ताळाव (दीर्गिवका) वनवाये थे । अपना अन्त नन्दिक जानकर, उसने सभी नियत विधियोंको किया, और समाधिकी विधिसे (उक्त मितिको), स्वर्गको गया । ]

[EC, VIII Sorab tl, No 330]

६४७

पर्वत आवृः—संस्कृत । [सं० १४२४= १४६८ ई० ] रवेताम्बर लेख ।

-[ Asiat. Res. XVI, p. 301, No. XVII, a.]

६४८

पर्वत आवृ;—संस्कृत ।

[ सं० १५२६ = १४७२ ई० ] श्वेताम्बर लेख ।

[ Asiat. Res. XVI, p. 299, No. XV, a. ]

यिडुवणि;—संस्कृत तथा कबड़ ।
[ शक १३१५ = १४७३ ई० ]
[ यिडुवणिमें, पार्श्वनाथ बस्तिके पाषाणपर ]

श्री-पाश्वे-तोरथेंश्व्राय नमः निर्विध्नमस्त ।। श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोधलाञ्छनम् । जीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥ श्री-पञ्च-परमेष्ठिम्यो नमः । नमस्तुद्ग-इत्यादि ॥

स्वस्ति समिंचगत-भु[व]नाश्रय श्री-पृथ्वी-मनो-वक्कम महा-राजाविराज राज-पर-मेश्वरनीश्वर-कुल-तिलक श्रीमन्महा-विद्धपात्त-महारायरु राज्यवनु सुल-संकथा-विनोददिं प्रतिपालिसुत्तमिद्दिल्ल श्रीमन्महा-प्रभु मलेय-हुलि-मात्तीण्ड निडिगयेण्ड-दिण्डिगेय मनेयर गण्ड श्रीमन्महा-प्रभु अयिसूर सुन्दुवण्ण-नायकर वर-कुमार भैरण्ण-नायकर होस्गुप्पे हेब्बयल-नाउनु प्रतिपालिसुत्तमिद्दि इडुवणिय बिलय-गौडर मग निगर-ठाविण आनेविळिगे अग्रतण्यरप कोडे-हडप दीप-मालेय कम्म अइ-टेड्रे-मुन्ताद-तेज-मान्य-जनुळ्ळ हैवण्ण-नायकर चुक्रण्ण-तायकर अळिय माळक-नाथकितियर मग आहारामय-मैष्ड्य-शास्त्र-दत्ताववा[त] रमण पारिस-गोडर तम्म बोडय भियरण्ण-नायकरिगू तमगू पुण्य-वृद्धि-यशो-वृद्धचर्थ-निमित्तवागि तम्म दानमूलद-सीमेय यिडुवणेयोंळगे श्री-परिश्व-तीथेड्डर-चैत्यालयवनु माडिसिटनु तन्मुहूर्त्तके शुममस्तु ॥ स्वस्ति श्री ज्याभ्युद्य शालि-वाहन शक-वर्ष १३६५ नेय नन्दन संवत्सरद वैशाख-शुद्ध १३ यन्दु स्रथं-प्रतिष्ठेयाद घ २ ळिगेयल्लि चतुरसंघ-समन्वितदि पञ्च-कल्याण-महोत्साहदि सु-मुहूर्त्ति श्री-पार्श्व-तीर्थेश्वर प्रतिष्ठेयं भैरण्ण-नायकर कारुण्य-वर-प्रसादि पारिस-गौ[ड]र तम्मोडेर भैरण्ण-वोडेयरिगृ तनगू अम्युद्य-निश्नेयत-सुख-प्राप्ति-निमित्त-वागि माड्सिटुद्के भद्रं शुभं मङ्गलम् ॥

स्वस्त्यनवरत-विनमदमरेन्द्र-मोळि-माणिक्य-मयूख-ज्ञालातप-विलक्ति-पादारविन्द श्री-मद्नादि-सिसद-प्रसिद्धरुपप्य यिडुर्वाणय श्री-पाश्व-तित्थेश्वररिगे मलेय-हुलिय मार्चण्डनिडिंग येण्ड-दण्डिगेय मन्तेयर गण्ड उभय-नाना-देशिगळगे तवर्मनेयाद ऐर्वर्यपुर-वराधीर्वर श्रीमन्महाप्रसु भैरण-नायकृष तम्म अम्म सिष्-मादेविय-वरिगू तमगू तम्म कारुण्य-त्रर-प्रसाटदि सेवेथं माइतं यिद्द पारिस-गौडरिगू पुण्य-वृद्धि-यशो-वृद्धयर्थ-निमित्तवागि कोट्ट धर्म-शासनद भाषा-क्रमवेन्तेन्दरे । नाऊ आळुत्तं यिद होर-गुप्पे हेन्त्रयत्त-नाडोळगण अप्पु-गौडन नक्षणन पाल कुळ ग २ २ शक्तरदलू विष्यत्तु-वग्डु-हणविन कुळवनु श्री पाश्वे-तीत्थेंश्वर नित्य-पूना-महोत्ताहके अमृतपिंड यग्डु-होत्तिन हिरिय-देवर हाल-घारे मृत्युखय चक्र-पूजे पञ्चामृतद अभिषेक सिद्ध-चक्र-पूजे सिद्धर हाल-धारे अडके यले गन्य धूप एण्णे वाद्य-मुन्ताद समृत्त-पूना-वेच के नालु सोम-सूर्य-ग्रहणदिल्ल घारा-पूर्विकदि विट्टु कोट्ट यीग २ न २ हणविन कुळ-स्थळद वृत्ति-भूमिगळ विवर ( यहाँ दानकी विस्तृत चर्चा है ) यिन्ती-वृत्ति भूमिगळ चतुस्तीमेगळिन्दोळगाद मोदल सिद्धायि ई-मोटल विद्याय अटको चन्ट अडके-यले-मुन्ताद होरगुप्पे हेन्वयल-नाडोपादियल्लि बन्द नाना-उपोत्र मुन्दे थेनु बन्द इविके-होदके-मुन्तागि एल्लववनू नाऊ नम्म स्त्री-पुत्र-ज्ञाति-सामन्त-दायादानुमतदिं नम्म स्व-रुचियिं चन्द्र-सूर्थ-अग्नि-वायु-साज्ञि-यागि ••• • ण-नायकर वर-कुमार भैरण्ण-नायकर वरिषकोट्ट शीला-शाधनके मझळ महा श्री श्री ( यहाँ हमेशाका अन्तिम श्लोक तथा टानकी विस्तृत चर्चा आती है )।

स्विस्त श्री विजयाभ्युदय-शालिवाहन-ग्रक-वर्ष १३९६ नेय विजय-संवत्सद कार्तिक ग्रुद्ध ५ वुद् (ध) वारद् लु स्वस्ति श्रीमद्-वादीन्द्र-विशालकीत्ति-भट्टारक-स्वामिगळ वुपदेशदिन्द स्वस्ति श्रीमनमहा-प्रभु-मुण्डु-वण्ण-नायकर कुमार मैग्ण्ण नायकर तमगे अम्युदय-निश्रेयस-मुख-प्राप्ति-निभित्त-वागि मळेयखेडट नेमिनाथ-स्वामिगळ नित्य पृचा-महोत्मवके विट्ट धर्म-शासनद कमवेन्तेन्टरे (यहाँ दानकी विस्तृत चर्चा आती है) नम्म स्त्री-पुत्र-जाति-सामन्त-दायादानुमतदिन्टलू नाक नम्म स्त्र-विधिन्द चन्द्र-सूर्य-वायु-अग्न- सान्तियागि मैरण्ण-नायकर कुमार विम्मिडि-मैरवेन्द्रन् बरद शिला-शास[न]के मङ्गलं महा श्री ॥ ( हमेशाके सन्तिम श्लोक )।

इन्द्रः पृच्छति चाण्डालीं किमिदं पच्यते त्वया। श्वान-मांसं सुरा-सिक्त कपालेन चिताग्निना॥ देव-ब्राह्मण-वित्तानां बलादपहरन्ति ये। तेषां पाद-रजी-भीत्या चर्मणा पिहितं मया॥

( हमेशाका अन्तिम श्लोक )।

[ पार्श्व-तीर्थेश्वरको नमस्कार । यह निर्विध्न होवे । जिन-शासनकी प्रशंसा । पञ्च-परमेष्टियोंको नमस्कार । शम्सुको नमस्कार इत्यादि ।

जिस समय महाराजाधिराज, राज-परमेश्वर, ईश्वर-कुल-तिलक, महाविरूपाल महाराय शान्ति एवं बुद्धिमत्तासे राज्य कर रहे थे:—और महाप्रमु, अयिस्र मुद्धवण्ण-नायकका पुत्र मैरण्ण-नायक होरगुप्पे हेज्वयल-नाडकी रज्ञा कर रहे थे;— इदुवण्ण बिलय-गोडका पुत्र, जो निगर-ठानुमें आनेवाळिगेमें अग्रणी था, हैवण्ण-नायक, तथा बुकण्ण-नायकका दामाद, मालक-नायिकितिके पुत्र पारिस-गोडने ताकि पुण्य और स्थाति स्वयं अपनी तथा अपने शासक मियरण्ण-नायककी बढ़ सके,—अपने दानमूल सीमेमें इदुवणेमें पार्यन्ताय-तीर्थं इरका चैत्यालय बनवांणा था। और ( उक्त मितिको ) ( पूर्व विगतोंको दुहराते हुए ) भगवान्की स्थापना की गयी थी।

(नाना उपाधियोंनाले) इंदुगणिके पार्श्व तीत्थेंश्वरके लिये, ऐश्वर्यपुर-वराधीश्वर, महाप्रमु मैरण्ण-नायकने, जिससे कि पुण्य और ख्याति अपनी माता सिक-मादेवी तथा अपनेतक, और उसकी सम्पत्तिके दास पार्श्व-गौडतक बढ़ सके,—निम्नलिखित शासन (लेख) प्रदान किया;—यहाँपर दैनिक पूजा, महोत्सव, मेंटें, तथा अमिषेक आदिके लिये तथा और भी खर्चोंके लिये,—हमने स्र्यंग्रहणके समय ( उक्त ) भूमियाँ, स्र्यं और चन्द्रको साची बनाकर दी हैं। हमेशाका अन्तिम श्लोक।

पारिस (पार्श्व ) गौड तथा दूसरे गौडोंने ( जिनके नाम दिये हैं ) ( उक्त ) भूमियाँ प्रदान कीं | ]

[EC, VIII, Sagar tl., No. 60]

EXO

गेडि;-संस्कृत-ध्वस्त ।

िसं० १४३६ = १४७६ ईं० ] स्वेताम्बर लेखा।

[D. P. Khakhar, Report on remains in Kachh (ASWI, Selections, No. CLII), p. 88, No. 40, t.]

६५१

भिल्दी:-संस्कृत और गुजराती।

[ सं० १४६८ = १४८१ ई० ] ( श्वेताम्बर )

[ J. Kırste, EI, II, No. V, No. 1, (p. 25), t. & tr.]

६४२

हरवे;—संस्कृत तथा कन्नद ।

[ शक सं० १४०४ = १४८२ ई० ]

[ हरवे ( उय्यम्बळ्ळ परगना ) में, शिवलिंगय्याके खेतके दक्षिणकी तरफ एक पाषाणपर ]

श्रीमृत्यरमगंभारस्याद्वादामोघलाञ्कुनम् । जीयात् श्रेलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्विति श्री शक-वर्ष १४०४ सन्द वर्तमान-शुभकृत्-संवत्सरद चैत्र -शु ५ लु हरवेय देवण्णाळमण चन्दण्णु तम्म कुल-स्वामी हरवेय वस्तिय आदि-परमेश्वरन अमृत्रीपिंड चातुन्वर्णिद 'दान तदर्थवागि तगडूर प्रमुगळु एनेने दानिर्ध्वाणि कोट्ट चेत्रद स्थान-निर्देशद विवर । अस्न्द नैत्रद्धर-दिक्षिनिक्ष विभूतिय लिङ्कप्रयंगळ गेहे होले (१ १३० तेङ्कलु विभृति-नञ्जपन होल तोटिद पहुनल येरे-होले होह वोणिय वडगलु शिवनैय्यन अडुविं मूडण चतुस्सीमेयोळगाद स्थळ होल गहे अंडके तेङ्क-एलेय-तोट ओळगाद चेत्रद सर्वं मान्यवन स्त्री-पुत्र-जाति-सापस्न-दायादाचनुमित पुरस्तरवाणि आदीश्वरणे एनेगे घम्मीर्थवाणि त्रिवाचा कोट्टेनु । ( हमेशाकी तरह अन्तिम श्लोक)

[हरवे के देवप्पके पुत्र चन्टंप्पने, हरवे बस्तिके अपने कुल-देवता आदि-परमेश्वरकी पूजा का प्रबन्ध करने, तथा चतुर्व्वर्णको दान देनेके लिये, तगहूरके सर्द्रारीके द्वारा दी गयी भूमिका, स्ले खेतों, धान्यके खेतों, सुपारी, नारियल और पानके उद्यानी सहित—जो कि इस भूमिमें लगे हुए थे, दान किया। यह दान उसने अपनी खी-पुत्र-शांति-सौतेली स्त्रियोंके पुत्रों और दायादों (उत्तराधिकारियों) की अनुमतिसे किया था।

[EC, IV, Chamarajnagar tl., No., 189]

EXE

## चित्तौड़—संस्कृत ।

[र्सं० १४४३ तथा शक १४०८ = १४८६ ई०]

[ गोमुखके पासके जैन-मन्दिरका लेख जो कि एक चट्टानपर है

अकार कि एक चट्टानपर है

- (१)॥ (चिह्न)॥ संतत् १५४३ वर्षे शाके १४०८ प्र० मार्थ(र्ग) शीर्ष विद् १३ तिथी गुरु-दिने। श्री-चित्रक्ट-महा-दुर्गे। श्री-रायमस्न-राजेन्द्र-विजे (ज) य-राज्ये। सकल-श्री-सङ्घेन। स-तीर्थ। श्री-स (सु)कोशलेश-प्रतिमी कॉरिता। प्रतिष्टि-
- (२) ता श्री-खरतरगच्छे। श्री जिनसमुद्र-सूरिभि (भिः) भ

['रायमल्ल' स्पष्टत वही राजमल्ल है जो कुम्मकर्णका पुत्र है, और उसके लिये विक्रम सं० १५४३, इस लेख द्वारा निर्दिष्ट, सबसे पूर्ववर्ती मिति है: लेखमें खरतरगच्छके जिनसमुद्र-सूरि द्वारा मुकोशलेश या ऋषमदेव, तथा उसकेय तोथों' ( जो कि दो से अधिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाषाणपर उत्कीर्ण केवल ३ मूित्तयोंका ही उल्लेख है।) की प्रतिमाओंकी स्थापनाका वर्णन है।

नोट —िजनसमुद्रंस्रिके निपयमें जाननेके लिये Ind. Ant. Vol XI. p. 249, No. 58 देखना चाहिये।

[ ASWI, Progress Report 1903-1904, p. 59. t.]

**EX8** 

होगेकेरी;—संस्कृत तथा कन्नड़।

[ शक १४०६= १४८७ ई० ]

िहोरोकेरीमें, पारर्वनाथ वस्तिके एक पाषाणपर

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्कनम् ।

बीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं बिनशासनम् ॥
श्रीमद्भू-सुवन-प्रसिद्धतर-बम्बृद्वीप-मध्यस्य-दुद्धः - ।
गामत्यीचल-दित्तणात्य-भरतार्थी-खण्ड-नैत्रमृत्य-दिक्-ं ।
सीमोपाव्य-तटोपकण्ठ-विलसद् वण्णीश्रमात्रीणं मू- ।
धामं तोळव देश्रामिण्डं विलसद् वण्णीश्रमात्रीणं मू- ।
धामं तोळव देश्रामिण्डं विलसद् वण्णीश्रमात्रीणं मू- ।
धामं तोळव देश्रामिण्डं विलस्व-विभव-प्रोल्लस्वत्योहम् ।
सुदती-सन्तान-बन्मालयमखिल-सुखि-त्यागि-मोगि-प्रवाहम् ।
सुदती-सन्तान-बन्मालयमखिल-सुखि-त्यागि-मोगि-प्रवाहम् ।
मदवद् =हत्त्वश्य-यूथ-प्रवळ-पटु-मटाकीण्णंमुत्तुङ्ग-सोघोदय-राबद्-राब-संगीतवुर-मदेशेयल् प्रोद-सङ्गीयमानम् ॥
कवि-गमिक-वादि-वाग्मि- ।
प्रवेक-सङ्गीत-विषय-साहित्य-स्सो- ।

द्भव-चतुर-छंत्तुत- । विविध-कला-मिङ्ग-छंगि सङ्गीतपुरम् ॥ अद्भनाळ्वं साळुवेन्द्र-चितिपति रिपु-मत्तेम-कण्ठीरवं शा- । रद-चञ्चचन्द्रिका-निम्मेळ-ललित-यशः-पूरिताशान्तराळम् । मदन-प्रध्वंसि-चन्द्रप्रम-निन-चरण-द्वन्द्र-संसक्त-चित्तम् । सुद्ती-नेत्रान्तरङ्गोत्सव-कर-निज-सौमाग्य-कन्दप्प-देवम् ॥

अन्तातनखण्डित-प्रचण्ड-प्रताप-खर्वि-गर्व्ह-निर्ज्ञित-मीष्म-ग्रीष्म-मार्चण्ड-मण्डलनुम-प्रतिहत-देदीप्यमान-निज-तेनः-पुञ्जनुं दन्दह्यमान-रिपु-वधू-हृदयनुं विशाल-माल-तल चोचुम्व्यमान-निन-चरण-नख-मयूखनुं दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपाळन-क्रिया परिष्ठनुं चतुर-चतुष्पष्टि-कला-कलापनुं रत्न-त्रय-मणि-करण्डायमानान्तःकरणनुं श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरं श्री- साळ्वेन्द्र-ग्रहाराजं नि कण्टकनागि सुखदि राज्यं गेय्युत्तम् ॥

विनुत-प्रासाद-चैत्यालय-तल-विलसन्-मण्डपीयङ्गळि कञ्चिन-मान-त्तम्भिटिन्दा-पुरद् वनद् विन्यासिं लोह-पाषाण-निवद्धानेक-विम्बङ्गळिनुपकरण-ब्रातिं नित्य-दानाच्वैनीयन्दम् शास्त्र-दानं नेगळे नडसिटं धर्मामं शाळुवेन्द्रम् ॥
अनितु राज-धर्ममं धर्ममुमं पालिसुत्तम् ।
वरे साळवेन्द्रन चित्तम् ।
परितोषमनेयिदुवन्ते सेवा-तत्- ।
परनागि मिक्त-भरदिन्द् ।
इरे विगत-च्छञ्च सुगुण-सद्मं पद्मस् ॥
हितनीतं प्रिय-सत्य-वाद-निपुणं धर्मात्य-सम्पद्कम् ।
चतुरं सच्चिरत्रं दयाई-हृदयं शास्त्रतानेम्मन्वया- ।
गतनी-यद्मण-मिन्त्रयेन्दडे कुळिर्-क्कोडल्के साल्वेन्द्र-मूपतिया-चन्द्र-धराक्कीमत्तनुरे मान्य-ग्राम-सम्पत्तियम् ॥
श्रीमद्-विश्रित-शालिवाहन-शकाब्दं नन्द-खाब्धीन्दु-संख्या-मानं नडेव प्लवंग-गत-पुष्य-स्थाम-सत्-पञ्चमी- ।

स्तोमं गीष्पितवारमोन्दिरे मनो-वाक्-काय-शुद्धं चतुस्-सीमान्तोर्वियनष्ट-भोग-सहितं हेमाम्बु-धारा-युतम् ॥ प्रभुगळ् पुर-जन-परिजन- । सभासदम्भेंच्चे साळुवेन्द्र-स्पाळम् । विभवदि पद्मण-मन्त्रिगे । शुभमस्त्वेन्द्वोगेयकेरेयनवनोल्दित्तम् ॥

अन्तु स-हिरण्योदक-दान-घारा-प्रवर्धकमागि कोट्ट वोगेयकेरेय-ग्राम-वोन्दर चतुरसी-मेयोळगण गइ-वेद्द्यु-तोट-तुडिके-कळ-मने-कोठार-होन्नु-होम्बळि-वरि-बङ्गु-काणिके-कड्डाय-वेडिगे विनगु-वेसवोक्कलु-अङ्घ-सुङ्घ-टङ्कसाळे-तळवारिके निधि-निच्चेप-जल-पाषाण-अच्चिण-आगामि-सिद्ध-साध्यमेम्बष्ट-भोग-सर्व्व-स्वाम्य-सर्व्वीदाय-प्राप्ति-सहित-मागिया-चन्द्राक्के-स्थायियागि पद्मणामात्यननुभविसुबुदेन्दु कोट्ट सर्व्वमान्य-प्राम-दान-शासन-वचनम् ॥

[ जम्बूद्वीप, भरतत्त्वेत्र, उसमें तौलव-देशका वर्णन । उसमें संगीतपुर नगर तथा उसके राजा शाळुवेन्द्रका वर्णन ।

जिस समय महा-मण्डलेश्वर शाळुवेन्द्र-महाराज सुखसे राज्य कर रहे थे :—
सुन्दर, ऊँचे-ऊँचे चैत्यालयों, मण्डपसमूहों, घण्टी सहित मानस्तम्भों और उद्यानोंसे
सालुवेन्द्र धममंको वढ़ा रहे थे । उनकी सेवामे तत्पर पद्म नामका व्यक्ति या ।
यह पद्मण (पद्म ) हमारे खानदानमें से हुआ है अत राजाने मन्त्री-पद्मणको
ओगेयकेरे नामका गाँव दिया । उस गाँवमें बहुतसे शस्य (चावल ) के खेत
थे । ये सब उसने उसको दिये तथा इन सबका शासन (लेख) भी लिख-कर दिया ।

[EC, VIII, Sagar tl, No 163, Ist part]

### EXX

# होगेकेरी; संस्कृत तथा कन्नह ।

[ ज्रक १४१२ = १४६० ई० ]

[ होनोकेरीमें, पारर्वनाथ बस्तिके एक पावाणपर ]

नमखुङ्ग-इत्यादि ॥

स्वस्ति श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरं सङ्गि-राय-वोडेयर्वर कुमार यिन्द्गरस-वोडेयर संगीतपुर-वर-राजधानियल यिद् हाडविस्तिय राज्य-मुन्ताद समस्त-राज्यङ्गळनु सद्धम्मे-कयाप्रसङ्गिदं प्रतिपालिमुत्तं यिईन्दिन शािलवाहन-शक-वरुष १४१२ नेय सौस्य-संवरसरद काितिक-ब ७ शुक्रवारदलु श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरं यिन्द्गरस-वोडेयर निरूपदिन्द बोम्मण-सिहियर मग पदुमण-सिह्यर वरसिद धर्म्मशासनद भाषा कमवेन्तेन्दरे यिन्दगरस-बोडेयर कैयलु पदुमण-सिह्य वरसिद धर्म्मशासनद भाषा कमवेन्तेन्दरे यिन्दगरस-बोडेयर कैयलु पदुमण-सिह्य मूलवनु कोण्डु आळुत्तं यिद्द बोगयकेरेय-बोळगे चिय (चै) त्यालयवनु किट्टिस पारिश्वतीत्थेश्वर प्रांतिकिन्युले माडि आ-पारिश्व-तीत्थेश्वरिक्षे प्रांतिदिन वि-काल-अभिषेक-पूले मूरु काित्ति-पूले मूरु नन्दीश्वरद अष्टाहिक शिवरात्रे अद्धय-तिदंगे श्रुत-पञ्चमी कैयिकिय होियर्वाङ्ग जीवदयाष्टमी कैयिकिय स्थाखि गव्यावाद्यते श्रुत-पञ्चमी कैयिकिय होयर्वाङ्ग जीवदयाष्टमी कैयिकिय स्थाखि गव्यावाद्यते अत्य-वात्येश्वर पञ्च-कल्याण नेवल-जान-कल्याण निर्वाण-कल्याणङ्गळेम्ब पारिश्व-तीत्थेश्वर पञ्च-कल्याण-मुन्ताद नैिमित्तिकङ्गळिङ्ग माडुव अभिषेक-पूले-धर्मङ्गळिङ्गे अङ्गरङ्ग-नेवेयंगळिङ्गे वोन्दु-तण्डु-तपिखगळ आहार-दानके पूलक-मान्दारिगळु मालेयवर मुन्तादवरिगे विङ्गिडिस माडिद धर्मा-स्थळङ्गळ विवर (शेषमें दानकी विस्तृत चर्चा आदि है)।

[ शम्भुको नमस्कार इत्यादि ।

जिस समय महा-मण्डलेश्वर सङ्गी-राय-वोडेयर् का पुत्र इन्दगरस- वोडेयर् राजधानी सङ्गीतपुरमें या:—( उक्त मितिको ) महा-मण्डलेश्वर इन्दगरस- वोडेयरके हुनमसे,-बोम्मण-सेट्टिके पुत्र पदुमण-सेट्टिने एक धर्म-शासन-पत्र लिख-वाया, जिसकी माषा इस प्रकार थी .—इन्दगरस-बोडेयरके हाथोंसे, पदुमण सेट्टिने अपने द्वारा शासित वोगेयकेरेके मौलिक अधिकारको प्राप्त करके उसने वहाँ एक चैत्यालय बनवाकर पार्श्वतीत्थेंश्वरको विराजमान किया। तथा पूजा और अभि-पेक का प्रवन्ध करनेके लिये (जिसकी कि विस्तृत सूची टी हुई है) उसने (उक्त) मूमियोंका दान दिया। और इन सब लिखे हुए धम्मोंको चैत्यालयके उत्तरमे बनवाये गये मकानमे सुरिच्चित रक्खा। मेरे एक हजार वर्ष बाद मेरे पुत्र, मेरी पीछेकी पीढ़ी और सन्तान मकानपर अधिकार कर सकते हैं, लगानकी देखमाल करते हुए (उक्त) धमोंको सञ्चालित कर सकते हैं। प्रत्येक चीजका खर्च नियमित रूपसे व्यवस्थित कर दिया गया है। (अन्तका लेख पढ़ा नहीं जा सकता।)

[EC, VIII, Sagar tl., No. 163, III part.]

exe

विद्रुक्त;—संस्कृत तथा कन्नड़ ।
[ ज्ञक १४१६ = १४६१ ई० ]
[ विद्रुक्तमें, जनार्दन मन्दिरके ताम्बेके पत्रपर ]

श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्वाटामोध-लाङ्कनम् । बीयात् त्रेलोक्यनायस्य गाएन विन-शासनम् ॥ श्रीमत्-तौळव-देश-भिश्रत-महा सङ्गोत-सत्-पत्तने बामातीन्द्र-महीन्द्र-चन्द्र-तनयः श्री-सङ्गि-राजात्मव । भास्वत्-कारयप-गोत्र-सोम-कुल्ज श्री-सङ्ग्राप्योदर -चीराम्भोधि-सुधाकरो नुत-विनः श्रा-साळुवेन्द्राधिपः ॥ साचीकृत्य निब-प्रताप-दहनं गन्धव्व-पाटाहित-प्रोन्द्रतोन्द्रट-धूळि-काण्ड-चएनं संगोव्य नीराजनम् ।

खड्गाखिङ्ग-ज-विस्फुलिग-निवहैर् द्विट्-फ्रष्ठ-भेदारवैः वाद्या**नोस्मिन्ड-साळ्वेन्द्र-**तृपति व्वीर-श्रियं लब्बवान् ॥ अस्त स्यों **यमुनां** पुरेति क्या पृथिव्यां प्रथिता तथापि । श्री-साळुवेन्द्रासि-दिनेश-पुत्री प्रताप-सूर्य्यं सुषुवे विचित्रम् ॥ प्रताप-तयनोत्फळ्ळ-कीर्ति-नञ्जेष्ट-दिग्-दळे । तारोद-विन्दुके यस्य लेभे हंस-श्रियं शशी ॥ विख्यातेम्मडि-साळुवेन्द्र-नृपते. श्यामासि-सोमोन्द्रवा मध्योन्मन-विराजमान-कमला प्रासूत \* पत्यामहो । एकां शत्रु-करीन्द्र-मस्तक-गलद्-रक्तीघ-शोषा-नदीम् अन्यां श्री-विदुवेश-सेवित-तर्धं सत् कीत्ति-आगीरथीस् ॥ पातालोलललोचना-कटि-तटे चञ्चद्दुकूल-चुतिम् दिक्-कान्ताकु-च-कुम्मयों कलयते मुक्ता-कलाप-श्रियम् । देव-स्त्री-कुटिलालकेषु नितरा मन्दार-माला-छ्विम् कीर्त्तिः कार्त्तिक-कौमुदी-प्रविमला श्री-साळुचेन्द्राधिप ( )॥ व्यानम्रामर-पद्मराग-मकुट-ब्योतिश्कुटा-रिखतौ पादौ यस्य सरोजयो कलयतो वालातप-श्री-युजोः। शोमां वेणुपुराधियः स भगवान् श्री-वर्द्धमानो जिन पायादिम्मडि-साळुवेन्द्र-नृपतिं मुपाळ-चृहामणिम् ॥

इत्याद्यनेक-बिक्दावळी-विराजमानसङ्गि-राय-वोडेयरवर कुमार शुद्ध-सम्यक्त-रत्नाकरनेनिसिद्द श्रीमन्महा-मण्डलेश्वर यिन्द्गरस्य-वोडेयर संगीतपुरद राज-धानियञ्जिद्दु विदिश्वनाडु-मृन्ताद समस्त-राज्यवनु प्रतिपालिसुत्त यिहन्दिन जयाभ्युद्य-शालिवाहन-शक-वरुष १४१८ नेय वर्तमानक्षे सञ्जव विरोधि-

<sup>🔻</sup> ऐसा ही मूल में 🞙 : शायद 'पुत्र्यावहो' की जगह ऐसा हो गया है ।

कतु-संवत्सरद वैशाख-सुद्ध ४ आदिवार दलु श्रीमन्-महा-मण्डलेश्वर इन्टगरस-वोडेयर तमगे पुण्याः धवागि वरसिद धर्म-रासनद कृमवेन्तेन्दरे चिदि-सूर वित्य वर्द्धमान-स्वामिगळ अङ्ग-रङ्ग-नेवेद्य-नित्य-नैमित्तिक-निन-पूर्वाङ्ग-विनियोग-मुन्ताट-श्री-कार्यवने पूर्विटलि विडु-देवसवागि हिरण्योदक-धारा-पूर्वक-वागि-आ-चन्द्रार्क-स्थायियागि सर्व्धमान्यवागि विट्ट भूमिगळ विवर (यहाँ टानकी विगत आती है) ई-विट्ट-कुळ-स्थलज्ञळ नीरञ्जु नेलनरकलु नट्ट-कलु तेगढगळु गडियन्दोळगाट चतुस्तीमेगे बन्द मिक्त हक्कलु कानु काडारम्भ नीर टारि निधि-निच्च-अन्तीण-आगामि-सिद्ध-साध्य-मुन्ताद तेन-मान्यगळनुळ ई-कुळ-स्थळंगळ, मेले काणिके क्ट्राय बीडुगळु विराट-मुन्तागि आवौपुत्र-इल्लदे सर्व्धमान्यवागि आ-वर्द्धमान-तीर्थ-करिगे हिरण्योदक-धारा-पूर्विकवागि आ-चन्द्रार्क स्थायियागि विडु-देवस्व वागि शासनाद्धितग्रागि नानु विट्ट-कोट्ट धर्म-शासनट पट्टे यिन्तप्पदके गान्तिगळु।

### आदित्य-चन्द्रायनिलो-इत्यादि ॥

ई-घर्मफो आ रोग्वर तिपदवरू जर्जन्त-गिरियित सहस्रगो-ब्राहाणर हितय माडिट पापको होहर यरहूवरे-द्वीपदोळगुळ चैत्य चैत्यालयदोळगुळ जिन-मुनिगळ वघसिद पापको होहर (हमेशाके शापात्मक वाक्यावयव और श्लोक) यिन्द-गरस वरह।

### ि विनशासनकी प्रशंसा।

तीलव देशमे, प्रसिद्ध सद्गीतपट्टनमें काश्यपगोत्र और सोम कुलके महाराच इन्द्रके पुत्र सिद्ध-राजके पुत्र राजा साळुवेन्द्र शोभायमान था। वह जिनमक्त या ओर उसकी माता सद्धराम्या थी। इम्मिड-साळुवेन्द्रके पराक्रमको प्रशंसा। उसके यशकी प्रसिद्धिका कीर्तन।

जिस समय इन और अन्य उपाधियों सहित, सङ्गी-राय-बोडेयरका पुत्र, महामण्डलेश्वर इन्दगरस-बोडेयर शाही नगर सङ्गीतपुरमें ये :—(उक्त मितिको), पुण्यकी प्राप्तिके लिये, उसने निम्नलिखित टान दिया;— को टान बिदिकर बिस्तिके वर्धमान-स्वामीकी (उक्त ) उपासना और पूजाके लिये पहले दिया गया था और फिर छोड़ दिया गया था निम्नलिखित थे;— (यहाँ पूरी-पूरी विगत दी हुई है )। ये भूमियाँ, (उक्त ) सर्व अधिकारों सहित, वर्धमान-तीर्थकरके लिये दे दी गयीं थीं। ]

[ EC, VIII, Sagar tl. No 164 ]

EUG

सत्तेयूर;—कब्रह-भरन । [ ज्ञक १४१४ = १४६२ ई० ]

[ उसी पहाड़ीपर, समिपगे-वागलुके पश्चिमकी ओर ]

शुममस्तु शक-वरिष १४१४ नेय वर्तमान-परिधावि-संवत्सरद चैत्र-शु १ लु कनक-गिरिस्य श्री-विजयनाथ यक्षे मलेयू दिमण्ण-सेट्टिय हियर कनकगिरिय समस्त समस्त

[ मलेयूरके दिमण्ण-सेट्टिके [पुत्र] कनक-गिरिपर स्थित विलण्नाथदेवकी टीप-आरतिकी सेवाके शिये, प्रत्येक १० होन्तुपर २ हणके व्याजके हिसाबसे, २० होन्तुका टान किया था।]

[EC, IV, Chamarajnagar tl., No. 160]

#### ६५८

# होगेकेरी;—संस्कृत तथा कनड़ । [ ज्ञक १४२० = १४६८ ई० ]

## [ होनोकेरीमें, पारवैनाथ वस्तिके पापाणपर ]

श्रीमत्पार्श्व विनेन्द्र-भक्तनमल-श्री-पण्डिताचार्ट्य-सत्- । द्रेमोचत्-प्रिय शिष्यनप्रतिम-नागाम्त्रात्मवं सद्-गुण-। स्तोम-ब्रह्म-तन्वनुत्तम-मु-पद्मा-ब्रह्मभं मिल्लका-। कामं पद्मण-मन्त्रि-मुख्यनेसेटं माल्वेन्द्र-चित्तोत्सवम् ॥ विन-पाटानित मस्तक्छे विन-विम्वाळोठनं दृष्टिगा-। जिन-शास्त्र-श्रवणं म्व-कर्ण-विवरको श्री जिन-स्तोत्रमा-। नन पदाको चिढातम-भावने मनकः पात्र-ढानं-कर-। क्के निजालकुतियागे पद्मण-महा-मन्त्रीशनेम् धन्यनो ॥ येनेगी-भूर-कुरावलोकनिटनेबी-पोष्य-वर्गाको तक्क् । अनितुष्टी-घन-धान्य-मम्बदमदी साल्वेन्द्र नोल्देन्तु की- । ट्टिनितुं ग्राममनेन्तु धर्म्भमेनगा-चन्द्राक्कंमप्पन्तु माळ्प्-। इनिटोन्दे-कडे गण्ड-कलमेनितुं निश्चयितं चित्तटोळ् ॥ विन-चैत्यावासमं माडिसि समुचित-सालादियि कुडे पार्रेके सन विम्व-स्थापनं गेच्टनुटिनमेसेयल् नित्य-पूर्वाभिधानम्। मुनि-टान तप्पदोळ्यिन्टोगेयकेरेयोळप्पन्ते ता कोट्ट शा- । सनमं तच्छासन-प्रान्तदोळे वर्रासदं पद्मणाक-प्रधानम् ॥ शकान्दे कालगुक्ते नरभट-गणिते १४२० चैत्र-शृक्ताप्टमो-सत्-पुष्यर्दी जीववार गजरियु-करणे शूल-योगे मनोजे । निर्दोपे मीन-लग्ने सु-रुचिरमक्रोत् पार्श्वनाथ-प्रतिष्ठाम् । श्री-पद्मोद्धासि-पद्माकर-पुरन्वसतौ पद्मनाभ-प्रधानः ॥

पल-कालं नित्य-पूजा-विधिगे मेवन तोण्डङ्गळं द्याणमं तान् ।
ओलविं नन्दादि-दीप्ति-प्रमुख-सकल-दीपनके नैमित्तिकनकम् ।
स्थलमीयाष्टाहिकादि-प्रमुख-तिथिगमीयापणं पात्र-दानम् ।
नेत्तेयप्पन्तावगं वेप्पंडिसि वरसिदं वृत्ति यं पद्मनाभम् ॥
कं ॥ अपरिमितमुचितमेम्बीय् ।
उपकरणङ्गळने कोट्टु वैदिक-लौकिक- ।
निपुणनं ई अञ्चण-सचिवं ।
सुपरीचितमागि वरसिदं शासनमम् ॥
पद्मं विनमित-जिन-पद- ।
पद्मं सज्जनरोळेसेन विगत-च्छन्नम् ।

पद्मा-प्रिय-कर-गुण-गण-।

सद्मं नित्य-प्रसन्न-निज-मुख-यद्मम् ॥
[पार्श्वं किनेन्द्रका पूजक, पण्डिताचार्य्यका शिष्य, नागाम्व और ब्रह्मका पुत्र, पद्माका पित तथा मिल्लकाका प्रिय,—साल्वेन्द्रका कृपापात्र, मुख्य मन्त्री पद्म था। उसकी जैन भिक्तका वर्णन । उसने एक जिन चैत्यालय बनवाया था, उसमें पार्यनाथ भगवान्की स्थापना कर दैनिक पूजा और मुनियोंके आहार दानके लिये प्रबन्ध किया था। ( उसत मितिको ), मंत्री पद्मनाभने पद्माकरपुरमें पार्यनाथकी स्थापना की, और इसमेंसे ( उसत ) विभिन्न कार्योंके लिये अलग-अलग हिस्से निकाल दिये, और एक शासन लिख दिया। पद्मकी प्रशंसा।

[EC, VIII, Sagar tl., No. 163, part II.]

६५६

शत्रुञ्जय;—प्राकृत । सं० १५\*\*( \*\*\*\* हुं० )

यह लेख स्वेताम्बर सम्प्रदाय का है।

[G. Buhler, EI, II, No. VI, No. 117 (p. 86), a.]

840

पर्वत आवू ;—संस्कृष्ठ । [सं० १४६६ = १५०६ ई०]

श्वेताम्बर लेख ।

[ Asiat. Res., XVI, p. 298, No. XII, a. ]

६६१

श्रवणवेल्गोला;-कम्रह

[ शक १४३२ = १५१० ई० ]

[ जै० शि० सं०, प्र० भा० ]

६६२

यहादुरपुर ( जिला भलवर );—संस्कृत

[ सं० १४७६ = १५१६ ई० ] ( स्वेताम्बर लेख । )

[ A, Cunningham, Reports, XX, p. 119-I20]

६६३

मलेयूर;-संस्कृत तथा कन्न ।

[ शक सं० १४४० = १४१ म ई० ]

पहला लेख

[ उसी पहाड़ीपर, दोणेके उत्तर और विल-कवलुके दक्षिण एक चट्टानपर ] श्री ॥ शाकेऽब्दे व्योम-पाथोनिधि-गति-शशि संख्येरवरे श्रावणे तत्-

कृष्णे पत्ते इत्र तद्द्वादश-तिथि-युत-सत्-काव्य-वारे गुरोमें। आद्यह्मो क्रन्यकायां यतिपति-मुनिचन्द्राव्य-वय्यीप्रशिष्यो तेमे चेत-कृताईलदयुग-मुनिचन्द्रार्थ्य-वयसमाधिम्॥ तिन्छ्रप्य नृषमदास-वर्णिणना लिखितं पद्यमिदं विद्यानन्दोपाध्यायेन कृतम्। श्री।

[ यतिपति-मुनिचन्द्रार्थ्यके , मुख्य शिष्यने मुनिचन्द्रार्थके लिये समाधि बनाई । यह श्लोक उनके शिष्य वृषमदासने लिखा और इसको बनानेवाले ये विद्यानन्दोपाध्याय ।

## दूसरा लेख

[ उसी पहाँ इपिन, सेनगण निषधिकी उत्तर-पूर्वकी चट्टानपर ] कालोग्र-गणद सुान चन्द्र-देवर पाद अवर शिष्य आदिदास वरसिद

[ कोझारगणके भुग्न चन्द्र-देवके चरणचिह्न उनके शिष्य आदिदासके द्वारा स्थापित किये गये थे । ]

### तीसरा लेख

[ उसी ण्हाड़ीपर, मुनिचन्द्र-निषधिके एक पाषाणपर ]

ईश्वर-संवत्तरह आवण-बहुत श्री-मूलसंघ-कोलाग्र-गणद मुनिचन्द्र-देविरिगे निषिषि "" अवर पादवन्तु अवर शिष्य आदिदास " आवियणणगळु माडिसिद्र श्री श्रो

श्रीमूलसघ और कोलाग्र-गणके मुनिचन्द्र-देवका स्मारक। उनके चरण-चिह्नोंकी स्थापना उनके शिष्य आदिदासने की थी। (यह कार्य) आवियण्णके द्वारा संपन्न किया गया था। ]

[EC,IV, Chamrajnagar tl., no 147, I48 and 161]

९ इस रहोक का उपर्युक्त अर्थ गलत सालूम होता है। रलोकार्थ से तो समाधि लेनेवाले स्वयं सुनि चन्द्रार्थके प्रधान शिष्य थे, न कि प्रधान शिष्य ने सुनि चन्द्रार्थ के लिये समाधि बनायी। 'समाधि लेनेका अर्थ होता है 'समाधिको प्राप्त हुआ' न कि 'समाधि बनाई'। इसका कर्त्ता भी 'अग्रशिष्यो है।

### ६६४

# कल्लबस्ति;—संस्कृत तथा कबड़ । शिक १४४२=१५२६ ई० ो

[ कल्लबस्ति ( बम्गुज्जी परगना ) में, कल्ल-बस्तिके सामनेके एक पाषाणंपर ]

श्री गणाधिपतये नमः।

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥ श्रीमानादि-तराहोऽयं श्रियं दिशतु भ्यसीम् । गाढ़मालिङ्गिता येन मेटिनी मोटते सदा ॥ नमस्तुङ्ग इत्यादि ॥

स्वस्ति श्रो जयाम्युद्य-शालिवाह्न-शक-वरुष १४४२ सन्द वर्तमान । विक्रतु-संवत्सरद्। चेत्र-श्रुद्ध १० बुधवारद् लु श्रोमतु अरि-राय-गण्डर दावणि वोम्मल-देवियर कुमार श्रो-वीर-भेररस वोडेयरु । कारकळद सिंहा-सनदिल्ल सुल-संकथा-विनोदि राज्यं प्रतिपालिसुत्तिह कालदिल्ल । अवर तिङ्क काल्यल-देवियह । बगुिक्षय सीमेयनु स्व-धर्मदेलु प्रतिपालिसुत्तिह कालदेलु तम्म कुल-स्वामि कल्ल-सित्य पार्श्व-तीर्थकरिंगे नित्य-धर्मक्के थिट्ट भूमिय क्रमवेन्ते-न्दरे । तालु तम्म कुमारित रामा-देवि-यह । कालव माडिदिल्ल । अवर हेसरिल्ल । माडिद् धर्म ( यहाँ दानकी विस्तृत चर्चा आती है ) मंगल महा श्री-बोम्मरस विट्ट हिळ ••• यी-भूमियनु नालु नम्म वगुिक्षय सीमेय पूर्व्व-प्रधानिगळु महाजन-कुलु हलक नालु कोलविळियह मुन्तादवर् समस्तह साद्वियिल्ल किट्ट दा नम्म क •• कालव दिल्ल विट्ट मूमि स्व ६ सम्य बीनविर स्व ११ •• भूमियनु देविरगे विट्टेलु इदके राज्यक •• स्वस्त ६ समस्त विवरित वर श्रीमान स्वित्त स्व ११ •• भूमियनु देविरगे विट्टेलु इदके राज्यक •• स्वर्ति कल्ल-शासन ( हमेशाके अन्तिम श्लोक )

अनुगच्छन्ति ये ··· •• तुकं कौतुकान्वितम् । पदे पदे ऋतु-फलं लमते नात्र संशयः ॥

[ चिस समय बोम्मल-देवीके पुत्र वीर-भैररस-वोडेयर कारकलकी गद्दीपर ये : और उनकी छोटी विहन काळल-देवी वगुञ्चि-सोमेकी रचा कर रही थी;— उसने अपने कुल-देवता कल्ल-बिस्तिके पारिश्व (पार्श्व)-तीर्थेह्नरको दैनिक पूचाके लिये दान दिया। और चत्र उसकी पुत्री रामा देवी मर गई तब उसने अग्र-लिखित पुण्य-दान किया :—प्रतिदिन चावलकी २ अञ्चलि देना, पिहले मिले हुए ४० खमें मट्टके १५ ल और मिलाकर कुल ५५ ल; २ हमेशा जलनेके लिये दिये, और वार्षिक २४ ग धातुमें;—साथियोंके सामने (उक्त) भूमिका दान दिया। पाषाणका शासन उसीने उस्कीर्ण करवाया।

[ Ee, VII, Koppa tl. No .47. ]

६६५-६६६

श्रृतंजय—प्राकृत ।

[ संवत् १४=७ और शक सं० १४५१ = १५६० ई० ]

ये दोनों लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं।

[G. Buhler, EI. II, No. VI, No. I (P. 42-47), t.]

*७३३* 

हुन्मच-क्षबं।

[ बिना काल-निर्देशका, पर लगभग १५३० ई० का ( लू॰ राइस )। ]

[ पद्मावती सन्दिरके प्राङ्गणर्से एक पाषाण पर ]

विद्यानन्द्-स्वामिय । इस्रोपन्यास-त्राणि घरेयोळ्गेन्दुम मारादादि-गजेन्द्रर । भेद्योद्धर-सिंइ-विरुतियन्तेवोलेसेगुम्॥ स्थितियोळ् **विद्यानन्द** । ब्रतिपति-मुख्य-बात-वाणि विबुधर मनदोळ् । सततं रिंबसुतिक्कुंम्। व्रति-विरहित-कान्त-रचित-भाष्यद तेरदिम् ॥ विद्यानन्द-स्वाम्यन-। वद्योपन्यास-मुद्रे कविगळ मनदोळ् । सद्य सुलकर बाणन। गद्यात्मक-काव्यद्ग्ते रिल्लिस तोक्कुम् ॥ श्री-नञ्जरायपट्टणद् । आ-नःपति-नःज्ञ-देव-भूपन समेयोळ् । आ-नन्दन-मिल्ल-मट्टो-। दानमनुषे किडिसि मेषद विद्यानन्द ॥ श्रीरक नगरकार्यन । पेरिङ्गय मतमनळिदु विद्वत्-सभेयोळ् । शारदेयं वस-माहिये। र्घारिणिगभिवन्द्यनादे विद्यानन्द्। ॥ श्री-सान्तवेन्द्र-राजन। केर्साग-विकमन वङ्गुरास्थानदोळिन्त् । ई-साहित्यमनुर्व्धरे। गोसिसुवन्तुसुर्दे वादि-विद्यानन्दा ॥ श्री-साख्य-मिल्ल रायन। पूसरगेणेयेनिसि तोर्पं बाणन समेयोळ्। सासनदोळिघकरादर।

बासेयनु मनिसिदे वादि-विद्यासन्दा ॥ अर्णाव-वेष्टित-वसुघा-। कर्णोपम-गुष-नृपालनास्थानदोळेम् । कर्णाट-दत्त्-कृतियम्। वर्णिसि जस बददे वादि-विद्यानन्दा ॥ वासव-समान-भाग्य- । श्री-साळ्व-देव-रायनास्यानिकेयोळ्। पुसियेन्द्षिळ-वायुर-। शासनमं गेल्डु मेन्चिदे विधानन्दा ॥ नागरी-राज्यद राजर। ••• तेनिसुव सभेगळिल्ला विबुध-त्रातक् । अगणित-वाक्यामृतमं। सोगसिन्दीण्टिसदे वादि-विद्यानन्दा ॥ कळशोद्भव-सम-शौर्यंन । षिळिगेय नरसिष्ट-भूपनास्थानिकेयोळ्। बेळगिदे जिन-दर्शनमम्। नाळिनाम्बक-स्तु-वैरि विद्यानन्दा ॥ कारकळ-नगरदाणमन। भैरव-मूपाल-मोळियास्थानदोळेम्। सारतर-जैन धर्मान् । ओरन्तिरे बेळिंग मेषदे विद्यानन्दा ॥ बिद्रेय भन्य-जनङ्गळ। विदमल-चारित्र-भूष्य-हृद्यर सभेयोळ्। पडे सिद्धान्तित-मतमम् । मुडदिं प्रकटिसिदे वादि-विद्यानन्दा ॥ नरपति-मणि-मुक्तार्चित-।

नरसिद्द-कुमार-कृष्ण-रायन समेयोळ्।
पर-मत-वादि-वृन्दमन्।
ओरसिदे वाग्वलदे वादि-विद्यानन्दा ॥
कोपण-मोदलाद-तोर्थदोळ्।
अपग्मित-द्रव्यदि देहाज्ञा-विधियम्।
स्वप्वर्गाद फलकागिथे।
विपुलोदय माहि मेषदे विद्यानन्दा ॥
खेळगुळद गुम्मदेशन।
चळन-द्रयदि जैन-संघक्के महा-।
कळ मुददे वसन-भृषण-।
कळधौतद मळेय कपद विद्यानन्दा ॥
औ-गेरसोव्येयोळगण।
योगागम-वाद-सक्त-मुनिगळ गणमम्।
राजदे पालिप कजिक-।
दी-गुरु-कणियन्ते मेपदे विद्यानन्दा ॥

न् ॥ वीर-ओ-वर-**देव-राज**-ऋत-सत्-कल्याण-पूचोत्सवो

विद्यानन्द्-महोद्येम-निलयः श्री-सङ्गि-राजार्चितः ।
पद्मा-नन्दन-कृष्ण-देव-वितुतः श्री-वर्द्धमानो निन
पायात् साळुव-कृष्ण-देव-नृपतिं श्रीशोऽर्द्धनारीश्वरः ॥
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाम्छनम् ।
नीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं निन-शासनम् ॥
वर्द्धमानो जिनो नीयात् गौतमादि-मुनि-स्तुतः ।
सुत्रामार्चित-यादान्नः परमार्हन्य-वैमवः ॥
स चतुर्दश-पृव्वेशो भद्रवादुर्न्वयत्यरम् ।
दश-पृव्वे-भराघीश-विशाख-प्रमुखार्चितः ॥

तलार्यस्त्र-कर्तायमास्याति सुनोश्वरम्। श्रुतकेवलि-देशीयं वन्देऽहं गुण-मन्दिरम् ॥ श्री-कुन्दकुन्दान्वय-नन्दि-संघे योगीश-राज्येन मतां ••• · । जाता महान्तो जित-वादि-पद्गाः चारित्र-वेषा गुण-रत्न-भूषा: ॥ सिद्धान्तकीत्तिर्ज्जिनद्त्तराय-प्रणूत-पादो जयतीद्ध-योगः। सिद्धान्त-वादी जिन-वादि-वन्द्यः पद्मावती-मन्त्र \*\*\* ती-कृतेज्यः ॥ बीयात् समन्तमद्भस्य देवागमन-संज्ञिनः स्तोत्रस्य भाष्यं कृतवात्मकलङ्को महर्द्धिकः ॥ अलञ्जकार यस्तर्वमातमीमांसितं मतम्। **स्वामि-विद्यादिनन्दाय** नमस्तस्मै महासमने ॥ यः प्रमाता पवित्राणां विद्यानन्द-स्वामिनञ्च विद्यानम्द्-महोदयम् ॥ विद्यानन्द्-स्वामी विर्याचतवान् श्लोकवात्तिकालङ्कारम्। जयति कवि-विवुध-तार्किक-चूड़ामणिरमल-गुण-निलयः ॥ माणिक्यनन्द्री जिनराज-वाणी-प्राणाचिनायः पर-वादि-मर्दी । चित्रं **प्रभाचन्द्र** इह द्यमायम् मार्त्ताण्ड-बृद्धौ नितरां व्यदीपित् ॥ सुखी · · · न्यायकुसुद चन्द्रोदय-कृते नमः। शाकटायन-कृतसूत्र-न्यास-कर्त्रे वृतीन्द्रवे ॥

न्यासं जिनेन्द्र-संज्ञं सकळ-बुघ-नुतं पाणिनीयस्य मृयो-न्यासं शब्दावतारं मनुष-तति-हितं वैद्य-शास्त्रं च कृता । यस्तत्त्वार्थस्य टीकां व्यरचयदिह तां भात्यसौ पूज्यपाद-। स्वामी भूपाल-वन्द्यः स्व-गर-हित-वचः-पूर्ण-हरा-बोध-वृत्तः॥ चर्द्धमान-सुनीन्द्रस्य विद्या-मन्त्र-प्रमावते । शाद्दूं संन्वशीकृत्य होय्सळोऽगलयदराम् ॥ होय्सळान्वय-भृपानां वृत्त-विद्या-प्रदायिनः । श्रीन्वर्द्धमान-योगीन्द्र-मुखास्ते गुरवोऽभवन् ॥ . वासुपूज्य-वती माति मन्य-सेन्यो बुधाचित । सिद्धान्त-वाद्धि-शीतांशुः \*\*\* रित्राघार-विग्रहः ॥ रिपु-वर्देन-बन्नाळ-राय-वन्य-क्रमाम्बुध-। अनेकान्त-नयोद्भासी श्रीपालो रावते सुखी ॥ भूभृत्पादानुवर्त्तों सन् राज-सेवा-पराड्मुखः । संयतोऽपि च मोचात्थीं " पात्रकेसरो ॥ त्रिलोकसार-प्रमुख \*\*\* \*\*\* ··· भुवि **नेमिचन्द्रः**। विभाति सैद्धान्तिक-सार्व्वमौमः चामुण्ड-रायान्चित-पाद पद्मः॥ रेजे माघवचन्द्रोऽधौ निराकृत-मधूत्सव:। चैत्याश्रयो शुच्च-रतिसादा भावण-तत्पर ॥ बीयाक्मयचन्द्रोऽसौ मुनिस्सिद्धान्त-वेदिनाम्। चरम- केश्वार्य्यण \*\*\* सत्य-पाणाश्रयः ॥ •••• ••• स-राध-सूर्यो द्या-पर श्री- जयकीसि-देवः। विरावते शास्त्र-विदा वरेण्यः स \*\*\*रमानिङ्गित-रम्य-गात्रः ॥

••• ••• शासन-श्रीमन् ••• सेन इवावनीः। राबते जिनचन्द्रार्थं ... यः ॥ आचार्य्य-वर्ष्यं ••• •• विमाति विचिते ••• • । इन्द्रतन्द्री विनेन्द्रोक्तसंहिता-शास्त्र विद्-वरः॥ वसन्तकोत्तिंव्वन-देश-वासी विशालकोत्तिरशुभकोर्त्ति-देवः। श्री-पद्मनन्द्री सुनि-माधनन्द्री॥ बटा-प्रसिद्धामल**-सिंहनन्दी**॥ न्यतिमाते गुणाघीशो धीमान चन्द्रप्रभो मुनिः। बसुनन्दो माघचन्द्रो वीरतन्दी घनञ्जयः। वादिराजो घराषीश-वन्दितांत्रि-सरोठहः ॥ षट् -तर्क-वादि-जनताभय-दान-दत्तः साहित्य-नन्दन-वनालि-विकासि-चैत्रः। श्री-धरमभूषण -गुरुर्म्शुनिराज-सेव्यो भट्टारको जयति सत्कविता-कलेन्दुः॥ राजाधिराज-परमेश्वर-देव-राय-भृपाल-मौळि-लसदङ्घ्र-सरोब-युग्मः । श्री-वर्द्धमान-मुनि-वल्लम-मौरव-मुख्यः श्रीघर्मभूबण-सुखी नर्यात चमाट्यः॥ विद्यानन्द-स्वामिनस्तुनु-वर्यास् एडातस्ते सिंहकोर्त्ति-वतीन्द्रः। ख्यातरश्रीमान् पूर्ण-चारित्र-गात्रो दान-स्वर्भू-वेनु-मत्तार-देश्यः ॥ श्वेत-वर्णाकुलो मूमी सर्वदा मरुदावृत: । सुदर्शनो मेरनन्दी राबहंस-परिष्कृतः ॥ वर्दमानः प्रभाचन्द्रोऽमरकीर्त्तिर्युणाकरः।

विशालकी तिरश्री-नेमिचन्द्रसिद्ध-गुणा इव। नाभात्य**ञ्चपते**हिंने तत-नयो **वङ्गाळ्य-दे**शावृत-श्रीमद्-दिल्ल-पुरेड्-महरूगुद-सुरित्राणस्य माराकृतेः। निर्व्वित्याशु सभावनी विन-गुरुव्वेद्विदि-वादि-व्रवम् श्रो-भट्टारक-सिंहकीर्त्ति-मुनि-रा ः चैक-विद्या-गुरुः॥ विशालकीत्तिर्व्वादीन्द्रः परमागम-कोविदः। मट्टारको **बलात्कार-गणा**धीशो महा-तप ॥ सिकन्द्र-सुरित्राण-प्राप्त-वत्कारवैभवः । महा-वाद-जयोद्भूत-यशो-भूषित-विष्टपः ॥ श्री-विद्धपाच-रायस्य श्री-विद्यानगरेशिनः। समाया वादि-सन्दोहं निर्ज्जित्य जय-गत्रकम् ॥ स्वीकृत्य च महा-प्रज्ञा-वर्त्तेन बुध-मृ भुजै: । मतं सरस्वती-मूल-शासनं वा सदोष्वळम् ॥ देवप्य दण्डनाथस्य नगरे श्रीमदारगे। प्रकाशित-महा-जैन-घम्मोंऽभूद् भूसुरान्चितः॥ विशालकोत्तींश्शी-विद्यानन्द-स्वामीति शब्दितः। अभवत् तनयस् **साळ्च-मल्लिराय-**तृपार्चितः ॥ आगम-त्रय-सर्वेज्ञ. कवित्व-गुण-मृपितः। नानोपन्यास-कुशलो वादि-मेघ-महा-मरुत्।। स्वामि-विद्यादिनन्दस्य भारती भाललोचनः। स्तुद्वेनद्रकीत्यिं ख्यो वातो मट्टारकाग्रणीः ॥ श्रीमह्वेन्द्रकीति-त्रति-पद-नख-रुग्-मञ्जरी मंगलं मे भूयात् तत्पादपार्थ्वे मम नुति-विनमनमस्तके मिल्लकामा । नेत्रे कर्ष्ट्र-पा · · · वदन-सरसिके स्फार-गीयूष-घारा कण्ठे मुक्ता-कलापस्त्ववयव-निकरे चन्द्र-युक्-चन्दन-भीः॥ आनन्दबाश्रु-सलिलैरपि भावयित्वा

भाल-स्थली-विरचिताञ्जलि कुट्मलेन । देवेन्द्रकीर्त्ति-चरणे मुखमर्णयामि कामातुरः कुच-भरे स यथा तरुण्याः॥ यत्पादान्ज-नखेन्दु-कान्ति-लहरी-स्थानं जगत्पावनम् यत्पादाञ्जरजो-विलेपनमहो संसार-सन्ताप-हृत्। यत् कारण्य-कटाच्-वीच्लर्माप चीरोद-पट्टाम्बरम् यत् प्रेम् ••• सुधाश्चनं भव-भवे सोऽस्तु प्रियो मे गुरुः ॥ श्रीमान् देवेन्द्रकोत्तिंयर्यति-यति-मुकुरो मन्त्र-वादीम-सिंहः साहित्याम्भोघि-स्य्यों विमलतरतपः-श्रो-समालिङ्गिताङ्गः। विद्यानन्दार्थ-सृतुः कवि-विबुध-महा-पारिचाठो विभाति प्रायो भूताचलेन्द्रः पर-हित-चरितः शारदा-कर्णपूर: ॥ श्री-**कृष्ण-राय-**सहनाच्यु**त-राय-**भौति-विन्यस्त-पाद-कमलः कमनीय-मूर्त्तिः। देवेन्द्रकीचिं-सुखिराड् जयति प्रसिद्धः स्याद्वाद-शास्त्र-मकराकर-शीतरोचि: ॥ श्रीमद्वेन्द्रकीर्त्ति-त्रतिप जिन-मताम्मोजिनी-भाषि-मानो सद्भिद्या-नाथ-पाथोनिधि-विशद-शरत् \*\*\* र-पीयूषमानो । एनो-बन्घासिधेनो मिय कुरु करणां वाक्-सुघा-कामधेनो विद्यानन्दार्थ्यं-सूनो गुण-मणि-विलसद्-रोहणादीनद्र-सानो ॥ वादावसान-विनमद्-वर-वादि-वक्त्र-कझात-जात-मुदिताश्रुज-विन्दु-तृन्दैः। मुक्ताफलैरिव मुहुः परिपूज्यमानम् देवेन्द्रकोत्ति-चरणं शरणं नवामि ॥ सन्मागीसक-चित्तं कुवलय-बनितामोद-सद्-वृद्धि-हेतुम् सद्-वृत्तं चार-बोघोष्वल-विवुष-नुतं सत्-कळानामधोशम्। च्रांणीभृत्-दुङ्ग-मोळि-प्रणिहित-विलसत्-पादमुच्चैरबस्रम्

विणानन्द्-न्रतीन्द्रामृतकरमवतः श्री-पतिर्वेदंमानः ॥
वादि-प्रोद्दाम-वाचा-तिमिर-समुद्दय-प्रोचलद्-वाल-मानुस्
त्रेलोक्याखंद्वं-वार्व्यं-समर-विपिन-महा-दीप्र-तेबः-कृशानः ।
शास्त्राम्मोराशि-तारारमण-सहश-देवेन्द्रकीर्त्यार्व्यं-मानुर्
विद्यानन्दार्व्यं-वर्यो बगति विबयते धर्म्य-मूमीघ्र-सानु ॥
साकारो वा माति सौबन्य-राशिस्सर्व्यं वा मर्त्य-वेषस्समिन्ये ।
सञ्चारी वा सर्व्य-शास्त्र-पण्ञः
विद्यानन्द्-स्वामि-वर्यो विमाति ॥
का सर्व्यं विशदीकरोति विनतापत्यं भवेत् किं हरेः
भुक्ते पूत-ह्विश्च कः खग-मृगादीना च को वाश्रयः ।
क्वास्ते देव-तिः पथा क्व नु कुतस्तन्तो भजन्ते मुद्म्
विद्यानन्द्-मुनावनङ्ग-विजयिन्युद्धीन्यमाणे सित ॥
कित्यानं दम्नाः वनं गवि चियनि ॥

देवेन्द्रकीर्त्तिर्विन-पूननेषु
विशालकीर्त्तिर्विनुधाधिषेषु ।
विश्वावनी-नक्षम-पूज्य-पादो
विद्यादिनन्दो चयताद् धरित्र्याम् ॥
विद्यादिनन्दो चयताद् धरित्र्याम् ॥
विद्यानन्द-स्वामि-शास्त्रोपमाये
शेषश्शम्भं सेवते हार-भावात् ।
प्रायो लच्च्यालिङ्गितांसं पुमान्सम्
पर्ध्वङ्गत्वं प्राप्य साचादुपास्ते ॥
व्याचिष्यासति वैद्यपी-मर-लसद्-च्याख्यान-कोलाहले
विद्यानन्द-मुनौ समासु विदुषां कान्यस्य स्रेः कथा ।

खाद्योति किमुदेति कान्तिरुदिते राका-सुधाधामनि प्रौटे भाखति मासि भाति \*\*\* दैवी कथं दीवितिः॥ वीर-भी-वर-देव-राया-नृपतेस्सद्-मागिनेयेन वै पद्माम्बा · · · गर्ब्स-वार्द्धि-विधुना राजेन्द्र-वन्द्याङ्घिणा 🛭 श्रीमत्-साळुव-कृष्ण-देय-घरणीकान्तेन मत्त्यार्चितो विद्यानन्द्-मुनीश्वरो विषयते स्याद्वाद-विद्या-फलः ॥ भीमद्भिद्यानन्द्-स्वामिनममराचलं मन्ये । द्विब-विबुध-कवि-गुरूणां सन्दोहस्सेवतेऽन्यया कथं भुवने ॥ किं वाणी चतुराननः किमथवा वाचस्पतिः किन्वसौ विद्यानां विभवस् सहस्रवदनः सान्तादनन्तः किमु । इत्यं संसदि साघवस्समुदितास्संशेरते सादरम् विद्यानन्द-मुनौ बुचेशभवन-व्याख्यानमातन्वति ॥ यो विद्यानगरी-धुरीण-विजय-श्रो-क्रुडण राय-प्रभोर् आस्थाने विदुषां गणं समनवत् पञ्चाननो वा गनम् । सद्-वाग्मिनंखरैरदात्त-विमल-ज्ञानाय तश्मे नमो विद्यानन्द्-मुनीश्वराय बगति प्रख्यात-सत्-कीर्त्तये ॥ विद्यानन्द्-स्वामिनोऽभूत् सबम्मी विख्यातोऽयं नेमिचन्द्रो सुनोन्द्रः। भूत-वाताम्भोज-वैकासकारो [ ••• ] शास्त्राम्मोराशि-संवृद्धिकारी ॥ पोभ्जुचर्य-पारर्वनायस्य वसति श्री-त्रि-मूमिकाम् । कृत्वा प्रतिष्ठां महतीं सन्तनोति स्म भविततः ॥ विद्यानन्द्-स्वामिनः पुण्य-मूर्त्तेः जीयात् स्तुरश्री-विशालादिकीचिः। विद्वद्रन्द्यः सःव-शास्त्रावतारो माचद्-वादीभेन्द्र-संघात-सिंहः॥ वादि-विशासकोत्ति-सुखि-राड् विद्यय-रहत-सद्-गुणोदयः चमािषप-धंसदप्रतिम-वाक्य-निराकृत-सुरि-सन्तिः।

स्यात्पर-लाञ्छनान्वित-विनागम-भावन-पूत-मानसो भाति नृपाल-पूजित-पदः स-दयो जित-पुष्पसायकः ॥ जीयाद्मरकीन्योल्य-मट्टारक-शिरोमणि:। विशालकीर्त्ति योगीन्द्र-सघम्मी शास्त्र-कोविटः ॥ विशालको चियोगीन्द्र-भट्टोदय-महीभ्तः। देवेन्द्रकीर्ति-मुखि-राड् वालाक्क इव भासते ॥ श्री-भैरवेन्द्र-वंशाव्यि-राज-पाण्ड्य-तृपाचितः । बीयाद् देवेन्द्रकीस्यियों विद्यानन्द्-महोदयः॥ देवेन्द्रकी चिस्पिद्धाः थेस् तद्वाणी प्रियकारिणी। धीमांस्तदुदितो वर्णी वद्येमानो न किं मवेत् ॥ निवर्भगातम-निबन्धनस्स-करुणो निर्व्वाण-वाञ्कान्वितो बाह्यात्यीवगमाभिलाष-रहितो दूरीकृतोत्कल्पन । ख-च्छ्रत-ख "" ना भद्राङ्ग-लदम्या परम् चित्या मत्त-महा-करीव वयति श्री-वर्द्धमानो मुनिः ॥ ख्यात-श्री-वर्द्धमानोऽमूद् वीत-संसार-विश्रमः। जातानुयोग-शास्त्रात्यों बातरूपा •• •• स्वरः॥ यति \*\*\* \*\*\* \*\*\* दन । नृत्-सद्-गुण-सन्तान-पूत-चिद्-भावना-मतिः ॥ नयति भुजवल-श्रीरार्य्यं \*\*\* सञ्जयस्य चिन-पति-मत-र्बुद्धः स्वर्गा-मोद्यैक-सिद्धिः। जन-हित-मित-बाणी-जुप्त-कन्द्पे-त्राणी नव-तपन \*\*\* \*\*\* \*\*\* ••• दिन्द्रकोर्त्ति-योगीन्द्र विद्यानन्द्-महोदय । वर्द्धमान-बुघाराध्य भूयो भूयो नमोऽस्तुते ॥ सत्पुत्रो-जननीं निदाघ-तृषितः शैर्त्यं जलं कामिनी कान्तं वारवधूः घनं यतिपतिः \*\*\* \*\* यितं चातकः ।

[विद्यानन्द-स्वामीकी वाणीके तकींसे वादि-राजेन्द्र मयभीत रहते हैं। विद्यानन्दि-ज्ञितपितिके मुखसे निकली हुई वाणीको विद्वान् लोग माध्य समभति हैं। उनके तर्ककी प्रशंसा। नञ्चराय पृष्टणके राजा नज्ज-देवकी सभामें उन्होंने नन्दन-मिक्त-भट्टका मुँह बन्द करके अपनेको 'विद्यानन्द' प्रसिद्ध किया। श्रीरङ्गनगर्दके कार्य्य (प्रवर्दक) यूरोपियनके मतको ध्यस्त करके एक विद्वस्परिषद्में उनने शास्ता. (सरस्तती) को खुलाया था। उन्होंने सातकेन्द्र (या सान्तवेन्द्र) राजके अनुष्टक्ष्यद्वद्दरवारमें दुनियों में प्रसार पा जानेवाली एक कविता पढ़ी थी। साल्य-मिक्तिः रायकी एक विद्वस्परिषद्में अच्छे वादियोंको परास्त्र किया। गुरु-न्दपालके दरवारमें एक कर्णाटक ग्रन्थका निम्मीण करके उन्होंने प्रसिद्ध प्राप्त की। साद्युव-देव-राय के दरवारमें एक वादियोंके सिद्धान्तोंको मिध्या सिद्ध करनेमें उन्होंने महती सफलता प्राप्त की थी। नगरी राज्यके राजाओंको समायोंमें उन्होंने विद्वानोंको

अपनी वाणीके अमृतकी मधुरताका पान कराया। बिळिगेके राजा नरसिहके दरवारमें उन्होंने जिनदर्शनको स्पष्ट शितिसे समभाया। कारकल-नगरके शासक भैरवके दरवारमें उन्होंने जैन-धर्मकी बहुत अच्छी प्रमावना की थी। बिदिरेके जैनोंकी समावों की सम्पति प्राप्त करनेके लिये उन्होंने सिद्धान्तका प्रतिपादन किया। नरसिंहके पुत्र कृष्ण-रायके दरवारमें द्यमने अपनी वाणीके बलसे परमतबादियोंके वर्णको हटा टिया। कोपण तथा अन्य दूसरों तीथोंमें द्यमने महोत्सव करके अपनेको विद्यानन्द प्रसिद्ध किया। बेळुगुळके गोम्मटेशके दोनों चरणोंमें उन्होंने वर्णीके समान जैन संघके उपर बड़े प्रेमसे एक कपड़ों, आमृषणों, सोना और चान्दीका 'महाकल' डाला। गेरसोप्पेमें 'योगागमकी चर्चीमें लगे हुए मुनिगणको मुख्य गुक्के तौरपर उनको सहायता देनेका कार्य अपने हाथमें लिया या।

वर्धमान जिन-- जिन्हें वे देव-राज, सङ्गि-राज और कृष्ण-देव पूजते ये-- साळ्व-कृष्ण-देवकी रक्ता के ।

चिन शासनकी प्रशंसा । वर्दमान स्वामीकी स्तुति । चतुर्दशपूर्वियोंमें सिरम्मीर मद्रवाहु थे, जिनकी पूजा विशाख तथा अन्य दश्पूर्वी करते थे । तत्वार्थसूत्रके कर्ता उमास्वाति-मुनीश्वर हुए । जिनदत्त-रायके द्वारा पूजित सिडान्तकीर्ति थे, जिन्होंने एक विधिसे पद्मावतीको भी मन्त्रमुग्वकर दिया था । समन्तमद्रके देवागम् स्तोत्रका भाष्य बनानेवाले महर्षिक अकलङ्क हुए । श्लोक-वार्त्तिकालङ्कारके रचिता विद्यानन्द-स्वामी हुए । माणिक्यनन्दी जिनराज-वाणीके पति, विरोधी वादियोंके परास्त करनेवाले थे । प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्चण्ड और न्यायकुमुद्द-चन्द्रकी रचना की थी तथा शाकटायनके सूत्रोंपर न्यास बनानेवाले भी यही थे । पूज्यपाट-म्वामीने जैनेन्द्र नामका न्यास बनाया था, पाणिनीके सूत्रोंपर 'शब्दावतार' नामक न्यासका भी प्रणयन किया या, वैद्य-शास्त्र तथा तत्वार्थकी एक टीका ( सर्वीर्थसिद्धि नामकी ) भी बनायी थी । वर्द्धमान मुनीन्द्र वे ही थे जिनके मंत्रके प्रभावसे होय्मलने वाधको वश किया या तथा फिर दुनियाँपर शासन किया था । वासुपूच्य-वर्ती हुए । वह्माल-रायसे पूजित श्रीपाल सुखी हुए । पात्रकेसरी

हुए । त्रिलोक्सार तथा अन्य दूसरे अन्योंके कर्त्ता नेमिचन्द्र सैडान्तिक-सार्क्भीम हुए, जिनके चरण चामुण्डराय पूजते थे। माधवचन्द्र, अभयचन्द्र, बिनचन्द्रार्थं, इन्द्रनिद, वसन्तकीर्त्तं, विशालकीर्त्तं, शुभकीर्त्ति-देव, पद्मनिद्-मुनि, माधनिद तथा सिंहनन्दी हुए। चन्द्रप्रभन्मुनि, वसुनिद, माध-चन्द्र, वीरनन्दि, घनञ्जय, वादिराच हुए । षट्-तक्कृवक्ता धर्म्मभूषण-गुरु, जिनके चरण-कमलोंको राजाधिराज परमेश्वर, राजा देवराय नमन करता था । विद्यानन्द-स्वामीके एक अत्युत्तम पुत्र सिंहकीर्त्ति-व्रतीन्द्र हुए थे। अश्वपतिके समयमें यही एक महान् तार्किक या जिसने दिल्लीश्वर महमूद् सुरित्रांणकी सभामें बौद्ध और दूसरे वादियोंको परास्त किया था । विशालकीर्त्तिने को एक अच्छे बक्ता ये और बलात्कारगणके मुख्य अग्रणी थे, सिकन्दर सुरित्राणसे अच्छा सम्मान पाया था। उन्होंने विद्यानगरके शासक विरूपाच-रायकी सभामें परवादियोंके समुदायको परास्त कर एक विजयपत्र (a certificate of victory) प्राप्त किया था। देवप्प दण्डनाथके नगर आरगमें उन्होंने जैनधर्मका प्रतिपादन किया था और ब्राह्मणोंने उनका सन्मान किया था। विशालकी चिके विद्यानन्द्-स्वामी नामका एक पुत्र था, जिसका साल्य-मिल्ल-राय आदर करते थे। वह पुत्र तीनों आगमोंमें (धवल, जयधवल और महावन्ध ही तीन आगमोंके नामसे प्रतीत होते हैं।) पारङ्गत, काव्यके गुणोंसे अलङ्कृत, कई टीकाओंके वनानेमें प्रवीण, परवादीरूपी मेघोंके लिये प्रचण्ड वायुके समान था।

स्वामी-विद्यानन्दके देवेन्द्रकीचिं नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, बी मट्टारकोंमें अप्रणी था। उनकी स्तुति व प्रशंसा। उनके चरण-कमल कृष्ण-रायके भाई अच्युत-रायके मुकुटसे पूजित थे।

विद्यानन्द-मुनीश्वर राजा साळुव-कृष्ण-देवकी मिक्तसे पूजित थे। साळुव-कृष्ण-देव राजा वीर-श्री-वर देवरायकी बहिनके पुत्र थे, पद्माम्बा उनका नाम था।

विद्यानन्द-स्वामीके एक संघम्मी थे, जिनका नाम नेमिचन्द्र-मुनीन्द्र था। उन्होंने पोम्ब्रुच्चेमे पार्श्वनाथकी वसित (मन्दिर) तीन मिक्किकी बनवायी थी और बड़ी मिक्किके साथ इसकी प्रतिष्ठा की थी।

देवेन्द्रकीत्ति मुनिराबके पुत्र वर्द्धमान-मुखीके द्वारा निर्मित श्लोक बहुत अच्छे, हैं । बनतक पृथ्वीपर दया और 'धर्म्म' हैं तबतक यह 'धर्मशासन' स्थिर रहे । रामचन्द्रके समयका यह धर्म शासन है ।

विद्यानन्दके सम्बन्धी वर्द्धमान-मुनीन्द्रके द्वारा लिखित तथा देवेन्द्रकीर्त्तिके द्वारा आहत और सम्मति-प्राप्त यह धर्मशासन हमेशा स्थिर रहे । ]

[EC, VIII, Nagar tl., No. 46]

६६८

मह्गिरि;—संस्कृत तथा कन्नद्रभग्न। [वर्ष खर = १५३१ ई० १ (लू० राइस)।]

[ मद्दिगिरि ( दोड्डेरि परगना ) में, जैन-वस्तिमें एक पाषाणपर ]

श्रीमत्परम-गम्भीर-इत्यादि ॥

क(ख)र-संवत्सरद वैशाख-श्रघ (द्ध) ५ लु जिनसेन-देवर शिष्यराद निमाणिक्य " ळिचिसेन मिल्लनाथ-स्वामि " " गोवि-दानि-मयर हेण्डति बयम मिल्लनाथ-देविशे अमृत-पिडिंगे आहार-दानके " "

[ जिन शासनकी प्रशंसा। ( उक्त सालमें ), जिनसेन-देवके शिष्य माणिक्य "" लिचसेन, मिल्लिनाथ-स्वामिके "" "" "" गोवि-दानिमयकी स्त्री जयमने ( उक्त ) भूमि पूजाके लिये मिल्लिनाथ-देवको प्रदान की। ]

[EC, XII, Maddagiri tl,. No. 14]

६६९-६७०-६७१

अवणवेलगोलाः—संस्कृत तथा कन्नर ।

[ जै० | श० सं॰, प्र० मा० ]

१७३

नरलै;—संस्कृत

[सं० १४६७ = १५४० ई० ]

रवेतास्वर लेख ।

[ Bhavnagar ins., p. 140-143, t. & tr.]

६७३

अञ्जलशिरि;—कन्नल्-भग्न।

[ शक १४६६ = १५४४ ई० ]

( अञ्जनगिरिसें एक पाषाणपर )

श्री शान्तिनाथाय नम ॥ निर्व्विन्नमस्तु ॥ गुभमस्तु ॥ श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोवलाञ्छनम् । जोयात् श्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वित्त श्री-सृत्वसङ्घदेशोगण पुस्तकगच्छ कुण्डकुन्दान्वयद् यिङ्गतोश्वर-विळ्य श्रीमद् वेळुगुल-पुरवराधीरवर गुम्मट-विनेश्वर-पादपद्ममत्तमधुकरायमानराद तत्कालधर्मप्रवर्त्तकराद् धम्मीचार्य्य विक्तावित्त येन्तेन्दोडे ॥ पंडितपुण्डरीक-कुलमं परिवोधिसियुर्व्या-कोम्म-उद्दण्ड-कुवादिहृत्-तममनोडिसि कृडे दिगम्बर-प्रमा-मण्डन-इत्तमं तळेतु भव्य-स्थाङ्गमनोञ्जतावगं पण्डित-देव-सूर्य्यनेसेदं
नयवाग्-किचिय निरन्तरम् ॥ स्वस्ति श्रीमद्-राय-राव-गुक-मण्डलाचार्यं महावादवादीश्वर रायवादि-पितामह सकल-विद्वजन-चक्रवर्त्तिगळुं वल्लालराय-जीवरचपालकाद्यनेक-विक्दावलि-विराजमानकमण्य श्रीमद्याक्कीर्ति-पण्डित-देवक्गळ

प्रशिष्यराद तिन्छिष्य श्रीमद्भिनवचारकीर्ति-पण्डित-देवरुगळ पियशिष्यराद तस्याग्रनशिष्य श्रीमञ्चारकीर्त्तिपण्डित-देवरुगळ सतीर्ध्वराट श्रीमच्छान्ति-कोचिं वेवर [ग]ळ शक-वर्ष॥ १४६६ सन्द वर्त्तमान क्रोधि संवत्सरद कार्त्तिक शुघ १५ लू दरसिंढ शिला-शासनढ कमवेन्तेन्दोडे तम्म गुरु श्रीमद्भ-नव-चारुकोर्त्ति पण्डित-देवरगळु । कलि-काल-धर्म्म-तीर्थ-प्रवर्त्तन-निमित्त-वागि सुवन्नीवति-निर्विग्ट स्वरं-प्रत्यत्तराणि शान्ति-तीर्थेश्वरतु अनन्तनाथ-स्वामियु शक्त-वरुष १४४३ नेय विकृतु-संवत्सरद चैत्रदलु विजे-माडलागि अअनिगरिय-अग्र-निवासियागिई शान्तिनाथ-स्वामिय वसिंगे विजेमाडिसि गिरि-यग्रटल्लि टारुमयट-वसिटय माडिसि खर-संवस्तरद चैत्रमासदिल्ल स्वानुबराद कोणसनगरद ( गुड्ड ) शान्तोपाध्यायर कियन्ट प्रतिष्टेय माडिसि शिला-मयवाद वस्रिय माहिसेन्दु बुद्धि गतिसलागि आझन्ट मुण्दे कोघि-संवस्सरद कार्त्तिक शु १५ नेतेगे कलु-गेलस<sup>ं</sup> हालदारेगल नडसिंद विवर **नक्षरायपट्टण**क्के सलुव वेम्मत्ति वृतन्हळि-मलगनकेरेय समस्त-हलिर व्लु-गेलसक्के मन्द होन्तु ग २०० हुनसोगेय आदि-श्री-अन्वगळ अम्मन-होसहळ्ळिय भुनवित-श्री-अन्वगळिन्द गर्व-एहव गैविह्न क्लु-गेलसक्के छन्टढु ग ३० होन्तु तंम्म गुरु श्रीमच्चार्काित्त-पण्डित-देववगळिगे तावित्तण्डक मे मूर्व हालदारे मध्य-वागिललि वौन्दु-होत्तिन नैवेद्यक्के शेल सन्ददु ग ५० आहार-टानक्के शेल सन्ददु ग [५०]। शुमकतु-संवत्सरद पा (फा) ल्गुन शु १५ खू अञ्चनिगरिय शान्तीश्वग्गे विदिरे सीताळ-मळिगेय समस्त हल्ररु कन्नडिंग-इलरु नानादेसिय-इलरु माडिट धर्म । [ न् ] आड कर्टिंग कालु-नडे वोण्डक्के ग ०-१ वनु आहार-दानक्के कोडुवेयु येन्दु वरसिंद ई घर्म्म-शासन थी-धर्मक्के तिप्पद्वर को ब्राह्मर कोन्द दोपक्के होवर [॥] ( वार्यी ओर ) शक वरुपं १४६४ नेय शुभकृतु-संवत्सरद चैत्र शुद्ध १३ बुधवार वृषभ-ताध्न (ग्न) दिल्ल मुरु तण्ड देहारगळु कुल-प्रतिष्टे यायित ॥ दानशालेंगे हल्लि वयल गद्देय कयद मौल्य ग ७० कोलायर होस गहे गैंदुदक्के कोटुढु ग ५० उभवं वेच ग १२० वके आदाय श्रीमक्वारकोर्त्ति-पण्डित-देवर गळ शिष्यर **हनसोगे**य आदि-श्री-अव्यगळु सुनवलि-श्री-अव्यगळि ग २४ वस-

वप [क्त ] द अनन्तमित-अव्याळ नेमि-श्री-अव्याळ सन्दर्भ २४ मुह्हि-सिट्ट्य विजेय [अ]-श्री-अव्याळ सन्दर्भ १० म्ह्यानहळिय आद्यक्त्राळ संग १२ हारव-सिट्ट्य विजेय-ण-शिहिर्र ग ३० कण्णन् देव-रम्म-शिट्ट्यिर ग १२ िश्राः मुं [हि ] य अ [र] स • • • • • • ( शेष भूमिमें गड़ा हुआ है ) • ( दार्यी ओर ) [ पंक्ति ६५-२०७ में तीन वे ही अन्तिम रखोक हैं जो 'स्वद्त्तां पदत्तां, दानपालनयोर्तया 'स्वद्त्तादिद्द्युणं' हैं ]। ई माहिद घमनु आचन्द्राक्तें-स्थायियांग नहेयिल येन्द्र बरसिद घममें-शासनक्तें मङ्गल-महा श्री श्री।

[ श्री-मूलसङ्घ, देशीगण, पुस्तकगच्छ, कुण्डकुन्दान्वय, और इङ्गुलेश्वंर शाखाके एक पण्डित-देव थे। इनका नाम चारुकीर्त्ति-पण्डित-देव था। इन्होंने वटलाल-रायके प्राणोंकी रक्ता की थी। इसीलिए इनको लेखमें 'कल्लालराय-जीवरक्तपालक' कहा गया है। इनके प्रशिष्यके शिष्य श्रीमदिमनवचारकीर्ति-पण्डित-देव हुए। इनके प्रिय शिष्य श्रीमच्छान्तिकीर्त्ति-देव ने, शक वर्ष १४६६ के बीत जानेपर जब कोची संवत्सर विद्यमान था, तब कार्त्तिककी पूर्णिमाको एक शिलालेख इस तरह लिखवाया:—

उसके (शान्तिदेवके) गुरू श्रीमदीमनवचारकीर्त्ति-पण्डितदेवने— वब कि, किलिकालमें वर्मतीर्थकी प्रवृत्तिके लिये स्वयं शान्तितीर्थेश्वर और अनन्तनाय-स्वामी शक-वर्ष १४५३, जो कि विकृत संवरसर या, के चैत्रमें सुवर्णावती नदीके किनारेसे आकर प्रगट हुये,—अञ्जनिगरिके शिखरपर स्थित शान्तिनाथ स्वामीकी वसदिके दर्शन कर, तथा स्वर् संवरसरके चैत्र महीनेमें पहाड़ीकी चोटीपर एक लकड़ीकी वसदि बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा अपने छोटे माई कोनसनगुडु शान्तो-पाध्यायके हाथ से करायी और एक पर्यरकी वसदिके बनानेका निर्देश किया।

तत्पश्चात्, अगले वर्षं कोधी संवत्तरमें, कार्त्तिकी पूर्णिमाको जब पाषाणकी नीव पड़ गयी तब 'हालदारे' ( सायद मन्दिरके खर्चके लिये किया गया चन्दा ) का जो संग्रह हुआ वह लेखमें दिया हुआ है। 'होन्नु' और 'ग्रह्माण़' ये उस समयके सिक्के विशेष हैं। शुभकृत संवत्तरमें, फाल्गुणकी पूर्णिमाको समस्त 'इलक' का 'धर्मा' ( शायद दूस्ट ) 'धर्मा-शासन ( दूस्टडीड ) में लिखकर किया गया । १४६५ शक वर्ष, को कि शोभ जित्र वर्ष था, चैत्रशुक्ला त्रयोटशी, बुधवारको ३ शरीर रचक ( देहारगळु ) कुल-प्रतिष्ठाके लिये नियत किये गये थे ह इसके बाद एक दान-शालेके लिये को चन्दा भरा गया था उसका वर्णन है । ]

[EC, I, Coorg ins., No. 10]

६७४

गोवद्धेनगिरि;—संस्कृत तथा कन्नइ।

[ विना काल-(नर्देशका, पर लगभग १४६० ई० का (लू. शहस) ]

[ गोवर्द्धनितिश्मॅ, वॅंकटरमण मन्दिरके सामनेके पोतलके सम्मेपर ]

( ५६ मख ) श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्कुनम् । नीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं निन-शासनम् ॥

नमश् श्री-नेमिनाथाय जगटानन्ट-दायिने ।
यद्-बुद्धि-कामिनी-मध्ये त्रिलोकी त्रिवलीयते ॥
लोलाद्रातैकवल्ली-कुमुमबदमबत्कम्बुराराजमानाः
शैयाभूद् व्यालक्ष्या काटिति मुकुळिता तृणिवचारशर्णम् ।
पञ्चेषोरिक्तु-चाप-प्रतिनिधिरमवद् भृतले यस्य शक्त्या
तं वन्दे मुक्ति-कान्ता-वश-गत-मनसं नेमिनाथं नितान्तम् ॥
यत्कान्त्या भुवन-त्रये चुलुकिते कृष्णिन्त सर्वे जनाः
सर्वे विष्णुमयं जगत् प्रवचनं तस्माद्मृद्मृतले ।
सोऽस्मान् पातु वलोऽन्युतेश्वर-शिरोलङ्कार-पादाम्बुजो
टिव्य-स्वान-पवित्रित-त्रि-भुवनः श्री-नेमि-सट्टारकः ॥
अमृत-श्री-कान्तमागिर्वेखिल-सुख-समुक्क्राय मागिर्द्नाना-

ं समल-प्रध्वंषि (सि) यागिइ निमिष-खग-संसेव्यमागिई देवो-' त्तमनागीशोत्तमङ्गार्पित-निज-पदमागिई वाराशि-चन्द्रो-। ं पममागिर्द्दि-निजाकारमे रामेगे विळासास्पर्द **नेमिनाथा ॥** 'यत्कारण्यमशेष-भव्य-जगतां मास्त्रत्-तनुत्रायते यद्-दिव्य-क्रम मञ्जु-क्ज्ज-युगळं श्री-देव-रत्नायते। यद्-वाक्-पंक्तिरपार-जन्म-जलघेः सेतु-प्रबन्धायते सोऽयं रत्तु रत्तिताखिळ-जन श्री-गुस्मटाघोश्नरः ॥ बगेयल् श्री-योजण-श्रेष्टिय-विशद-यशो-मूचि सुस्फाटिकोद्यन्। मृगराजोद्धासनं चन्द्रनवोत्तेसेये तल्लच्म-लच्मी-प्रभा-पुञ्-चगळेम्बन्तात्म-देह-प्रभेगलेसेयलोप्पिई नोह्द **उच्चण-श्रे-**। क्विंगे निच्चं माळ्के नित्योत्सवमननुपमं **नेमिचन्द्रं** जिनेन्द्रम् ॥ जम्बू-द्वीप-महाब्न-दिच्ण-दले श्री भारते विद्यते देश: पश्चिम-वाघि-पूर्व्व-तटग श्री-तौळवाख्यो महान् । तिसम्बम्बु-नदी-पु-दिच्ण-तटे श्री-पुण्डूवद्भासते श्रीमत्त्वेमपुरं पुरन्दर-पुर-प्रख्यं रफुरद्-गोपुरम् ॥ वर-चित-चैत्य-गेह-नृप-सद्म-नियोगि-[ · · ] वास-वैश्य-मन् द्रि-निकुरम्बद्धं विमल-धर्मा-द्यान्वित-दान-शौण्डरिम् । गुरु-यति-वृन्दिं किन-बुघोत्करिं वर-मन्य-कोटियम् । सुरुचिर-गेरसोप्पेयवोलाव-पुरं बगदोळ् प्रसिद्धमे ॥ श्रीमत्-च्वेमपुरेश्वरस्तकल-भू-भूपाल-चूड़ामणिः श्रीम**हेव-महीपति**र्व्विजयते सद्-राज-विद्या-पतिः । येनकारि कलौ महेन्दर-विषयं श्री-गुम्मटाधीशिटुर् ल्लोकात्यद्भुत-मस्तकाभिषवणं जन्माभिषेकोपमम् ॥ आ-महाराजनन्वयमेन्तेन्द्रीडे ॥ जलिनिधि-रेखे पत्र-वळ्यं यन-वेले सु-केशराळि मू-। तळमे नवाम्बुनं निज-यशं विशरत्मकरन्द गन्धमु-।

च्चल-चिन-घम्मै-सूर्यनिनलर्चिदुदं निब-इस्त-पद्मदोळ्। तळेदु सु-लीलेयिन्दरेवरा-पुरमं नृपराळदु-पोगलुम्।।

अन्तगण्य-पुण्य-निधिगळुं किल-मुख-इस्त मावनियङ्ककार कठारित्रिणेत्राद्यनेका-न्वर्थ-विरुदावळी-विराजमान**रं सोम-वंश कारयप-गोत्र-**पवित्ररुमेनिसिद अनेक-भूपालकरा-पुरमनाळ्द बळियम् ॥

तस्मिन् च्वेमपुरे तृपस्समभवत् सद्-वंश्-मुक्ता-मणि तेजो-राशिरचिन्त्य-निम्मंलतरस्त्रासो ज्भितात्मोदयः। सद्-वृत्त-प्रथित-स्फुरद्-गुरु-गुण-स्थानं बगद् भूषणम् श्रीमद्-**भैरव-भूपति**र्ज्जन-मत-व्हीरोद-राकापति । तदनुजवर-रतनं भैरवाख्यस्ततोऽभूत् तद्वरज-शशाद्धः श्रीमद्**रव-चित्रीशः।** तदुभय-नरपाम्यामुत्तरे स्तादव-मञ्जः सममबद्वनीशस्तत्कनीयान् महीयान् ॥ बुध-जन-सुर-घेतु सोम-वंशाब्ज-भातुः कृत-जिन-रथ-यात्र काश्यपोदार-गोत्रः। वर-कलि-मुख-इस्त- सद्गुण-त्रात-शस्तस् त्रिणयन-गट-महा शो।(सो।)ऽमवत् **साल्व-महाः**॥ पश्चात् **साळुव-मज्ञ-राय-**रुपतेः श्री-मागिनेयाग्रणी. सप्तोपाय-विचार-चार-चतुर-श्री-**देव-रायो**ऽभवत् । श्रीमत्पण्डित-राय-राज-गुरु-सत्-पादाञ्ज-पुष्पन्वयः सप्ताङ्गोन्नत-वैमवाट्य-नगरी-राब्यै र-रज्ञामणि. ॥ ( दिच्ण मुख ) तद्-मागिनेयोऽबनि साल्व-मञ्जस् तस्यानुजोऽमृद् वर-भैरवेन्द्रः। यौ लोक-पुण्येन तरा विमाताम् निनेन्द्र-चन्द्राविव सत्पयेशौ ।।

वृ ॥ ज्ञिमराम्मोराशियोळ् सुतुव सुळिगळिवेम्बन्ते नीनेरिदश्वो-।
समिदिन्दं वेडेयङ्गळ् पहिरसे रिपु-गजेन्द्ररेरिर्द् मस्ते-।
म-महा-बाजि-ब्रजङ्गळ् पहरागळबोलाई एके नुङ्गुन्तमिक्कुम्।
क्रमिद् लत्पादयुर्ग मकर-युगदवोल् सालव-मह्म-चितीश ॥
श्रीमद्-भैरख-भूप-मेरमिनशं ••• सर्व्व-देवालयम्
सद्-गो-मण्डलमाभ्रमत्यिप यं अरप्रष्ट्वा द्विजेशं करैः।
तन्मन्ये तवक-प्रताप-सिवद्धः साम्यश्च साद्राम्बरो
नाई नायमिति प्रकम्पित-तनुः सत्यापयत्यंशुमान्॥

अन्तितप्रिषद्धराद युवराचरेनिसिद इर्व्वरिक्वयन्दिर मिक्त-युक्तराट उक्चिद राब-कुमारि दण्डोपनतराद अन्य-मण्डलिकरिन्दोत्तिगिसिकोळ्पट्ट देव-राथं तुळु-कोङ्कण-हैवे-मुन्ताद भूमण्डलमं भूमण्डलाखण्डल-नेनिसि आळ्त्तिमरेम् ।

आ-पोळतोळ् श्री देव-म-।
हीपाल-सुपालितोच-तेनोमान्य-।
व्यापित-राज-श्रेष्ठि र-।
मा-परिवृद्धनिष्णं नम्ब्यण-श्रेष्ठि-तरम्॥
आतन कान्ते शील-गुणवन्ते कला-गुणवन्ते नेन-माग्-ंआतत चित्ते धर्मा-पर-वित्ते चन-स्तुत-वृत्ते सरकुलख्यात सुरूपे सन्मति-कलापे विनिर्गत-कोपे एन्दुधात्री-तळमोप्पे देवरसियं पोगुल्गुं गुण-रत्न राशियम्॥

अविरिक्तंन्वयमन्तेन्दोडे ॥ श्रीमद्-रानाधिरानं वनवसि-पुर-वराधीरवरं कोद्मण-हैव राज्याधीशनण चन्दाकरः कद्मच-कुल-तिलक कामि-देव-महाराजन दण्डाधिनाथ कामेय-दणायकन सु-पुत्र रामण-हेगाडेगं रामकगं पुट्टिर अष्ट-पुत्ररोळगे अतिप्रसिद्धनाद योजन-श्रेष्ठिगे सङ्गणनं रामकनुमेम्ब इर्वर कुल-वधुगळादरवरोळु तङ्गणङ्गे रामण-श्रेष्ठियं रामकङ्गे कत्प-सेट्टियुमेम्ब तनुनरादर-वरोळ कृडि॥

कं || प्रियतमेय दय्वदिन्दं | नयन-द्वयदिन्दे वक्त्रमोण्युव-तेरदिम् | द्वयदङ्कदाने, दन्त- | द्वयदिन्देसेवन्तेयोण्पदं योबीणम् ||

व ॥ अन्तेनिसिद योजाण-श्रेष्ठी श्रीमदनन्तनाथन चैत्यालयमं स्नेमपुर्दोळ् कट्टिसि अन्त्रीमस्नदिई कीर्त्त-पुण्यक्के नेलेयागिद्ई अन्त्य-कालदोळ् तन्न राष-श्रेष्ठि पदिवयं तन्न पुत्रिरगोप्पिस सुर-लोक-प्राप्तनादिनत्तस्त ॥

कं ।। रामण-सेट्टिय तनुबम् । कामनिम् तम्मणः इनातन तनयम् । श्री-महित-नागपङ्कम् । भूमीश्वर-मान्यनादनैदे वदान्यम् ॥

व ॥ आ-नाग-सेट्टिय कुज्ञ-स्त्रियरारेन्दोडे सातमनुं नागमनुमेन्दु यिर्व्यरादर नगरी-राज्यदोळ् प्रसिद्धमाद कुदुर-पुरदोळ् पुट्टिद सन्वे-तेनो मान्यदिन्देसेव तोळहळ-वळिय आ-सातम्मगं इट्टिगन-त्रळिय आ-नागप्य-श्रेष्टिगं तोटियण्ण-सेट्टियेम्ब सुपुत्रनादम् ॥ मत्तं नागमनन्त्रयमेन्तेन्दोडे ॥

कं || यिद्ध सिरिगे तवर्मनेयेनि- |
सिद् नगरी-सीमेयाद मागोडोळ् पु- |
ट्टिद दण्डुवळिय सोवगिन |
मोदलेनिसिद्नल्ते नरस-नायकनेम्बम् ||

अन्तेनिसिद् नरसण-नायक्कं तन्न जन्म-स्यानमाद मागोडोळु चैत्यालयमं किट्टिसि श्री-पाश्चे तीथ्वेंश्वररनित्त प्रतिष्ठेयम् माडिसि चतुर्व्विय-दानक्के यथायोग्यमागि चेत्रादिकमम् कोट्डु पुण्यके भाजननादम् ॥ मत्तमातन मोम्मगळु मारक्कनं हैचे-राज्यक्के मुख्यवाद हरियट्टेय-सीमेगे वन्द अन्तरबळियिह्न हुट्टिद हट्टिगन-बळिय नेमण-सेट्टिगे कोडे अवग्गे बुट्टिद् नागमनमा-नेमण-सेट्टि तन्न सोदरिळय नागप्य-सेट्टिगे घारापूर्व्वकं कोडे ॥

वृ ॥ पति-चित्तानुगुण-प्रवर्त्तनदिनत्याश्चर्य-सौकर्य-सं- । युत-शीलोन्नतियि जिनेन्द्र-पद-पूजासक-सद्-मिकयिम् । सततोत्साह-सुदीनिदि पर-हित-व्यापार-चातुय्यदिम् । चितियोळ् नांगर्मनान्तळुत्तम-यश-सोमाय्यमं भाग्यमम् ॥ कं ॥ औ-नागप्य-श्रेष्ठिगम् । आ-नागप्मक्षे पुट्टिदर् स्सुतिरिर्वर् । भू-नुतम्ब्णेरम्बी- । दानोन्नत-मिल्ल-सेट्टियेम्बी-पेसरिम् ॥

व ॥अन्ता-नागप्य-श्रेष्ठि पुत्र-कळत्र-मित्ररोळ् कृष्टि सुखिदिनिर्द्भ ॥ (पित्रिम, मुख) मत्तमम्ब्वण-श्रेष्टिय कुल-स्त्रीयरारेन्दोडे महा मनुं देवरसियुमेम्ब्रिक्वेरोळ् देव-रिसय अन्वयमेन्तेन्दोडे ॥ धरेयोल् नेगळ्ते-बहेद पिरि-योजण-श्रेष्टीयं पुत्र रामण-सेट्टिय सापत्नं रामकाम्बा-गर्माव्य-चन्द्रनेनिसिद कल्लाप्य-श्रेष्टि दीन-पृखाँदि-सत्-कृत्यदि धरणियोळ् प्रसिद्धनादम् ॥

कं ॥ करुत्वप-सेट्टिय तनुवम् । पुल्लशराकार-योजण-श्रेष्टि-वरम् । सञ्जलित-यशं निन-पद- । पक्लव-कमनीय-भक्ति-लतिकान्नोगम् ॥

अन्ततिप्रसिद्धिनाद राज-श्रेष्टियाद योजण-श्रेष्टिगे तोगरिसयोळ पुट्टिद होलेयंबिळगे श्रेष्टनाद देवी-मावन्तन वडहुट्टिद बङ्कन बिळलोळ चेत्यालयमं कट्टिस चम्मे माहि प्रसिद्धनाद बिदरु-नाहिगे मुख्यनाद मानु-गौडन तिङ्क वीरक्कनेम्ब किन्ने वधुवागे आ-योजन-श्रेष्टि सुखदिनिक्तं तन्न पितृ कहलाप्य-श्रेष्ट्रिय नियोगदि चेम-पुर्दे तेळु चेत्यालयमं द्वि-तलमागि कट्टिस केळगण नेलेयोळ श्री-नेमीश्वरन प्रतिमेय मेगण नेलेयोळु श्री-नुम्मटनायन प्रतिकृतियं प्रतिष्ठेयं माडिसिद आ- योजन-श्रेष्ट्रिय कीर्त्तिय मूर्तियनते पुण्यद पुरुबदिनहिं चेत्यालयमेन्तेन्दोडे ।

वृ ॥ इरि-वंशारिष्टनेमि-स्थिर-निवसनदिन्दृर्ज्वयन्ताद्रियिं मा- ॥ स्कर-रत्न-स्पर्श-कूपोन्नतियिननुदिनं रोष्टणाद्रीन्द्रम् मा- ॥ सुर-सोधम्मीगमिष-स्थितियिनमर-शैलेन्द्रमं सत्पताको -। लर्रादं नाट्याङ्गमं पोल्तेसबुदु सुवन-स्वामि-नेमीश-वासम् ॥ अन्तेसेव चैत्यालयमं कृष्टिसि सुखिदिनियत्तमा-योवण-श्रेष्टि तनगं वीरक्कंगं पुट्टिद सुतरोळु ।

कं ॥ संगरसिनन्दे किरियळु । मंगल-गुणि कल्लपाङ्गनिन्दं पिरियळ- । नङ्गन बय-सिरियन्ते म- । नङ्गोळिप नतक्कनेम्त्र कन्या-रत्नम् ॥

व ॥ आ-कन्निकेथं बट्टकळद सेट्टिकाररोज्ज मुख्यनेनिसिट संघकोञ्चं "' होळे-योळु चैत्यालयमं कट्टिसि दान-पूजादिगळिन्दति-प्रसिद्धेयाद कञ्चिकारिय पेण्डाति माळिषकारितिगे पुट्टिद पारिसणिषकारिय तङ्गे गुम्नट-देविगं पुट्टिदं कञ्चण-सेट्टिगे विवाह-पूर्व्वकं कोडे।

कं ॥ आ यिर्व्वरिगं पुट्टिट-।

द्धायत-जलजान्ति देवरिवयेम्बळ् ताम् ।

कायज-रायन मोह-स-।

हायद शक्तियवोलेशेव रूपोन्नितियम्॥

थाकेयनुजाते मदन-प-।

ताकेयवोल् जनट मनट कोनेयोल् निमिर्दा-।

लोके सुते पुट्टिदळ् सी-।

लोकते मिल्ल-देवियेम्बी-पेसरिम्॥

आ-(अ) नतकमिन्तोपुव पेण्-मकळिर्व्शं पहतु अविश्विगोळ् पिरिय-मगळु देव-रियम् । तनगण्णनागल् वेडिह् नागच्य-श्रेष्टिय मग अम्बुवण-श्रेष्टिगे विवाह-पूर्विकं कुडे ।

कं ।। रतियुं रतिपतियुं श्री-सतियुं श्रीपतियुमिर्पं-तेरिद भोग-। स्तितियननुभविसुत्तं बिन-। मतदोळति-प्रियरागि सुखदिन्दिईर् ।।

व ॥ अन्ता-दम्पतिगळिव्वेरं युखदिनिकतमोन्दानोन्दु-दिवर्धं वन्दना-भक्तियिं नेमि-विजन-चैत्यालयक्के बन्दु ।

वृ ॥ जन-नेत्र-भ्रमरावली-कुसुमितोद्यानं मुनीन्द्रौघ-चि-।
त्त-नवीनाम्बुरुह-प्रभात-समयं विद्रजनस्तोत्र-दि-।
व्य-नदी-पूर-हिमाचलं निज-महा-सौन्दर्यमेन्देम्त्र सज्-।
जनता-संस्तुति निन्नोळेनमहुँदै श्री-केसि-तीर्थेश्वर ॥

पन्ति मोदलाद स्तुतिथि सेमि-स्वामियं स्तुतियिषि मुनि-बृन्दारकरं बन्दिसि बिळ्यं अभिनव-समस्तमद्र-मुनियि धर्ममं केळ् इ मनदे गोण्डु आ-दम्पतिगळिर्व्वकं तमगे पुण्यार्थवागि तमगे अजनाद योजण-श्रेष्टि किट्टिषिद नेमोध्वरन चैत्याल-यद मुन्दे मानस्तम्ममं माडिदयेवेन्दु गुक्गळिगे विन्नविषि तम्म पहक्के पोगि तम्म वहबुट्टिद्राद कोटण-सेट्टि-मिलिल-सेट्टि-मुन्ताद वान्धवानुमतिद् तम्म वोडेयने-निषिद देव-भूपालङ्को ई-ध्रम्मगार्थ्वनेचिरिष्ठ आ-महाराजननुमतिद् चत्रसंधदनु-मतिदम् ( उत्तर मुख) शुम-दिन-दोळ् कांस्यमय-मानस्तम्भमं माडिषि दयेवेन्दु निश्चियिष्ठिप्पैन्नेगम् ।

कं ।। कमिलिनियुं कुमुदिनीयुम् । क्रमिदं कासार-लिच्निगुदियपवील् श्री- । सम-देवरसिगे पुट्टिद्- । रममेने पद्मरसि देवरसियेन्दिव्वर्ग् ।।

अन्तिन्वं ६-मुतेयरं पडेदु अदे-शुम-सकुनमादन्ते कांस्यमय-मानस्तम्भमं माहिषि आ-चैत्यालयद मुन्दे प्रतिष्ठेयं माहिसिद्र । आ-(मा) मानस्तम्भक्के

र्कं ॥ पोन्न-कळसमने माडिसि । सन्तुत-पद्मरसि-देवरसि इव्वर्र् त्ताम् । उन्नत-मानस्तम्भकेय् । उन्नतियागिष्प-तेरदे पदविन्दित्तर् ॥

आ-मानस्तम्भमेन्तेन्दोडे ॥

वृ ॥ भरिदं जन्मि विषयं दाण्टिसुव वर-महा-धर्ममेन्देम्व पोतक् उरुक्प-स्तम्भमम्बाङ्कन विशद-यश -पिट्टका-स्तम्भमेम्बन्त्- । इरे मानस्तम्भमा-क्टदोळेसेव चतुः व्यान-विम्वाहिष्ठ-पूजा- । परिकीण्णीस्कार-पुष्पाञ्जलियोत्तेशेतुः विन्योम-तारा-कदम्बम् ॥ श्रीमन्तेमोश्वरोद्यज्-जिन-ग्रह-पुरतः प्रस्फुरत्-कास्य-मान-स्तम्भ सद्धेमकुम्भं शुभमिमतव-सामन्तभद्रोपदेशात् । नागप्य-श्रेष्ठि-पुत्र स्फुरदुरु-विभवाद्म्व्वण-श्रेष्ठि-व्यर्थः । सद्-धर्मा-च्छत्र-दण्डं प्रमुदित-मनसाकारयद् मूरि-शोभम् ॥

अन्तु मान-स्तम्भमं माडिसिद्र ॥

[ चिन-शासनकी प्रशंसाके बाद, नेमिनाथ भगवान्को नमस्कार और उनकी प्रशंसा। गुम्मटाधीश्वरसे रक्षा की कामना। अम्ब्बण-शेष्ठीको नेमिचन्द्र चिनेन्द्र की ओरसे मङ्गल-कामना।

जम्बू-द्वीपमें भारत देश, उसमे तौलव देश; उसमें अम्बुनदीके दिवण किनारे पर च्वेमपुर है। उसमें गैरसोप्पे नगरकी शोभाका वर्णन।

च्चेमपुर का अधीश देव-महीपित था,। इस महाराज के वंशावतार का वर्णन — च्चेमपुर में पूर्व में कई राजा हुए। उनमें एक भैरव-भूपित था। यह जिन धर्म रूपी समुद्रके लिये चन्द्रमा था। उसके छोटे माई भैरव, अम्ब-च्चितीश तथा साल्वं-मल्ल थे। इनमेसे साल्वमल्ल यद्यपि सबसे छोटा था, तथापि सबसे महान् था। उसको सोम-वंश तथा काश्यप-गोत्र का बताते हुए उसकी प्रशंसा की गयी है। उसके बाद, उसकी बहिनका पुत्र देवराय नगर और राज्य का वैसा ही वरावरीका रच्चक रहा। उसकी बहिनका पुत्र साल्व-मल्ल रहा, जिसका छोटा

भाई भैरवेन्द्र था । राजा साल्व-मल्लकी प्रशंसा । राजा भैरवकी मेर-वर्दतसे उपमा देते हुए उसकी प्रशंसा ।

जिस समय देवराय, इस तरह अनेकोंकी मिक्तिके साथ तुळु, कोंकण, हैवे तथा दूसरे देशोंपर राज्य कर रहा थाः —

उस नगरमें, राजा देवसे रिच्चित, महाप्रसिद्ध, राजशेष्ठी अम्ब्वण-श्रेष्ठी रहता था। उसकी पत्ना (प्रशंसा सहित) देवरिस थी। उनकी वंश-परम्पराका वर्णन — राजािश्वराज, बनविस-पुरका मुख्य अधीश, कोंकण और हैव राज्यका मुख्य अधीश, चन्दाउर कदम्ब-कुल-तिलक कािमदेव-महाराज थे। उसके दण्डािधनाथ कामेय-दण्णायकका पुत्र रामण-हेगाडे और रामक दे पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध योजण-श्रेष्ठी था, बिसको दो स्त्रियें तद्भण और रामक थीं। पहिलीके रामण-श्रेष्ठी तथा दूसरीके कल्प-सिट्ट हुआ। इन अपनी प्रिय दो भावीं सिहत योजण समृद्ध हुआ। इस योजण-श्रेष्ठी द्येमपुरमें अनन्तनाथ चैत्थालय बनवा-कर तथा इसके अतिरिक्त और भी अगणित पुण्य प्राप्त करके अपना राज-श्रेष्ठिका पद अपने पुत्रोंको सौंपकर स्वर्गलोकको चला गया। दूसरी तरफ, रामण-सेट्टिका पुत्र तम्मन था, जिसका पुत्र नागप हुआ। उसके दो पित्नयाँ थीं, सातम और नागम। सातमसे हिट्टिगमें तोटियण्ण-सेट्टि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद नागमका अवतार (उत्पत्ति) कैसे हुआ, यह बताया है। नागम और नागप्य-सेट्टिसे दो लड़के उत्पन्न हुए थे, अम्ब्वण-श्रेष्ठिके मक्कम और देवरिस नामकी दो पित्नयाँ थी। इसके बाद देवरिसकी उत्पत्तिका वर्णन है।

जब ये दोनों अम्ब्वण-श्रेष्ठी और देवरिस पूर्ण शान्ति और सुखसे रह रहे थे, एक दिन वे नेमि-बिन चैत्यालयमें आये, और नेमि-तीर्थेश्वरकी (उद्घृत) स्तुतिको दुहराते हुए मुनिगणका सम्मान किया। इसके बाद, अभिनंब-समन्तमद्र-मुनिसे धर्म सुनकर और इसे हृदयमें घारण कर गुरूको स्चित किया कि वे अपने पितामह योजन-श्रेष्ठिके द्वारा बनवाये गये नेमीश्वर-चैत्यालयके सामने मानस्तम्म बनवायेगे। इसके वाद घर जाकर, अपने माई कोरण-सेट्टि और मिल्ल-सेट्टि और अन्य रिश्तेदारोंसे सम्मित लेकर इन्होंने इस पुण्य-कार्यको करनेका इरादा देवभूपालसे प्रकट किया । और महाराजकी सम्मित, चतुर्विष संघकी सम्मितपूर्वेक,
एक शुभ दिन उन्होंने अपना इरादा पूरा किया तथा घण्टेकी घातु (Bellmetal) का स्तम्भ वनवा दिया । इसी अन्तरालमे, देवरिषके पद्मरित और
देवरिस नामकी युगल पुत्री उत्पन्न हुई । उनकी ही ऊँचाई जितनी ऊँचाईका
सुवण-कलश चैत्यालयके सामने उस स्तम्भार चढ़वाया ।

इसके बाद मानस्तम्भका वर्णन है।] [EC, VIII, Sagar tl., No. 55]

ફ્હપ્ર

श्रात्रुङज्ञय---प्राकृत । [ सं० १६२० = १५६३ ई० ] श्वेताम्बर लेख ।

६७६

सिरोही—संस्कृत। [सं० १६३४ = १४७७ ई०]

श्वेताम्बर लेख।

[H.H. Wilson, Asiat. Res., XVI, P. 316, No XLIII, a]

६७७

हेरगेरे;—कञ्चल् । [ ज्ञक १५०० = १४७८ ई० ] [ हेसोरेमॅ, बस्ति के एक पापाणपर ]

श्री शुममस्तु स्वस्ति श्री **जयाभ्युदय-शालिवाहन-शक-वरूषङ्गळु १५००** मेले प्रमाथि-संवत्सरद माघ-सुद् १ लू श्रीमन्महामण्डलेश्वर श्रोपति- राजगळ मग राजय्य-देव-महा-अरसुगळ कुमारक वरुतमराज-देव-महा-अरसुगळु ताबु आळुतिह मगरनाड होयितळ-राज्यक्के सत्तुव बृहिहाळ-सोमे योळगण बित्तिय जिन-देवरिंगे कोट्ट मून्दानद हेगोरेय वित्तिय मान्यद जीण्णोंद्वारद कमवेन्तेन्दरे गुनिय हरदर स्रय्यन मग विञ्चवर गोयिन्द-सेट्टिय हेगोरेय बित्तिय देवर-मान्यव पालिसवेकेन्द्र विक्षह माडिकोळलागि आतन विक् हव पालिसलू तमगू अनेक-धर्मामिवृद्धियागवेकेन्द्र हेगोरेय गौडनकेरेय केळगण (दानकी विगत) अन्तरदल्लू हिंदनैदु-कोळग देवदायमान्यद गहेयन् यी-आरम्य-वागि प्रतिवर्ष प्रति-फलदल्लू नीर-सरिदयिल कोट्ड कहेऊ एन्द्र श्रीपति-राजगळ बह्ममराज-देव-महा-अरसुगळू पालिस्त विस्तय देवदाय मू-दान जीण्णोंद्वारवह " शासन (वे ही अन्तिम वाक्य) श्री हेगोरेय स्थळदल्ल काडारम्मद होल ख""४

[ शुममस्तु । स्वीता । ( उक्तमितिको ), महामण्डलेश्वर श्रीपित रावके पुत्र राज्य्य-देव-महा-अरसुके पुत्र वल्लमराज-देव-यह अरसुने अपने द्वारा शासित मगर-नाड्में होय्यल राज्यके बृदिहाळ-सीमेंमें विस्तिके जिन देवके लिये निम्न शासन, हेगोरे बस्तिके 'मान्य' की पुनः स्थापनाके लिये प्रदान किया; गुत्ति हरदरे-स्थ्यके पुत्र चिन्नवर-गोविन्द-सेट्टिने इस बातका प्रार्थनापत्र देकर कि हेगोरे बस्तिके देवकी 'मान्य' चालू होनी चाहिये,—इस प्रार्थनापत्रको मान्य करनेके लिये, तथा अपनी समृद्धिके लिये, हम ( उक्त ) मूमियाँ जो कि कुल मिलाकर बान्यत्तेत्रके १५ कोळग ( एक नाप-विशेष ) होते हैं, फसलके समय जलका वार्षिक कम भी आजसे ही चालू करते हैं। वल्लमराज-देव-महा-अरसूके द्वारा प्रदत्त, बस्तिके देवदायका प्रस्थापक मूमिके दानका शासन ऐसा है । हेगोरे-स्थलमें ( उक्त ) शुक्क मूमिका दान भी हुआ। ]

[ EC, XII, Chik-Nayakan halli tl., No 22.]

६७८

श्तुञ्जय—प्राकृत । [सं० १६४० = ११८३ ई० ]

रवेतास्वर लेख ।

EUE

तारंगा—संस्कृत और गुजराती।

[ सं १६४२=१५६५ ई० ]

श्वेताम्बर लेख ।

[ J. Kriste, EI, II, no v, No 29 ( P. 33-34 ),t. et. a. ]

६५०

कारकल;—संस्कृत तथा कन्नड |

[ शक सं० १५०० = १४०६ ई० ]

श्री बीतरागाय नमः ॥

श्रीमत्यरमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

बीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं विनशामनम् ॥१॥

आचन्द्रावके रियरं मूयादायु श्रीवयसम्पदा ।

भैरवेन्द्रमहीनान्त श्रीनिनेन्द्रप्रसादत ॥२॥

अदिवनमस्तु ॥ भद्रमस्तु ॥

तीरथौँव सुखमत्त्यं च कुरुताच्छ्रीपार्यंनायो वलं;

कीत्तं नेमि-निन: बुवीर-निनपश्चायु श्रियं टोर्व्वति. ।

क्ल्याणान्यर-मिल्ल-सुव्रत निना [:] पोम्बुच्च पद्मावती;

चाचन्डाक्रिमभीष्टबारतु दुचिरं श्री-भैरव-इमारते: ॥३॥

श्रीमद्देशीगणे ख्याते पनसोगावलोश्वरः।

योऽम् वललितकीत्यि ख्यस्तन्मुनीन्द्रोपदेशत ॥४॥

રૂપૂ

श्रीमस्रोमकुलामृताम्बुधिविद्यः श्रीजैनदत्तान्यः श्रीमद्भौरवराज दुङ्गमीगिन श्रीगुन्मटाम्बासुतः । श्रीमद्भौगितुरेन्द्रचिक्तमिह्म श्रीभैरवेन्द्रगरुः श्रीत्तनत्रयमद्रधामिबनपानिर्माय्य संसिद्धिमाक् ॥५॥ श्रीमच्छालिशकान्दके च गलिते नागास्रवाणेन्दुमिन्धान्दे सद् ब्यय नाम्नि चैन्न-सित-पष्ट्यां सौम्यवारे चृषे । लग्ने सन्मृगशीर्ष-मे चिरत्तरां श्रीभैरवेन्द्रेण ते श्रीत्तनत्रयमद्रधामिबनपा मान्तु प्रतिष्ठापिताः ॥६॥

विनाय नमः ॥ स्वांस्त श्री [॥] शालिवाहन शक वर्ष १५०८ तेय व्यय संवत्यत् चैत्र शुद्ध घिठियु वृत्वतार मृगशीर्ष-नक्तृत्र वृष्यस्वग्नद्व्यु क्लियुगामिनव-भरतेश्वरचक्रवां गुत्ति-हिम्नव्यसण्ड [प] ति-पोम्युड्य-पुर-वराधीश्वर मरे-होक्करकात्र मारान्तवैदि मम्नेय-गय-मक्त्रकृत्व बहृदर्शन स्थापना चार्य्य सोमवंशशिखामणि कार्यपगोत्रपवित्रीकरण्यत्व पोम्युड्य-पद्मावतो-क्वव्यरप्रसाद सम्यक्त्वाद्यनेकृतुणगणालकृत जिन्न-गन्धोदक-पवित्रीकृतोत्तमाङ्ग अरु-वित्रकृत्याय-वंश-सुधाम्बुधिपूर्ण्यचन्द्र शोमद्वीर-चरिसह-विद्यक्तरोद्धरिक्तिक-पियस्तु अरिगय-गण्डरहावणि श्रोमदिन्मिड-भैररस-वित्रक्षेत्रक-पियस्तु अरिगय-गण्डरहावणि श्रोमदिन्मिड-भैररस-वोडेयर्-वित्रक्षर् शोगुम्मद्यस्वा-कृत्वदीपक-पियस्तु अरिगय-गण्डरहावणि श्रोमदिन्मिड-भैररस-वोडेयर् सम्गे अम्युद्य-विःश्रेयस-लद्मी-सुख-सम्प्राप्ति-विमित्ताणि कारकळद् पाण्ड्यनगरियहित श्री-गुम्मदेखर्त सैनिधानदित्व कैलासिगिरि-सिक्रम-विक्रवेद्वरुत्व ॥

श्रीकान्ताकुत्तवेश्म किं वरयशः-कान्ताप्रमोदागरं मूकान्तारतिषद्म सब्बयवघू-क्रीहास्पदं किं पुनः। स्याकारोज्ज्वत्त-सन्नयद्वयमयो श्रीमारतीरङ्गमूः स्वः श्री-मुक्ति-सा-स्वयम्वरएहं श्रीनैनगेहं वृषे।।७॥ इन्तप्प सक्तलनानन्दमन्दिरवाद सर्व्वतोमद्र-चतुर्मुख-रत्नत्रयहप-त्रिमुवन-तिलक-जिनचेत्यालयवनु रोइद-गोव निकलङ्क-मल्ल बन्टरमाव परनारिसहोदर गृडिदु-भारोगे-तप्पुव-रायर-गण्ड सुवर्ण्यक्तार्र्यापनाचार्यरादकारण धर्म-साम्राज्य नायकरागि निलपुण्यानुवन्धि-पुण्यद प्रेरणेयिन्द तमगु तिलनमवन प्रेत्तकराद सकल-शीलगुणसम्पन्नराह चतुर्संघककृ सात्तात्वममींचलद्मीस्वयम्वरशालोपमन् आगि निम्मीपिसि अनन्तसुलद सम्प्रातिनिमित्लागि । आ नाल्कु-दिकिनल्लू अर-मिल्ति सुनिसुवत-तोर्द्यकर-प्रतिमेगळन् स्थापिति । आ पश्चिम-दिग्भागदिल्ल चतु-चिराति-तोर्द्यकर-प्रतिमेगळन् हिनाल्कु वोक्कु स्थानीकि नहसुत्र अभिवेक-पूजे मुतादवक्कु (।) मीले नहव अङ्गरङ्गवैभवादिकंगिळग् आ मैररस-वोडेयरु गिव-सन्तोपिति [ ढ ] राज्यवनाळुवाग आ त्रिभुवन-तिलक-जिनचैत्यालय-दाल्ल आ प्रतिष्टा-समयद पुण्यकालदिल्ज तमगे पुण्यार्थवागि मूह सुक्कडिपत-होळे। तेष्कु येम्णेय-होळे। पडुत्र पोळ्ळकळियद-होळे। वडग चिलमेय-होळे। केष्ठ येम्णेय-होळे। पडुत्र पोळ्ळकळियद-होळे। वडग चिलमेय-होळे। केष्ठ येम्णेय-होळे। पडुत्र पोळ्ळकळियद-होळे। अज्ञिण आगा-

- २५. म्य । जल पापाण । सिद्ध सान्दंगळेम्य (।) अष्ट-भोगंगळिगोळगाट तेळार-ग्रामवणू । अटरोळगे अक्ति मूडे ७०० नू । रंजाळ-जल्लूर क्टिंडायटल्लु ग २३८-
- २६. त् धारापृर्विकवाि आचन्द्रार्कस्थायियपन्ते देवर्गे मा [ड्]िकोट्ट धर्मन्त्रेत्रध (द) विवर । आ द्वेत्रद चतु धीमेयोळगल्ल हरविर (री)-सुम्तादवर-
- २७. ल्लि सल्लुव गेणि-सिद्धाय बांद्वय-मट्ट हुरुळिय-अिक्क बोळक्के-कित्तद-अक्कि होम्न-बिद्धयिकि सह सल्लुव अक्कि हाने ५०र लेक्कद मूडे ७०० क्के **न**ल्लु-
- २८. र-रञ्जाळद्रित वोक्कलु-तार्क-णेयागि विट्ट सिद्धाय ग २३८ वरहक्कू सहवागि नद्दव धर्मा । पहुवण-वागिलल्लि वोक्कलु २ क्के मूर्-होत्ति-

- २६ का होते हैं मील-चर हाने हैं अच्ति-अक्कि हाने हैं तीये पायस तुप्प कलसुमीलोगर ताळिल मुंताट पंच-मच्चके अक्कि हाने हैं होते
- ३०. कहुते २ अन्तु अक्कि हाने १५ कुहुते २ र लोकदिल्ल वर्ष । इंक्के अक्कि मूहे ११० [ । ] उदयद पञ्चामृतदाभिषेकको ग७ म २ पञ्चलजायको ग७ भे सिद्ध-
- ३१, चक्रद आराधनगे ग १२ प (फ) ल-वस्तुविगे ग १ म २ वैगिन हाल-धारेगे ग है म ४ गन्ध-धूपक्के ग है म ३ वेम्ने हाड १२ क्के ग म म ४ अष्टाह्विक ३ क्के ग ३
- ३२. वर्षीमिषेक इक्के ग६ अन्तु ग४७॥ @॥ बडगण-त्रागिल बोक्कछ २ क्के मूरु होत्तिन देवपूजागे दिन इक्के चारुविगे अक्कि हाने (।) ६ मीलु [च] रुविगे
- ३३. अक्कि हाने ३ अन्ततगे अक्कि हाने १ तोये पायस तुप्प कलसुमी लोगर ताळिल मुन्ताद पञ्चभन्तक्के अक्कि हाने २ कुडुते २ अन्तु अक्कि
- ३४. दिन इक्के हाने १५ कुडुते २ र लेक्कदिल्ल वर्ष (।) इक्के मूडे . ११० [।] उदयद वैगिन हालधारेगे ग १३ म ३ पञ्चरवजायक्के ग ७३ प (फ) ल-क्ख-
- ३५. विगे ग १ म २ गन्बधूपक्के म ८ येम्ने हाद १२ क्के ग ८ म ४ अध-हिक ३ क्के ग ३ वर्षीमिषेकक्के ग ६ अन्तु ग २८ म ७ ॥ ई लेक्कदिलं मूड-वागिल वोक्क-
- ३६. जु २ क्के अक्कि मूहे ११० ग २८ म ७ ॥ आ-तेड्झ-बागिल वोक्कजु २ क्के अक्की (क्कि) मूहे ११० ग [२] ८ म ७ ॥ अन्तु बागिलु ४ क्के वोंक्कजु ८ क्के वर्ष (।) इक्के अक्कि मूहे ४४० ग १३३
- ३७. म १ ॥ @ ॥ पहुन-बागिल येड-बलद गुण्ड २ क्के वोक्कलु इक्के चर-विगे अक्कि हाने ५ र लेक्कदल्लि मूढे ३६ अच्तागे अक्कि मूढे ४ उमर्य मूढे ४० हाल-

- ३८. घारे ४ क्के ग ३६ म १ फलावस्तुविगे ग १ म २ गंन्ध-धूपक्के म ३ वेंम्ने हाड ५ क्के ग ३६ अष्टाहिक ३ क्के म ५६ वर्षीमिषेकक्के ग १ अन्तु ग १० म १६ [1] ई लेक्कदिल्ल
- ३६. वडग (।) मूड तेङ्कण गुंदङ्गळिग्। आ पडुवण तोत्यक्तरु ब्रह्म पद्मावित गळिगू सह वोक्कलु ५ क्के अक्कि मूडे २०० ग ५० म ७१ = उमयं वोक्कलु
- ४०. ६ क्के अक्कि मूडे २४० ग ६० म ६ [ । ] ब्रह्म-पद्मावतीय ऐचर्रविगे अक्कि मूडे ४ = अन्त बोक्कलु १४ क्के अक्कि मूडे ६८४ ग १६४ ॥ @ ॥ डोळु-नागसर-कोम्बिनवर जन
- ४१. ६ क्के ग ३६ अडिपिन मूलितियर जन २ क्के अक्कि मूडे १६ बस्तिय• ल्लिह तपस्विगळ् तण्ड ४ क्के शीतिनिवारणेय-हच्छड़ द क्क कैय्यिकिय तुम्बुय सुमुव ह-
- ४२. च्छाड इक्कं सह हच्छाड ६ क्केग ५ म २ मण्डेय तोळकरे येम्णेय हाड २ क्केग २ अडुगब्बु सीगेगे सह म द अन्तुग द = अन्तु अक्कि मूडे ७०० ग २३ द [॥]
- ४३. हिरिय-अरमनेय नाल्कु-चउ ( वु ) कद बोळगण वस्तिय **चन्द्रनाथ** स्वामिय अमृतपिंडगे सास्तरहाण-वनक्ळदल्लि विळियर-
- ४४. सर गुत्तु निम्नप्यनिन्द अक्ति मूडे २० वागिलरसर गुत्तु माण्डप्पी [ हि ] यिन्द अक्ति मूडे १० उमयं मूडे २० निल्लुर
- ४५. त्रिक्किरपाण्डिय-त्राळिनिल्ल ग ७३ षत्तिकोटिय-त्राळिनिल्ल ग ३ पं(जा)ळद्लिल कम्युवत्राळिनिल्ल ग ७३ अन्तु ग १८। गोवधंनगिरियविस्तिय

<sup>9.</sup> यह यहाँ और आगे भी जहाँ कहीं आये, निराम का विह्न समस्ता चाहिये।

- ४६. **पारवनाव(य)**खामिय अमृतपिंदो मिलललद-कंम्बुळदल्लि अस्किये मूंदेः २० आ मीलण दिश्व-मरुगळिल्लि मूढे ४ [ नल्लू:] र नं० [ विं] वेट्टि- । नारणनिल्ल
- ४७. य [कि] मूडे ६ वं [तु] मू [डे] ४० [कि] तवसेय सेटि-वेट्टिन हित्तिल [फ] लदिल्ल [ग] ८ म २६ [॥] [इ] तु पञ्च-संसार- कालोरग-दष्ट-गाढ़-मूच्छित-नाना-संसारि-बीव-प्रत्रोधनक-
- ४८. र-पञ्च-महा-कल्याण-[वी] जोपम [वाद] जिनमन्त्र-पूतात्मन । श्री-वीतराग । येम्ब पञ्चाचरियनु पञ्चविंशाति-मल-विदूर-परम-सम्मग्दृष्टिगळाढ-कारण आ भैरर-
- ४६. स-बोडेयरे स्न-इस्तिदंद वो [प्य कोटटु] द्दक्के इन्द्रवज्रा-[वृत्त ] दिन्द हे [चतुर्विशत्य ] - च्र-लिखित-पञ्चाच्यरूप-सर्वतोभद्र-चित्र-प्रबन्धिद [द] रचिविद्द चि [त] र-
- ५०, श्लोक ॥ श्री-त्रीत-वीरागत-त्रीग-वीर्त

श्री-राग-बीतं गतराग रागम्।

श्रीगं ततं रागतरांगरा [ क्षं ]

श्री वीतरागं तत-वी [ र ]-गं तम् ॥ @ ॥ = ॥

[मंगलाचरणके बाद इस लेखमे (श्लो॰ २ और ३) तीर्थकरों, दोर्विल (बाहुबलि) और पोम्लुच्चकी पद्मावती देवीके आशीर्वादका दाता औरव या मेरलेन्द्र, जिनको मेररस-वोडेय तथा इम्मिंड मेररस-वोडेय कर्णाटक गद्यमें कहा गया है, के लिये आह्वान किया गया है। इस सरदारको हम एकदम मेरल-द्वितीय कह सकते हैं। इन्हीं के मामाको इसी लेखमें (श्लो॰ ५) मेरल प्रथम कह सकते हैं, जिनका नाम मेरचराज दिया है। आगे लेखसे पता चलता है कि लिलतकोर्ति मुनीन्द्र, जो पनसोगे शाखा (गच्छ) देशीगणके थे, उनके उपदेशसे मेरल द्वि॰ ने 'रत्नत्रय' (श्लो॰ ५ तथा ७ वें श्लोक के बादके कलड़गद्यमें) मन्दिर, जिससे स्पष्टतः चतुरीख इसतो का मतलब है, जनवाया था। श्लोक ६ तथा इसके बादके कलड़ गर्दोमें

मन्दिरकी नींव रखने और प्रतिष्ठाका दिन दिया है। वह दिन शालि-(या शालिवाहन-) शक वर्ष १५०८, व्यय-संवत्सर, चैत्र शुक्ला पष्टी, बुधवार या, उस समय नदाञ्च मृगशीर्ष या मृगशिरा तथा लग्न वृष या वृषम था। श्लोक ६ के बाद के तथा ७ के बादके कन्नड गद्यमें भैरव दि॰ की विकटाविल दी हुई है तया मन्दिरका नाम त्रिभुवनतिलक-जिन-चैत्यालय ( ७ वें श्लोक के बादके गद्यमे ) दिया है, जिसको 'सर्व्वतीभद्र' श्रीर 'चतुर्मुख' कहा गया है। यह कारकल्लमें पाण्ड्यनगरीमें श्रीगुम्मटेश्वरके सन्निधानवर्ती चिक्कबेट्ट टीले-पर त्रनाया गया था । पाण्ड्यनगरी, वर्तमान हिरियङ्गहिकी तरह, एक दूसरी कारकलको पार्श्वतीं उपनगरी थी जिसमें स्वयं चिक्कवेट्ट टीला, जिसपर चतुर्मुख बस्ती बनी हुई है, स्तम्भीय गोम्मटेश्वरकी मूर्ति और इन दोनोंके बीचमे से जाने वाली वह सकड़ी गली है जिसमें कुछ जैन एहरथोंके एह तथा मठ अवस्थित हैं। ख्यातनामा गुम्मटेश्वरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करानेवाले पाण्ड्यराय या वीरपाण्ड्यके नामसे यह नगरी प्रसिद्ध थी। आगे बताया गया है कि भैरव द्वि॰ ने मन्दिरके चारों ओर मुख्य दरवाजोंकी तरफ अरा. मिल्ल श्रीर मुनि-सुव्रत इन तीन तीर्थंद्वरोंकी मूर्तियोंको विराजनान करवाया, तथा इन्हींके साथ बोचमें २४ चौबोसों तीर्थं हुरों की मूर्त्तियोंकी यन्-यन्तिणोके साय स्थापना की ।

आगे पैक्ति २२ से ४२ में तेळार ग्रामके दानका उन्नेख है, जिससे लगानके रूपमे ७०० 'मूढे' घान्य ( चावल ) की प्राप्ति थी। इसके अतिरिक्त- दंजाळ और तल्लूर ग्रामोंके 'सिद्धाय' ( अर्थात् चालू लगान ) में से २३८ 'गद्याण' ( या 'वटह', पं० २८ ) मी पिलते थे। इस आमदनीसे मन्दिरकी पूजाका प्रवत्य होता। नित्य पूजन करनेवाले १४ स्थानिकों ( पुजारियों ) के कुटुम्ब इसी कामके लिये नियत थे। प्रत्येक दरवाजेकी वेदी पर कितना खर्च होता या, यह सिलसिलेवार इस शिलालेखमें दिया हुआ है। उससे पता चलता है कि सबसे अधिक खर्च पश्चिम टरवाजेकी वेदी पर होता था, क्योंकि वही मुख्य गिनी जाती थी। दूसरा इस दरवाजेकी प्रधानताका प्रमाण यह है कि उसी टरवाजेकी वेदी पर २४ तीर्थं इर विराजमान हैं। इस प्रधानताकी वजह ही

से उस पर ज्यादा खर्च होना भी स्वामाविक था। माली और गायकोंके (गन्धवोंके) लिये भी खर्च इसी आमदनीसे बँघा हुआ था। मन्दिरमें बसने- वाले ब्रह्मचारी इत्यादिको वर्ष भरमें द्र कम्बल शीतिनवारणके लिये मिलते ये और एक कम्बल दैनिक भात-भिचाके संग्रहके लिये। उन्हें आवश्यक चींजें, जैसे, तेल, साबुन-ईन्धन भी मन्दिरसे ही मिलता था। पंक्ति ४३-४७में दो और दानोंका उन्नेख है जो कि उसी मैरव द्वि० के ही किये गये मालूम देते हैं। (१) पहला दान 'हिरियअरमने' (अर्थात् बड़ा महल् ) के प्रांगणमें स्थित 'बित्त' के खन्द्रनाथ के नित्य पूजनके लिये और (२) गोवधनिगिरिके टीले पर स्थित ' बित्ति' के पार्थनाथ के पूजनके लिये और (२) गोवधनिगिरिके टीले पर स्थित ' बित्ति' के पार्थनाथ के पूजनके लिये। अन्तिम द्र वें श्लोकमें पद्माचरी 'श्रीवीतराग' पर चित्रबन्ध शब्दालंकार है। इस लेखके परिचयमें श्री एच. कृष्णशास्त्री, बी. ए, ने अन्तिम चार पक्तियाँ (द्र वें श्लोकके बाद) मिटी हुई बताई है।

दाता और भैरव द्वितीय सोमकुल, काश्यवगोत्र तथा जिनद्त्त या जिन-द्त्तरायके वंशका था। वह शुम्मटाम्बा और वीरनरितंद-वंगनरेन्द्रका पुत्र था। गुम्बटाम्बा भैरव प्रथमकी बहिन थी। भैरव प्र• होसमाम्बिका का पुत्र था। भैरव द्वितीयके बिरुद इसी लेखसे जानने चाहिये।

[ EI, VII, No. 10 ]

६८१

मद्रासः;-कन्नः।

काल - [ शक सं० १५१३ ( १५६१ ई० ]

[ साउथ कैनराके Sub-Court में ]

स्तर संवासरमें, शक सम्वत् १५१३ (१५६१ ई०) में एक जैन-मन्दिरकी पूलाके प्रबन्धके लिए किस्तिय भूपाल नामके युवराजके द्वारा कन्नड़ प्रान्तमें भूमिदानं ।

[ ASSI,II, p. 14, No. 91, a. ]

६८२-६८३

शञ्जय;—प्राकृत ।

[स० १६४०= १५६३ ई०]

(श्वेताम्बर लेख।)

823

अनिह्तवाद्य-पाटनः — प्राकृत ।

िसं १६४१-१६४२ = १५६४-१४६४ ई० ]

श्वेताम्बर लेख ।

. G. Buhler, EI, I, No. XXXVII.

(p. 319-324), t. et. a. ]

ECX

शत्रुञ्जय;—प्राकृतः

[ सं० १६४२ = १५६५ ई० ]

रवेधाम्बर लेख ।

६८६

अनहिलवाड-पाटन;—संस्कृत

[सं० १६४२ = १४६५ ई० ]

रवेतास्वर लेख ।

[ J. Burgess and H. Consens, Art. of Northern Gujarat (ASI. XXXII) p. 44-45, tr. ] ६८७

सिरोही;—संस्कृत । [ सं० १६४३ = १४६६ ई० ]

श्वेताम्बर लेख ।

[ H. H. Wilson, Asiat. Res., XVI, p. 316, No. XLIII, a. ]

**5**८८

कोष्प:- संस्कृत तथा कन्नड़ ।

[ शक १४२१=१५६६ ई० ]

[ कोप्प ( कोप्प पररानामें ) पश्चिमकी तरफ खाखी पड़ी हुई जमीनमें एक पाषाणपर ]

श्री-वीतरागाय नमः । श्रीमृत्परम-गंभीर-स्याद्वादामोध-लाञ्कुनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं चिन-शासनम् ॥ नमस्तुङ्ग इत्यादि ॥

स्वित्त श्रो जयाम्युद्य-शालिवाहन-शक-वरुष १५२१ सन्द् वर्तमान-विळिल्ब-संवत्सरद् चैन्न ब ७ चन्द्रवारद् श्रीमत करिद्त-बिळ्य मियल-नायकर मह्विल्गे तलार-बिल्य दुरगमन मग पांड्य-नायक अवर तम्म देरेनायकर कोप्पदिल्ल पिलग्त-साधन चैत्याल्यवत किट्टिस प्रतिष्ठेय माडिसि अमृतपिंडिंगे बिट्ट स्वास्ति-विवर (यहाँ रानकी विस्तृत चर्चा है) मियर-रस-बोडेयर पारिश्वनाथ-देविरंगे आ-कोप्प-आयदिल धारेनेरद चेत्रम्मिय विवर (यहाँ विशेष चर्चा आती है) लिगवन्तनाटव अळुटिदरे श्रीपर्वतदिल लिक्न बङ्ग ... पापके होह विमूति-रुद्राव्विगे होरगु नामधारि आगि आदव ई-धर्मके अळुपिंदरे तिरुपति-श्रीरङ्ग-विष्णु-कञ्चिल स्वामि-सेवे अळिद पापके होहरु इध्टर वळिक अळुपिंदरे एळनेनरकके इळिवरु इटु तप्पटु (शेषमे सान्तियोंके नाम हैं) पाण्ड्यप्य-चोडेरु कोप्पद-बस्तिगे धारेनेरडु मुदुकदानीळु गदे भूमि २ क्के गडि ख १० उलिगढ्देन्दु नरसोपुरद महाबनङ्गळ कथ्य क्रयक्के कोण्ड कागलु-गोडलु कले ख १८ कारु १२ उम ख ३० ... ४० मट्ट पारिश्वनाथ-देवर बोळ-भागस्तरादविंगे ... (हमेशाके अन्तिम श्लोक)

[(उक्त मितिको) करिटलाके मियल-नायककी पत्नी तळार-दुग्गम्मके पुत्र पाण्ड्य-नायक और उसके छोटे माई देरे-नायकने कोण्पमे साधन-चैत्यालय बनवा-कर और उममें प्रतिमा विराजमान करके, पूजनके लिये निम्नलिखित सम्पत्ति दानमें दी। (जो चमीन दी उसकी यहाँ विस्तृत चर्ची है)।

और भियरस-बोडेयरने पारिश्वनाथ-देवके लिए कोप्पको लगानमेसे निम्न-लिखित बमीन दानमें दी। ( नहीं बमीनकी कीमत दी हुई है )।

लिंगवन्त और नामघारियोंके विरुद्ध भिन्न शाप । साची ।

पाण्झप-वोडेरने मुटक्टानिमे कोप्पकी विस्तिके लिये ( उक्त ) और मी दान दिया तथा नरसीपुरके ब्राह्मणोसे खरीदकर कुछ और नमीन भी दानमें दी ।

[ EC, VII, koppa tl. No 50 ]

353

वेणूर,—संस्कृत तथा कल्ल ।
[ शक सं० १४२४ = १६०४ ई० ]
[ गोमटेश-सूर्तिस्तम्मके ठीक दाहिनी तरफ ]

श्रीमत्परमगंभीग्स्याद्वादामोवलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शास [नं] जिनशासनन् ॥ [ १ ] शक्यपेंच्यतीते[श्र वि]षयाचिग्ररेंद्रथु ।
व [र्तमा] ने शोमकृति वत्सरे फाल्गुना [ख्यके ॥ ] [२॥ ]
मासेऽय शुक्लपचेद्धदशम्यां गु [ रुपु ] ध्यके ।
सुलग्ने मिश्रुने देशी [ गणांव ] र दिनेशितुः [ ॥ ] [ ३॥ ]
बेळगुळाख्यपुरीण्ट्रची [ र ] खिघिनिशापतेः ।
चारुकीचि ] मु [ ने ] हिंव्यवाक्यादेनूरपच्तने ॥ [४॥ ]
श्री रायकुवरस्याय बामाता त [ त्सहो ] दरी- ।
पाण्ड्यकाख्यमहादेन्याः [ मु ] पुत्रः पांड्यमूपतेः ॥ [ ५॥ ]
अ [ नु ] च [स्ति] मरा [जा]ख्यश्चामुंडान्त्रय[मूष]कः ।
अस्या [प] यद्मति [छाप्य] सुजवत्याख्यकं निनं ॥ ६ ॥
शुममस्तु ॥

[ इस लेखमें बताया गया है कि चामुण्ड (प्रसिद्ध चामुण्डराच जिन्होंने अवण-वेलगोळासे गोम्मटेशकी मूर्चि स्थापित की है ) के वंशमें होनेवाले तिम्मराजने पन्र (वर्तमान वेणूर) से मुजवली (वाहुवली) जिनकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करके स्थापना की। यह तिम्मराच पाण्ड्य नरेशका छोटा भाई, पाण्ड्यक रानीका पुत्र, तथा रायकुवरका जामाता या। उसने इस मूर्तिकी स्थापना वेलगुळ (वर्तमान अवण-वेलगोला) के मट्टारक, जो देशीगणके थे, की आजासे की थी। मूर्तिकी स्थापना दिवस शक वर्ष शासकृत् १५२५ के स्थातीत हो जानेपर फालगुन शुक्ला १०, पुष्यनच्छन, मिश्रन लग्न था।

[ EC, VII, No 14, F. ]

६९०

## वेण्र;-- कन्नड़ ।

[ शक सं० १५२६ = १६०४ ई० ]

## [ गोम्मटेश-मूर्विस्तम्भके ठीक वार्यी तरफ ]

- १. श्री शकव [ र्ष ] मं गणि [ से स]।सिरदि मिं-
- २. गुनय्दु लेकमु [ ह्न ] शतदिप्पता [र] नेय
- ् ३. शोभक्वदब्दद फाल्गुनाख्यमासाधि-
  - ४. [ त ] शुक्तपच्च दशमी गुरुपुष्यद यु-
  - ५. [म] ल [म] दोळ् देशिगणा [म] गण्यगुर-
  - ६. पंडितदे [ व ] न दिव्यवाक्य [ दि ] ॥ [ १ ] राय-
  - ७. कुमार [ नो ] पुर्वाळयं मिय पांड्य-
  - प्त, कदेवि [ य पुत्रनत्र ] सोमायतवं-
  - E. श [ धु ] व्येनुक्लाहिल **पां**ड्यह-
  - १० पानुजनुद्धदानराघेयनुदा-
  - ११. र [ पुंजळि ] के पट्टवनाळ्व तृपार्माण
  - १२. तिमभूभुनं श्रीयुतनं प्रति [ िष्ठ ]-
  - १३. [सि] ट [न]।टिनिना [सि] न [नं नि] न शुं [सि] देशलं ॥ [२॥]

[ पहले शिलालेखकी तरह, इस लेखमें भी बताया गया है कि मूर्तिकी स्थापना तिस्मने की थी । इस लेखमें पूर्व सम्बन्धों के साथ-साथ तिस्मकों सोम-वंशका धुरीण तथा पुंचळिकेका शासक बताया गया है। समय इस लेखमें १४२६ ( शब्दों में ) शक वर्ष है, चबकि पूर्व लेख १५२५ अतीत वर्षका है। 'गुम्मटेश' बाहुवलीका ही नामान्तर है।]

[ EI, VII, No 14. F. ]

६९१

मेलिगे;—संस्कृत तथा कज्ञह । [ शक १४३०= १६०८ ई० ]

[ मेलिगोर्मे, रङ्ग-मण्डपके दक्षिण-पश्चिमकी ओर आदिनाथ बस्तिमें एक पाषाणपर ]

## श्रीमद्तन्तनाथाय नम

श्रीमत्रमगंभीरस्याद्वादामोचलाञ्छनम् । बीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शावनं । बनशासनम् ॥ श्रीमद्-गीर्व्वाण-चक्रेट्-फाणपति-मकुटोद्धासि-माणक्यमाला- । रोचिः-प्रचाळित-श्री-चरण-सरस्व-द्वन्द्व-वाभास्यमानः । मानस्तम्भाम्युनाताकर-क्रलित-लसत्-रवातिकाद्युद्ध-शोभोऽ सौ स्वान्त् सन्तोषयन् श्री-समवस्रति-पतिन्भी त्यनन्तो जिनेशः ॥

स्वस्ति श्री जयाभ्युदय-शाबिवाहन-शक-परुष १५३० नेय सौन्य-संवत्सरद् माध-शुद्ध १० आदिवारदन्तु ॥

ष्ट् ॥ निद्राभृत-महीश-वारिज ततेः कुर्व्वन् विकास-श्रियम् सन्मार्गाम्बर-भासमान-विसरत्-तेजो-निधिस्सर्वदा । वैरि-द्मापति-भृरि-कैरव-कुलं सङ्घोचयन् सन्ततम् श्रीमद्-वेक्टर-देव-राय-तर्गणस्तीव समुज्जम्मते ॥

इत्याद्यनेक-विकदार्वाळ-विराजमानराद श्रीमद्-राजाधिराज राज-परमेश्वर श्री-वीर-प्रताप श्रीमद्-वेड्सटपति-देव-महारायर पेनगोण्डे सिंहासनारूढ्रागि प्रति-पालिसुत्तिर्दं समस्त-राज्यङ्गळोळत्यतिशयमनुळवन्य-देशदोळु ॥

अन्तेसेववन्य-देशदोळ्। अन्तातीत-प्रकार-शोभा-रुचियम्।

```
तां तळेदारगमेम्ब पु-।
रं तोप्पुंडु भुवनगिरिय मूडण-देसेयोळ्॥
```

आवोळत्रमाळ्उननेक-चातुरी-शुरन्घरनाद वेङ्कटाद्रि-भहीपाल नातन गुण-कथनमेन्तेने ॥

श्री-रामा-रमण विवेक-शरण साहित्य-रत्नाकरम् । नारी-चित्त-मनोभवं बुध-नुतं सङ्गीत-गङ्गाघरम् । वैरि-ब्रात-मदेभ-पञ्च-वदनं \*\*\* \*\*\* । श्री-पति-चेङ्कटाद्नि-महिपं तानोष्पदं धात्रियोळ्॥

मत्तमातन कीर्त्ति-प्रतापमेन्तेने ॥

उरगाधीश-महा-मणि-प्रभेयनिन्द्रोत्कुम्मि-कुम्भस्थळे। । त्कर-सिन्दूरमनीश-भाळ-नयनाग्नि-च्डाळेयं तार-भू- । घर-गौरेयक-भृङ्गमं सुरनदी-रक्ताम्बुम गेल्ढुढु -। व्वरियोळ् सन्तुत-वेद्वश्त्रम यशस्तेन -प्रभा-मण्डलम् ॥

इन्तनेक-गुण-सम्पत्-समृद्धरार चेहुटाद्नि-नायकच्यनवर कुळकाळाञ्चियागि नडिंस कीण्डु वह चोम्मण्ण-हेगाडेयातनेन्तःयनेने

कतित-गुण-निधि \*\*\* \*\* ।

\*\*\* रहरनुद्धि-सम-गम्मोरम् ।
विळवट्-**बोम्मण-हेरगडे** ।
पिळेयोळ् सुत्त्रनाळ्टनुत्तमनेसेटम् ॥

आतनाळ्व सीमेथोळगण निडुचल-नाडिंगे सहुव कोदूरपालोळगे मेळिगे-येम्त्र •••• तिर •••• राज-श्रेष्ठियातन गुण-कथनमेन्तेने ॥

शच्या सह सुराधीशो यया भाति तथानिशम् । चर्द्धमान-विणग्-मुख्यो नेमाम्बा-प्राण-कान्तया ॥ तत्तुतो दोम्मण-श्रेष्ठो निर्माप्य विन-मन्दिरम् । तन्नानन्त-विनाधीशं संस्थाप्य ख्यातिमाप्तवान् ॥ मत्तमा-भव्योत्तमन परम-गुरुविन प्रभावमेन्तेने ॥
श्रीमज्जैन-मताव्यिवर्द्धन-सुवास्तिर्महीपालक- ।
ब्रात-स्तुत्य-पदाम्बुकात-युगलो मन्याव्ज-मान्पमः ।
दुर्व्वार-सपर-गव्व-पव्जेत-पविक्रीना-का(क)ला-कोविदो ।
विद्यानन्द-सुनीश्वरो विजयते वादीम-पञ्चाननः ॥

तिच्छुन्य-परम्परायात-वलात्कार-गणात्रगण्य श्रीमद्-राय-राजगुरु वसुन्धराचार्यवर्यं महा-वाद-वादीश्वर राय-वादि-पित मह सक्त-विद्या """ माद्यनेकान्वर्यं-विद्यावळि-विशालमान श्रीमद्-देवेन्द्रकी चि-महारक-पदाम्भोज-दिवाकरायमान श्रीमद्भिनव-विशालकी ति भट्टारक-देव-पद-पयोज-मत्त-मधुकरायमान प्रवीण-वोन्मण-श्रेष्टिय तन्जातनेन्ति ईपनेने ॥

तस्यात्मकातो विख्यातस्तुकृती घारिमकाग्रणीः । बोस्मणाख्यो विणग्-मुख्योऽरालयत् तिकनालयम् ॥ नेमास्वा नाम तत्पत्नी व्रत-शील-विभूषिता । तयोः पञ्च सुता कातास्मराकारा गुणोक्त्रळाः ॥

## आ-कुमारकरव्यरेन्तिद्रेने।

श्रीमिकन-पादामभोन-युगल-भ्रनरोपमः ।

माति श्री वोस्मण-श्रेष्ठी सत्य-शौच-गुणान्वितः ।।

यत्यानन्त-िकनेश्वरो निक-कुल-स्वामी त्रिलोकी-पतिर्
विद्यानन्द-मुनीश्वरो निज-गुरुव्वीदीम-कण्ठीरवः ।

"तं परमं किनेन्द्र-पदितं येनोच तत्त्वं महान्
सोऽयं माति मही-तले पदुमण-श्रेष्ठी गुणानां निषि. ॥
श्रीमान् कुवलयाद्वादी कलानामाश्रयो महान् ।
सिद्धः परिवृतो भाति चन्द्रन-श्रेष्ठि-चन्द्रमाः ॥
सर्वि-श्रेष्ठिषु रानत्वाद् दान-पूजादि-सद्-विघो ।
रानते माणिक-श्रेष्ठी नाम्नान्तर्थेन पुण्य-भाक् ॥

श्री निनोदित महर्म्म-ज्ञात्रीणामादिमस्तत । आदण्णात्यो वणिग् भार्ति नामान्तर्य दधन् सुधी ॥

इन्तेनेव मङ्ज-गुण-ममन्वितराट मेळिगेय चोम्मण-सेहियर मक्क बोम्मण-सेहियर ( ओंगेक नाम दिये हैं ) नाक तम्मोळेकस्तरागि नम्म अब बोम्मि-तेहियर कहिनिट दस्तियनु सिनामन्वागि इहिनि॥

श्री-विश्वावतु-वस्तरं सुनारे चंद्रके च मासे सिते पत्ते तद्-दशभी-तिथी तु-च चरे सुने च वारे वरे । झस्ते कोत्तर-नाम्नि केर्गर-मना-लग्ने प्रतिष्टापित पद्म-ग्रीध-वरेण शास्त्र-विदिनासन्दर्गाख्य-ताथेश्वरः ॥

आ-प्रभादनन्तनाथ न्यामिय नित्र-नैर्मिच प्रपूजेंगे । अमृतपिड । नन्दादीति । अप्र-प्र-चैभय-मुन्ताद समस्त-विनिपंग-धम्मे नडवदक्के विष्टु भू-दान शासनद कम चेन्तेन्दरे (या शनमी विश्वत नर्या तथा वे ही अन्तिम श्लोक आते हैं)।

मेलिंगे टाम्मण नेष्ट्रर मद्य छ भेगाण-नेष्ट्रन पहुमण-सेष्ट्रन खि (शि) लामय-वाति निर्द्धानद श्रीमदनन्तनाथ-न्द्यामि-चेंत्यालयदिल्ल नडव धर्मेद विनियोगक्के कोष्ट सर्व्यमान्त्रद स्वास्तेगे पाद शिता-पामन मुत्त्र हेगडेर वोप्तित बोरमणण-मल्त्रणण वोष्य।

[ अन-तनाथके लियं नमस्कार | जिन शामनकी प्रशंसा | अनन्त जिनेशकी स्तृति |

( उक्त मितिनो ), वैद्धार-देव रायको स्थैकी उपमा । जिस समय वैद्धारपित-देव-महाराय पेनुगोण्डनी राजगहीनर वैठे थे, उनके सारे राज्यमे अवन्य-देश प्रसिद्ध था । उस देशमे, भुवनिगिके पूर्वमे, आरग शहर था । उस नगरका शासक वैद्धादि-महीपाल था । उसके गुणैका वर्णन ।

वेद्धटाद्रि-नायकय्यका आश्रित दोम्मण-हेगाढे था। उसकी प्रशंसा। वह मुत्तूरका शासक था। इसके एक स्थान मेळिगेमें, जा निडुवळ-नाड्के कोहूर-पाळ्मे था, राज-श्रेष्ठी वर्डमान था। उसकी प्रशंसा। उसकी पत्नी नेमाम्बा थी। उसके पुत्र बोम्मण-श्रेष्टीने एक जिनमन्दिर वनवाकर उसमें अनन्त जिनकी प्रतिष्ठा

की । उसके गुरू विशालंकीर्त्त मट्टारक थे । ये विद्यानन्द-मुनीश्वरके शिष्य, बला-त्कारगणके प्रधान, राय-राजगुरु देवेन्द्रकीर्त्ति-मट्टारकके शिष्य थे । बोम्मण-श्रेष्ठीके पुत्र बोम्मणने मन्दिरकी रत्ता की थी । उसके पाँच पुत्र थे । ]

[ EC, VIII, Tirthahalli tl., No. 166]

३३३-६६६

श्रृतंजय—प्राकृत ।

[ सं॰ १६७४ से सं॰ १६८६ = १६१६ ई० से १६२६ ई० तकके ]

रवेताम्बर लेख ।

900

गिरनार-संस्कृत।

[ सं० १६८३ = १६२६ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

[ ASI, XVI, p. 360, No. 31, t. & tr. ]

900

शर्त्रजय;—प्राकृत ।

[ सं० १ [६] ८४= १६२७ ई० ]

रवेताम्बर लेख ।

७०२

शत्रुं जय;—संस्कृत ।

[ं संवत् १६८६ तथा शक सं० १५४१ ]

(बड़े आदीश्वर मन्दिरके उत्तर-पूर्वके छोटे आँगनमें, दिगम्बर जैन मन्दिरका यह शिलालेख है।)

- पै॰ १. संवत् १६८६ वर्षे वैशाख सुदि ५ इषे शाके १५५१ प्रवर्त्तमाने श्री मूलसङ्घे सरस्वतोगच्छे
- २. वला [त्का] रगणे श्री छुंडछुंदाचार्य्यान्वये महारक श्री सकलकोत्ति-देवास्तरपट्टे म॰ श्री सुवनकोत्तिदेवास्तरपट्टे म॰ श्री तानभूषणदेवा-
- ३. स्तत्पट्टे भ० श्री विजयकोत्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्री शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भ० श्री शुभचनद्रदेवास्तत्पट्टे भ० श्री शुणकोत्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्री वादिभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० श्री रामकोत्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्री पद्मनिन्दगुरूपदेशात् पातसाहाश्रीशाहा-
- ४. ज्याहां विजयराज्ये श्री गुर्जरदेशे श्री सह्मद्वाद्वास्तव्यहुं वङ्-ज्ञातीयवृहछा-व्यीयवारवरदेशस्थातरीयनगरनीतनभद्रप्रासादोद्धरणधार चाडा सं भोजा भा गं लक् सु व संवस्ता भा सं लटकण भा सं लततादे तयो ।
- प्र. तुत निजञ्जलकमलविकाशनैकरूर्यीवतार दानगुणेन नृपतिश्रेयाससम श्री-जिनविवप्रति-
- ६. प्ठातीरथयात्रादिधर्मकर्मकरणोत्सुकचित्तत्त्वप्यपति श्रीरत्नसी मा० सं० रूपादे । द्वतीय भा० स० मोहणदे तृतीय भा० सं० नं [ थ ] रगदे द्वितीयसुत संघवी श्रीरामजी भा० सं० केशरदे तथो सुत संघवी
- ७. डुगरसो भावी सं॰ डाडमदे द्वितीयसुत संघवो [रायव] जी भा॰ सं॰ विभावादे [एते सर्वे] महासिद्धयोत्र श्री श्र [श्रुंजयनाम्नि] गिरौ श्री जिनप्रासादे श्री शान्तिनाथविवं कारियत्वा नित्यं प्रणमित । शुभं भवतु [॥]

ि भावार्थ—यह अभिलेख अहमदाबाद निवासी हुँबह ( हूमड़ ) जातिके किन्हीं सद्ग्रहस्थोंने, जिनके नाम इस अभिलेखमें दिये हुए हैं, खुदवाया है। इसमें उनके द्वारा इस शत्रुखय पर्वतपर श्री शान्तिनायकी प्रतिमाके स्थापनकी खास बात है। यह वित्र प्रतिष्ठा संबत् १६८६, वैशाख सुढि ५, बुधवार, तथा शक सं० १५५१ के समय हुई थी। आम्नाय तथा मट्टारकोंकी परम्परा इस तरह चालू थी:—

मूलसघ सरस्वतीगच्छ, वलात्कारगण, कुन्दकुन्द अन्वय, इसके वाद भट्टारकों की परम्पराका कम सकलकीर्त्त, सुवनकीर्त्त, ज्ञानभूषण, विवयकीर्त्ति, शुभचन्द्र, हुमितिकीर्त्ति, गुणकीर्त्ति, वादिभूषण, रामकीर्त्ति, और पद्मनन्दि । इस समय वाद-शाह श्री शाहाज्याहा (शाहजहाँ) का राष्ट्र प्रवर्तभान था।

[EI, II, p. 79.]

७०३

शत्रुक्षरः;—प्राकृत-ध्वरत ।

[ सं० ३६=६= १६२६ ई० ]

श्वेतारवर लेख ।

608

ं नक्षीर ( Bihar Miridional );—संस्हत । [सं॰ १६८६ = १६२६ ई॰ ]

श्वेतास्वर लेख ।

[ H. T. Colebrook, Miscell, Essays, Vol. II (1837), p. 318-319, t et, tr; pl. VII, f-s.]

७०४

मलेट्र;--क्बड्-भगत।

[ बिना काल-मिर्देशका; लगभग १६३० ई० ( लू० राह्स ). ] [ उसी पर्वतपर, पारर्वनाथ-बस्तिके प्राङ्गणमें पूर्वकी ओर एक पाषाणपर ]

ः ः जीर्णोद्धारवनु माडि ः जिन-मुनिगर प्रतिवि ः अप तोरण-स्तम्मदिल राय-करिणक देवरस्य तम्म पितृगळु चन्द्पगृ माथिः निलिष्ठ दीप-स्तम्म ः तोरण यनु माडिसिंह . [ तोरणके स्तम्भोको सुघरवाकर और उनपर जिन-मुनियोंके प्रतिविम्बोंकी स्थापनाकर राय-करणिक देवरसने, अपने पिता चण्डप्प तथा ••• ••• के नामनर, एक दीर-स्तम्भ बनवाया | ]

[ EC, IV, Chamrajnagar tl., No. 156 ]

30e-30e

सरोत्रा;—संस्कृत और गुजराती।

[स० १६८६ = १६३२ ई०]

रवेताम्बर लेख ।

[ J Kriste, EI, II, No. V, Nos. 20-26 (p. 31-33), t et. a ]

SOS

श्रचणवेत्गोला,—कन्नद् ।

[ जल १५५६ = १६३४ ई० ]

ि जै० ज्ञि० स०, प्र० भा० ]

७१०

उनेवीड;—संस्कृत और कन्नड ।

[ सम १५६० == १६३= ई० ]

[ पारवीत्व गरितके ऑगनमें पापाणपर ]

श्रीमत्तरम्गम्भीरस्याद्वादापाचनाञ्छनम् । जीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशामनम् ॥ नमसुङ्ग इत्यादि ॥

पायादाया[स] खेद-सुभित-फणि-फणा-एत-निर्ध्यन् ।

स्राया-माया-पतङ्ग-सुति-मुदित-वियद्-बाहिनी-चक्रवाकम् ।

अभ्रान्त-भ्रान्त-चूडा-तुहिनकर-करानीक-नाळीक-नाळ-।

च्छेदामोटानुषाव ... रय-खगं धूर्वंटेस्ताण्डवं वः ॥

स्वस्ति श्री जयाभ्युद्य-शालिवाहन-शक वर्ष १४६० नेगे सलुव ईखर-संवत्सरद फाल्पुन शुद्ध ४ यु गुरुवारदल्लु श्रीमहेलापुरी चेन्न वेङ्क-टेश्वर-क्रम-क्रमल युगळ · श्यिर-राज-हंसगद वैष्णव-मतामृत-वार्धि-प्रवर्डमान-पूर्णं सुधास्ति-बिम्बायमानराद प्रजा-पालन-मन्त्र-पालन-आरम-पालन-कुल-पालन समझसत्व-सन्ताग-राज्य-सम्पन्नराद कोट्टमाषेगे तेप्पुव घोरेगळ गण्ड दुष्ट-निम्रह-शिष्ट-प्रतिपालकराद सामादि-चतुरुपाय-संयुतराद । पञ्चाङ्ग-सन्मन्त्र-गुण-समेतराद । रिपु-राय-शरम-गण्ड-भेरुण्डराट वीर-त्वत्र-चूडामणि । शरणागत-वज्र-पञ्जरराद । सिन्दु-गोविन्द घवळाक-भीम मणिनागपुर-वराधीश्वर। बलिदु सप्तांग-हरण। तुरक-दळ-विमाड इत्याद्यनेक-विरुदावळी-विराजमानराद कृष्णप्प-नायक-अच्य-किल-कालाष्ट्रम-चक्रवर्ति वेद्धराद्रिनायक-अध्ययनवरु वेळ्र-राज्यवन्तु वर्मीदें प्रतिपालिसुतं विरत्तु ह्ळेयबोड विजय-पार्वनाय-स्वामिय वसदिय कम्मगळिगे हुन्चप्प-देवर लिंग-मुद्रेय हाकलागि आ-लिङ्ग-मुद्रेयनु विजयणानु तोडेयलागि । सजन-शुद्ध-शिवाचार-सम्पन्नराद । देव-पृथ्वी-महामहत्तिनोळगाद अतिथिगळु। स्टर्यन तेन चन्द्रन शान्त समुद्रद गम्भीर। नित्किश्वरन प्रतिज्ञे कल्पवृत्त्व् फल बिलय वीरते रामन सियरणे लच्च्मणन हित-कार हरिश्चन्द्रन सत्य कोट्ट-माषेगे तप्पुवर मीसेय कोयिववर्ष । नरनन्ते तीर्श्व-सिंह \* \* मठ-मने-देवालय-बीणोंदारक६ं त्मे-दयेवन्तर्र विष्णुविनुपाय, ब्रह्मन चातुर्यं हनुमन्तन शक्ति नाम्बवन युक्ति प्रहादन भक्ति नित्य-नप-शिव-पूजा-पञ्चान्त्री-मन्त्रालंकृतराद देव-पृथ्वी-महा-महत्तु यी-स्थळद हलेबीड बसवण्य-देवह पुष्पु-गिरिय पट्टद-देवर-मृत्ताद देशा-मागद महा-महत्तुर्गाळगे बेळूर-राज्यद् जैन-सेट्टि-गळु मगवदर्हत्परमेश्वर<sup>।</sup>पाद-पद्माराघकराद स्याद्वाद-मत-गगन-सूर्य्यराद आहा-

राभय-भैषच्य-शास्त-दान-विनोद्धं । खण्ड-स्फुटित-चीण्णं-जिन-चैत्यालयोद्धारकरं जिन-गन्धोदक-पवित्रीकृतोत्तमाङ्गराद सम्यक्त्वाद्यनेक-गुण-गणालंकृतराद हासनद् देवण्य-सेट्टिय सु-कुमार-प्रवाणण-सेट्टि-मुन्ताद-समस्तर विन्नहं माहिकोळलाणि आ-महा-महत्तु एकरथराणि वा सिकोण्डु कट्टुमाहिसिद विवर । विभूति-वीळ्य-वन्तु माहिसिकोण्डु यी-विवय-पार्यवनाथ्य-सामिगे पूजे-पुनस्कार-अङ्ग-रङ्ग-वैभव-दीपाराधने-अग्रयोदक-प्रभावना-मुख्यवाद जैनागमक्ते सकुव धर्माव पूर्व-मर्थादे-यिल्ल आ-चन्द्रावर्ध-स्थायियाणि माहिकोळ्ळ येन्द्र वेळ्र्र वेञ्चटाद्रि-नायक-अय्यत्विरो सक्ल-साम्राज्यान्युत्यार्थ-निमित्वाणि आ-दोरेय दिच्ण-दोर्-इण्डराद प्रधानविरो सक्ल-साम्राज्यान्युत्यार्थ-निमित्वाणि आ-दोरेय दिच्ण-दोर्-इण्डराद प्रधानविरो सक्ल-साम्राज्यान्युत्यार्थ-निमित्वाणि आ-दोरेय दिच्ण-दोर्-इण्डराद प्रधानविरो सक्ल-साम्राज्यान्युत्यार्थ-निमित्वाणि आ-पार्थ-प्रपुत्तराद पर-पुत्त्वार्थ-परम-पण्डितराद । काळप्य्य-मंत्रि-प्रियाग्र-कुमार मंत्रि-कुलाग्र-गण्यराद कृष्णप्य्यनवर्ष्ठ यी-धर्म-कार्थ-वनु क्रिय-विहिदु पुरो-वृद्धि से सिलसलाणि आ-महा-महत्तु वरसि कोट्ट शील-शासनयी-जेन-धर्माक्के आवनानोर्ध्वनु विद्यन माहिदरे आतनु तम्म महा-महत्त पडव कूडिट्यनल्ल शिवद्रोहि बङ्गम-द्रोहि विभूति-हद्राच्चिगे तिप्दवनु कासि-रामेश्वरादि तीर्थकुल लिङ्गके तिप्दवर्क यी-महा-महत्त्वन विष्यत।। वर्दताम् जिनशासनम्।

[यह लेख शक सं० १५६० के समयमें जैन और शैवोंके ऐक्यका तथा परधर्मसिहिष्णुताका एक खासा नमूना है। इसमें मंगलाचरणमें पहले जैनदर्शन की प्रशंसा है, फिर शम्मू (महादेव) को नमस्कार किया है। इसमें बताया गया है कि (उक्त मितिको) जब कृष्णप्प-नामक-अय्यका पुत्र, किलकालका अष्टम-चक्रवर्त्ती, वेक्कटाद्रि-नामक-अय्य वेल्र-राज्यकी न्यायसे रत्ता कर रहा था, तब हुन्चप्प-देवने इलेयबीहुके विजय-पार्श्वनाथ-वसदिके खम्भोपर लिङ्ग-मुद्रा लगायी और विजयपने उसको तोड़ दिया,—तब इलेबीहुके देवपृथ्वी-महामहत्तु, पुष्प-गिरिके पट्टददेव, तथा देशमागके अन्य महा-महत्तुओंने मिलकर यह आज्ञा निकाली कि जैन लोग चन्द्र, सूर्यके स्थायी होनेतक अपनी सब धार्मिक विधि कर सकते हैं।]

[ EC, V, Belur tl, No. 128.]

```
७११
           शत्रुञ्जय;—प्राकृत।
        [ सं  १६६६= १६३६ ई० ]
                         श्वेतास्वर लेख ।
                  ज्रश्
         श्रवणबेलगोला;—संस्कृत ।
         [ इक १५६५=१६४३ ई० ]
                  ि जै० शि० सं०, प्र० सा० ]
                  ७१३
         श्रवणवेलगोला,---नशरी।
         [ ज्ञक १४७०= १६४८ ई० ]
                  ि जै० शि० सं०, प्र० भा०
                485-688
             रात्रञ्जय --- प्राकृत ।
         [ सं० १७१० = १६५३ ई० ]
                          श्वेतास्वर लेख ।
                   ७१६
             सिरोही.—सस्कृत।
          [ सं० १७१== १६६१ ई० ]
                          श्वेतास्वर लेख।
H. H. Wilson, Asiat. Res., XVI,
       p. 316, No. XLIII, a. ]
```

७१७

लिरोहो,—सस्कृत।

[ सं० १७२१ = १६६४ ई० ]

श्वेताम्बर लेख ।

[H. H Wilson, Asiat. Res, XVI, p 316, No. XLIII, a ]

७१=

अवणवेतगोलाः,—जन्न ।

[ वर्ट सौम्य = १६६६ १। लु. राइस ) ]

[ जै० शि० र्स०, प्र० भा० ]

380

मद्रेः - कन्नड ।

[ सक १५६६ = १६७४ ई० ]

[ मदने ब्राममें, ब्राम-प्रवेजके पासके एक पापाणपर ]

श्री राक्ष-वर्ष १४६५ ेः परिवाबि-इंबरसरट एप गुड १० यक्षि श्रीमतु-मैट्र देव-राज-औडेचर देळुकोळः चारुकोत्ति-पण्डिताचार्यर दान-शालेय जन-कर्यानिगळा ।नत्य-अश्र जनके कर्द्रमान्य-गानि धारादत्त-वानि कोट्ट सद्णि-प्रामञ्ज मत्त्व महा श्री श्री श्री ॥

[ ( उक्त मितिकां ) मैन्यके देवगाल-शेडेयरने वेळुगोळके चारकीर्ति-पण्डिता-चार्यकी टानशालाके चैन-सेन्यासियोंको आहार-दान देनेके लिये मदणि गौव टानमे टिया । महान् सौभाग्य । ]

[ EC, V, Channarayapatna tl., No. 273. ]

मलेयूर;--संस्कृत तथा कन्नड़ । [ ज्ञक सं॰ ११६६ = १६७४ ई॰ ]

[ उसी पहाड़ीपर, बलि कहुके उत्तर-पूर्वकी चट्टानपर ]

शाके द्रव्य-पदार्त्थ-भूत-घरणी-संख्या-मिते वत्सरे चानन्दे वर- पुष्य-मास-सित-एन्ने-पञ्चमी सत्तिथौ ॥ स्वसिसेन-मुनोश्वरेण पर-दुर्व्वादीम-सिहेन वै हेमाद्रौ वर-पार्श्वनाय-जिनपे टीक्स श्रिता संक्ता॥

विजयप्पैरय पाद वरसिद्तु।

[ लद्दमीसेन-मुनीश्वरने हेमाद्रिमे पार्श्वनाथ जिनालयके अन्दर दीन्ना ली। चरणचिह्न विजयपैय्यने स्थापित वि.ये थे।]

[EC, IV, Chamrajnagar tl., No. 149.]

७२१

सिरोही;—संस्कृत । [ सं० १७३६ = १६७६ ई० ]

श्वेताम्बर लेख ।

[ H. H. Wilson, Asiat. Res., XVI, p. 316, No. XLIII, a.]

७२२

श्रवणवेत्गोला;—कब्रद ।
[ श्रक १६०२ = १६८० ई० ]
[ तै० शि० सं०, प्र० भा० ]

# वेळ्ळूर--संस्कृत सौर कबड़।

[ विना कालनिर्देशका, पर सम्भवतः लगमग १६८० ई० का ]

[ वेरलूरु ( नेझीकेरी परगना ) में विमल-तीर्थकरकी वस्तिमें वरण्डाकी दीवालपर ]

श्रीमत्परमगम्भीग्स्याद्वादामोचलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

श्रीसमन्तभद्रमुनये नम ॥ श्रीमतु-िह्नि कोल्लापुर-जिनकिन्द पेसुगुण्डे-लिहामनाघीशराट लदमोसेन-भट्टारक प्रतिबोधिटेन्ट श्री-मेसर देवराज-वोडेयरु घारा-टत्तवाणि कोट्ट चेत्रदिल म्बिशप्यरह हुलिक्लल प्रतुमण-सेट्टर सुतराद दोट्टाटण्ण-सेट्टर पुत्रराट सक्करे-सेट्टर अम्युटय-निश्श्रेयत-निमित्वाणि आ-चन्द्रार्के-वाणि निम्मीपिसिट विमल-नाथन चेत्यालयन श्री

[ जिन्शासनकी प्रशंसा । नमन्तमद्र-मुनिको नमस्कार । डि (दि) ल्ली, कोल्लापुर, जिनकञ्चि, और पेनुगोण्डेके सिंहासनाचीश लच्नीसेन-मट्टारकके प्रतिबोधन (सम्मति) से मेस्रके देवराज-बोडेयर्की दी हुई जमीनपर हुलिकल पदुमण-सेट्टिके पुत्र ढोड्डाटण्ण-सेट्टिके पुत्र सक्षरे सेट्टि—जो कि लर्चमीसेन मट्टारक-के शिष्य थे—ने अपने अम्युदयकी वृद्धिके निमित्त विमलनाथ चैत्यालय बनवाया या और यह कामना की यी कि यह चैत्यालय बनतक स्टै-चन्द्र हैं तबतक इस पृथ्वीपर रहेगा ।

[EC, IV, Nagamangala, tl. No. 43]

# हागलहिस—कन्नद ।

[ ज्ञक स॰ १६२१ = १६१६ ई॰ ]

[ हागलहिं ( कूलगेरो परगमा ) में, ईरवर मिन्द्रिक दक्षिण-पूर्वके तेल-मिल ( चल्ली ) के पासके एक पाषाणपर ]

जिणक-गच्छद ध्यानघारण मौनानुष्ठान-जप-समाधि-राजि-तुण सन्दरप्य नियग चन्द्र-विद्धान्तद अमल-विद्वत्-कुमुद्द-चन्द्र पण्डित-देव आदिनाथ्य-एण्डित-देख गुड्ड चारा-सौण्डं शक-वर्ण माविरद आर-न्देष्य(रिष्पतो)-दनेय ईश्वर-सन्दर्भ माव-मानद सुद्द्-पच्चदन्नु त्रयोदिस-सोमबारद अन्दु श्री तिष्प्र तोत्धिद्द्ष्ति-द्वादिलवागिल भूमिगारं तेळ्ळर-कुलद् एर्यङ्ग-गोण्डन मर्ग देख-नाउण्डमातन -्य कालि-गाउण्डन मगं चास-शाडण्डत कल्ल-गाणम माडिनिट मङ्गलमहा श्री ॥ तिण्प्र-तीत्थ-द्विल मानितद -

[मूलमङ्क, [ति ] त्रिणक-गच्छे ज्ञादिनाथ-पण्डित-देवके शावक शिष्य, तेली लादिके, तिष्पूर्-तोरथके एक गाँव हादिलवागिलुके किसान-चाम-गौडने एक पत्थरका तेल निकालनेका कोल्हू वनवाया।

[ EC, III, Malavalli tl., No. 48.]

७२५

### सिका-प्राकृत

[ एं॰ १७७६ और शह १६३= १७१६ ई॰, श्वेतास्वर लेख।]
[ D. P. Khakhar, Report on remains in kachh
( ASWI, selections, No. CLII ), p. 84, t.;
p. 95 a. (ins. No. 23 ]

श्रवणदेखाता--संस्तृत तमा कदाव।

। सम ६७२१ ( ठील १८४५ = १७२१ मुँ० १ [कीराहोरी] )] [ कैं० शिक सर, मर मार ]

हरू८-७३१

राद्युक्षय--गाहुन ।

। १० १८ में से संग् १०१४ मोर जास १६१६ सर = है। १७२६ ने १७२७ सकी

श्वेतास्तर लेख ।

635

अनुषादेल्याता—संस्टत ।

[ बए सिद्धार्थ = १७३६ ई० १ ( खू० सहस ) ]

[ जै० शि० सं०, प्र० भा० ]

633

सिरोही-संस्कृत ।

[ स्वत् १८०८ = १७५१ हैं० ]

श्वेतास्वर लेख ।

[H. H. Wilson, Asiat. Res., XVI, p. 316, No. XLIII, a.]

७३४-७३६

शतुक्जय-पाकृत ।

ि सं० १८१० से १८१४ = १७४३ से १७४८ तक ]

श्वेताम्बर लेख ।

७३७

गेडि-संस्कृत-ध्वस्त।

िसं १८२१ और शक १६८६ = १७६४ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

[ D. P. Khakhar, Report on remains in Kachh

(ASWI, selectoins, No. CLII), p. 88, t.;

p. 96 a (ins. No. 41).]

**৩**३८

शत्रुक्षय-- प्रावृत्त ।

[ सं० १८२२ = १७६४ ई० ]

श्वेताम्बर लेख।

**७३**६

राजगिरि;-सस्कृत ।

[ सं० १८२६ = १७७२ ई० ]

िनिस्न लेख रस्नागिरि के एक चरण पर है ]

"ॐ सिद्धम् । संवत् १८२६के माघ महीनेके कृष्णपत्तकी छठी तिथिक कुगलोके रहनेवाले, ओसवाल और गडिच गोत्रके बुलाकीदासके पुत्र शा मानिक- चन्दने राजप्रहमें रत्नगिरि पर्वतके मन्दिरको सुधरवाते समय श्री पार्श्वनाय जिनके कमज-सहश चरणयुगलकी स्थापना की ।"

नोट -मूल लेखका पता नहीं है। यह उपर्युक्त अनुवाद अग्रेजी अनु-वाद्यरसे दिया ना रहा है।

[A M. Broadlay, JASB, XLI, p. 250, tr.]

ago

शत्रुञ्जय-प्राकृत ।

िसं० १८४३ और शक १७०८ = १७८६ ई० ]

रवेताम्बर छेखा।

७४१

मांडवी-संस्कृत।

[ सं॰ १८४५, शक १७१० = १७८८ ई॰ ]

रवेवाम्बर लेख।

[J. Burgess & H. Cousens, Revised lists ant. rem. Bombay (ASI, XVI). p. 106, No. 2-1, t.]

७४२

पटना-संस्कृत।

[सं० १८४८ = १७३१ ई०]

श्वेताम्बर लेख ।

[L. A. Waddeli, Discovery of the exact site of Patliputra (Calcutta, 1892), p. 18, t. et. tr.]

# राजिगिरि;—संस्कृत । सिं० १मधमः = १७६१ ई० ]

निम्न लेख ( अहा्ट्त ) विपुलाचलपर मुनिसुवतनाथके मन्टिरमें है :—
'संबत् १८४८ के कार्त्तिक महोनेक कृष्णण्याकी एसमी तिथिको श्री असृत
धर्म वाचकने संवसहित विपुलाचलपर मुक्ति लाभ करनेवाले परम निर्धृत ऋषि
( The supremely liberated sage ) की प्रातमाका निर्माण और
संस्थापना की थी।"

नोट:--मूल केखना पता नहीं है। यह उपर्युक्त अनुवाद अंग्रेनी अनुवाद परसे दिया जा रहा है।

[ A. M. Broadley, JASB, XLI, p. 249, tr. ]

### ७४४

## सांडवी;—णकृत । सादिनाथ ३ सन्दिरसें

## [ सं० १८५७ = १८०० ई० ]

॥ संवत् १८५७ वर्षे वैशाखमासे बुरुणपत्ते दश्यातिये शनौ श्री मुत्त संवत् सर-स्वतिगच्छे बलात्कारगणे कुंटकुंटा आचार्य्यलये मद्दारक श्री सकलकीत्ति तदनुक्रमेण मृप श्रीतीषयकीर्ति तत्पदे म० श्री नेमीचंद देवा तत्पदे म० श्री चंद्रकीर्ति देवास्तत्पदे म० श्री रामकीर्ति देवा तत्पदे मटारक श्री यज्ञकार्ति पुरुप देशात् मम उशाची वलं पुएन्दयं (१) श्री मांडवी ग्रामे समस्त श्रीचीप्त श्री मूलनायक श्री आदि-नाथ नित्यं प्रणस्यति ॥ श्री ॥ श्री शुम मवतु ॥

[ J. Burgess & H. Consens, Revised Lists ant. rem. Bombay [ ASI, XVI ], p. 106, No. 1. t. ]

```
380-780
```

### श्रत्रुंजय-प्राकृत ।

[सं० १८६० ओर शक १७२६ से सं० १८६१ और शक १७२६ तक = ई० १८०३ से १८०४ तक ]

श्वेताम्बर लेख ।

७५०

श्रवणावेत्गोलाः-- जन्न ।

[ शक १७३१=१८०६ ई० ]

[ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ भा॰ ]

७४१

शत्रुञ्जय;—गुजराती ।

[सं १८६७=१८१० ई०]

रवेताम्बर लेख ।

७४२

श्रवणवेत्गोला,-कन्न ।

[ विना कालनिर्देशका, पर लगमग १८१० ई० ( लू. सहस ) ]

ि जै० शि० सी०, प्र० सा० ]

હધરૂ

मलेयूर-संस्कृत।

[ शक सं० १७३४ = १८१३ ई० ]

[ मत्तेयूर ( उष्पमविष्ठिपरगना ) में, पहाड़ी पर स्थित गुण्डीन बहा-देवस्के मार्गमें ] (पहला)

श्रीमद्-देवर-देव-वन्दित-बिनाडिश्न-द्व-सन्धारित-प्रेमं बेट्ट समस्त-मन्य-बन-रिन्दं शोमितं सद्गुणो-हामं पुस्तक-गच्छ-देशि-गणदोल् विभ्राबितं सत्कला-रामं भट्टाकलङ्क-सुनिएं त्रैलोक्य-संपूबितम् ॥

[ पुस्तकगच्छ और देशी-गणके अष्टाकलंक-मुनिप की प्रशंसा ]

(दूसरा)

[ उसी पहाड़ी पर, पाषाणोंके ढेरके पास, उत्तरकी तरफ दूसरी चट्टान पर ]

श्रीमच्छाके श्रानिन-व्यसन-हिमगु-संख्यामिते श्रीमुखाब्दे पौषे मासे त्रयोदश्यवनिज-दिवसे धातः-भे चाप-लग्ने श्रीमदेशी गणाय्यः कनकिंगरि-वरे खिद्ध-सिंहासनेशः प्रापद् भट्टाकलङ्कस्सुमरणविधिनास्मिन् गिरौ नाकलोकम् ॥

[ पहले नं के लेख का ही विषय इसमें है । देशीगणके अध्य ( प्रधान), कनकगिरिके प्राप्त-सिंहासनके ईश भट्टाकलंकने इस टीले पर सुमरणपूर्वणक स्वर्गलोक को प्राप्त किंगा, अर्थात् शरीर छोड़ा । ]

[EC, IV, Chamrajnagar tl., No. 146 & 150]

७५४

शत्रुंजय;—प्राकृत ।

[ सं० १८७५= १८१८ ई० ]

रवेताम्बर लेख।

#### بهلالا

## मसार—संस्कृत।

# [सं० १८७६ = १८१६ ई०]

१. स ८७६ वैशाल शुक्ते ६ मृते संघे श्रीकुन्दकुन्दाचार्च्यान्वये भट्टारक विश्वभूपणजी मट्टार

२. क श्री जितेन्द्रभूपणजी भट्टारक महेन्द्रभूषणजी तदम्नके अग्रीतकान्वये

क्रिलगोत्रे श्री

३. सह-नी दशनावर सिंवस्य पुत्र श्री वावू संकरतालजो तस्य पुत्र पुत्रश्चत्वारः वावृ श्री रतनचन्द्जी

y. श्री वावू कोर्त्तिचन्द, श्री वावू गुपालचन्द, श्री वावू प्यारीलाल

अरामनगर विमिम मसाढ्नग

प्. रे निन मन्दिर विम्त्र प्रतिमाक्त ••• •• अग्रेनराज्ये वर्त्तमाने कारुवदेशे श्री

[ इस लेख में ७० १८७६ की वैशाख गुक्ता ६ की, जब कि 'कारण-देश' पर अग्रेनी राज्य प्रवर्त्तमान या, (पाश्वेनाथ की) प्रतिमा मसाढ़ नगरके जैन मन्दिरमें अराम नगर ( वर्त्तमान आरा =शाहाबाट ) के बाबू शंकरलाल और उनके चार पुत्रोंके द्वारा समर्पित गयी थी। लेखमें आरा नगरके भट्टारकोंकी परम्परा भी वर्णित है । उस समय मट्टारक महेन्द्रभूपण जी विद्यमान थे ।

[ A. Cunningham Reports, III, P. 70, t. & a. ]

હષદ

# पभोसा-संस्कृत ।

[ सं० १८६१ = १८२४ ई० ]

प॰ १. संवत् १८८१ मिते मार्गशीर्पगुक्ळपष्टया शुक्रवास-

२. रे काष्टासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे लोहाचार्याम्नाये

- ३. मट्टारक श्री जगत्कीर्चिस्तलट्टे मट्टारक श्री लितिकी-
- ४. तिंजी तदाम्नाये अग्रोतकान्त्रये गोयलगोत्रे प्रयागन-
- प्र, गरवास्तव्यसाधु श्री**रायज्ञीस**ह्मस्तदनुनफेरुस-
- ६, स्रासत्युत्रसाघु श्री मेहरचन्द्र'त्तंद्भाता सुमेरचन्द-
- ७, स्तटनुजसाधु श्रीसाणिक्यचन्द् स्तत्पुत्रसाधु श्री हो-
- रालालेन कौशांचीनगरशाह्य प्रभास्तपर्वेतोपरि श्री-
- ६. पद्मप्रसर्जिनदीचाह्वान कल्याणकचेत्रे श्री जिन-
- १०. बिंदप्रतिष्ठा कारिता अग्रेनबहादुरराज्ये सु [ शु ] मं [ ॥ ]

अनुवाद—शुक्रवार, मार्गशीर्ष शुक्ळा पष्ठी, सं० १८८१ के दिन, काष्ठासंघ, माथुरगच्छ, पुष्करगण, लोहाचर्यके अन्वय (परम्परा) में मट्टारक श्री जगत्कीर्ति उनके पट्टपर मट्टारक श्री लिलतकीतिजी इनकी आम्नायम अग्रोतक अन्वय (जाति) तथा गोयल गोत्रके प्रयाग नगरके रहनेवाले खाधु (साहु = सेठ) श्री रायजीमह्म, उनके अनुज फेक्मह्म, उनके पुत्र साधु श्री मेहरचंद, उनके श्राता सुमेरचंद, उनके अनुज साधु श्री माणिकचंद, उनके पुत्र साधु श्री हीरालालने कीशाम्बी नगरके बाहर प्रमास पर्वतके ऊपर श्री पद्मप्रम (तीर्थेड्डर) के दीजा कल्याणक चेत्रमे श्री जिन (पार्यनाय) बिंव प्रतिष्ठा कराई। यह काल अंग्रेज लोगोंके शासन का था [१८२४ ई०]।

[ EI, II, NoXIX, No3 (P. 244)]

७४७

अवणबेलाोला-कन्न ।

[ शक १७४८ = १८२७ ई० ]

[ जै० ज्ञि० सं०, प्र० भा० ]

UXC

## केलसूरु—संस्कृत ।

[ काळ लुस, ( १म२म ई॰ ! लू॰ राइस ) ]

[ केलस्र ( केलस्र परगना ) में, वस्तिके अन्दरकी दीवालपर ]

## श्री **चन्द्रप्रभ**िननेद्राय नमः।

श्रीमत्वरमगम्भीरस्याद्वाटामोवलाञ्छनम् । जीयात् त्रेंलोक्यनाथस्य शासनं चिनशासनम् ॥ स्वितः श्री-राकवत्तररे व्रि..... पप्टि-त्रय-संख्ये स्थिते वपं सम्प्रति सर्वधारिणि सिते मासे तपस्य तिथी। सप्तम्या गुरुवासरे मृगशिरो-मे योग आयु \*\*\* \*\*\* कर्णाटकनामदेशिवसम्पर्यस्यते \*\*\* शुभे ॥ श्रीमान् यो महिसूचनामनगरे सद्रत्निहासना-सीनः पार्थिव-चामराज-ततुभृरात्रेय-गोत्रोदित । कुर्व्धन् सन्निह हुप्ट-निग्रहमतिशेशधात्रस्वा च सु-प्रेचावान् पृयुपुण्यर।शिरपि सत्पुण्योद्यमादि-च्म ॥ नाना देश ज्यालमी लिविलसद्दत्न शमार्चिक मा-भोनो राज्यविचारणैंकचतुरी भारतान् वटान्याग्रणी । तेवस्यी विद्वधीयरक्णचणस्युजानलीलानिधि-नीनाशास्त्रविचारणो विवयते शी कृष्णराजो नृप ॥ तरपाटाश्रित-शान्त पण्डित-मुतरश्रीवत्सगोत्रोद्धवो राजद्राचयस ••• ज प्रवित्तसिद्धायनाकर्णनात्। दिन्ये हृद्यवधार्य पुण्यपुरुपत्सद्धर्मकृत्यं महान् रोऽसौ · • केलसूरु-नामनि पुरे चैत्याळयादि-स्थिताम् ॥ श्री-चन्द्रप्रस-तीत्थकृद्विषयदेवज्वालनीदेविका-विम्वानां ''' पुनर्नवलसिन्चत्रान्वितां शोमनाम् । प्राप्ताश्चर्यस्मामकारयदिष श्रेष्ठां प्रतिष्ठां पुनः ''' गट-गुरुणा वक्तुं यथैवन्मन ॥ श्री मङ्गलं भवतु । वर्द्वतां जिन-शासनम् ।

[ चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्रको नमस्कार | जिन-शासनकी प्रशंसा |

कर्नाटक देशके सहिस्हर नामक नगरमें राजा चामराजका पुत्र राजा क्राण्याद्ध रत्नजटित सिंहासनपर बैठा। वह दुष्टोंका निग्रह और शिष्टोंका पालन करता था। (उसकी प्रशंसा) उसने शान्त-पण्डितके पुत्र श्रीवत्स-गोत्रीय \*\* \*\* के प्रार्थना-पत्रसे केलस्हर के चैत्यालयमें फिरसे तीर्थंकर चन्द्र प्रम, विजय-देव तथा ज्ञालिनी-देविकाके बिम्डों (प्रतिमाओं) को स्थापित करवाया। चैत्यालयको भी सुचरवाकर उसको फिरसे चित्रित किया था।

[EC, IV, Gundlupet tl., No. 18]

७५९-७६३

श्रुक्जय-प्राकृत।

[सं० १८६५ से १८८६ तकः १८२६ से १८२६ तक ] श्वेतास्वर लेखा

> ण्ह्रश्च नरसीपुर;—संस्कृत तथा कन्नड़ । [ शक १७४१—१८२६ ई० ]

[ नरसीपुर ( नेस्मनहिल्ल परमना ) में, शान्तस्थके खेतमें एक पाषाणपर ] श्री दे श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शाषनं जिन-शाषनम् ॥

स्वित्त श्री विनयाम्युदय-शालिवाहन-शक-वरुष १७४१ विरोधि सं० '
कार्तिक-शु ५ मानु ॥ श्रीमद्राजाधिराज महाराज श्री-कृष्ण-राज-वाडेयरच्यनवर मेस्र-नगरदिल्ल रत्न-सिंहासनारूडरागि पृथ्वी-साम्राज्यं गेयन्दु । दळवायिकेरेगे वन्दु इद्दु तिपशिकोण्डु अडविगे होट आनेयन्तु अप्पण-मीरेगे
गुण्डिनिन्द होडिशि हजूरिगे विषस्त वगे हेग्गडदेवन कोटे अमलुदार
शान्तय्यन मग देवचन्द्रयगे गिनामागि अप्पणे कोडिसिद्दु ताळोकु-पैकि
सागरद होबळि वळित नरसिंहपुरद ग्रामदिल्ल वेदलु कं गु १२-० वरहद
भूमिगे चतु-र्टिकिंगू शीला-प्रतिष्ठे माडिसि कोट्टद्दु यी-शिलेगे पश्चिम होलसारिगे तुण्डु सहा १ पिदके शेरिद अडु सह कुळ मोगचु कं० गु० १०-६ यी
शिलेगे पूर्व हित्त-होल १ क्के कुळ मोगचु कं गु १-४ उमर्थ हन्नेरडु-वरहाद
देदलु-भूमिगे यी-कार्तिक-व १३ सोमवारदल्लु शिला-प्रतिष्ठे माडि यीत यीतन
पुत्र-पौत्र-पारम्पर्यवागि निरुपाधिक-सर्वमान्यवागि अप्पणे कोडिसिद शासना ।

### [ जिन शासन की प्रशंसा ।

जिस समय मैस्रकी रत्नजटित गद्दीपर वैठकर राजाघिराज महाराज कृष्णराज वोडेयरय्य इस पृथ्वीपर राज्य कर रहे थे:—एक हाथी टळवायिकेरीमें आया और जङ्गलमें माग गया। हाथीको मारकर राजाके पास लानेका हुक्म हुआ। हेगाडदेवनकोटेके अमलदार शान्तव्यके पुत्र देवचन्द् ने यह काम सम्पन्न किया, तो उसे इनाम मिलनेका हुक्म हुआ; और इनाम में उसे उपर्यु क तालुकेके सागर होबलि (प्रदेश) के नरसिंहपुर गॉवमे १२ वराइ-जितने मूल्यकी सूखी जमीन दी गयी। इस मूमिको चारों ओर पत्यरोंकी निशानीसे अङ्कित कर दिया गया था। यह मूमि उसके पुत्रों, पौत्रों और सन्तान-दरसन्तानके उपमोगके लिये विना किसी वाघाके, सब करोंसे मुक्त रूपमें दी गयी थी।

[ EC, IV, Heggadadevan-Kote tl., No. 51 ]

७६५ -

श्त्रञ्जय--- प्राकृत ।

सं १८८० = १८३० ई० ]

श्वेतास्वर लेख।

७६६

श्रवणबेलगोला;—संस्कृत।

[ सं॰ १८८६ और शक १७४२ = १८२० ई॰ ] [ जै॰ शि॰ सं॰, प्र॰ भा॰ ]

000-030

যাসুক্ররথ—প্রাক্তর।

[सं० १८६६ से सं० १८६६ सक = ई० १८३१ से १८६६]

श्वेतास्वर ळेख ।

500

सत्तेयूर;—संस्कृत तथा कन्नड़ ।

[ ज्ञक सं० १७६० = १८३८ ई० ]

ं [ उसी पहादीपर, चन्द्रप्रभ प्रतिमाने पश्चिमकी ओरकी चट्टानपर ]

श्री श १७६० । स्वस्ति श्री वर्द्धमानाब्दः २५०१ विळिम्ब-सं० वैशाख-शु ३ गु । सा । देवचन्द्रनु पितृ-सन्तानमं वरसिदं मङ्गलमहा श्री श्री

िवर्छमान सं २५०१, शक १७६०, विळम्ब वर्षमे देवचन्द्रने अपने पूर्व-पुरुषोंकी परम्परा लिखवायी।

[ EC, IV, Chamarajnagar tl., No. 154.]

530-300

शत्रुञ्जय--- शकृत ।

[सं० १८२७, शक १७६३ से सं० १२६६, शक १७८१ तक = ई० १८४० से ई० १८५६ तक ] स्वेताम्बर लेख।

७९३

कोथरा-संस्कृत।

[सं० १६१८, शक १७८३ = १८६१ ई० ] स्वेताम्बर लेख ।

[ D. P. Khakhar, Report on remains in Kachh (ASWI, selectoins, No. CLII), p. 75-76, t.; p. 91 a (ins. No. 1).]

330-832

शत्रुक्षय;--प्राकृत-।

[सं० १६२१ से १६३० तक=ई० १८६४ से १८७३ तक] श्वेताम्बर लेख ।

330

शालित्राम;—संस्कृत और कन्नह । [ शक १८००—१८७८ ई० ]

[ शालियाममें, अनन्तनाथ-वस्तिके सामनेके स्तम्भपर ]

श्रीमत्परमगम्भीग्स्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वस्ति श्री विजयाम्युदय-शालिवाहन-शकान्दः १८०० नेयृ ईश्वर-संवत्सरद् माघ-शु ५ लु स्वस्ति श्री पेनगोण्डे-शेनगण-संस्थानद् श्रीलदभी-सेन अष्टारक-स्वामियवर शिष्यनाद यिदगूरु पट्टण-शेत्रु चीरप्पनवर कुमार अण्णेयनवर कुमार हजूरु-मोतीखाने-वीरप्प तम्म तिस्मप्प सह शालिमाम- दिल्ल यी-नूतनवाद चैत्यालय कट्टिसि श्री अनन्त-स्वामियन्तु स्वास्यद्धेत्र-सिह्त प्रतिष्ठे माडि यिरुवद्क्के भद्रं शुमं मङ्गलं श्री ॥

[-जिन शासन की प्रशंसा। सेनगणकी संस्थान पेनगोण्डेके लद्द्मीसेन मट्टारक-स्वामी के शिष्य यिदगूरके पट्टण-शेट्टिके पुत्र अण्णैय्यके पुत्र वीरप्य और तिस्मप्प थे। तिम्मप्प छोटा माई था। वीरप्प मोतीखानेके महलमें काम करता था। वीरप्पने शालिग्राममें इस नवीन चैत्यालय का निर्माण कराकर इसे अनन्तस्वासीको सौंप दिया।

[ EC, IV, Yedatore tl., No. 36 ]

८००-८०३

श्त्रुञ्जय-प्राकृत ।

[सं० ११३१ से ११४३ तक=ई० १८८२ से १८८६ तक] श्वेतास्वर लेख।

८०४-८३०

अवणवेलगोला;-कन्नह ।

[ अनिश्चित कालके ]

[ जै० शि० सं०, प्र० भा० ]

दरे१

तिरुमलै;—तामिक । काल अनिश्चित ]

- १ स्वस्ति श्री [॥] कडैकोट्-
- २ दूर् चिरुमलैपरवादिम-
- ३ ल्लर माणाकर अरिष्टते-
- ४ मि आचार्यं र शेयू-
- प्र वित यिच्चित्तर-
- ६ मेनि ॥

अनुवाद-स्वितः । श्री । कडैकोट्ट्रके अरिष्टनेमि-आचार्यने, जो तिरु-मलैके परवादिमल्लके शिष्य थे, एक यत्ती की प्रतिमा बनवाई । [ South Indian ins., I, No. 73 (p. 104-105) t. & tr. ]

**=32** 

# कलु गुमलै;—वामिल ।

[ अनिश्चित काल ]

- १ श्री [॥] [आ] णन्र्सिंगण-
- २ दिक्कुरविहगळ् मा-
- ३ णाछार नागणन्टि-वकुरव-
- ४ [डि] गळ्शे [य्] वित्त ति [रू] मेणि [॥]

अनुवाद—( यह ) प्रतिमा आणनूर्के पूच्य गुरु सिहनन्दिके शिष्य पूच्य गुरु नागनन्दिने बनवायी थी।

[ EI, IV, p. 136, No. 6. ]

८३३

वस्तीपुर;-कन्नव्-मान।

[काल निश्चित नहीं]

### [ बस्तीपुरके उत्तरमें एक पाषाणपर ]

क || स्वकलद्भ •••••।

वाक्-चन्द्रकीर्त्तियं घवळिसे टिगम्बर ।

•••े•• • भव्य-प्रकार-चकोर नलेय।

··· ·· य कुटिल-बाइकन्य पटाम्भोनम् ॥ [ अकलह्नकी प्रशसामें ]

[ EC, III, Seringapatam tl,. No. 145.]

# विद्रविल्ल; कन्नड़।

[बिना काल-उच्लेखका]

[ चिद्रविछ ('सोसले प्रगता ) में, गाँवके पश्चिम बलगे रावळके खेतकी एक चट्टानपर ]

[ देशिक-गण और कोण्डकुन्दान्वयके " नित्द-देवकी शिष्या नागियवर्षे-किन्त अपनी श्रद्धा और पवित्रताके लिये विख्यात थी । ग्रहीत न्रतोंकी परिपूर्णता-पूर्वक स्वर्गवास हो जानेसे, मातृक प्रेमके कारण, " माँकी स्मृतिमें " ]

[ EC, III, Tirum Kudlunarasipur, tl., No. 133]

### **न३५**

वेरस्त्राडि;—संस्कृत-सम्न ।

[ विना काल निर्देशका ]

[ बेरम्बाडिमें ( कुतनूर परगना ) मारी मन्दिरके पास एक पाषाणपर ]

ओं नमोऽईते मगनते चण्डोग्र-पारिश्व (पाश्व ) नाथाय धरणेन्द्र पद्मावती-सिहताय सन्वैत्याधिहरं अळजुमोगे · · · · नाना · · शी-पञ्च-परमेष्ठी · · · · · िॐ। भगवान् अर्हत् चण्डोग्र-पार्श्वनायको नमस्कार हो। वे घरणेन्द्र-पद्मावती सिहत हैं। वे सब व्याधियोंको दूर करनेवाले हैं ... ... ... पाँच परमेष्ठी ... ... ]

[EC, IV, Gundlupet tl., No. 96]

• ૮३૬

जवग्रह्, —कबद्-भग्ना

[ कनिश्चित कारुका ]

[ जगवरुद्ध ( जगवरुद्ध परगते ) में, जैन-चस्तिके पासके पाषाण्पर ]

स्वितः श्री कोण्डकुन्टान्वय देशो गणद्**यरचर-भ्रदार** शिष्यन्तिय अष्टो-पवासटर कियागुणचन्द्र-भटार सधर्मगळु तोस्मत्तेळ विश्ला त ••• वय्दुन वि ••• ••• निर्मिधय कल्लनिरिसिट

[ नोण्डकुन्दान्वय तथा देसी-गणके अमरचर-भट्टारकी शिष्या, जो (महीनेमें) आठ दिनका उपवास करती थी और मुणचन्द्र-भट्टारकी साथिन थी, ६७ वर्षतक जीयी। उसके बहनोई या सालेने यह स्मारक खड़ा किया।

[EC, V, Arsikere tl., No. 3.]

८३७

कोलूरु;—संस्कृत तथा कन्नड़ । [वर्ष विरोधिकृत्]

[कोल्क्सॅ, कुमरि-हक्क लुमें पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वारामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं निनशासनम् ॥

स्वस्ति श्रीमतु आदिनाथ-देव-पादाराघक सम्यक्त्व-रत्नाकर जिन-गन्घोदक-पवित्रीकृतोत्तमाङ्गेयण्य राजियव्वे-हेग्गडिति ४४ नेय विरोधिकृतु- संवत्सरद् माघ-सुध(द्ध)-पञ्चसी-बृहवारदन्दु कोळ्रोळ् सुर-लोक प्राप्ते-यादळ् ॥ सरस्वतिगण-पुत्र-सुमित-पण्डित-शिष्य रूबारि सोमोजन पुत्र दुगायन बेस [ इस लेखमें किसी मी सुरलोक प्राप्तिका दिन दिया है और कोई विशेषता नहीं है । ]

[ EC, VIII, Sagar tl., No. 106 ]

दर्द

हले-सोरब; —संस्कृत तथा कन्नइ।

[काल निश्चित नहीं ]

[ हले-सोरबर्में, उसी स्थानपर एक दूसरे समाधि-पाषाणपर ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वाटामोधलाञ्छनम् । जीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासनं विनशासनम् ॥ [ १ ]

' श्री हेमचन्द्र-देवर गुडुनु दम गोडन निषिधि श्री-वीतरागाय श्रीमतु यी-कल माडिदनु खोरपद विश्रोजनु ॥

लेख स्पष्ट है।

[EC, VIII, Sorab tl., No. 53.]

८३६

गिरतार;-संस्कृत-मान।

श्वेताम्बर लेख ।

[ ASI, XVI, P. 356, No. 15, t. & tr. ]

ದ್ವರ

गिरनार; संस्कृत-भग्न।

श्वेताम्बर लेख ।

[ ASI, XVI, p. 356, No. 17, t. & tr.]

### गिरनार;—संस्कृत।

[ दक्षिणी प्रवेश-द्वारके पासके गिरिनारी मन्दिरके मण्डपमें सूमि-सक्षिछके एक पापाण-तळपर ]

श्री सुभक्तीतिदेव साहुनानासुत साहु तेनजीति देव। अनुवादः—श्री सुभक्तीतिदेव और साहु नानाके पुत्र साहु तेनकीतिदेव। [ASI, XVI, p. 356-357, No. 18.]

#### 582

भोलरी;—संस्कृत और गुजराती । [ काल अनिश्चित ] श्वेताम्बर लेख । [ J. Kirste, EI, II, No. V, No. 3 (p. 25-26) t. & tr.]

#### 683

## रामनगर ( सहिष्कुन ),—संस्कृत । [ काल सनिश्चित ]

रामनगरके पुराने किलोसे उत्तरकी ओर कुछ १०० गव दूरीपर और नस-रतगद्धके पूर्वमें 'कतारि खेरा' नामकी एक बहुत छोटी पहाड़ी है। यह 'कतारिखेरा' 'कोत्तरि खेरा'का अपभंश (विगड़ा हुआ रूप) मालूम पड़ता है। 'कोत्तरि खेरा'का अर्थ होता है 'मन्टिरका देर'। यहाँ जनरल कनियमने खम्मेका कद्धडका चोंखूटा पाया और एक छोटे मन्दिरकी करीव-करीब छुप्तप्राय दीवालें खोज निकाली थीं। उसने पहिले इसे कोई बौद्ध-मन्दिर समका, परन्तु पीछेसे वहाँ सिवा एक छुद्ध-मूर्तिके और कुछ न होनेसे, यह खयाल छोड़ दिया। लेकिन वहाँपर कुछ नग्न मूर्तियाँ निकलीं जोकि दिसम्बर जैन सम्प्रदायकी थीं। इससे उसने जैन मन्दिर समका। पत्थरके एक परिवेपक (Railing) स्तम्भपर, जिसमे ऐसी मूर्तियोंकी ६ कतारें थीं, निम्नलिखित समर्थक लेख मिला —

ì

महाचार्य इन्द्रनिव्द शिष्य महाद्रि पार्श्वपतिस्य कोत्तरि । "इन्द्रनिद्के शिष्य महादरि, पार्श्वपतिके मित्रिको ॥"

यहाँ 'पाश्वंपित'से मतलब २३वें तीर्थंकर पाश्वंनाथसे ही है। एक दूसरी नग्न प्रतिमाके पाषाणपर 'नवप्रह' ये शब्द खुदे हुए ये, एक विशाल स्तम्भके खण्डपर उसके चारों ओर शेरके आकार बने हुए थे, जो कि महावीर स्वामीका चिह्न है। जैनोंमें 'अहिच्छत्र' अब भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। इन लेखोंके अच्छोंसे जनरल किंचम अनुमान करते हैं कि यह मन्दिर गुप्तकालकी अवनितिसे पहले बना था।

[ Art, Ins. N-W-P-O (ASI, II), p. 28, t. & tr. ]

882

खजुराहो;—संस्कृत ।

[ छाल अनिश्चित ]

[ २१ नं० के जिन-मन्दिर छे द्वार के स्तम्भपर ]

आचार्यं सी (श्री)-देवचन्द्र: (न्द्र) सिस्य (शिष्य) कुसुद्चन्द्र (न्द्रः) ॥

[ देवचन्द्रके शिष्य कुमुदचन्द्रका उल्लेख ।]

[ASWI, Progress Reports 1903-1904, 48, t.]

८४४-५४६ जैसलमेर;—संस्कृत । [ सं० १४७३— १४१६ ई० ] श्वेताम्बर लेख ।

रिइ० ले० ८४७—संबत् १४६३ = १४३६ ई०

», », বধন—» १४६७ = १४४० ईo

» भं ८४६— , १५०५ = १४४८ ई०

ग ग नप्र०-- ग १५३६ = १४७६ ई०

समाप्त

# अनुक्रमणिका (१)

जैन-शिला लेख संग्रह माग १-२ में संग्रहीत शिला लेखों के स्थानों की अकारादि कम से नाम सूची। नाम के पश्चात् लेख नम्बर समम्मना चाहिये।

अज्ञदी १६६, १७८, १८५, १६४, आर्सी केरी ४६५ २००, २०१, २४२, ३६७, इस्र २२१ ३७८ उदयगिरि ( उड़ीसा असमेर ३०६, ३६१, ४१३, ४१७ उदयगिरि ( सांची ) ४१८, ४२१ उद्यगिरि ( सांची ) ४१८, ४२१ एचिंगनहिल्ल ५६ अञ्जनगिरि ७६३ ५८८, ५६१, ५६१, अञ्जनगिरि ७६३ एचिंगनहिल्ल ५६ अञ्जनेरी ( नासिक ) ३१७ अनवेरी ४५८ एतोरा ४८१ अनिवल्ल ६२३, ६२७ कडकोल ४४२, ४६ अव्ल्ल्स ४३५, ४३६ अमरापुर ५२१

श्रव्तूर ४३५, ४३६ अमरापुर ५२१ अश्रूण २३६ अलहल्लि २५३ अलेसन्द्र ४११ अल्चम (कोल्हापुर) १०६ आहुर १०७ आवलुवाडी २६७

इसूर २२१ उदयगिरि ( उड़ीसा ) २४५ उदयगिरि ( सांची ) ६१ उद्रि २६१, ४३१, ४६१, ५७६, प्रमद, प्रहर एचिगनहल्लि ५६७ एलेवाल ३८६ एलोरा ४८१ ऐहोले १०८, २४७, ४४४ कडकोल ४४२, ४६०, ५०८, ५२५ कडन १२४ कडूर १५० कण्ठकोट पूर०, प्र३१ कदवन्तो १६३ कणवे २३०, २३२, ५६१ कवली ३५१ कम्बदहिल २६६, २६४, ३७२

करडालु ३८३, ३८४

करगुण्ड ३४७ कलस ५२२ कलसगेरी ३१८ कलहोली ४४६ कलुचुम्बर १४४ कलुगुमले ८३२ कल्मावी १८२ कल्य प्रहइ कल्लबलि ६६४ कल्लूरगुडु। २७७ कहायूं (गोरखपुर) ६३ -,कागड़ा १२६ कारकल ६२४, ६२७, ६८० कुष्पद्रच २०६, ५५५, ५६३, ६०५ कुम्तरहरिल १६६ कुम्सी १४६ कूलगेरी १३६ ं केलसुर ७५८ कैदाल ३३३ कोणूर (बेळगांव ) २२७, २७६ कोयरा ७६३ कोन्नूर १२७, ३३५ कोप्प ६८८ कोलूरु =३७ कोल्हापुर ३०२, ३२० क्यातनहल्लि १३८, ३८७

बजुराही १४७, १७६, २२५, ३२६ ३३१, ३४०, ३४३, ३४४, ३५६, ३६२, -४४ खम्भात ५३६ गिरनार ११, १४१, ३४५, ३४६, ३६८, ३६६, ४४५, ४६४ ४७६, ४७७, ४७६, ४६३ प्रद, प्रव, प्रद, प्रवे प्रक, प्रक, प्रम्, प्रक ६२२, ६३१, ६४५, ७०० द३६, द४**१** गुडिगेरी २१० गुर्ग्डलूपेट ४२५ सुन्त्री २४४ गेदी ६५०, ७३७ गोगा ४५१, ४५५, ४५६ गोवर्घनगिरि ६७४ ग्वालियर ६३३, ६४० चत्रदहिल ३०० चल्य २८७ चामराजनगर २६४ चिकमगलूर ४१२, ५२६ चिक्कमागडी ४०८, ४२२, ४२३, ४२४, ४२७, ५०२, 487, चिनक-हनसोगे १७५, १९५, १९६, २२३, २३६, २४१,

चित्तौड़ ३३२, ५१६, ६४२, ६५३, चिदरवित्त ८३४ चैतनाथ (खालियर ) ६०८ जवगल्खु ८३६ जैस्लभेर ८४५, ८५० टोंक (राजपृताना ) ६३६ तगहुरा २६५ तट्टेकेरे २१६ तवनन्दी ५३४, ५४०, ५६८, ५६६,

तलगुर्ख ४१६ तारङ्गा ६७६ तिप्पूर २६२ तिरुमलै १७१, १७४, ४३४, ५५७,

तिरुपरुत्तिक्कुण्य ५८१, ५८७
तेवर तेष्या ३७७
तेरदल २८०, ४०२, ४१४
दान साले २४८, ४६८
दावनिगरी (गेरी) २४६
दिळमाल ४८३
दिल्ली (टोपरा) १
दीडगूरु ३५३
दूवकुरुड २२८, २३५
देवगढ १२८, ६१७, ६२८
देवगिरि ६७, ६८, १०५

देवरहिन्न १२१ देवळापुर १२० दोद्द-कणगालु १८० दोहद ३८२ घरमपुर ६०६ नडोले ३५७, ३५८ नन्दी ( माँएट गोपीनाय ) ११८ नरसीपुर ७६४ नल्लूर १८३, १८४ नाखौर ( विहार ) ७०४ नागदा ६३० नाडलाई ६७२ नित्तूर ४३६-४४१, ४६६ निदिगि २६७ नेसर्गी ( बेळगाँव ) २४६ नोणमङ्ग ह ६०, ६४ नौसारी १२५ परना ७४२ पिंडतरहित ३५२ पञ्चपारखन मलै ११५, १६७ पालनपुर ३५० पुरले २६६, ४५०, ४६६ पेगार १५४ बक्कलगेरे ४५२ वंकापुर १८७, २७२ बड़नगर १२६

बन्दालिके १४०, २०७, ४३३, ४३८ ४४८, ४५६

बन्दूर २७३ वयाना (राबदूताना ) १७६ वयागञ्ज (माळवा ) ३७०, ३७१, ६४३

बलगाम्बे १८१, २०४, २०८, २१७

४२०, ४५३
बसवनपुर ४१•
बस्ती ३२८
बस्तीपुर ५८२, ८३३
बहादुरपुर (अलवर) ६६२
बादामी ३१२
बामणी ३३४
बाळ होन्नूर २३१
बिकौली ३७४, ३८६
बिदरे १५८
बिदरूर ६५६

विगूर ६२१

बेत्र ५११

वेरम्याडि ८३५

बेलगाँव ४५४

बेळवत्ते ११६

बेळ होड़ाळक ३६६

'बेक्कर १७२

बेलुर २०५ बेल्लुर ७२३ बोगादि ३१९

मारङ्गी ६१०, ६४१, ६४६

मिलरी ( भीलरी ) ६५१, ८४२

मत्तावार २६२, २७३, ३२१

मधुरा ४, ५, द्र-१०, १२-५२, ५४-

१७३, २११

मदनूर ( नेल्लोर ) १४३

मदने ७१६

मदलापुर २२४

महागिरि ६६८

मदासं ६८१

मन्ने १२२, १२३

मर्करा ६५

मकुली ३७६

मलेयूर ४०१, ५६०, ५८०, ६००,

६१५, ६५७, ६६३, ७०५,

७२०, ७५३, ७७=

मसार ५८६, ७५५

महोवा २५२, ३२५, ३३७, ३४१,

३४२, ३६०, ३६१, ३६५

मॉयट आबू ४१५, ४१६, ४७१-४७४, ४८०, ४८२, ४८६, ५३६,

५५०, ५५४, ६२६, ६२४,

६३**८, ६**४४, ६४७, ६**४**८,

मॉयट निहुगल्छ ४७८, ६३७ मॉयट शिवगंगा ३१५ मॉयट सुन्ध (रावपूताना)५०७ मायडवी ७४१, ७४४ मुगुलूर २६५, ३१७, ३२७, ३८० मुक्ति २७५

मुल्लूर १७७, १८८, १६१, २०२, २०६, ५६०

मूडहिल ३७५
मूलगुरड १३७
मेलिगे ६६१
म्यूनिच ६३६
यहादहिल ३२४
थिडुवणि ६४६
यीदगुर ४३२
वराझना ६१६
वर्षा १५६
वहामले १३३-१३६
विजयनगर ५८५, ६२०
वृद्धि ३१३
वेणूर ६८६, ६६०
वैद्धरुठ (उदयगिरि) ३

राजगिर ८७, ७३६, ७४३
राणपुर ६३२
रामनगर ५३, ८४३
रायवाग ३१४, ४४६
रावन्दूर ५८४
रोहो ४४७, ४८७
लच्मेश्वर १०६, १११, ११३, ११४,
१४६
\_

शाञ्च हप्रह, ६६५, ६६६, ६७५, ६७८, ६८२, ६८३, ६८४, ६२२-६२६, ७०१-७०३, ७११, ७१४, ७१५, ७२७-७३१, ७३४-७३६, ७३८ ७४०, ७४४, ७४६, ७५४, ७५१-७६३, ७६५, ७६७-

अवगविल्गोला ११८, ११२, ११७, १५१, १५२, १५५, १५६, १५७, १६२, १६३, १६५, १६८, १६६, २२६, २३३, २५४-२६१, २६८, २७०, २७१, २७८, २७६, २८१-२८३, २८५, २८६, २६०, २६६, १६८, १०३, ३०४,

३•६, ३१०, ३११, ३२३, ३३५, ३४८, ३५४, ३५४, ३६२, ३६३, ३८८, ३६२, \$E4-800. 803-800. ४२८-४३०, ४६१, ४६३, ४७४, ४६२, ४६८, ५०१, प्रम, प्रर, प्रम्-प्र७, प्रेरेव, प्रराध, प्रराद, प्रेरेरे, प्रश्च, प्रप्त, प्रद्र्य, प्र७२, ५७३, ५७५, ५६१, ५६६, ६०२, ६०७, ६१६, ६२५, ६३५, ६६१, ६६६-६७१, हद्ग ३६४ ७०६, ७१२, ७१३, ७१८, ७२२, ७२६, ७३२, ७५०, ७४२, ७५७, ७६६, ८०४-**⊏**₹0

सगड २४३ सरोत्रा ७०६, ७०८ सरगूद ६१८ साबनूर २८८ सालिग्राम ७१६ सिका ७२५ सिगाम्बे ४४३ सिन्दीगेरी ३०७, ३०८ सियालबेट ४६२, ४८८, ५०६, प्र३२,

सिरोही ६७६, ६८७, ७१६ ७१७, ७२१, ७३३, सकदरे २७४ सूदी (धारवाड़ ) १४३ सोमवार १६२, २३४, २३६ सोराब ४५७ सोहनिया १४८, १५३ सौंदन्ति १३०, १६०, २०५, २३७ 800.

हट्रण २१८ इन्तुर २६३ हरवे ६५२ हर केरी २२२

इलेबीड २६६, ३०१, ४२६, ४६६ प्रश्र, प्रश्र, प्रश्रह, ७१०

हलेसोराब ५६३, ६०३, ८३८ इल्सी (बेलगांव) ६६, ६६-१०४ हागल हिंस ७२४ हाथी गुम्फा ( उदयगिरि ) २ हादिकल्ख ६१२

हिरे-आविल (हिरियावली) २८६, ३२२, ५३५, ५३८, ५४१,५४४ **५४७, ५५६, ५४८, ५५६,** 

प्रतर, प्रतर, प्रहर, प्रहर, हेमोरी रप्रद, रहर, प्रथ्य, ६७७ प्रद्रभ, प्रद्रम, ६०१, ६०४, हेव्यपंडे २५१ ६०६, ६११, ६१३, ६१४ हीरे हल्लि ४६६, ५०४ हुम्मच १३२, १४५, १६७, १६८, हेरे केरी ३४६, ४८४, ४८६ २०३, २१२, २१६, २२६, २३८, ३२६, ४६७, ४६४, होनूर २५० ४६७, ५००, ५०३, ५०६, होन्नेन हिस ५५१ प्र४२, प्रह७, ६६७ हुलुहिल्ल ५७१ हुन्नी गेरी ३७६

प्रहर, प्रहर, ५७०, ५७४, हूनशी किट्ट (बेळगाँव ) २६२ हेमवती '१६४ हेरारू ३३६, ३८५, ३६० होगेकेरी ६५४, ६५५, ६५८ होन्वाड १८६ होलल् केरी ३३८, ४६० होस होळलु रंम४ ं

# अनुक्रमणिका २

## [ विशेष नाम सूची ]

इस अ नुक्रमणिका में जैन मुनि, आर्थिका, किन, संघ, गण, गच्छ, प्रन्थ तथा राजा, रानी, एइस्थों श्रौर सब प्रकार के नाम समाविष्ट किये गये हैं। नाम के परचात् अंक, लेख नम्बर समझने चाहिये।

#### अ

अकळक ३०५, ३१३, ३१६, ३२४, ३२६, ३४७, ४१०, ५०३, ६६७, ७५३

वस्तादेवी ३४६ अम्रतादेवी ३४६ अम्रोतक (अन्वय) ७५५, ७५६ अम्न ३०५, ३१३ अम्नि ३७८ अम्रता ३०५ अन्युत वीरेन्द्र शिक्यप ४०१ अन्युत राजेन्द्र ४०१ अन्युत राजेन्द्र ४०१ अन्युत राय ६६७ अन्युत राय ६६७ अन्युत राय ६६७

अनयपाळ ३६१

अनितपाळनाथ ३१६

अजित सेन (मट्टारक, परिडतदेव)
३०५, ३१६, ३२६,
३२७, ३४७, ३५१,
३७३,३७५,४१०

अञ्चनगिरि ६७३
अञ्चनेरी ३१७
अञ्चलेरी ३१५
अतिगैमान् ४३४
अतिगैमान् ४३४
अत्तमञ्जे ३२६
अदळ कुळ ३१५
अदळ किनाळय ३१५
अदळ वंश ३३३
अदळ समुद्र ३३३
अदळ समुद्र ३३३
अदळ समुद्र ३३३
अदळ समुद्र ३१६
अदिग ३५१

अनन्तकीर्ति ४२७ अनन्तवीर्य ३२६ अनवेरी ४५८ अनहिळ वाड पारन ६८४, ६८६ अंत्वा ३१३ अब्बूर ४३५, ४३६ अभयचन्द्र (सिद्धान्त चक्रवर्ती-) ४३७, ४३६, ५१४, ५२४, ५८४, ६१०, ६४६, ६६७ अभिनन्द देव ३३४ अभिनव चारकीतिं ६७३ श्रमिनव देवराब (देवराब II) ६२० अभिनव विशालकीर्ति (भट्टारक) ६६१ अभिनव समन्तमद्र ६७४ अमरापुर ५२१ अमितय्य ४५२ अमृत दग्डाधीश ४५२ अम्बर ( नाम ) ३०५ क अम्बिकादेवी ३४६ असमण ३४६ अटकळ ३१८ अय्यण ४०८ अवन्ति ३०५क, ३१३ अरसियकेरे ( आसीं केरे ) ४६५ श्रिरिष्टनेमि ( श्राचार्य ) ८३१ अरिहर राज ( बुक्क राज ) ५८१

अवङ्गळ (अन्तय) ३ २६, ३४७,३५१,
३७३,३७३, ३७६, ३८०,
४१०, ४२५,
अवहन हिल्ळ ११८,
अर्थुणा २०५ क
अर्हनिद् मुनि ३२४
अर्हनिद् सिद्धान्तदेव ३३४
अर्हमिद सिद्धान्तदेव ३३४

आ

आचारसार ( ग्रन्य ) ३३५ आसिरगे खोल्ळ ३२० आदण्णगोड ३३८ आदिदास ६६३ आदिदेव मुनि ५८४ आदिनाथ पिखतदेव ७२४ आदि गञ्जिस्ड ४६६ ग्राबू ४१५, ४१६, ४७१—४७४ ४८०, ४८६, ५३६, ५५०, ५५४ ६२६, ६३४, ६३८, ६४४, ६४७ ६४८, ६६०,

<u>a</u>

आनेवाळु ६२३, ६२६
आत्म्र ३१३
आलन्दे ४३५
आल्क् ३३६
आळोक ६०५ क
आल्वलेद २०८
आल्ह् ३३६
आल्हण ३२६
आल्हण ३२६
आसन्दिनाड ३०८
आस्त ४२१
आह्वमल्ळ ३१७, ४०८, ४५२

Ę

इड्गुलेश्वर बीळ ४११, ४६५, ५१४, ५२१,५२४, ५७१, ५**८४,** ६००,६७३ इम्मडि द्राडनायक बिट्टियरण ३०५ इन्द्रगरस वोडेयर ६५५, ६५६ इन्द्र (महाराज) ६५६ इन्द्रनन्दि ४१०,६६७, ८४३ इस्रा (द्राडेश) ५८५ इस्राण्य ५८१ ५८७

S

ईचण ४५१ ईश्वर चमूपति ३५२

इरुङ्गीळ ४७८

उच्चिक्क २०५, ३१८, ३५१ उच्छूणक ( नगर ) ३०५ क उच्चयन ३४६ उदयण ३०५ उदयचन्द्र ३४३ उदयादित्य ३०५, ३०८, ३२४, ३४७ ३७३, ३७६, ४११, ४४८

उद्दे ४२१ उद्दि ४६१, ५७६, ५८८, ५८६, उमयन्ते २१६ उमयन्ते २१६ उमास्त्राति ६६७ उन्त्रीडि २१८ उर्व्वीतिळक ३२६

Œ

एकान्तद रामय्य ४३५ एकक गौड ४०८ एककळ ४३१ एक्कोटि चिनालय ३१८ एचव दएडनायिकति ४११ एचळदेवि ३०८, ३४७, ३७६, ३६४, ४११, ४४८, हचिगन हल्लि ५६७ एपत्तर ३२२ एरा ३४७ एरिणि ४३४ एरेगङ्ग ३०५ एरेगङ्ग ३०५, ३१३, ३६२, ३७३ ३७६, ३६४, ४११, ४४८

एळम्बल्ति ३८६ एळाचार्यं ५८५ एलूरा ४८१ एलेवाळ ३८६ एल्कोटि बिनाळय ३२७

ऐ

पेहोते ४४४ पेचिसेट्टि ४४४

ओ

ओड्डुगा (नृप ) ३२६

**Ŧ** 

कञ्चि ३१३ कञ्चि गोएड ३०८, ३२४, कञ्चिगोएड विक्रमगंग ३०५ कञ्चि-वरं३४७ कदक ३०५ क कडकोल ४४२, ४६०, ५०८, ५२५ कडवे वोण ४४८ कहुचिरतिय ३२४ कणाद ३०५ कएठकोट ५१०, ५३१ कत्तेय ऐचिसेट्टि ४४२ कद्वले (नदी) ३१८ कदम्बकुळ ३४६ कदम्बसेट्टि ३५१ कनक जिनालय ३१३ कनकसेन ३०५, ३१६, ३२६, ३२७ ३४७, ३७३

कनिकयन्वरिष ३१३ किनळ (गोत्र) ७५५ कन्दर राय ५११ कन्दार (कळचुरि) ४०८ कन्दारदेव ५०२ कन्न (द्वितीय) ४५४ कन्यादान ३०८ कन्ह ३०५ क किपळदेव मणिवीच ३५१ कमलकीर्ति ५८६ कमलकीर्ति ५८६ कमलकीर्तिदेव ६४३ कम्बरहल्ल ३७२ कम्बरस ३७८

कम्बेनहल्लि ४३७ कय्याळ ३३३ कवडमय्य ४२६ करडालु ३८३, ३८४ करराण ३१३ करियय्कण ३१८ करिगुराड ३४७ कळपाळ ३०५, ३०८, ३३४ मळपोडे ४४६ कलवन्त ३४७ कलस ५२२ कळहोंली ४४९ कळाळ महादेवी ५२२ कलिकार्तवीर्य ४५३ कलिदेव ३१८, ४७० कलिंग ३०५, ३१३ कलुगुमले 🖙 २ कलुकणिनाड ३१८ कल्य ५६६ कल्याण ३५६ कल्ळवासी ६६४ -कल्लिसेट्टि ३७७ कल्लेश्वर ३१८ कश्यप प्रजापति ३०५ कसळगेरी ३१८ काञ्ची गोराह ३२७

काञ्चीपुर ३०५, ३०८ काञ्चीसंघ ६३३, ६४० काणाद्र ३१६ काणूरगण (क्रणूरगण) ३१३, ३५३, ३७७, ३८६, ४०८, ४३१, ४५६, ५३४, ५४०, ५८२ कामदेव (सामन्त) ३२० कामदेव ( महामगडलेश्वर ) ४३५ कामञ्बे ४८६ कामभूमिपति ३४६ कामळ ३३४ कामळदेवी ३२४ कामिकव्वे ३२४ कामिदेव ६७४ कामेय दर्गणायक ६७४ कायस्य ३०५ क कारकळ ६२४, ६२७, ६८० कारुवदेश ७५५ कार्तवीर्थं ३३६, ४४६, ४५३ कार्तवीर्यप्रथम ४५४ कार्तवीर्थं द्वितीय ४५४ कार्तवीर्थं तृतीय ४५४ कार्तवीर्थ (चतुर्थ ) ४४६, 8190 कार्तवीयदेव ( महासामन्त ) ४५४ काळ ३६०

काळञ्जर ३६५ काळाञ्चन (किला) ४७८ कालिदास ३१२ काश्यपगोत्र ३०५, ३४७ काष्ठासंघ ५८६, ६४३, ७५६ किन्निग भूपाळ ६८० किरण जिनालय ३१६ किरुगणव्वे ३२४ किसुकल्ल ३०५ कीरग्राम ४८५ कीर्ति ४३१ कीर्तिगानुगड ४५७ कींतिंदेव ६३३ कीर्तिपाळ ३६१ कीर्तिराच ३२०, ३२४ क्रिएडटएड ३२० कुरिडदेशदरह ३३४ क्रएडी ३२० कुन्तळदेश ३१३, ३२६, ४०८ कुप्पटूर ५५५, ५६३, ६०५ कुमारपिंडत ४८४ क्रमारपाळदेव ३३२ कुमार सिंह ३४० कुमारसेन ३०५, ४१० क्रमारसेन देव ३२६ कुमुदचन्द्र देव ४३२

कुमुदन्द्र ४४४ कुर ३१३ कुरुचेत्र ३१२, ३३३ कुळचन्द्र मुनि ३३४ कुळचन्द्र सिद्धान्त ३०७ कुळमूषण ४३१, ५२४ क्के ३३६ कृचिराज ५११ कृत्य ( रहे ) ४४६ कृष्णप ७१० कृष्णराज ७५८ कृष्णराय ६६७ केतमल्ल ३८६ केतिसेट्टि ३१३ केरल ३०८ केरेय ३३३ केरेयम ४०८ केरेयमसेट्टि ३८६ केलस्र ७५८ केलसे सावोच ४८४ केलेमलदेवि ३०८ केलेयळदेवि ४११ केलेयब्बरस ३०८, ३४७, ४११ केल्ले गौरिड ३५१ केशव ३१३ केशव देव ३३३

केसिराज ४७० कैकोएडु ३०५ कैदाल ३३३ कोङ्कण ३०८ कोङ्ग ३०५, ३२४ कोड़ १३३ कोटण सेट्टि ६७४ कोटिनायक (महामएडळिक) ५४४, 480 कोटि-सेटि ३१३ कोट्ट दत्ति ३२८ कोडकणि ४५७ कोएड कुन्दान्वय (कुन्द कुन्दान्वय ) ३०७, ३१३, ३२४, **३२६, ३३५, ३३६,** ३५२ ३५६, ३६४, ३७२, ३७७, ३८४, रैद्रह, रेह४, ४०२, ¥ ? ? . ¥ ? . ¥ ¥ £ , च्चेमपुर ६७३ ४६६, ४६७, ४७८, प्रश्र, प्ररा, प्रश्र,

> भ्रत्म, प्रका, प्रप्रक, प्रप्र, प्रह०, प्रहर,

५७१, ५८०, ५८२,

শ্বদ্ধ, শ্বদ্ধ, ধ্হত

६००, ६२१, ६७३,

कोराहगरह ३२४ कोत्त ३०७ कोथरा ७६३ कोण ६८८ . कोन्तूर ३३५ कोळनूर ३३४ कोलेश्वर परिडत ३१७ कोळाग्र गण ६६३ कोळार ४७० कोलूरु ८३७ कोल्हापुर ३२०, ३३४, ४०२ कौशळ ३१३ कौशिक मुनि ३२४ क्यातन हल्लि ३५७

७०२, ७५५, ८३४,

द्ध है,

Œ

त्तुल्ळकपुर ३२०, ३३४ चेमकीर्ति ६४०, ६४३

खजुराही ३२६, ३३०, ३३१, ३४० ३४३, ३४४, ३५६, ३६२, 288 खरडेलवाल ६३६ खम्मात प्रह

खरतरगच्छ ६५३ खरपुर १४६

ग

गङ्ग ३१३, ३१८, ३२८, ३३३, गङ्गकुळ ३०५, ३१३ गद्भदेव ३२०, ३३४ गङ्गनाडि ३२८ गङ्गपुत्र ३३३ गङ्गपय ३०७ गङ्गवंश ३१३ गड्गवाडि २०५, २०७, २०८, २१८ ३१६, ३२४, ३२७, ३३३ 388 नांगराच ( दणडाधीश ) ४११ गङ्गराज्य ३२६ गङ्गा ३०५ गङ्गाम्बिके ३८६ गङ्गेयन मारेय ४७८ गडोश्वरदेव ३३३ गङ्गेश्वरावास ३३३ गडिमेन्द्र देव ३१५ गड्डद गङ्ग ३३३ गएडम ४५२ गएड विमुक्त व्रतीरा ३०७, ३३३ नागडणदीय देव ३१०, ३२४

गएडादि ३०८ गदानन्दी ३०६ गद्याण ३१२, ३३८, ६७३ गन्धविमुक्त ४११, ४२४ गन्धि सेट्टि ३६४ गागिदेव ३२७ गामुग्ड ३२१ गावणिग ३८६ गिरनार ३४५, ३४६, ३६८, ३६६ ४४५, ४६४, ४७६, ४७७ ४७६, ४६३, ५१८, ५२३ परह, प्र३०, प्र३७, प्र४६ प्रथम, प्रष्म, ६२२, ६३१ द्४४, ७००, ८३६, ८४० 228 गुडूदगङ्ग ३३३ गुणकीर्ति देव ६३३, ७०२ गुणचन्द्र ३०६ गुणचन्द्र सिद्धान्तदेव ३५६, ३६४ गुणभद्र ५११ गुणसेन ५४२, ६१२ गुणसेन सिद्धनाथ ५०३ गुएडलुपेट ४२५ गुत्त ३३३ गुप्तकुळ ४४= गुम्मटपुर ६१८

गुम्मराम्बा ६८० गुम्म सेट्टि ४३२ गुळियरणन '३०५ गूवळ ३२०, ३३४ गवळ दितीय ३३४ गूलिय बाचिदेव ३३३ गूलुर ३३३ युन्छपिन्छाचार्य ३२४, ५८५ गेगोल्ल ३३४ गेडि ६५०, ७३७ गेरहोप्पे ६७३ गोकाक ( तालुका ) ४४६ गोगिराज ३१७ गोमा ४५१, ४५५, ४५६ गोगाण परिडत ३०५ गोगि १२६ गोयड ३३६ गोतम स्वामि ३२६, ३४७ गोप चमूप ६०६ गोपीपति ६०५, ६४६ गोयल गोत्र ७५६ गोवनसेट्टि ३१६ . गोविदेव ३५६ गोविन्द ३२७, ४७८ गोविन्द जिनालय ३२७

गोवर्धनगिरि ६७५, ६८०
गोरव गावुएड ४२५
गोरीकुल ६१७
गोइदेव रस ४०२
गोइळ ३२०, ३६४
गोव्योबन ३३४
गोव ३२१
गोड़ ३०५, ३१३
गालियर ६३३, ६४०
प्रहपति (अन्वय) ३३०, ३६६

4

चक्रक्ट ३५१
चक्रवित भट्टारक ३०५
चक्रेश्वर ३१३, ४८१
चक्रेश्वर ३१३, ४८१
चक्रेश्वरी ३०५ क
चङ्गाल्व ३२४, ३७७, ४५२
चट्टवेव ३१८
चट्टयनायक ४५२
चट्टयनायक ४५२
चट्टयनक ३५१
चट्टियक्क ३५१
चट्टियक्क ३५१
चट्टियक्क ३५१
चट्टियक्क ३५२
चट्टयक्क ३५२

चन्दिकव्वे ३५२ चन्द्र ४७० चन्द्रकीर्ति ५४५, ५७१, ६०० चन्द्रदेव ( भट ) ४५३ चन्द्रप्रभ ( मुनि ) ३१७, ३५१, ४१० ४५६, ५५५, ६६७

चन्द्रादित्य ३२०, ३३४ चन्द्रसेन सुरि ५८८ चिन्द्रका (महादेवी ) ४४६, ४४६ चन्न पारिश्यदेव ३३३ चळवरिय ३३३ चळवरिवेश्वर देव ३३३ चलिंग मेनबोब ४६८ चल्लय हेगाडे ३७६ चाकि गौडि ४०८ चाणस्य ३३६ ' त्राणिक्य ३०८ चान्द्रायण देव ३८४ चामवे दराइनायक ३०८, ४११ चामरान ७५८ चामुएडरान ३०५ क, ६६७, ६७६ चावळदेवी ३०८ चाविकव्वे गवुडि ३७७ चाविमय्य ३३६ -चाबुएड ३४७

चारुकीर्ति परिडताचार्य ४३८, ५२४, प्रश्, ६७३ 390 चालुक्य ३१२, ३१३, ३१४, ३१६ ३२२, ३२६, ३३२ चालुक्यचकी ३१३ चालुक्यामरण ३०८ चिक्मगलूर ३२०, ४१२, ५२६ चिक्कतायी ४०१ चिवक मागडि ४०६, ४२२-४२४, ४२७, ५०२, ५२३ चिरणराज दराडाघीश ३०५ चित्तौड़ ३३२, ५१६,५६४२, ६५३ चित्रकृट गिरि ३३२ चिदरवल्लि ८३४ चिनकुरली ३२८ चिन्तामणि ४१० चुड़ामणि ४१० चेड्डिरि ३०५ चेन्न पार्श्वनाथ ३३६ चेन्नवे नायक ३३३ चेर ३०५ चैच ( दएडाघिनायक ) ५८५ चोघारेकाम गाबुएड ३३४ चोळ २०५, २०८, २१२, २१८, ३१६, ३२४ चौराड राय ३४७

蔎

छत्रसेन ३०५ क

ज

जकवे (जक्कव्वे) ३२१, ३४७, ३५३, ३८५, ४२७

जनक गञ्जिष्ड ४६६ जनकणव्ये ३०८, ४०८ जनक्षियक्कने ३०८ जनकरो ३३६ जनकरो ३३६, ४२७ जगदेक-महीश ३१३ जगदेव ३४६

जननायपुर ३०८, ३२४ जयकीर्ति ३३२, ५७१ जयकुमार ३०८ जयकेशिदेव ३४६ जयतिसति ३०५ क

जयदेकमलळदेव ३१२, ३१३, ३१४, ३२२, ३२६, ३४७,

ROE

जयसिंह देन ३०५, ३१४, ३१७, ३२६,४०८, ५११

जनगल्ख ८३६

बसहड ३४६ जाङ्गळ ३१३

जाल्ह ३३६

निड्डुळिगे ३१३, ४३१

जिड्वळिगे ३२२ जितचन्द्र,३४३

जिनचन्द्र ३७६, ४५२, ६३६, ६६७

निनदत्तराय ६६७, ६८०

बिनसमुद्रसूरि ६५३

जिनसेन ५११, ५६७

विनेन्द्र भूषण (भट्टारक) ७५५

जिन्ने देवर ३२८

जैनेन्द्र (न्यास) ६६७

जैसळमेर ८४५-८५०

म

भञ्भा-सिलहार ३१७

Z-E

टोंक ६३६

डाकरस द्यडनायक ०३८, ४११

द्व'गरेन्द्र देव ६३३, ६४●

स

तरका ४३४

तवनिधि ५६६

तवनन्दि ५३४, ५४०, ५६८, ५७७,

405

तळकाडु (तलेकाड) ३०७, ३०८, ३१८, ३२८, ३४४, ३४७, ३५१

तलगुरह ४१६ तलपाटक ३०५ क तलवन पुर ३५१ तलेमले ३२४ तानभूषण ७०२ तारंगा ६७६

तिन्त्रिणीक ३१३, ३७७, २८६, ४०८ ४३१, ४५६, **४**८२, ७२४

तिम्मराज ६८६, ६६०, तिरुप्परुत्तिक्कुएर ५८१, ५८७ तिरुपत्तै ४३४, ७६६

वुङ्गमद्रा ३१६ वुएडीर मएडल ४३४ वुरुक ३१३ वुळापुरुष ३०७, ३०८ वुळुनाड ३४७ तेन (दएडाघिनाय)४१४ तेजुगि ४१४ तेन्रतेप्प ३७७ तेरुळ ४०२,४१४ तेसुक ३१७ तैल ३२६, ३४६, ४०८,
तैळदगडाघिप ३४७
तैळप देव ३१३, ३४६
तैळशान्तर ३४६
तैलहराय ३४६
तैलहराय ३४६
तौळव देव ६५४
विभुवन कीर्ति रावुल ५२१, ५४५
विभुवनपाळ ३६१
विभुवनमल्लदेव ३०७, ३०८, ३१३, ३२६, ३२८, ३३३.

त्रिविकम ३२६ त्रिलोकसार ६६७ त्रिशस्तम्म प्रमाण ३३४ त्रैविद्य ३४७ त्रैविद्य देव ३०५, ३२६, ३२७ त्रैविद्यापर ३३५ त्रैविद्यापर ३३५

388

दिन्तण मघुरा ३०५ दमनसन्त ६१७ दमनमरस ४३१ दयापाल देन ३**१६** दरनिळ संघ ३२६ दशवर्म ३१३ दशरथ ३१७ 😗 डाकरस ३०७, ३०८ . दानसाले ४६८ दामनन्दि त्र विच ३६४ 👵 दासिमरसु ( सेनानायक ) ३१४ दिब्बूर ३३३ दिमरण सेट्टि ६४७ दिवाकर परिष्ठत ३१७ दिळमाळ ४८३ दोडगुरु ३५३ हदप्रहार ३१७ देकणव्वे ३४७ देकवे दराडनायक ३०८, ४११ देकि सेट्टि ३८६ देक्कव्वे ३२१ देगाइ ३२४ देवू ३३६, ३४३ देवकीर्ति परिडतदेव ४११ देवगढ़ ६१७, ६२८ देवचन्द्र (पिंडतदेव) ४११, ५६३ ୍ **६**४६, ୃତତ= "ERR देवपृथ्वी महामहत्तु ७१०- ,

देवप्प (दग्डनाथ) ६६७

देवभद्र मुनिप ३५६

देव महीपति ६७४ देवनन्द ( मुनि ) ३७१ देवरस ( दएड नायक ) ३२६ देवराज ३२४ देवरान श्रीडेयर ७१६ देवराज वोडेयर ७२३ देवरान प्रथम, द्वितीय ६२० देवराय ६०५, ६०६, ६११-६१३, ६१५, ६१६, ६६७ देवलव्वे ३२७ देवलापुर ३१८ देवागमस्तोत्र ६६७ देवि सेट्टि ४२६ देवेन्द्र कीर्ति ६६७, ६६१ . देवेन्द्र बुघ (पण्डित) ३२१ देशिय गण २०७, ३२४, ३५२, ३५६, ३६४, ३७२, ₹€४, ४०२, ४११, ४२६, **४**३६, ,४४३, ४६५, ४६६, ४६७ ्४७८, ५००, ५१४ प्र२४, प्र२६ प्र२१, बु४४, पु४प, पु४७ प्र४=, प्रप्र, प्र६० रूप्द१, प्रद्र, प्र७१ 4E0, ६०० ሂሩ,

६२१, ६२४, ६४६ ६७३, ६८०, ६८६ ७५३, ८३४, ८३६ छोरसमुद्र ३०५, ३०७, ३२४, ३२७ ३२८, ३२३, ३३६, ३४७ ३७६, ३८५ दोहड ३८०, द्याणक ३३२ द्यापक ३३२ द्यापक ३०५, ३०७, ३०८, ३१७ ३६८, ३२४, ३२७, ३३३

इमिळ संग ३०५, ३५६, ३२६, ३२७ ३४७, ३५१, ३७३, ३७५ ३७६, ३८०, ४१०, ४२५ ४६६

घ

घनझय ६६७ घर्मकीर्ति ३६६ घर्मचन्द्र ७१७ घनपाळ ३२७ घर्मपुर ६०६ धर्मभुएण (महारक) ५८५, ६६७

त्त

नखौर ७०४ नगमङ्गळ ३१६ नङ्गळ २१८, २१६ नङ्गळ २०७, २२८, २२३, २२६ नञ्ज देव ६६७ नञ्जराय पट्टण ६६७ नडेसि कोगडु २३८ नडोले ६५७-२५८ नन्दनमिल्ळ सेट्टि २०५ नन्दि देव ४६१ नन्दि संघ ३४७ ३७३, ३७५, ३८०

नन्दि संघ २४७, ३७३, ३७५, ३८० ४१०, ४२५, ५८५, ६१७ ६४६

नन्त ४५४ नन्तिय गंग ४३१ नन्तिशान्तर ३२६, ३४६ नन्ति सेट्टि ३५१

नयकीर्ति (सिद्धान्तदेव) ३३६, ३६४ ४०८, ४२३ ४५२, ५८०

नव नन्द ४४८ नरले ६७२ नरिंग ३१६, ४३१ नरिंह भूप ३५६, ६६७ नरिंह देव ३२८, ३४७ नरिंग नायक ३६४

नरसिंह ३२४, ३३३, ३३६, ३५२ ३६७, ४५२ नरसिंग सेट्रि ३१४ नरसिंह वर्मा ३०५, ३०८, ३२४ नरसीपुर ७६४ नरेन्द्रकीर्ति-त्रैविद्यदेव ३२४ नाकण ३०८ नाकि-सेट्टि ३२७, ३५२, ३६७ नाग ३१८ नागगौड ४५५ नागरण ओडेयर ६१८ नागदा ६३० नागनन्दि ८३२ नागविल्ळकुळ ३६६ नागवे ३५२ नागर खरह ३७७, ३८६, ४०८, ४४६ नागर वंश ३०५ क नागियक्क ३२७ नाडवल सेटि ३०५ नाडाळव ३३३ नायक वसव ३३३ नारण वेबाहे ३२१, ३६४ नारसिघ देव ३३३, ३३६, ३४७ ३५२, ३६७, ४५२ नारसिंघ होय्सळ गानुगड ३५१ नारसिंह ३२७, ३७६, ३६४, ४११ 338, 838, 888

नारायण गृह ३३३ निगुलर ३२४ नित्त्र ३४७, ४३६, ४४०, ४४१ ४६६ निम्ब देव ४०२ निम्ब देव सामन्त ५२४ निम्मडि दग्हनायक ३०५ निवर्तन ३२० निरुगुएड नाड ३४७ नन्न वंश ४०८, ४४८ नुमांडि तैळ ४०८ नेक्कळ ३१३ नेगल ३२७ नेमदराडेश ३७२ नेमिचन्द्र (मट्टारक) ४५०, ६६७ नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक ४४६ नेमि देव ४६६ नेमिनाथ ३३६, ३३७, ३४६ नेमि परिडत ४७८ नेळ मङ्गळ ३१५ नेल्कुदरे ३५१ नोणम्बवाडि ३०५, ३३६, ३२८ नोळम्ब वाडि ३०५, ३०७, ३०८ ३१८, ३२४, ३३३ न्याय कुमुदचन्द्र ६६७

4

पङ्ग देव ३०८
पञ्च वसदि ३२६
पटना ७४२
पट्टण स्नामी ३०५
पट्टद देव ७१०
पडुमसेन ५२५
परिडत रहिल्ल ३५२
परिडताचार्य ६१०

पदळ रादित्य २३२ पद्मकीति ६४५ पद्मण ( मंत्री ) ६५४

पद्मणन्दि मुनिप ४३१ पद्मणन्दि वतीन्द्र ३१३

पद्मनन्दि ४०८, ५५१, ५८५, ६१७,

७०२ पद्मनाम (विसु ) ३१६ पद्मनाम मंत्री ६५.

पद्मप्रम मळघारिदेव ४६६, ४६८

708 200 - 200

पद्मळ देवि २०८, ४५४ पद्मोरन (मुनि) ५११ पद्माप्ना ६६७ पद्मावती ४५४ पद्मावती गेरे ३५२

पद्मियक्क ३३६, ४२•

पद्मौवे ४२०

पनसोगे शाखा ( गच्छ ) ६२४, ६८० पमोसा ७५६

पमाचा ७५६ पम्पादेवी **१**२६

परमानन्द देव ३१२

परमारवंश ३०५ क

परमादिं देव ३६५

परवादिमल्ल ३०५, ३१६, ३२८,

४१•

पलसिगे ३०५

पल्लव ३०५, ३०८, ३२४

पणिघर ३२६

पाग्रुमडढरी ( महामहत्तम ) ३१७

पारह्य ३०५, ६२४, ६२७

पार्ड्य कुळ ३०८, ३१४

पाएड्य नायक ६८८ पात्रकेसरि स्वामी ३०५

पानुङ्गळ ३०५

पापाक ३०५ क

पापे ३३६

पारिश्वसेन महारकस्वामि ३३८

पारिसरण ३४७

पारिसय्य ३४७

पारुश्वदेव ( मुनि ) ३८०

पार्र्वदेव ३१६, ३१८, ३२२, ३३३

पार्श्वदेव ( प्रमु ) ३७२

पार्खपुर ३२४ पार्श्वसेनबोव ४६७ पाळदेव ३१२ पालनपुर ३५० पाहिल्ल ३४३ पाहुक ३०५ क पिरुङ्गोण देव ५२१ पुरले ४५०, ४६६ पुरातन मुनि ४०= पुरुषोत्तम भट्ट ४३५ पुत्तक गच्छ ३२४, ३५२, ३५६, ३६४ ३६४, ४०२, ४३६ ४६५, ४६६, ४७८, ५१४ प्रशु प्रथ, प्रद, प्रश प्रह0, प्रह१, प्र७१, प्रद0 **५**⊏४, ५६०, ६००, ६२१ ६४६, ६७३, ७५३ पुन्कर राण ६३३, ६४३, ७५६ युष्पतेन ३७३, ५०३, ५८७ पूलक ३६० पूज्यपाद स्वामी ६६७ पूर्ण चन्द्र ६०६ पृथ्वीराम ४५४ पेक्कम सेट्टि ४८६ पेरुमालु कन्ति ५०४ पेरमालु महीश ५७१

पेरुमाले देव ४६६, ५७१ पेगांडे ३२२ पेहोंरे ३५१ पेर्म ३२२ पेम्मीडि देव ३१८, ६२७, ३५६ 800 पोगरि गच्छ ३२२ पोगले गच्छ ५११ पोन्न ३४६ पोय्सळ ३०८, ३२४, ३७६, ३६४ ४११, ४६६ पोम्बुर्च ३२६ पोम्बुन्च पुर ३४६, ६८० प्रताप नायक ३३८ प्रथम (राजा) ४४६ प्रमाचन्द्र ४५२, ४७०, ६१७, ६६७ प्रमेय कमळ मातंराड ६६७ प्रयाग ३३३ प्रसन्न गंगाधर ३३३ ब वडगण कोटिय ३०५ वडगलु ३३८ दनख ४०८ वन वसे ३०५, ३०७, ३०८, ३१३ ३१८, ३२४, ३३३, ३३६ ३५१

चनवसे नाड ४४⊏ वनवासि ३२८ बनवासि मण्डल ३७७ बनवासे ३५१ 🔑 वन शंकरी ३१२ बनिहर्द्धि ४७० बन्दणि ३४६ बन्दलिके ३१३, ४३३, ४३८, ४४८, 84E वन्द्र ३७३ बिष्पतृष ४७८ वक्त सेन बोब ४६८: वममण दएडनाथ ३२२ बम्मदेव ३२६, ३६० समान्य ४७६ बम्मय्य ४१२ विस्मिसेट्रि ३६४, ३७७ वम्मोन ( सुनार ) ५१३ बम्म्योबन ३३४ चयिचय दर्डनाथ ६१८ ववागञ्ज ३७०, ३७१, ६४३ वर्म ४५२ बलगामवे ४२०, ४५३ वलात्कारगण ४४४, ५५६६, ५८५ ६६७, ६६१, ७०२ वल्ल ४१४

वल्लय्य नायक ३५६ बल्लाल देव ३०८, ३२०, ३३४ ३४७. , ३७३, ३७६ ३८५, ३८७, ३६४ ४११, ४२७, ४३१ ४४८, ४५२, ४५७ ४६१, ४६५, ४६६ बल्लाल राय ,६६७, ६७३ वल्लुदेव ३०८ वसव ३३३ वसवन पुर ४१० वस्ति (स्थान ) ३२८ वस्तीपुर ५८२. ८३३ वहादुरपुरं ६६२ वाचय ३३३ बाचळ देवी ३२६ वाचिगे ३३३ वाचिदेव ३३३ वाणरासि ( वारणासि ) ३३३ वादामी ३१२ वान्धव नगर ४४८ वामणी ३३४ बालचन्द्र ३५३, ३६४, ४२६, ४४३ ४६६, ५००, ५१४, ५२१ पुरुष, पुष्ठप्र वालचन्द्र (पिएडत देव ) ४३६

बाहुक ३०५ क बाहुबली (दगडनायक) ४११ बाहुबलि परिस्तदेव ५८० वाहुबलि मळघारि ५५१ वाहुवलीवती ५६७

विनोली ३७४, ३८६ विज्जियव्बे ४७० विज्जलदेव ३४६, ४०८, ४३५

885

विज्जल देवि ३४६ बिद्रिग ३५२, ४३१ बिद्धिदे ३३६ विट्टिदेव ३१५, ३४७, ३५६, ३७३, 308

बिद्धियण ३०५

विद्विसेद्वि ३२७ विद्रेन्द्र ३०७ बिरिडगन विले ३७२

विम्मल देवि ३४७

विदल्ल ६५६

विल्ळहरान ४१६

बीच ४५४ बीजेपोळ ३०५ बीडिनलु ३०७ बीरदेव ३२६

बीरल देवि ३२६ बुक्क महीपति प्रद्रप्र बुक्क महाराय ५६१, ५६६, ५६६, 808

ब्करान ५७६ बुक्कराय ५८६, दश्द, ६१६, ६२० बुन्बिङ्ग गोगड ३३३ वृचिमय्य ३७६ वृचिवेगाडे ३२१ वृचिराज ३७६ वृतुगपेम्मीडिय ३०५ व्वयनायक ३८३ बुल्लप (प्रमु) ६४१, ६४६

वृहद्गन्छ ५१६ वेक्क ३८१ वेङ्गि ३१६, ३२४ वेचि देव ३३३ वेडिकोएडु ३३८ वेतुरु पू ११ वेद्ख भूमि ३३८ वेनवाम्बिके ३३३ वेलगाँव ४५४ वेवपाळ ३६१ वेरम्बवाडि ८३५

वेळहोक्कळ (वेलगाांव) ३६६

वेखहर ३०८

वेलुर ३०५ बेळवोल ३३३ वेल्लूर ७३५ वैचप प्र७६ बोगादि ३१६ बोघदेव ४४८ बोघसेट्टि ४४८ बोप्प ३१३, ४०८ बोप्पदग्डाधिनाथ ४६६ वोप्पगावुर्ड ४०८ बोप्पगौराड ३७७ वोप्पदेव ४०८, ४११, ४६६ बोप्पदेव (चमूप) ४२१ बोप्पादेवी ३०८ बोममाण हेमोडे ६६१ बोम्मनहल्लि ४०८ बोम्मले ४२२ बोळड्रदेव ६०८ बौद्ध ३१६ ब्रह्म ४४६ ब्रह्म भूपाळ ४४८, ४६७ ब्रह्मय्य सेनवीव ४६७ ब्रहादेव ३१८ ब्रह्मेश्वर २०७, ३०८ ब्रह्म शेलेय हल्लिकोप्प ४३५

भद्रबाहु ३२६, ३४७, ६६७
भद्रज्ञ ३१३
भद्रादित्य ३४७
भरत ३०७, ३०८, ३४६, ३४७,
३७६, ४२७
भरतराब ३२७
भरतिम्मेय दण्डनायक ४११
भरतेश्वर ४११
भरतेश्वर दण्डनायक ३०८
भाइल्लवंश ३०५ क
भानुकीति सिद्धान्तेश ३१३, ३१८,
३७७,

Ħ

भायिदेव ४१४
भारङ्गी ६१०,६४१,६४६
भारङ्गां गोत्र ३०८
भिळरी ६५१
भिल्ळम ३१७
भीमण ३२७
भीमजिनाळय ३३३
भीम समुद्र ३३३
भीळरी ८४२
भुजनळ सागर ३२६

मुवनकीर्तं ६४५, ७०२

मृतनाथ ४७० ...

मृिमटान ३०८

मृताकमल्ल ३१३, ४०८

मृपण ३०५ क
भैरव प्रथम (भैरवराज) ६८०
भैरवभूपति ६७४
भैरव द्वितीय (भैरवेन्द्र) ६८०
भैरव (शासक) ६६७
भैषण्य शास्त्र ३१८

मोग उप ४७८

मोगव [ती] (नदी) ३१६

मोजदेव ३२०, ३२४

स्

मकरथ्वच ३८६ मगध ३१३ मिक्किन्य ४७८ महत्तूर ३३४ मर्यडपपुर ६१७ मर्यडनमुद्द ४२७ मर्यडनपुर ३३६ मत्तावार ३२१ मत्तिकापुर ३२१ मश्चरान्वयी ३०५ क मदनवर्मदेव ३३७, ३४२, ३४३, ३४४ मदनश्री (ग्रार्थिका) ४१८ मदने ७१६ मदसारद ६१७ महगिरि ६६८ मदास ६८? मधुरा ३४६ मध्राप्र ३०८ मध्यदेश ३१३ मम्बर ३०५ क मयूर ( अन्वय ) ६३३, ६४० भव्द वोल्ल ३५२ मय्द्रन महिलदेव ३२२ मय्से नाड ३०५ मरिकली ३७६ मरियाने दराइनायक १०७, ३०८ ,305, ७४६ 888

मकारे नाड ३३३ मकदेवी ३६४ मकुं ली ३७६ मलघारि स्वामि ३२६, ३२७ मलालकेरे ४६५ मलेनाड ३४७ मलेयूर ४०१, ५६०, ५८०, ६१५ ६५७, ६६३, ७०५, ७२०, मल्ल ( मंत्रीं, दएडाधिनाय ) ४४८ मल्लगोएड ३४७ मल्लिकार्ज न ४४६, ४४६, ४५३, ४५४, ४७० मल्लिदेव रस (महामग्डलेश्वर) ४५६ मल्लिनाय स्वामि ६६८ मल्लिसेट्टि ४६६, ५२१, ६७४ मल्लिपेण मलघारि ३०५, ३१६,

मिल्ळिबेण देव ५०४ मल्जे गव्यख्ड ४२४ मल्ळोन ३४७ मसण ३०५, ४५७ मसण गाबुराड ५२७ मसणि सेट्टि ३२७ मसार (महासार ) ४८६, ७५५ महदेव प्रथम, तृतीय ४७० महदेव राय ५११ महदेवरण ५४० महमूद सुरत्राण ६६७ महसेन ५११ महागण ३४३ महादान ३०७ महादेव (दण्डनायक ) ३१२, ४३१, .84K0

महालद्मी देवी ४०२ '

महाविरूपाच् महाराय ६४६ मिहिसुर (देश) ७५८ महीचन्द्र ३४३ महीपित ३३६ महीपाळ ४२१ महेन्द्रमूषण (मट्टारक) ७५५ महेरबर ४१० महोबा ३२५, ३३७, ३४१, ३४२ ३६०, ३६१, ३६५

माकव ३६४ माकवे गतुराड ३५१ माघनन्दि देव ३०७, ३०८, ३४३, ३२०, ३३४, ४११, ४६५, ५१४, ५२४,

माघचन्द्र ६६७

माच ३५६

माचगद्यिङ ४६६

माचोन ३१८

माचण द्राडनायक ३०८

माचले ३१८

माचियक ३५२, ३६४

माडिराच ३१६

माडुन मानळय्य ३२१

माडनी ७४१, ७४४

माणिकद ३२७

माणिक्य देव ४१८ माणक्यदोळलु ३२८ माणिक्यनित्द ३२०, ३५६, ३६४ ६६७, ६६८ माणिक्यसेन ३२२ मॉएट निहुगल्लु ४७८, ६३७ मार्तग्ड देव ३१३ माथुरान्छ ६४३, ७५६ मादरसवोडेयर ५८६ मादिराज ३७३ मादिरान (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चुर्व्य) 800 मादेवि ३३३, ४३१, ४७० मादेय ३२३ माघव ३१६, ३४७ माघवचन्द्र ५३४, ५६८, ६६७ माघवदगडनायक ३६४ ५४० मान्यखेट ३३३ माबळय ३२१ मारगावुग्ड ५०८ मारचन्द्र मलघारि ६०३

मारसिंग ११३, ३२०, ३३४, ४३१

मारम ३२७

मारखे ३१८

माराय ३०८

मारसमुद्र ३३३

मारिसेट्टि ३१६, ३२७ मारुगोएडी वसदि ३०५ माळ (चमूनाय) ४३१ माळब्वेय ४४०, ४४१ माळियक्क ४०८ माळवे सेट्टिकब्बे ४६६ माळिसेट्रि ४२० माळियक्के ४३६ माळोन ३४७ मादुल ३३६ मीमांसक ३१६ मुगुळी ३२७ मुगुळिय ३१६ मुगुलूर ३१६, ३२७, ३८० मुद्रगेरे ३३३ मुनिचन्द्र ३१३, ३२४, ३७७, ३८६, ४०८, ४३१, ४४८, ४६७ ४७०, ५७१, ६६३ मुनिमद्र देव ४८६, ५८६, ६११ मुम्मुरि द्राड ४०८ मुद्गावुएड ३२२ मुहरसि ३७२ मुहब्वे ४२३ मुद्दय्य ४०८ मुहगौड ४१२ मरारि देव ४३८

मुरारि केशवदेव ४०८ सुल्लूर ५६० मूडहल्लि ३७५ मूबत्ति ३०८ मूलराजा ३३२ मूलसंघ ३१३, ३१८, ३२०, ३२२,

 ३२४,
 ३३४,
 ३६८,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६४,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,
 ३६८,

मृड ३३२ मेघचन्द्र ५६७ मेघचन्द्र मृनि ३३५ मेघचन्द्र मृहारक ३६४

७५५

मेघचन्द्र (सिद्धान्तदेव) ४५२ मेषपाषाण गच्छ ३५१ मेलिगे ६६१ मेलुगि देव ४०८ मौर्य्य ४४८ मोंट शिवगङ्गा ३१५ म्यूनिकृा ६३६ '

य

यदुकुळ २०५, ३३३ यवनिका (राजा) ४३४ यल्लाद हल्लि २२४ यादव (क्रळ) ३०५,३०७,३०८,

**1**86, 386 388, 386, 386

यादव (वंश ) ३१७, ३३६ यान्त देव ४१३ यिडगूरु ४३२ यिडवणि ६४६ युद्धर ३१३ येक्कळ ३१३ येचियक्क ३०⊏ योगदराडाधिप ३२२

यागदर्यज्ञायप २२२ योगेश्वर (दरहनायक) ३२२ योजण श्रेष्टी ६७४ योदरे नाक ३३३ ₹

रकसिमय्य ३४७ रक्कस गङ्ग ३२६ रट्ट (राष्ट्रकूट) ३६६ रत्नकीर्ति ६१७, ६४३ रत्नपाळ ३६० रत्नसिद्धान्त देव ४३२ रम्मार सिंह ३२० रविसेट्टि ४५२ रसिन्द्र ३०५ राचमल्ल ३२६ राजगिरि ७३६, ७४३ राजनाथ देव प्रद्रप् राजनारायण शम्बुवराच ५५७ राजय्यदेव महाश्ररसु ६७७ राजराज ४३४ राणपुर ६३२ राग्रुगि ४८१ रामकीर्ति ३३२, ७०२ रामगौग्ड ५८६ रामचन्द्र ६६७ रामचन्द्र सुनि ३७०, ३७१ रामचन्द्र मलघारि ५४४, ५५६, ५५८ ५७०, ५७४ रामचन्द्र, (रामदेव यादव) ४२६, ५११-

प्रम्, प्रस्

, "५४०, ५४१

रामणन्दि व्रतिपति ३१३, ४३१ रामदेव ३१२, ३४३ रामनगर ८४३ रामिगौडि ५६५ रामेश्वर देव ६३३ रायनारायण ४६० रायनारायण आहवमल्ल ४०८ रायवाग ३१४, ४४६ रायमल्ल (राजमल्ल) ६५३ रायरायपुर ३०५ रावणन्दि सिद्धान्ती ४०८ रुमिणी ३०५ रुद्रमट ४७० रूपनारायण चैत्य ३३४ रूपनारायण जिनालयाचार्य ३२० रूपनारायण देव ४०२ रेच, रेचि, रेचरस ४०८, ४४८, ४६५ रेन्व ४४६, ४४६ रेब्रुक ४५२ रेसव्बे ४०८ रोडेय देव ३२६ रोहो ४४७, ४८७ त

लक्ना देवि ३४७, ३६४, ४५३ लक्मण या लक्मीदेव प्रथम ४७० लिक्मणी ६३६

लच्मी ३०५ क लच्मीदेव प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ ४७० लच्मीधर ३२६ लच्मीसेन मट्टारक ५८६, ७२३, ७६६ लच्मीसेन मुनीश्वर ७२० लच्चल देवी ४०८ लच्चल देवी ४०८ लच्चन ३३६ लच्तिकीर्ति ४४८, ४५६, ५६०,

लल्लाक २०५ क लल्खक २०५ लाखन २२५, २४१, २३७ लाष्ट्र ६२६ लाहड (साधु) ४१७ लाहड २१७ लूड्स देव ६३६ लीक गाञ्चरड २५१, २७७ लोकनन्द (मुनि) २७१ लोकायत २०५ लोहाचार्य (श्रन्वय) ७५६

व

वननलगेरे ४५२ वक्रगच्छ ४२६ वक्रग्रोव ५५५ वक्रप्रीवर्य्य ३१६ वक्रग्रीवाचार्य ३०५, ३४७, ५८५ वड़ ३१३ वजनन्दी ३०५, ३७३, ३८०, ५०४ वहिंग ३१७ वममळदेव ३४७ वयळ्नाड ३०८ वराङ्गना (प्राम ) ६१६ वराट ३१३ वर्धमान ( मुनि ) ४८५, ६६७ वर्धमान देव ३४७ वर्धमान (साघु ) ४१३ बळवाड (स्थान) ३२०, ३३४ वल्लभरान ६७७ वशिष्ट ( ग्रहपति ) ४७० वसन्तकीर्ति ६६७ वसुनन्दि ६६७ वस्तुपाळ ३६१ वाचरस ३०७ वाणद विलय ४७८ वादिम्पण ७०२ वादिराज ३१६, ३२६, ३२७, ३४७, ३७३, ५०३, ६१०, ६६७ वादिराजेन्द्र ३०५ वादीम सिंह ३०५, ३२६

वामन ३४७

वाळभान्वय ३०५ क वासव ३०५ क वासन्तिकादेवी ३०५, ३०८, ३२४ वासदेव ३२० वासपुज्य सिद्धान्त देव, ३२६, ३२७, \$86 \$03.

३७६, ३८०, प्रतर, ६६७,

विक्रम ४०८ विक्रम गङ्ग ३०६, ३२४, ३२७ विक्रम शान्तर ३२६ विक्रमादित्य ३१३, ३८६ विजयकीति ५६०, ५६८, ७०२ विजयनगर ५८५, ५६४, ६१६, ६२० विजयप ८१० विजयपैय्य ७२० विजयदेव ३७३ विषयन।रायण ३२४ विजय भट्टारक ३०५ विजय भूपति ६१६, ६२० विजयमुनि ३१६

विजयराज ३०५ क

विजय समुद्र ४४८

विदिरुनाडु ६५६

विजयादित्य देव ३२०, ३३४

विद्यानन्द उपाध्याय ६६३ विद्यानन्द मुनीश्वर ६६१ विद्यानन्द स्वामी ४०१, ६६७ विनयादित्य ३०८, ३४७, ३७६, ४११, ४४८ ४६६ विमळकीर्ति ६४० ४५५, ४६६, विमळचन्द्र ४१० विमलचन्द्राचार्य ३०५ विवीके ३३६ विरूपाच राय ६६७ विशाख ६६७ विशालकीतिं ६६७ विश्वभूषण (मट्टारक) ७५५ विष्णु ३०५, ३०८, ३४७, ४११ विष्णु (भूप) ३०७, ३१६, ३२४, ३२७, ३५६, ३७३

> ४५२, ४६६ विष्यु (दग्डाधिनाथ) ३०५ विष्णुवर्धन देव ३०५, ३०८, ३१५ ३१८, ३१६, ३२४ ३२७, ३३३, ३५१

**३६४. ४४८. ४६६** 

विष्णुवर्धन (पोयसळ) ३०५ विष्णुसमुद्र ३०८ विष्णु सामन्त (बिट्टिदेव) ३५६

श

विष्णु सामन्त ३१५ वीरगङ्ग ३०७, ३०८, ३१८, ३३३ वीरनन्दि ३३५, ४७८, ६६७ वीर नरसिंहवंग नरेन्द्र ६८० वीर बल्लाल ४२०

वीर बल्लाल देव ४१२, ४२४, ४२५ ४२६, ४२७, ४५६

वीर सेन ५११, ५६४, ५८३
वीर सेन परिडतदेव ३२२
वीरोच ४२२
वीरोच ४२२
वुद्धि ३१३
वुल्हा (साधु=साहु) ३६१
वृपमहास वर्णो ६६३
वेद्धहरेव राय ६६१
वेसाड ३२१
वेसय दर्ण्डनाय ५८१, ५८७
वेजण सेनबोब ४६८

वेत्तु दयण २०५ बोणमय्य ३१६ बोएडादि सेट्टिय २०५ बोदराण गौड ३३८

वेणूर ६८६, ६६०

शक्रन ३१३

शब्दावतार ६६७ शब्दी ३३२ शशाङ्क पुर ३५१ शङ्कम ४०८ शङ्कर सामन्त ४०८ शंकिस ३२२ शाकम्मरी ३३२ शान्त ३४७ शान्तण गीड ३३८ शान्तर कुल ३४६ शान्तल देवी ३५३, ३७६, ४११ शान्तिकीर्ति देव ६७३ शान्तिदेव ४१० शान्ति नाम ३०६ शान्तियक ३०५, ३१३ शान्तियण ३४७ शान्तिवमी ४५४ शालिग्राम ७६६ शालिपुर ३३२ शालुवेन्द्र ६५४ शाहाज्याहां ( शाहजहां ) ७०२ शिवगङ्गेशाद्रि ३१५ शिवबुद्ध ४५३ शिवराज ३२८ शीलहार (वंश ) ३२०, ३३४ शुक्रवार दरवाजा ३२० शुमकीर्ति परिडत देव ४८६, ६६७ शुभचन्द्र ४३३, ४४६, ४४८, ४४६, ४५४, ४५६; ४६५, ४७० प्रुर, ६१७, ६२१, ७०२ शुमनन्दि सैद्धान्तिक ५२४ श्रयकुळ ३१२ श्रवणबेल्गोला २०३, ३०४, ३०६, ३१•, ३११, ३२३, ३३५, ३४८, ३५४, ३५५, ३६२, ३६३, ३८५, ३६३, ३६५800, 803-800, ४२८-४३०, ४६१, ४६३, ४७५, ४६२, ४६८, ५०१, ५०५, प्रश्न, प्रश्र-प्रश्नः प्रक, प्रक, प्रक, प्रहर, प्रह, प्रूर, पूह्य, ५७२, ५७३, प्रथ्य, प्रदे, प्र ६, ६ • २, ६ ०७, ६१६, ६२५, ६३५, ६६१, इहह-६७१, ७०६, ७१२, ७१३, ७१८, ७२२, ७२६, ७३२, ७५०, ७५२, ७५७, ७६६ = ८०४-५३०

श्रीकराठव्रतिप ४५७
श्रीवर ३२४
श्रीवर प्रथम, द्वितीय, तृतीय ४७०
श्रीवर पर्वत ५५५
श्रीनन्दि मट्टारक ४६०,५०६
श्रीनायक ३१५
श्रीपतिराच ६७७
श्रीपाठक ३३५

श्रीपालत्रैविद्यदेव ३०५, ३१६, ३१६, ३२६, ३२७, ३४७, ३५१, ३७३, ३७६

सबरसिङ्गि सेट्टि ४४३ समय दिवाकर ४१० समन्त मद्र स्वामी ३०५, ३१३, ३१६,

३२४, ३२६, ३३७. ४१० ६६७

श्रीमुख ३३⊏ श्रीवल्लभदेव ३२६ श्रीविवय ३२६ श्रीरङ्गनगर ६६७ श्रीराच ३१७ श्रीसमुदाय ५१४ श्रीसंघ (मूलसंघ) ५२४ अतकीर्ति ५८४ श्रुतमुनि ५६३, ६००,६१० श्रेयासदेव ३२६ श्रेयास भट्टारक ५२६

पहानन १०८

समिद्धे श्वर ३३२ सवगोन ३०७ सवपते ३३६ सरगुरु ६१८ सरस्वती गच्छ ७०२ ं सरोत्रा ७०६-७०८ सल ३७६

सहयाचल ३०५ संक्यनायक ४२३ श्लोकवार्तिकालंकार ६६७ संकर सेट्टि ३७३ सङ्गाद्यएड ३८६, ४३६ प

सिद्धाराय बोहेयर ६५४, ६५५, ६५६ संगीतपुर ६५४--६५६

संघवी ७०२

सागरनन्टि सिद्धान्तदेव ३२४, ४६५

सक्लकीर्ति ७०२ साघा ३६१ सकलचन्द्रदेव ४२४, ४३१, ५८२ सत्याश्रय ३१३, ४०८ सत्यमामा ३०५ सत्याश्रयकुल ३०८, ३१६, ३२२, ३२६ सपादलच् ३३२ सान्तियक्क ४२३ सताद लच्मृमि ३५६

साबु हालण ४१३ माधुसाल्हे ३४३ सान्तलिगे ३२६ सान्तवेन्द्र ६६७

सामन्त कञ्जासन ३१५ सामन्त मट्ट ३५६ सामन्त भीम ३५६ सामन्त सोवेयनायक ३१८ सामन्त लद्मण् ३३४ सावड ३०५ क सावदेव ३४६ सामन्तदेव गावुगड सावन्त मारय्य ४५० सावन्त सोम ३१८ साविमल ३०८ सारस्वत गच्छ ५८५ सालिबाह्य ३४६ साळ्व कृष्यादेव ६६७ साळ्व देवराय ६६७ साळुवेन्द्र ६५६ सालवमलिलराय ६६७ साल्बमल्ल ६७४ साल्हू ३३६ साइस गङ्ग ( होय्सळ ) ४११ साहि श्राळम्मक (श्रळप् खां ) ६१७ साहिए विद्धिग ३५२ सांभर ३३२ सिकन्दर सुरत्राण ६६७ सिका ७२५ सगेनाड ३७६

सिंगाम्बे ४५३ सिद्धराज ३३२ सिद्धान्तकीर्ति ६६७ सिद्धान्तदेव ३०७, ३१३, ३२० सिद्धान्तदेव मुनिप ६१० सिद्धान्ति देव ६२१ सिद्धान्तियतीश ५६४ सिद्धान्ताचार्य ६०५ सिद्धार्थ ३१२ सिङ्गलिक ३०५ \* सिद्धिदेव ३४६ सिन्दगेरेय ३०७, ३०८ सिन्धराज ३०५ क सिहनृप ३४६ सिंह कीतिं ६६७ सिंह्या देव ४६० सिंहनन्द्याचार्य ३२६, ३४७, ३७३, प्रहृ प्रम् ६६७, **5** सिंहळ ३०५

सिंहळ ३०५ सियाळवेट ४६२, ४८८, ५०६, ५३२ सिवने ३४६ सिरिचन्द्र ३४३ सिरियएण ५६६ सिरोही ६७६, ६८७, ७१६, ७१७ ७२१, ७३३

सीगेनाड ३१६ सीली ३०५ क सङ्घद हेगाडे ३६० सुगन्धवर्ति वारह ४७० सुगुणि देवी (कोड़ाल्व) ५६० सुगागीग्रड ३१⊏ सिगायन्त्रसि ३१३ सुन्ध (पर्वत) ५०७ सुदत्त मुनिप ४५७ समतिकीर्ति ७०२ सुमति भट्टारक ३७३ सुल्तान हुशगगोरी ६१७ सुमाक ३०५ क स्रनहत्ति ३२४ सुरस्य गण् ३१८, ४६० स्यंचमूपति ४४८ सेडणचन्द्र (द्वितीय, तृतीय) ३१७ सेडखदेव ३१७ सेट्ररनागप ३३८ सेन (रावा) ४४६, ४५३ सेन (रट्ट) ४४६ सेन (कालसेन) ४५४ सेनगण ३२२, ५११, ५३८, ६११ 330 सेन बोवमारय्यने ३३३

सेनुवपुर ३४६ सोम ३१३, ३६४, ४०८, ४४८ ४५७, ५२६ सोमएएगौड ३३८ सोमदरणायक ४६० सोमदेव ४१८ •सोमनाथ ३२४ सोमव्वे ४३३ सोमल देवी ४३३,४५१,४५५,४५६ सोमय ४६४ सोमय्य ३ २८ सोमय्य (हेगाडे) ४६० सोमेश ४६६ सोमेश्वर ४०८ सोमेश्वर तृतीय (चालुक्य) ३१४ सोमेश्वर चतुर्थ ४३५ सोवरस ३०७ सोविदेव ३७७, ३८६,४०८ सोविसेट्टि ३६४ सोरव ३२२, ४५७ सोसेबूर ३०८, ३६७ सौगत ३१६ सौम्यनाय ३०५ सौदत्ति ४७० रिथरमति ३०५ क

5

हगरटगे ४४६ हट्या ३६४ इडपवल ३२० इनसोगे (बलि) ३७२, ५२६, ५५१ ५६०

हनसोगे (शाखा) ४४६ हनेयन्वे ३४७ हरवे ६५२ हरि ३४७

हरियप्प बोडेयर ५५८, ५४६, ५६५ हरिहरदेवी ३५६, ३८४ हरिहर राय ५५५, ५७७-५७६,

ग्र==, ग्र=ह, ग्रह४, ग्रह=, ६०१, ६०४, ६०५, ६११, ६१५, ६२०

हरिहर द्वितीय ( बुक्क द्वितीय ) ५८१ हरिहरेश्वर ५८५ हर्य्यते ( महासती ) ३८३ हलदारे ६७३ हलसिंगे ३०७, ३२४, ३३६, ३३३ हलेवीड ४२६, ४६६, ५१४, ५२४ ५४८, ५४६, ७१० हलेसेरव ५६३, ८३८ हिल्लिय ३०७
हिस्तनापुर ५६४
हस्तन ३१६
हर्षकीर्ति ६४५
हागल हिल्ल ७२४
हादिकल्लु ६१२
हानुङ्गल गोण्ड ३१८, ३२८
हानुङ्गल २०७, ३३३, ३३६, ३५६
हाल्त ३६१
हिन्दण तोट ३३८
हिमशीतळ ३१६
हिसिय केरे ३३३, ३३८ ′

हिरिय केरेयकेलगण ३०५

हिरिय दण्डनायक ४६६

हिरिय महिलगे ४३८

हिरे त्रावित इं२२, ५३५, ५३८, ५४१, ५४४, ५४७, ५५६, ५५६, ५५८, ५५६, ५६२, ५६४, ५७०, ५७४, ५८३, ५८६, ५६२, ६६४, ५६५, ५६८, ६०१, ६०४, ६०६, ६११, हीरे हल्लि ४६६, ५०४ ह्च्चप ७१० हुम्मच ३२६, ४६७, ४६४, ४६७, प्रे प्रे प्रे प्रे हम्बड चाति ७०२ हुळिथेर पुर ३५६ हिलगेरे ४३५ हुलुहल्लि ५७१ हल्लीगेरी ३७६ हविन वाग ३१४ हेगडि जक्कय्य ३५३ हेगाड ३१६ हेगोरी ३५६ हेगोरेय ३२१ हेगोरे ३६४, ५४५, ६७७ हेगारो सक्करा ३५६ हेरणगेरे ३५६ हेन्त्रिड ३१८ हेमकीर्ति ६४०, ६४३ हेमचन्द्र ८३८ हेमचन्द्र भट्टारक ५६०

हेरगू ३३६, ३८५, ३८६ हेरिके ३३३ हेरेकेरी ३४६, ४८४, ४८६ हेगाडे ३२८ हेता ३०५ क होगेकेरी ६५४, ६५५, ६५८ होन ३२४ होन्न ३५६, ६७३ होन्न गोडएड ४६६ होन्नमाम्बिका ६८० होय्सल ३१८, ३२७, ३३६, ३४७, ४६५, ६६७ होय्सळ गाबुएड ३५१ होय्सळदेव ३०७, ३१६, ३२४, ३२७ होयसल विष्णु ३१८ होम्ब्च्च ५६७ होली ६१७ होलेयन्वे गेरेय ३०% होल्ळकेरे ३३८, ४६० होसकेरी ३१६ होसत्र ३७८